Managing Editor Shreechand Rampuria.

Director:

Agama and Sahitya Publication Dept.
JAIN VISHWA BHARATI, LADNUN

Published by the kind munifience of the members

of the family of

V S 2031 Kārtic Krishnā 13 2500th Nirvana Day Sri Jaichand Lal Surajmal Gouti

> (Sardar Shahar) in sacred memory of

> Birdhichandji Gouti

and

Madan Chandji Gouti

Pages 1150

Rs 90/-

## अन्तस्तोष

अन्तन्तोष अनिबंचनीय होता है उस मानी का जो अपने हाथों से उप्न और मिनित द्रुम-निकुज को पत्निवित, पुष्पित और फिनित हुआ देखता है, उस कलाकार का जो अपनी तूनिका में निराकार को माकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार वा जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नों में प्राणवान् बना देखता है। चिरवाल में मेरा मन उस कल्पना में भरा वा कि जैन आगमों का बोध-पूण सम्पादन हों और मेरे जीवन के बहुअमी धण उनमें लगे। मकल्प फतवान् बना और वैसा ही हुआ। मुन्से केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य में सल्चन हो गया। अत मेरे इस अन्तन्तीय में में उन नवको समक्षामी बनाना चाहता है, जो इस प्रवृत्ति में सविभागी रहे हैं। सक्षेत्र में वह सविभाग इस प्रनार है—

| मपादक:       |          | मुनि नथमल     |
|--------------|----------|---------------|
|              | सहयोगी : | मुनि दुनत्यान |
| पाठ-मंशोपन : | ti       | मुनि नुस्तंन  |
|              | **       | मृति नपुतर    |
|              | **       | मुनि शैरानात  |

मिवाग एमारा धर्म है। जिन-जिनने इस मुख्तर प्रमृति में उत्मुन्त भाव से अपना निवभाग समिति रिचा है, उन सबकों में आदीर्वाद देता हैं और नामना तरता है कि उनना भविष्य इस महान् कार्य का सविष्य बने।

याचार्य तुलसी

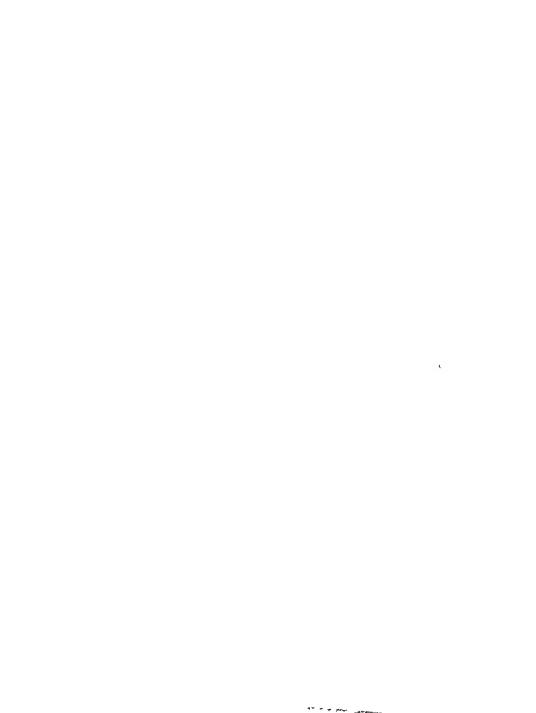

## समर्पण

पुट्टो वि पण्णा-पुरिसो सुदवलो, जिनका प्रज्ञा-पुरुष पुट पट्ट, आणा-पहाणो जणि जम्म निच्चं। सञ्चप्यओगे पवरासवन्स,

रोकर भी आगम-प्रधान या। गत्य-योग में प्रवर चिन या, निष्युरम तस्म प्पणिहाणपुरुषं ॥ उसी भिनु यो विमल भाव में।

विसोधिय आगमबुद्धमेव, जिनने जागम-दोहन कर कर, सदं मुलद्धं णवणीयमन्तं। मञ्जाय - सञ्जाण - स्यम्म निन्न, जवम्म तम्म प्पणिहाणपुरवं ॥

पाया प्रयर पनुर नवर्नान। धृत-मद्पान नीन चिर चिन्तन, ज्यालाय की जिमल भाव में।

पवाहिया जेण मुबन्त धारा, गणे नगरथे मम माणने वि। नो ट्रेडमूओं म्म प्रवायणस्म,

जिनने श्व सी धार बराई, सनन सप में मेरे मन मे। त्नुपूत धन - नम्पादन में, कानुस्य तस्य प्यणिहाणपुरवं॥ रातुमणी यो दिमग भाव से।

# प्रन्थानुक्रम

- १. प्रकाशकीय
- २. सम्पादकीय (हिन्दी)
- ३. न्नमिका (हिन्दी)
- ४. सम्पादकीय (श्रग्रेजी)
- ४ सूमिका (श्रग्रेजी)
- ६. विषयानुकम
- ७. सकेत निर्देशिका
- · मगवई : विद्याहपण्णती

# परिशिष्ट

- १. संक्षिप्त-पाठ, पूर्त-स्थल और पूर्ति आधार-स्थल
- २ पूरक पाठ
- ३- युद्धिपयम्

## प्रकाशकीय

गन् १२६७ की वात है। जाचायंत्री वम्बई में विराज रहेथे। भैने कलकता ने पहुंचकर उनके दर्भन किए। उन नमय श्री अनुपभदायजी राका, श्रीमती इन्द्र जैन, मोहन नालजी मठीतिया आदि आचायश्री की नेवा में उपस्थित ये और 'जैन विश्व भारती' को बस्बई के जाग-पाम किसी काम पर स्थापित करने पर चिन्तन चल रहा था। मैने मुभाव रखा कि मरदारशहर में 'गापी विद्या-मन्दिर' जैंगा विधाल और उत्तम मन्थान है। 'जैन विध्व भारती' उसी के समीप सरदारमहर में ही बनों न स्पापित की जाने रेदोनों सरवान एवं दूसरे के पूरक होंगे । सुनाव पर विचार हुआ । श्री कर्न्हवातालजी हुगठ (सरदारघहर) की बम्बर्ट युनाया गमा । मारी वाते उनके मामने रमी गई और निर्णय हुआ कि उनके माय जाकर एक दार इसी दृष्टि ने 'गायाँ विद्या-मन्दिर' सच्यान को देचा जाए । निस्तित विधि पर पहुनने के लिए र तकता ने श्री गोपीचन्यजी चोपटा और में तथा दिन्ती ने श्रीमती उन्दुर्जन, साइनानजी आष्ट्रा मन्दारशहर के लिए स्वाना हुए। श्री कन्द्रेयानानजी दूगड दिली ने त्म तेंगों के नाम हुए। श्री राकाणी बन्दर्शन पहुने। मरदारमहर में भावभीना स्वागत हुआ । भी हुगाओं में 'गामी विद्या-मन्दिर' भी प्रवर्ग मिनि के मदस्यों भी आमन्ति। किया। 'जैर्रा विस्व भारती' सरवास्ताहर में स्थापित करने के विभार राग उनकी और में भी क्वारिक स्त्रापन किया। गया। सस्यास्याहर 'चीन विस्व-आस्ती' के लिए। उत्तरुक स्थान नगा। आगे के पदम हुआ और दुने ।

आचार्यभी ननगण व माध्यिया के यून्य महिन कार्रिश में मेरी पहाडी का आगेहण कर गेर्ने के क्षाबार की ने बीच में कैर पामें और मुख्य ने बालें किन विस्वामार्थि के जिल प्रकृति की ऐसी मुख्य मेर उपयुक्त स्थान है। देखी, जिल मुख्यर कार्य वानावरण है।"

ंजैन निरंत भारती की सोजना का नार्स-क्या में ध्यान सहते की दृष्टि में मनात में कृति की विनादमी हं राजनि, भी मंदी पराती पर लाए से । शी कभी पानातान है हर भी से । प्रतिक्षण के साथ का समय का । पत्ती की तालुदा में दीवत और प्रात्मा में गां का गया की या का गया को साथ का गया की साथ का गया की साथ का गया की साथ का गया की साथ का निर्माण की साथ की

और 'उ' का भेद करना किंठन होता है। यही कारण है कि आधुनिक प्रतियों में बहुनतया 'ओ' के स्थान में 'उ' मिलता है। जो प्रतिया भाषाविद् लिपिकारों द्वारा लिखी गई, उनमें 'ओकार' मिलता है, किन्तु जो केवल लिपिकों द्वारा लिखी गई, उनमें 'ओकार' के स्थान में 'उकार' हो गया। 'ओवामतरे' और 'उवामतरे' यह पाठ-भेद भी उक्त कारण में ही हुआ है। देखे—सूत्र १।३६२ (पृ० ६६), सूत्र १।४४४ (पृ० ७७)।

५।२४२ सूत्र मे 'छेत्तेहिं' पाठ है। लिपिभेद होते-होते 'वित्तेहिं', 'छत्तेहिं', 'चित्तेहिं'—इस प्रकार अनेक पाठ वन गए। ६।३०१ मे 'तदा' के स्थान पर 'तहा' पाठ हो गया।

कुछ प्रतियों में सिक्षप्त वाचना है। वृत्तिकार को भी सिक्षप्त वाचना प्राप्त हुई थी इसिलए उन्होंने लिखा कि अन्ययूथिक वक्तव्यता स्वयं उच्चारणीय है। ग्रन्थ के वडा होने के भय से वह लिखी नहीं गई। वृत्तिकार ने वृत्ति में सिक्षप्त पाठ को पूर्ण किया। कुछ लिपिकों ने वृत्ति के पाठ को मूल में लिखा और पूर्ण पाठ की वाचना सिक्षप्त पाठ की वाचना से भिन्न हो गई।

बुछ आदर्गों में मिक्षप्त और विस्तृत—दोनों वाचनाओं का मिश्रण मिलता है। सूत्र २१४७ (पृ० वट) में 'रादया पुच्छा' यह सिक्षप्त पाठ है। किसी लिपिकार ने प्रति के हासिये (Margin) में अपनी जानकारी के लिए इसका पूरा पाठ लिख दिया और उसकी प्रतिलिपियों में मिक्ष्य और विस्तृत—दोनों पाठ मूल में लिख दिए गए, देखे—५११२२ सूत्र का पादिटप्पण (पृ० २०६), २१११६ मूत्र का प्रथम पादिटप्पण (पृ० ११२)। १११५६ में पूरा पाठ और 'जहा ओवाउए' यह सिक्ष्य पाठ—दोनों माय-माय लिसे हुए है। अमीच्चा केवली के प्रकरण में भी ऐसा ही मिलता है। कुछ प्रतियों में वृत्ति में उद्दृत पाठ का ममावेश हुआ है, देखे—२।७५ सूत्र का दूसरा पादिटप्पण (पृ० १६)। कही-कही वृत्तिकार द्वारा किया हुआ वैकल्पिक अर्थ भी उत्तरवर्ती प्रतियों में मूत्र पाठ के रूप में स्वीकृत हो गया, देखें—५।५१ सूत्र का प्रथम पादिटप्पण (पृ० १६४)।

पाठ-मनोधन में दूसरे आगमों के पाठों को भी आधार माना जाता है। २१६४ सूत्र में 'नियननेउरपरप्यवेगा' उम पाठ के अनन्तर मभी प्रतियों में 'बहूहिं सीलव्यय-गुण-वेरमण-परनागानामेंत्रेयवानेहिं' यह पाठ है। वहां उसकी अर्थ-मगित नहीं होने के कारण वृत्तिकार को 'गिंदेगा जी गम्य' यह नियना पटा, किन्तु ओवाइय और रायपमेणइय सूत्र को देखने से पता घरता है कि उत्त पाठ प्रतियों में जहां नियिन है वहां नहीं होना चाहिए। उनत दोनों सूत्रों के आधार पर आवेत्य पाठ का कम उम प्रकार वनता है—'ओमह-भेमज्जेण पिंडलाभेमाणा बहूहिं मीवत्यय-पुत्त वेरमण-पर्यास्थान-पोमहोबवानेहिं अहापिरगहिएहिं तबोकम्मेहिं अप्पाण भावेमाणा किए कि ।

२२।१ सूत्र में गर्भी जादकों में 'नार्यजनाण जाब केवड' पाठ लिगित है, किन्तु यहां 'जाब' का कोई प्रसादत रही है। समजनी का२१७ तथा प्रज्ञापना के प्रथम पद के आधार पर 'जाब' के स्थात पर 'नार्यात' 'गाँड प्रमायित होता है। पाठ में वर्ण-गरिवर्तन में बहुत बार अर्थ नहीं बदलता किन्तु कही-गृही अर्थ समभने में कठिनाई होती है और वह बदल भी जाता है। ६१६० सूत्र में 'हर्कि' पाठ है उसके हेट्टि' और 'लिट्टि'—ये दो गाठान्तर मिनते हैं। बृत्तिगर अभयदेवसूत्रि ने बहा 'हर्कि' का अर्थ 'मम' किया है, देखे—बृत्ति पत्र २७१। स्थानाग सूत्र (८१४) में इसी प्रकरण में 'हेट्टि' पाठ है। यहा अभयदेवसूत्रि ने उसता अर्थ 'प्रह्मालोण के नीचे' किया है, देखे—स्थानागवृत्ति पत्र ४१०।

कही-नहीं लेनक के समक्रमेद और लिपिमेद के कारण भी पाठ का परिवर्तन हुआ है। ६।१६९ ग्या में 'ऑपरेमाणी-ऑपरेमाणी' पाठ है। क्छ प्रतियों में यह पाठ 'डबपरेमाणीओं-उबरिमाणीओं' इस राम में मितना है। एक प्रति में यह पाठ 'डबिम्परेमाणीओं-डबरिम् परेमाणीओं' इस राम में बदन गया।

पाठ-परिवर्गन के करेंक उदाहरण उसतिए प्रस्तुत किए गए हैं कि पाठ-समीधन में कैयन प्रतियों या क्षिमी एक प्रति की आधार नहीं माना जा सकता। विभिन्न नागमी, उत्तरी व्याप्याओं और जर्मगति के आधार पर ही पाठ का निर्धारण किया जा सकता है।

#### संक्षेपीकरण और पाठ-संशोधन की समस्या

देशियानि न तर आगम मुत्र तिमें तर उन्होंने संक्षेपीकरण की जो भैती अपनाई उसान प्रामाणित रण प्रस्तृत करना बहुत कठित आये हैं और वह कठित इसित्तम् है जि उत्तराति में अन्य आगमपरों ने अनेत दार आगम पाठों का मखेबी करण किया है। सभय है कुछ तिपिकों ने भी दिन्द की मुक्ति के तिम पाठ-संकों रिया है।

१३।२४ मूण के मिक्षान पाठ में भवतपति देवे। के प्रावर आदि तानन के लिए इसरे पत्र के दे तेर्तार की मुसला की गई है, किन्तु पहा (२)६१७, पृत १६१) बिन्तु वाठ नहीं है और पुरावत के राजवाद पाठ देवों की सुनता मित्रती है। १६।३३ सूत्र में मिक्षा पाठ से मुनीय कार (स्प २० पृत १३०) देवने की स्पत्र की गई है, सिन्तु जहा पाठ पूरा नहीं है। यह 'स्परिक्टर सूत्र देवने की मुसला की गई है।

१६०११ राज में सिंगा पाठ से उपाया का अवस्या (१६१११०, पुर ११४) देवन की सुरा में दिल पाठ पुरा सी हैं। को द्वार १६१६११, १८१६, १८१८ से विस्तृत पाठ की समागर के किए सन्दर्भ से पाठ विस्तृत की तै।

 पाठों के स्थान पर भी 'जाव' पद लिखा हुआ मिलता है। इस प्रकार के पाठ-सक्षेप लिपिकारों द्वारा समय-समय पर किए हुए प्रतीत होते है।

वर्तमान मे प्रस्तुत आगम की मुख्य दो वाचनाए मिलती है—सक्षिप्त और विस्तृत । सिक्षप्त वाचना का ग्रन्थ परिमाण १५७५१ अनुष्टुप् क्लोक परिमाण माना जाता है। विस्तृत वाचना का ग्रन्थ परिमाण सवा लाख अनुष्टुप् क्लोक माना जाता है। अभयदेवसूरि ने सिक्षप्त वाचना को ही आधार मानकर प्रस्तुत आगम की वृत्ति लिखी है। हमने इस पाठ सपादन मे 'जाव' आदि पदो द्वारा समर्पित पाठो की यथावश्यक पूर्ति की है। इससे इसका ग्रन्थ परिमाण १६३१६ अनुष्टुप् क्लोक, १६ अक्षर अधिक हो गया है।

### शब्दान्तर और रूपान्तर

| 3818    | निगम                | नियम           | (না)             |
|---------|---------------------|----------------|------------------|
| १।२२४   | अ <u>ि</u> पया      | अप्पिता        | (क)              |
| १।२२४   | एते सि              | तेतेसि         | (क, ता, म)       |
| श२३७    | वइ०                 | वति०           | (ता)             |
| 38918   | वइ०                 | वयि०           | (ता)             |
| १।२४५   | मायो                | माओ०           | (ता)             |
| ११२७३   | पोयत                | पोदत           | (क, ता, व, म, स) |
| ११२७६   | कज्जइ               | किञ्जङ्        | (ब, स)           |
| ११२८१   | पाणाडवाय            | पाणायवाय       | (स)              |
| ११२८१   | नेरइयाण             | नेरतियाण       | (अ, ब, स)        |
| शरहनार  | <b>उवओं</b> ग       | ओवओगे          | (ता)             |
| 21387   | अहे                 | अघे            | (ता)             |
| 81388   | करेज्ज              | करिज्ज करेज्जा | (क) (स)          |
| ११३५७   | दुहिंग              | दुविद्यम्      | (क, ता, म)       |
| Signo   | हुगाँ <b>चे</b>     | दुगघे          | (अ, स, स)        |
| 61363   | आरिय                | यारिय          | (क, ता)          |
| 81368   | चउ                  | चतु            | (রা)             |
| \$13 EX | पाओमिया             | पायोसिया       | (अ, च)           |
| ११३७०   | नाम                 | सत             | (ता)             |
| 813/36  | <b>म्</b> विज्जमाणे | मघेज्जमाणे     | (ता)             |
| 813 = 8 | निगिट्ठे            | निमट्टे        | (क, ता)          |
| 31505   | काइयाए              | कानियाण्       | (वा)             |
| 112-7   | परनादराद०           | पानायवाय०      | (ब, म)           |
|         |                     |                | •                |

| 3=518          | हम्मी               | हुम्भी, ह्रम्बी    | हम्सी (क) (ब); (स);   |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| १।४१५          | जहा                 | जधा                | (ब, ब, म)             |
| १।४२४          | <b>नागा</b> डयम्न   | सामानियन्स         | (ता)                  |
| ११४२४          | जद                  | <b>স</b> নি        | (अ, क, व, म, स)       |
| ११४३४          | किवणस्म             | कि विणस्य          | (ता)                  |
| २।२६           | मागहा               | मागधा              | (ता)                  |
| <b>डा</b> प्टर | वियट्टभोई           | वियद्गमोती         | (अ, ता, य, म, म)      |
| रा४८           | नामाध्यमाद्याद      |                    | गगातियमानियाः (न) (क) |
| २।६६           | <b>मम</b> णि०       | धवणि०              | (ग, ना, य, म)         |
| २।६६           | न्यणीए              | रतणीग्             | (ता)                  |
| राइन           | आगरेज               | आरभेद              | (क, म)                |
| २१६८           | यादमसाउम            | गानिमसा <u>तिम</u> | (व, स)                |
| राइट           | गयभेव               | गनमे <b>व</b>      | (ना)                  |
| राहर           | अवगुय ०             | अवंगुन०            | (n)                   |
| २।६४           | <b>मा</b> टमनार्मेण | नातिमनातिमेण       | (व, म)                |
| 518            | अयमेषार्चे          | अनमेतारूव          | (ता)                  |
| 3158           | र्वसापे             | तीमाणे             | (आ <i>)</i><br>(ना)   |
| 315X           | मौयाओ               | मीनाती             | (क, ता)               |
| \$183          | गाटमगाटमेग          | गानिमनानिमेण       | (य, म)                |
| दे।११२         | <b>नवणि</b> ण्याञी  | गनिपज्जाओ          | (ना)                  |
| ३।११२          | नियति               | तिपवि              | (स)                   |
| 315.85         | वेवित               | वेदति              | (ना)                  |
| 31962          | समय०                | समत्र              | (ग)                   |
| X13            | '43Î'''' (          | 'पदीन'             | (ग, म)                |
| 8160           | अख्य                | भाउमे              | (ना)                  |
| という            | أدائلك سيدالك       | रन्ता पामा ताप     | (ना)                  |
| 4,000          | रेगार्जी:व          | वेदावित्र          | (य, म)                |
| 21660          | सुरम भी             | मसानि              | (IF)                  |
| 31435          | 43524,              | 'नोनिव'            | (F, A)                |
| <b>111</b>     |                     | सरवादीत            | (ग)                   |
| 1:12           | # A-F               | 경제 관련 제            | (et)                  |
| tist           | गानं                | and the            | (m, #)                |
| \$120          | 在一年在 盖里 高           | American St.       | (4)                   |
|                |                     |                    | * *                   |

| ६११६६         | कालग             | कालत          | (क)          |
|---------------|------------------|---------------|--------------|
| ७।१७६         | ० जय 🏻           | • जत <b>॰</b> | (a)          |
| ७।२१३         | अयमेया रूवे      | अतमेतारूवे    | (ता)         |
| <b>दा</b> २४द | अणुप्पदायव्वे    | अणुप्पतातन्वे | (ता)         |
| <b>51३१</b> ४ | गोय              | गोद           | (व)          |
| <b>51३४७</b>  | अणादीय ०         | अणातीत ०      | (ता)         |
| <b>८१४२</b> ० | सातणयाए          | सादणताए       | (क, ब, म)    |
| ८।४३१         | इम्सरिय <b>०</b> | दिस्सरिय०     | (म)          |
| 21838         | इस्सरिय          | तिस्सरिय०     | ( <b>म</b> ) |
| £183          | सकसाई            | सकसादी        | (अ, ता)      |
| 8188          | अहिओ (अ),        | अहितो अधितो   | (क) (ता)     |
| <b>६</b> ।१७४ | मय०              | मद० मत०       | (ता) (व)     |
| 37913         | सवणयाए           | समणयाए        | (अ)          |
| ११।१३३        | धूव              | घूम           | (ता)         |
| 861638        | नीव              | नीम           | (ता, व)      |
| ११।१४२        | पउममर            | पदुमसर        | (ता)         |
| १६।११३        | नियम "           | नितम          | (ब)          |
| १७।३=         | एयणा             | ग्तणा         | (ता, व)      |
| १=1१००        | मायिमिच्छ०       | मादिमिच्छ०    | (ब)          |
| १राव्य        | जित इदियाणि      | जिंददियाणि    | (ता)         |
| ३०१२२         | मजोगी            | गजोती         | (स)          |

### प्रति परिचय

## (अ) भगवती वृत्ति (पंचपाठी) मूलपाठ सहित (हस्तलिखित)

यह प्रति गर्धेया पुस्तकात्रम्, मस्यारशहर की है। इसके पत्र १८६ तथा पृष्ठ ३७८ है। प्रतोग पत्र १३ उन लक्ष्या नया ४ इन्त नीहा है। पत्रों में मूलपाठ की १ में २३ तक पित्रया है। प्रतोग पिता में ६० में ६४ तक अक्षर हैं। प्रति मुन्दर तथा कलात्मक ढग में लियी गई है। र्शां में यावजों भी है। लिपि-सवत् नहीं लिया गया है। अनुमानत यह प्रति १५-१६ वी मताब्दि की एमती है।

## (क) भगवती मृतपाठ (हस्तलिखित)

प्राप्त प्रमादि प्रमाद प्रमोतिया, छापर के सम्रहालय की है। उसके पत्र ३३३ व पूर्व ६६ है। प्रत्येश पत्र १०३ ट्वा सम्मात का ४३ ट्वा चीडा है। प्रत्येक पत्र में १५ प्रित्या तया प्रत्येक पितन मे ४२ मे ५५ तक अक्षर है। प्रति मुन्दर और कलात्मक है। बीन-बीन मे पाल पाउया तथा बाबड़ी है। लिपि-सबत् नहीं दिया गया है। यह प्रति अनुमानत १६ वी सडी की है।

## (प) ताडपत्रीय मूलपाठ

यत प्रति जैनामेर भटार की ताउपशीय (फीटो प्रिट) मदनचन्दजी गोठी सरदारसहर द्वारा प्राप्त ते। उसके पत्र ४२२ तथा पृष्ठ ५४४ है। प्रत्येक पृष्ठ मे ३ मे ६ तक पत्तिया तथा प्रत्येक पत्ति मे १३० मे १४० तक अकर है। अतिम प्रयत्ति में निस्सा है—

। छि। मगत महा श्री । । छि। छि। छ। रा।।

निपिन्तय ( नटी दिया गरा है । यह प्रति अनुमानत १२ वी शताब्दी की होनी चाहिए ।

## (ता) ताडपत्रीय मूलपाठ

पर प्रति जैसनमर भड़ार की नाटपत्रीय (फोटो प्रिट) मदनचादजी गोठी सरदारघहर ज्ञारा प्राप्त है। उसके पत्र ३४० तथा पृष्ट ६६६ है। प्रत्येक पृष्ट में ४ से ६ नक पित्तया और प्रत्येक पिति में १३० से १४० तक अंतर है। अंतिम पत्र पर निज किये हुए है।

निम प्रमानि में दिया है-

। छ । भाषा समना ॥ ७ ॥ छ ॥ स्वत् १२३४ विज्ञास दिः एरादस्या गुरौ ज्यसन्तिसम्बद्धाने विभिन्नमिति ॥

## (य) भगवतो मूलपाठ (हरतलिखित)

## (म) भगवती सूत्र मूलपाठ (हस्तनिनित)

की प्रति में कि पूर्ण काया स्वयं स्वयं के हैं। इसके पात के बाद पात पूर्व हर्त है। पर्वत पात है है है के काया गांत की एक लोग है। प्रति पूर्व में कृष परिणाल नाम प्रतिक पर्वत में के हैं के बाद पर काया है। यह के की कायों के काल प्राप्त करा प्राप्ती है।

देशको प्रश्न के हैं गहेंक कारकायू हैंकायह कृत्या गहाहै है। एक यहन ख़ाहै ए जासकाया कहा गाँह राजाहरू और पूर्व के ख़ाहितक है अतिम प्रशस्ति मे लिखा है—
॥ छ ॥ प्रयाप १५७७५ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ श्री ॥
छ ॥ श्री कत्याणमस्तु ॥ शुभं भवतु ॥ छ ॥ श्री ॥ श्री ॥ छ ॥ छ ॥
प्रति मे अनेक स्थलो पर मस्कृत मे टिप्पण भी दिये हुए है ।

## (स) भगवती सूत्र (त्रिपाठी)

केश्वर भगवती नाम में स्थात यह प्रति हमारे संघीय पुस्तकालय की है। इसके ६०२ पत्र तथा १२०४ पृष्ठ है। पत्र के मध्य में मूल पाठ तथा ऊपर नीचे वृत्ति लिखी गई है। यह प्रति सुन्दर और काफी गुद्ध है। किमी पाठक ने मुद्धित प्रति को प्रमाण मानकर स्थान-स्थान पर हरताल लगाकर इसे गुद्ध करने का प्रयत्न किया है। जहां ऐसा किया गया है वहां प्राय गुद्ध पाठ अगुद्ध बन गया है। इसके प्रत्येक पृष्ठ में मूल पाठ की ४ में १५ तक पिनतया और प्रत्येक पिनत में ४५ में ५३ तक अक्षर है। प्रशम्ति में लिखा है—

श्री भगवती सूत्र सम्पूर्ण ॥ छ ॥ श्री विवाहपन्नत्ती पत्तम अग सम्मत्त ॥ शुभ भवतु । म्रयाम १५६७५ उभयमीलने ग्र० ३४२६१ ॥ श्री ॥ लिपित यती डाहामल्ल श्री नागोरमध्ये ग० १८४८ माह शु १५।

## यू (वृषा) मुद्रित

प्रकाशक .--श्रीमती आगमोदय ममिति ।

## सहयोगानुभूति

जैन-परम्परा में वाचना का उतिहास बहुत प्राचीत है। आज से १५०० वर्ष पूर्व तक आगम की चार वाचनाए हो चुकी हैं। देविश्वमणी के बाद कोई मुनियोजित आगम-बाचना नहीं हुई। उनों वाचना-राल में जो आगम लिये गए थे, वे इस लम्बी अवधि में बहुत ही अव्यवस्थित तो गए। उनकी पुनत्यंवाया के लिए आज फिर एक सुनियोजित वाचना की अपेक्षा थी। जानामंत्री गुनर्गा ने मुनियोजित सामूहिक वाचना के लिए प्रयत्न भी क्या था, परन्तु वह पूर्ण तहीं हो महा। अन्तन हम इसी निष्कर्ण पर पहुंचे कि हमारी वाचना अनुसन्धानपूर्ण, तटम्थ-द्वानमित्रा तथा सपरियम होगी तो वह अपने-आप सामूहिक हो जाएगी। इसी निर्णय के अत्यार पर हमारा यह जागम-वाजना का नार्य प्रारम्भ हुआ।

हमारी इस वाचना ने ब्रमुस आचार्यथी नुलसी हैं। वाचना का अर्थ अध्यापन है। हमारी इस ब्रवृत्ति में अध्यापा-वामें के अनेक अस हैं—पाठ वा अनुस्थान, भाषान्तरण, स्कीत्याहर यहारत सादि-सादि। इन सभी प्रवृत्तियों में आचार्यथी का हमें सक्रिय योग, मार्ग-दर्शन कि सीत्याहर पाट है। यहि हमान इस सुनार कार्य में प्रवृत्त होने का शक्ति-बीज है। में आचार्यथ्री के प्रति कृतजना जापित कर भार-मुक्त होऊ, उसकी अपेका अच्छा है कि अधिम नार्य के निम् उसके आधीर्वाद ना धनित-सबल (पा और अधिक भारी बनू ।

प्रस्तुत जागम के सम्पादन में पाठ-सम्पादन के स्थापी सहयोगी मुनि सुदर्गनजी, मधुकरजी और हीरापातजी के अतिरिक्त मुनिश्री कानमत्त जी, इप्रमानजी, अमोनवत्त्रच्छी, दिनकरजी, पुनमत्त्रची, कन्द्रेयालानजी, राजकरणजी, ताराचन्द्रजी, वानचन्द्रजी, विजयराजजी, मणितानजी, सप्टेन्द्रयुपारजी (दितीय), सम्पतमलजी (रागरगट), शान्तिकुमारजी, मोहनलानजी (शार्द्न) और श्रोमन्तालात जी बोरड का योग रहा है। पाठ-सम्पादन का कार्य स० २०२६ पीप कृष्णा ६ (२६ दिमम्बर १६७२) को सरदारशहर (राजस्थान) में आरम्भ किया गया और वह स० २०३० पात्मुत शुवता ११ (४ मार्च १६७४) को दिन्ती में पूरा हुआ।

प्रति घोषन में मुनि भुड्यंनजी, मधुबरजी, हीरापालजी और दुलहराजजी ने बहुत श्रम क्या है। इसका ग्रन्थ-परिमाण मूनि मोहनलाव जी आमेट ने तैयार क्या है।

पत्रयंतिष्यत्ति मे उनके योगना मून्याकन चण्ने हुए में उन मयके प्रति आभाग व्यवस यागता है।

आगमबिद और आगम-गपादन के कार्य में सहयोगी त्या श्री मदनचन्दनी गोठी जो इस अवसर पर विस्मृत नहीं किया जा सकता। यदि ये आज होते तो अगवती के कार्य पर उन्हें परम कर्ष होता।

जागम के प्रयत्थ मन्तायक श्री श्रीनन्द्रजी रामपुरिया प्रारम्भ में ही आगम कार्य में मन्दर की है। आगम माहित्य को जन-जा तक पहुँचाने के लिए ये क्रन-सक्त्र और प्रयत्नतील है। अगन मृद्ययन्थित बकालन कार्य में पूर्ण निकृत होकर अपना अधिकास ममय जागम-भेषा में समा रहे है। 'अगनुनाति' के उस प्रकासन में उन्होंने अपनी निष्ठा और तत्वत्ता का परिचय दिका है।

'जैन किय भारती' के अध्यक्ष की रीमनाद की मेटिया, 'कैन विश्व भारती' तथा 'जादतें सारित्य सार' के दार्थ कर्जाओं के पाठ-सम्बादत से प्रमुख सामग्री के समीदन में चर्चा तत्वता से सार्थ रिवार है।

प्राप्ताय के लिए समाय गति ने नापने बादों की समयवृत्ति में सोगवान की प्राप्ता का उन्हें के क्षिण किया है। बादि से पहिस्स सब का प्रतिय कर्षों के क्षेत्र उसी बर हम सबो पालव किया है।

f-fr sk dipamit salidd fama

मुनि नयमन

## भूमिका

#### नामकरण

प्रस्तुत आगम का नाम व्याप्याप्रज्ञप्ति है। प्रश्नोत्तर की शैली में लिया जाने याता ग्रन्थ व्यात्याप्रज्ञप्ति कहनाता है। समवायाग और नन्दी के अनुसार पन्तुत आगम में छत्तीम हजान प्रश्नों का व्यात्रण हैं। तन्याधवात्तिक, पट्यण्डायम और वसायपाहुड के अनुसार प्रस्तुत आगम में साठ हजार प्रश्नों का व्याक्तरण हैं।

प्रस्तुत आगम का वर्तमान आकार अन्य आगमो की प्रपेक्षा अधित विद्याल है। इसमें विषयत्म्यु की विविधता है। सम्भवन विद्यविद्या की कोई भी ऐसी घाषा नहीं होगी जिसती इसमें प्रत्येत या अवस्थत या नवीं न हा। उक्त दृष्टिनीण ने इस प्राप्त के प्रति अत्यन्त श्रद्धा का भाव रहा। फान इसके नाम के साथ 'भगवती' विधेषण चुड़ गया, दैने—भगवती व्यान्ता-प्रद्यात्म शोग धानाव्यियों पूर्व 'भगवती' विधेषण न रहकर स्थतन्त्र नाम हो गया। यनमान में द्यारपाप्रद्यात की वर्षना 'भगवती' नाम अधित प्रचित्त है।

### विषय-वस्तु

प्रस्तुत जागम के बियद में सम्बन्ध में अनेत मुचनाए मित्रती है। समवायान में बातान गया है हि अनेके देश, नाजी और राजियों ने भागानू में विजित प्रसार के प्रधा पूछे और भगवानू में विजार में उनका उनर दिया। उनमें स्थममय, परमया, जीय, अजीव, मीर और अनीक राग को प्रमाय परमुक्त आगम में जीव है या नहीं है--इस प्रमाद के अनेक प्रधा किए पिर है। आनावें बीदसार के अनुसार प्रस्तुत आगम में प्रधानकी प्रधानकी में गाथ-सात दियान कि समावें हुए से वर्ष है।

- म, समझाली, गर होहे, नदी, गुज बहा।
- इ. जल्मार्वेदार्थित द्वारक, यात्रवाद्याच्या प्रत्यूक दृष्कु, बालाम्यार्ट्स द्वायुक्त दृश्य ।
- ६ शहराजी, हुई रहे।
- के न वहनुष्यातिक अन्तर है
- त्र विकास स्थापन प्राप्ति के क्षा देश के तेल क्षेत्र के का स्थापन है । के किया का का कि कि कि कि किया का कार्य - अहे कार्यों के सार क्षाप्ति के कि के कार्या कि कार्य के किया स्थापन है कार के कार्या क्षीय की कि कि किया कार्य
- 6 American true of all 2, 88

उनत सूचनाओं से प्रस्तुत आगम का महत्व जाना जा सकता है। वर्तमान विज्ञान की अनेक शाखाओं ने अनेक नए रहस्यों का उद्घाटन किया है। हम प्रस्तुत आगम की गहराज्यों में जाते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि इन रहस्यों का उद्घाटन ढाई हजार वर्ष पूर्व ही हो चुका था।

भगवान् महावीर ने जीवो के छह निकाय वतलाए। उनमे त्रस निकाय के जीव प्रत्यक्ष सिद्ध है। वनस्पित निकाय के जीव अव विज्ञान द्वारा भी सम्मत है। पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु—इन चार निकायों के जीव विज्ञान द्वारा स्वीकृत नहीं हुए। भगवान् महावीर ने पृथ्वी आदि जीवों का केवल अस्तित्व ही नहीं वतलाया, उनका जीवनमान, आहार, ज्वास, चैतन्य-विकास सज्ञाए आदि पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। पृथ्वीकायिक जीवों का न्यूनतम जीवनकाल अन्तर्-, मुहू सं का और उत्कृष्ट जीवनकाल वाईस हजार वर्ष का होता है। वे द्वास निश्चित क्रम से नहीं लिते—कभी कम समय में और कभी अधिक समय से लेते हैं। उनमें आहार की इच्छा होती है। वे प्रतिक्षण आहार लेते हैं। उनमें स्पर्शनेन्द्रिय का चैतन्य स्पष्ट होता है। चैतन्य की अन्य घाराये अस्पष्ट होती हैं।

मनुष्य जैसे श्वासकाल में प्राणवायु का ग्रहण करता है वैसे पृथ्वीकाय के जीव श्वासकाल में केवल वायु को ही ग्रहण नहीं करते किन्तु पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति—इन सभी के पुर्गलों को ग्रहण करते हैं।

पृथ्वी की भाति पानी आदि के जीव भी श्वास लेते है, आहार आदि करते है। वर्तमान विज्ञान ने वनस्पति जीवों के विविध पक्षों का अध्ययन कर उनके रहस्यों को अनावृत किया है, किन्तु पृथ्वी आदि के जीवों पर पर्याप्त शोध नहीं की। वनस्पति क्रोध और प्रेम प्रदिश्तित करती है। प्रेमपूर्ण व्यवहार से वह प्रफुल्लित होती है और घृणापूर्ण व्यवहार से वह मुरभा जाती है। विज्ञान के ये परीक्षण हमें महावीर के इस सिद्धान्त की ओर ले जाते हैं कि वनस्पति में दस सज्ञाए होती है। वे संज्ञाएं निम्न प्रकार हैं— आहार सज्ञा, भय सज्ञा, मैथुन सज्ञा, परिग्रह सज्ञा, क्रोध सज्ञा, मान सज्ञा, माया सज्ञा, लोभ सज्ञा, ओध सज्ञा और लोक सज्ञा। इन सज्ञाओं का अस्तित्व होने पर वनस्पति अस्पट रूप में मनुष्य करता है।

प्रस्तुत विषय की चर्चा एक उदाहरण के रूप में की गई है। इसका प्रयोजन इस तथ्य की स्रोर इगित करना है कि इम आगम में ऐमें मैंकड़ों विषय प्रतिपादित है जो सामान्य बुद्धि द्वारा प्राह्म नहीं हैं। उनमें से कुछ विषय विज्ञान की नई जोधों द्वारा अब ग्राह्म हो चुके है और अनेक विषयों को परीक्षण के लिए पूर्व-मान्यता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के प्रत्यक्षन प्रमाणित होने पर केवल जीव-शास्त्रीय सिद्धान्तों का ही विकास नहीं होगा, विन्तु बहिना के निद्धान्त को ममभने का अवसर मिलता है और साथ-साथ सूक्ष्म जीवों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार की समीक्षा का भी।

१ भगवर् १।९।३२, पु॰ ६।

२. भगवर्ष शावशावश्व,वश्रथ, प्रश्रश्व

भगवान् महाबीर ने पान मूल द्रव्यों का प्रतिपादन किया। वे पचास्तिकाय नहलाने हैं। उनमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय—ये तीनों अमूनं होने के कारण अरृध्य है। जीवास्तिकाय अमूनं होने के कारण दृष्य नहीं है फिर भी शरीर के माध्यम में प्रकट होने वाली चैनन्य किया के द्वारा वह दृश्य है। पुर्गलास्तिकाय [परमाण और सकत्य] मून्तं होने के कारण दृष्य है। हमारे जगन् की विविधना जीव और पुर्गत के सथोग में निष्यन्त होती है। प्रस्तुत आगम में जीव और पुर्गल का उतना विश्वद निर्पण है जितना प्राचीन धर्मग्रन्थों या दर्शनग्रन्थों में मुलभ नहीं है।

प्रस्तुत आगम का पूर्ण आकार आज उपनय्य नहीं है किन्तु जितना उपतथ्य है उसमें ह्यारों प्रध्नोत्तर चिंत है। ऐतिहासिक दृष्टि से आजीवक सघ के आचार्य स्थानिगोधाल, जमाति, शिव-रात्ति, रक्षस्य सन्यासी आदि प्ररूपण बहुत सहस्वपूर्ण है। तस्त्वचर्चा की दृष्टि से जयन्ती, सद्युक्त ध्रमणोपासक, रोह अनगार, सोमिल ब्राह्मण, भगवान् पार्थ के शिष्य कान्तासवैस्यिपुत्त, नुगिया समर्गो के श्रायक आदि प्रकरण पठनीय है। गणिन की दृष्टि में पार्थ्याक्यीय गागेय अनगार के प्रध्नोत्तर बहुत मून्यवान् है।

भगवान् महावीर के गुग में अनेक धर्म-सम्प्रदाय थे। नाम्प्रदायिक नट्टन्ना बहुन कम धी। एक धर्म नघ के मुनि और परिवाजक दूसरे धर्म नघ के मुनि और परिवाजकों के पान जाते, तन्त्र- पर्चा रग्ने और जो कुछ उपादेव लगना वह मुनतभाव के न्योकार गरने। प्रस्तुन आगम में ऐसे अनेन प्रमय प्राप्त होते हैं जिनसे उस समय की धार्मिक उपारना का यथाये परिवय मिनना है। देन प्रमार अनेक दृष्टिकोणों ने प्रस्तुन आगम पहने में रचित्रण, ज्ञानवर्षक, सयम और नमना का प्रेरण है।

## विभाग और अवान्तर विभाग

नगवायाग और नग्दीनृत्र के अनुसार प्रस्तुत आगम के भी ने अधिक अध्ययन, दा ह्यार इंदेशर और दम ह्यार समुद्देशक हैं। इसका वर्षमाद धारार इसके दिवस्त ने किन्दे हैं। यसका में इसके एक भी अपनीम बाद या धारार और उन्नीम भी प्रश्नीम उद्देशर किन्दे हैं। प्रथम बनीम बादक राजन्य है। वेतीम म उनवानीम नह के साम धारार वारार आग प्रकार है। प्रमाय है। वार्तिमया धारार इसरीम धारों का समयाय है। दार्तिमया धारार हारार है। हुन मितार एक मी धारीम धारार होई है। उन्ने इस्मायीर दूसर और देव अवस्तर हन्या है।

रातों में उद्देशक तथा अध्ययस्थित स्व प्रयार ?---

| रातक      | उद्देशक    | वशर-परिमाण | द्यानक | उट्टेशक | अशर्यामाच    |
|-----------|------------|------------|--------|---------|--------------|
| <b>ર</b>  | 10         | 3== < 2    | ¥      | ‡ e     | 29.4         |
| *         | ţe.        | २३०१०      | 2      | 20      | <b>३</b> ३६६ |
| ŧ.        | <b>1</b> c | 28.300     | ٠,     | 10      | 1588.        |
| y and and |            |            |        |         |              |

१ सम्बन्धी, सूत्र हो। सार्टी, सूत्र दह।

#### Preface

#### The Title

The title of the Agama under review is 'Vyakhya Prajñapti'. The work written in a dialogue-style is called 'Vyakhya Prajñapati' According to 'Samawayanga' and 'Nandi-Sutra' the present Agama has an exposition of thirtysix thousand queries! On the testimony of Tatwartha-Vartila, Satkhandagama and Kasaya-Pāhuda the present Agama contained an exposition of sixty thousand queries2

The present Agama is a volume much larger than other Agamas. It is multifarious in its contents. Probably, there is no branch of metaphysics, which has not been discussed in it, directly or indirectly. From the aforesaid point of view, this Agama was held in high esteem. The adjective 'Bhagawati' was, therefore, added to it's title, i e 'Vāyākhyā Prajñapti'. Many centuries before, the adjective 'Bharawati' became a part, and parcel of the title Now-a-days, the title 'Bhacawati' is more in vogue than 'Vyāl hy'i Prainaphi'.

#### The Content

Different sources provide copicions information regarding the contents of the present Asyma. "Samonovanea" tells us that many deities, kings and ling-executes put different types of overies before the lord and he answered them in defent. Swa-Samaya, Para-Samaya, Jean a Augua, Loka and Aloka have been explained in detail. According to Achara Akalanka queries, such or whether the Jean exists or not, have been ensucred in this Approx 4. According to Achieva Veerseng planewith the money and caswers. predictor softs touspenous and asoble for suspectous a less been described by a netroly theorem of Chinesial eds Norses.

- 1 1 W + SHE W N- N- 1 5 6 6 6
- 2 Totale to testile but to reprove point for an 101, Konney or his despendents 3 your yearing 42
- \$ 7 . . win +- 1 & 1 !
- The second of th

The importance of the present Āgama may well be understood by the aforesaid indications. Different branches of modern science have recently brought to light many mysteries. When we go into the depths of the present Āgama, we find that these mysteries had been revealed some 2500 years before

Lord Mahavira has enumerated six groups of living-beings (Jivas) The living beings of the Trasa-kāya(mobile beings)group are self-evident. The living beings of the floral group (Vanaspati nikāya) are supported by the modern Science also The four groups of living beings—the earth the water, the fire, and the air have not been accepted by the modern science Lord Māhavira has not only cited the existence of the earth living-beings etc., but thrown enough light on their life-span, food habits, breathing, evolution of consciousness, perceptions etc. also. The minimum span of life of the living-beings of the earth group is of a Antar Muhrat only and the maximum of twenty two thousand years. They do not have a particular order of breath period. Sometimes it is less and sometimes more. They aspire every moment for food and take it. The consciousness of the touch-organ is quite distinct in them. The other currents of consciousness are indistinct.

As man takes in oxygen in his breath-period, the living-beings of the earth group not only take in air, but the Pudgalas (matter) of all the earth, the water, the fire, the air and the flora?

Like the earth living-beings, the other living-beings of the water etc do breathe and take food etc. Modern science has studied the different aspects of the floral living-beings and thrown light on their mysteries, but sufficient research has not been carried out on the earth living-beings. Flora expresses anger and affection. The affectionate behaviour blooms it and the hateful behaviour fades it away. These scientific experiments lead us to the maxim of lord Mahavira that there is ten fold consciousness in the floral-world.

These ten folds are—Food consciousness, fear consciousness, co-habitation consciousness, hoarding consciousness, anger consciousness, ego consciousness, deceit consciousness, greed consciousness, 'Augha' consciousness and world consciousness. Having these folds of consciousness the floral world behaves indistinctly the same way as man does distinctly.

<sup>1</sup> B1 "a vai, 1-1-32, page 9

<sup>2</sup> Brigiwai, 9-34-253, 254, page 464.

This topic has been mentioned as an example. The object of it is to point out the fact that in this Agama hundreds of such topics, that cannot be understood by common rense, have been expounded. A few of them have been so far understood with the help of the modern scientific research and many of them can be accepted as tenets for experiments.

The activities of the subtle living-beings (Sükshma jīva) being perceivably proved, not only the biological doctrines are evolved, an opportunity to understand the doctrine of Ahimsā, and side by side to review the behaviour towards the subtle living-beings, is provided also.

Lord Mahavira has expounded the five principal substances They are named as Panchāstikāya In them dharmāstikāya, adharmāstikāya and akāšāstilāya, the three being formless are invisible Though Jīvāstikāya ton, being formless, is invisible, it is indicated by the activities of consciousness seen through the body. Pudgalästikäya, being concrete, is visible. The multiformity of our world is a result of the union of Jiva and Pudgala. A clear ascertainment of Jiva and Pudgala is found in this Agama to such a great extent as is not available in the old religious and philosophical works full text of the Agama is not available today, but whatever is available discusses thousands of queries. From the historical point of view, the chapters on Ächarya Mankkhalı Gosala, Jamalı, Sivarajarsı, Shanda Sanyası etc. are of preat importance. From the angle of philosophical discussion Javanti, Madduka Śramanopāsaka, Roha Anagāra, Somila Brāhmana, Lord Parswa's disciple Killis-vesivy-putt i, sraval as of Tunciva City etc. are the topics worth teading. From the view point of Mathematics, discussions of Pirswa-potyiya Gangera Anigira are of great value.

In the age of Lord Mahavira, there were different religious cults. Cultie bisets were almost un-he ard. Munis and Paristajakas of one religious body weat to cruige themselves in philosophical discussions with the Munis and Paristajakas of another religious body, and whatever was found to be acceptable, was accepted freely. There are many contexts in this Agama to throw light on the true free-mindedness of religion prevailing in that age. In this way, with different view-points this Agama is a nort, interesting to read, in print of self-control and equilibrium and promoter of knowledge.

#### Divisions and Sections

territing to Saman Janga and Nandi Satro, this Asima contains more than a lineared Adhyogonas can thousand Uddes it as and ten thousand Sama levels. The present solutional it differs from the raid recourt. It is a superior of the said recourt.

Presently, there are one hundred and thirtyeight Satas (Satakas) and one thousand and ninehundred and twentyfive Uddeśakas. The first thirtytwo Satakas are independent ones. The seven Satakas, from thirtythree to thirtynine, are unions of twelve śatakas each. The fortieth śataka is a union of twentyone śatakas. The forty-first śataka is independent. In all, there are one hundred and thirtyeight satakas. In them, fortyone śatakas are cardinals and the rest are secondary ones.

The Uddesakas and syllables in the Satakas are as follows:

| Śataka            | Uddesaka   | Total syllables |
|-------------------|------------|-----------------|
| 1                 | 10         | 28841           |
| 2                 | 10         | 23818           |
| 3                 | 10         | 36702           |
| 4                 | 10         | 753             |
| 5                 | 10         | 25691           |
| 6                 | 10         | 18652           |
| 7                 | 10         | 24935           |
| 8                 | 10         | 48435           |
| 9                 | 34         | 45859           |
| 10                | 34         | 9907            |
| 11                | 12         | 32338           |
| 12                | 10         | 32808           |
| 13                | 10         | 21914           |
| 14                | 10         | 16033           |
| 15                | Manager, 1 | 39812           |
| 16                | 14         | 15939           |
| 17                | 17         |                 |
| 18                | 10         | 8412            |
| 19                | 10         | 22443           |
| 20                | 10         | 8027            |
| 21 (eight vargas) | 80         | 19871           |
| 22 (six vargas)   | 60         | 1630<br>1068    |
| 23 (five vargas)  | 50         | 715             |
| 24                | 24         | 39926           |
| 25                | 12         | 45103           |
| 26                | 11         | 43103           |
|                   |            | CCPT            |

we are any property of a second property of the second

| Sataka         | Uddesaka                | Total syllables                  |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 27             | 11                      | 190                              |
| 28             | 11                      | 694                              |
| 29             | 11                      | 1027                             |
| 30             | 11                      | 4764                             |
| 31             | 28                      | 2344                             |
| 32             | 28                      | 363                              |
| 33 (12 vargas) | 124                     | 3089                             |
| 34 ( ,, ,, )   | 124                     | 8964                             |
| 35 ( ,, ,, )   | 132                     | 4181                             |
| 36 (,, ,, )    | 132                     | 731                              |
| 37 (,, ,, )    | 132                     | 115                              |
| 38 ( ,, ,, )   | 132                     | 87                               |
| 39 ( ,, ,, )   | 132                     | 139                              |
| 40 (29 ,, )    | 231                     | 2734                             |
| 41             | 196                     | 3516                             |
| paints divinio | The American spinishers | plinting deliver thempy pages to |
| 138            | 192311                  | 618224                           |

#### The Language and the Style

The language of the present Agami is Prakrit. Here and there the usages of Saurseni are also found. In some instances, the use of Desi words (vernicular) is also found, like khatta (रास), Dongar (7/117 छान्।), Tola (7/110 छोर) Magano (7/152 फन्ना), Bondi (3/112 न्यंदि), Cill halla (8/357 नियस्टर).

The expression of it is very limit and sweet. Many topics have been dealt with in the style of fable narration. Reminiscences, anecdots and offereres are found through out the work. The difficult topics have been explained by citing appropriate examples in many places.

The present Aroma has been written down in prose style. Somewhere, the order is an independent discussion and sometimes it is an off-shoot of come meident. Some very part is also available in the form of collected Githas to compile the ascertainable topic.

I In the sweet into Sint and a site of the anti-station of all the state of the state of the same at the state of the same attained to the same attained to

#### Accomplishment of the work

It took about a year and a quarter to redeem the text of the present Agama. In the accomplishment of this task, there has been the contribution of many Munis. I bless them that their devotedness to the performances be ever more developed. On the occasion of this twentyfifth centinary of Lord Mahavira, I have a feeling of great pleasure in presenting to the people the biggest and most volumenous work pertaining to the life and teaching of the Lord.

Anuvrata Vihar

Acharya Tulasi

Della

#### Editorial

#### Introduction to the work

The Āgama Sûtras have two main divisions, i.e. the Anga-Pravista and the Anga-Vahya. The Anga-Pravista Sūtras are considered to be the nearest to the original and most authentic of all as they are composed by the principal diciples of Lord Mahāvira. They are twelve in number: 1. Āchārānga, 2. Sūtrakrtānga, 3. Sthānānga, 4. Samawāyānga, 5. Vyākhyā-Prajāapti, 6. Jāata Dharma-Kathā, 7. Upīsaka-Dīsā, 8. Anta-krita-Daśā, 9. Anutt iropipātika. Daśā, 10. Prašina-Vyākarana, 11. Vipāka-Šriita. 12. Dristiwāda. The twelfth Anga is, at present, not available.

The eleven Angas, which are available, are being published in three volumes under the title of Anga-Suttani. The first volume has four Angas, i.e. 1. Acharing 1, 2. Sütrakritäng 1, 3. Sthänänga and 4. Samawäyänga. The second volume contains only the "Vväkhyä Prajñapti" and the third contains the rest six Angas.

The present work is the second volume of the Angi-Suttani. It has the original text of the Vyakhya-Prajnapti with its recentions. A brief preface has been added in the beginning. An eliborate preface and the word-index have not been added to it. It is planned to publish them in two independent volumes. Accordingly, the fourth volume will contain an elaborate preface to the cleven Angas and the lifth one will contain the word-index thereof.

#### The present text and the method of editing

The text of the present Arima has been redeemed on the basis of the seven menacetype (two being pain to a manageryps) and writies (commentative). According to the medial of text redemption in course, no do not proceed on the basis of creating only one menuser, now arms, but redeem the original text with the help of Arthamanania (critical measure), for not and later contexts preceding text (Poorwa Pains), no the text of office hypotheters and the explantion in the Villate commentary). He opposed compensate of the Bhamath is extent at present. These arms terms tatisfy and other holes a coold article to. When he made consisting the city of The made consisting at the course of the constitution of the constitution of the coold article to the hole of the constitution. There is not consistent at the constitution of the co

of the abridgement are found. In the manuscripts used in the text-redemption, there are four different versions. The abridgement of the text four in them has been done in different ways (See, page 39). There have been mistakes also due to the difference in written forms of the letters. In sutra 1/365, the reading Pāosiyāya' has been substituted for 'Prādoṣikī Kriyā'. In some manuscripts the reading is 'Pā-u-siyāya'. In the old script, it is difficult to differenciate 'O' from 'U'. This is why 'U' is abundantly found in the present manuscripts in place of 'O'. The manuscripts which were transcribed by the scholars efficient in the language, have 'O' but the copies, prepared by mere scribes have 'U' instead of 'O', The recensions such as 'Owāsantare' and 'Uwāsantare' have taken place due to this fact only (See, page 66, Sūtra 1/392, page 77, Sūtra 1/444)

In Sūtra 8/242, the reading is 'Chettehin'. But, as the transcribing went on, many gradual alterations, such as 'Bittehin', 'Chattehin', 'Chattehin', 'Chattehin' occured 'Tada' became 'Taha' in Sūtra 8/301 There is an obridged 'Valna' (lesson) in same manucripts The commentator, too, received the abridged 'Valna'. So he wrote 'Anya Yūthik waktawyata' is to be understood by one himself. It has not been written down lest the work should get bulky!'. The commentator completed the abridged reading in the commentary. Some transcribers have included same part of the commentary in the original text. And, thus the reading of the full text differed from that of the abridged text.

In some specimens a mixture of the readings, abridged and full, has taken place. In Sūtra 2/47, page 88, 'Khandayā' Puéchā' is the abridged text. Some transcriber wrote its full text in the margin of the manuscript for his own understanding. And, in the later transcriptions, the abridged and the full feet were both included. (See, foot-note of Sūtra 5/122, page 209, the first 'Jahā O-wā-i-c' both have been written down. Such is the case in the chapter of Asoléā Kewali' also. In some manuscript, the quotation given in the page 99). In some instances, the second foot-note of Sūtra 2/75, commentator, was accepted as the original text in the later transcriptions. (See the first foot-note of the Sutra 5/51, page 194).

In the task of text-redemption, the text of other Agamas also are taken as basis. In all the manuscripts, after the text 'Ciyatante uragharappawesa' in Sutra 2/94, the text reads as 'Bahūhin Sīlawwaya-guna-weramanapaééa-

<sup>1.</sup> Iha Sutra Anya Yuthika waktawayam Swayamuecaraniyam Grantha—gaurawa — hhayezalikhitatatwattasya taccedam, Vrittipatra 106,

khāna-pos-howa-wasehin'. Due to the inconsistency in its meaning there, the commentator had to write 'Tairyuktā iti gamyam', but, on seeing the Sutras 'owā-iya' and 'Rāyapasena-iya', it is found that this reading should not be there where it has been written down. On the basis of both the above-mentioned Sūtras, the order of the text in view is constructed thus—'O-saha-Bhesajjenam Padilābhemānā bahūhīn Sīlawwaya-gūna weramana-Paééakhāna Posahowa-wāsehīn ahāparīggahi-e-hin tawokammēhin appānam bhāwemānā wiharanti'. In sūtra 2/1, in all the specimens, the text is sāralallāna Jāwa Fewa-in' but Jāwa' serves no purpose here. On the basis of 8/217 of the Bhagwati as weīl as the first stenza of the Prajnāpanā here the text is ascertained to be Jāwati, instead of 'Jāwa'.

In many instances, the meaning does not change by an alteration of letter but difficulty arises in understanding the meaning and sometimes it changes too. In Sütra 6/90, the reading is 'hawwin', and 'hetthin' as well as 'hitthin' the two recensions are also found. The commentator Abhayadeva Süri has given the meaning as 'Sama' there. (See the commentary-leaf 271). In the sthänanga Sütra (143), on the same topic, the reading is as, 'hitthin'. Abhayadeva Süri has given its meaning there as 'below the Brahma-loka'. (See the Sthänanga-vitti leaf 410)

In same places the varient readings occur due to the mis-understanding of the transcriber and difference in characters in scripts. In Sutra 9/195, the reading is is 'Odharémani'-odharémani'. In some specimens this reading is found in the form of 'uwadharemanio-uwadharemanio'. In one copy, this reading is changed into 'uwari-dhare-manio-uwari-dhare-manio'.

A few examples of recensions have been cited here to show that manuscripts or only one particular copy cannot be taken as the basis in the redemption of the text. It can be redeemed only on the basis of various Againas, their commentaries and consistency of their meaning

#### The problem of abridgement and redemption of the text

It is a task to by down authentically the method of abridgement adopted by Devardhiran at the time of writing the Agama Sutras. And, it is a task because many Agamadhiras—have abridged the Agama-text in later periods—Probably, same transcribers too, for the sake of convenience of transcribing, have abridged the text

In the abridged text of sairs 13/25, the dewoode old of the second Sairls has been referred to indicate the links of Bless appets Dewos etc., but the full text is not there (2/11%, page 111) and the ethanpade of the Prancipt has been referred to. I then been the abridged text of Saira 16/23, the third

Śataka (Sūtra 27, page 130) has been referred to but the full text is not there. It is indicated there to refer to 'Rayapasena-ima' sutra.

The abridged text of Sūtra 16/71 refers to the chapter of 'Udrāyana (13/117, page 614) only not to find the full text there In the same way 16/121, 18/56 and 18/77 indicate regarding the full text, but it is not found at the places referred to

On the basis of these references, it is inferred that the texts, at the places referred to, were complete at the time of their abridgement. But after that, some Anuyogadhara Ācharya abridged those full texts also The words 'Jāwa', 'Jahā' etc. have been used for abridgement.

In some instances, the use of 'Jāwa' is more or less unnecessary. It is either due to negligence on the part of the transcriber or has been written as usual without discernment. The transcribers have taken plenty of freedom in the use of 'Jāwa'. If someone transcribed 'Pāwaphala Jāwa Kajjanti, the other has written it as 'Pāwaphala virvāga Jāwa Kajjanti, with the short readings even such as 'winda' (7/196), 'Payoga' (8/17) 'Sahassa' (16/103) the word 'Jāwa' has been added. The abridgements of the text, therefore, seem to have been done from time to time by the scribes.

The Āgama under review has two main Vaénās, abridged and full The length of the abridged version of the work is regarded to be a total of 15751 Anustupa Ślokas The extent of the full version of the work is regarded to be a total of one lakh and a quarter Anustupa Ślokas Abhayadeva Sūri has written his commentary on the basis of the abridged version of this Āgama. In editing the text, we have, as far as needed, completed the texts introduced by the words 'Jāwa' etc., resulting the total length of the work to a measure of 19319 Anustupa Ślokas and 16 letters more.

## Change of Word and Formative

|        | Tolmative    |                       |  |
|--------|--------------|-----------------------|--|
| 1/49   | Nigama       |                       |  |
| 1/224  | Appıyā       | Niyama (Tā)           |  |
| 1/224  | Etesin       |                       |  |
| 1/237  | Wai          | (11.0)                |  |
| 1/239  |              | 337-4-                |  |
| 1/245  | Wai,         | (14)                  |  |
| 1/273  | Māyo         | 1/2)                  |  |
| 11213  | Poyantam     | 1 1 1 1 1             |  |
| * 100. |              | Podantam (Ka, Tā, Ba, |  |
| 1/276  | Kajjai       | Ma. Sa)               |  |
| 1/281  | Pāṇā-i-Wāya  | Kijjai (Ba, Sa)       |  |
|        | * ana-i-Waya | D7-7-                 |  |
|        |              | raņayawāya (Sa)       |  |

| 1/281      | Nera-1-yanam        | Neratiyanam (  | A, Ba, Sa)  |
|------------|---------------------|----------------|-------------|
| 1/298/2    | Uwa Ogé             | Oy'a ogc       | (£T)        |
| 1/315      | Ahe                 | Adhe           | (Tā)        |
| 1/354      | Катена              | Kariya (Ka) K  | areyā (Sa)  |
| 1/357      | Duhi-ć              | Dukkhi-e (Ki   |             |
| 1/357      | Dugga ndhe          | -              | Ma, Sa)     |
| 1/363      | Āriyam              | Yariyam        | (Ka, Tā)    |
| 1/364      | La-u                | ćatu           | (Tā)        |
| 1/365      | Pa-O-sià            | Pāyosiā        | (A, ba)     |
| 1/370      | Saya                | Sata           | (Tā)        |
| 1/371      | Sandhyjamäne        | Sandhejja.     |             |
| * { ** * * |                     | mane           | (Tā)        |
| 1/371      | Nisitha             | Nisatthe       | (Ka, Tā)    |
| 1/371      | Ка-1-уа-с           | Kätiyä-e       | (Tā)        |
| 1/385      | Pānā-1-wāya         | Pānāyawāyao    | (Ba, Sa)    |
| 1/389      | Нуіззі              | Hussi          | (Ba);       |
| .,         |                     | Hriswi         | (S1),       |
|            |                     | Hassi          | (Ka)        |
| 1/115      | Jahā                | Jadhā (        | A, Ba, Sa)  |
| 1/424      | Sămă-1-yassa        | Samatyassa     | (Tā)        |
| 1/425      | Ja-i                | Jati           | (A, Ka,     |
| 7          |                     | В              | a, Ma, Se)  |
| 1/434      | Kiwanasia           | Kawinasca      | (T5)        |
| 2/26       | Māgahā              | Māgadhā        | (Tâ)        |
| 2/41       | Viyedda bhoï        | Viyaddabhotī   | (A. Tā,     |
| ,          | •                   | -              | i, Mr., Sa) |
| 2757       | Sāmē-i-yama-i yām   | Sama-1-madiy-  | •           |
|            | •                   | ātim           | (Kn, Ba)    |
|            |                     | Similiyama-    | , ,         |
|            |                     | tiyāin         | (Sa)        |
| 246        | Dhamasio            | Dhawani        | (Ke, 75,    |
|            |                     |                | Ba, Ma)     |
| 244        | Pavarlye            | Ratniye        | (73)        |
| 2115       | Ärübe-:             | Ārēbbe-i       | (ka. Me)    |
| 2,25       | Khā-rria-Sāimini    | Khaumt-Stil-   |             |
|            |                     | FE 327         | (Ho. 50)    |
| 2/6"       | Sylomena            | Station a      | (T")        |
| 2774       | Anagent, o          | Aperçura e     | (51.4)      |
| 2,34       | Allien a stei menom | Khirers-       |             |
|            |                     | S' ter, or ner | (F'3, 57)   |

| 3/4    | Ayameyārūwe            | Atametārūwe (Tā)           |
|--------|------------------------|----------------------------|
| 3/21   | Isāne                  | Nîsane (Ta)                |
| 3/25   | Моуа-о                 | Motato (Ka, Ta)            |
| 3/33   | Khā-ima Sā-imena       | Khātım-Sātı-               |
| 2710   |                        | menam (Ba,Sa)              |
| 3/112  | Sayanıjjā o            | Satanija o (Ta)            |
| 3/112  | Niwatim                | Nipatim (Tā)               |
| 3/143  | Weyatı                 | ***                        |
| 3/148  | Samaya o               | (11)                       |
| 5/3    | 'Padina'               | (24)                       |
| 5/60   | Ā-u-e                  | 7 (xu, xxu)                |
| 5/79   | Rayaharana māyā-e      |                            |
|        | J mayacc               | Rataharana-<br>mata-e (T5) |
| 5/82   | Weyāwadıyam            | (14)                       |
| 5/110  | Samayansı              | Wedawadiyam (Ba, ma)       |
| 5/139  | 'Lo-1-ya'              | Samatansı (Tā)             |
| 6/63   | Sakasā-ī-hm            | 'Lo-ti-ya' (A, Sa)         |
| 6/63   | Sajogi                 | Sakasādīhin (Tā)           |
| 6/79   | Nāgo                   | Sajoti (Tā)                |
| 6/90   | Kanharātīo             | Nā-o (Tā, ma)              |
| 6/166  | Kalagam                | Kanharāyīto (Ba)           |
| 7/176  | o Jaya o               | Kalatam (Ka)               |
| 7/213  | Ayameyākūwe            | O Jata o (Ba)              |
| 8/248  | Anuppadāyawwe          | Atametākūwe (Tā)           |
| 8/315  |                        | Anuppatātawwe (Tā)         |
| 8/347  | Goyam                  | Godam                      |
| 8/420  | Anādīyā o<br>Sātānayāe | Anātīta (Ba)               |
| 8/431  | Issariyao              | Sādanatāe (Ka, Ba, Ma)     |
| 8/431  | Issariya               | Diceaning (Tan, Da, 1914)  |
| 9/43   | Sakasā <sub>i</sub>    | Niccomme                   |
| 9/94   | Ahi-o                  | Salcaria                   |
| 9/174  | Maya                   | A1. 1 (PA, 12)             |
| 9/169  |                        | Mada o (Ta) Mata o (ba)    |
| 11/133 | Sawaņayāe<br>Dhūwa     |                            |
| 11/134 | Nīwa                   | Dhüme (A)                  |
| 11/142 |                        | Nime (1d)                  |
| 16/113 | Pa-u-ma-Sara           | Padumasa (1ā, Ba)          |
| 17/38  | Niyamam<br>6yana       | Nitamam (14)               |
|        | cyana                  | Cvana (Da)                 |
|        |                        | (Ta, Ba)                   |

| 18/100 | Mayımıććha o  | Madımićcha o | (B1) |
|--------|---------------|--------------|------|
| 19/85  | Jati indiyani | Jadındıyanı  | (LT) |
| 30/22  | Sajogī        | Sajotī       | (Kh) |

#### Manuscripts used:

### (A) Bhagawati-vritti (Pancapathi) Manuscript with original Text

This manuscript is from the Gadhaiya Library, Sardarshahr. It contains 189 leaves and 278 pages. Fach leaf is 13½" in length and 4½" in width. There are 1 to 23 lines of the original text on each leaf and each line has 80-85 letters. The copy has been proposed in a beautiful and artistic manner. There is a 'Wāwati' (bollow space) also in the centre. The year of the transcription has not been given. It is estimatedly written in the 15th-16th century.

#### (Ka) Bhagy ati Text (Manuscript)

This copy is from the Poonamehand Budhamal Dudhoria, Chapar Inbrary. It has 333 leaves and 666 pages. Each leaf is  $10\frac{1}{2}$ " long and  $4\frac{1}{2}$ ", wide. There are 15 lines on each reaf and each line has 52-55 letters. The copy is a beautiful and artistic one. There are intermitant Pirs (full-stops) in red ink and wawer (hollow space). It dates back probably to the 16th country.

#### (Ma) The text on the palm-leaf (Manuscript)

This manuscript has been received from Madan Chand ji Gothi, Sardar Shahe. It belongs to Jaisalmer Library and is a photo print of the original written on Tola Patra. It has 422 leaves and 844 pages. Every page contains 3 to 6 hors, and there are 130-140 letters in each line. The concluding culogs has been written as the Moon dam Maha at 1% that the Etha Etha Etha Etha.

The year of the transcription has not been given but estimatedly it should be of the 12th century

#### (YA) The text of the Palm-leaf (Manuscript)

This monuterpt belongs to laisalmer Library and is a photo print of the Schol written of the Lilpatia. This, too, has been received from Moden Charly boths of Sonder Soubre. It has \$40 leaves and 690 p. per. I seld but \$10.91 reserved there are 130.140 leaves in each line. The last leaf is musticated. The exceptions, eulogy reads are followed:

und of the factor appeting to the control of the following for the factor of the facto

## (Ba) The text of Bhagawatt (Manuscript)

This manuscript belongs to Terapanthi Sabha, Sardar Shahr. It has 478 leaves and 956 pages. Each leaf is 10½" long and 4½" wide There are 13 lines on each leaf and each line contains 38-42 letters. The copy has been attractively and artistically prepared There are three 'Wawadis' and red lines in it. 'Hartal' (orpinient) has been used. The concluding eulogy is not given in it and hence the year of script is unknown. Estimatedly, it dates back to the 16th century

## (Ma) Bhagwati Sutra Text (Manuscript)

This manuscript is from the Gadhaiyā Library, Sardar Shahr. It has 482 leaves and 964 pages. Each leaf is 10½" long and 4½" wide. Each leaf has 13 lines on it and there are 40-45 letters in each line. There are intermittant 'Pāis' (full stops) in red ink and Wāwadīs (hollow spaces).

The year of the script has not been given in the end but estimatedly it dates back to the 16th century The concluding eulogy reads as follows:—

ćha || Granthāgram 15775 || éha || éha || || éha || Srī || éha || Srī || éha || Srī || Kalyānamastu || Subham Bhawatu || éha || Srī || Śrī || éha || éha ||

The script has notes in Sanskrit in many places

# (Sa) Bhagwati Sutra (Tripathi)

Known as Kesar Bhagwati, this manuscript is from the Terapanthi Bhandar, Ladnun It has 602 leaves and 1204 pages. The text is in the middle of the leaf while the 'vritti' has been given obove and below the text. This is a beautiful and sufficiently correct copy. Some reader, taking a printed copy as authentic has used 'Hartal' in many places and has tried to correct the text of this manuscript. Wherever it has been done so, the correct text has become incorrect. Each leaf of it has 4 to 15 lines of the text on it, and each line contains 45-53 letters.

The concluding culogy reads as follows ----

Srī Bhagwati Sūtram Sampūrnam || čha || Srī Vivāha Pannatti Pančamam angam Sammattam | Subham Bhavatu || Kalayanamastu Granthāgram 15675 Ubhaya Milane Gran. 34291 || Srī || Likhatayati Dāhāmallah Srī Nāgore Madhye Sam. 1848 Māha Su. 15 ||

## Wri, (Wripā) Printed

Publisher - Srimatī Agamodaya Samiti.

#### ACKNOWLEDGEMENTS

The 'Vāćnā' has a very ancient history in the Jaina tradition. There had been four 'Vāćnās' of the Āgamas to date in different periods in the last fifteen centuries. There was no well planned Āgama-Vāćnā after Dewardhigani The Āgamas, written in his Vāćnā-time, have become very much disordered during the long past period. A well planned 'Vaćnā' was the need of the day again to set them in order. Āćārya Tulsī had tried for a well planned congregational Vaćnā but it could not materialize. Ultimately, we reached the conclusion that if our 'Vāćnā' is investigative, researching, full of a well bal inced view and diligence, it will itself become congregational. With this decision in view, our work on this Āgama-Vāćnā began

Acarya Tulsi is the Head of this Vacan. Vacan means to teach There are many aspects of teaching in our 'Vacan', i.e. redemption of the text, translation, critical study etc. In all such activities, we have received active participation, able guidance and inspiration from the Acarya. This is the source of strength below this great task.

Only the expression of gratitude to him will not suffice. Better it is that I must achieve the grace of his blessings for future work and prove miself more worthy of my duties.

In the editing of the present Agama Muni Sudarsanji, Madhukarji, Hiralalii have given constant help to me in various ways. Apart from their valuable assistance, we had co-operation from Muni Sri Kanmalji, Chatramalji, Amolakéandji Dinkarji, Poonaméandji, Rajkaranji, Kanhaiyi Lilp, Taracandji, Bricandji, Vijairajji, Manilalji, Mahendra Kumarji (second) Sampatmalji (Doonyargath), Santikumarji, Mohanlalji (Sardūl) and Manna lalji Borad. The work of editing the text was started on the 9th dark-moon day in the month of Paush in the year 2029 of the Vikrama I ra (28th December, 1972), in Sardir Shahr (Rajasthan) and was completed in Delhi on the 11th day of bright-moon in Phälguna in the year 2030 of the Vikrama I ra (4th March, 1974)

Muni Sudar'anji, Madhul atji, Hitalalji and Dulaharaji took great pains in vidually examining the presectopy. The counting of the total cyllables of the work has been prepared by Muni. Mohanlalji (Arnej).

Valueing their contribution to the accomplishment of the worl. I express my greature to their individually.

On the second on, the equate Agams satisfies and rathe part upons in a list word the Agam, then Sit Africa Cardy Gard, is very much mond.

Had he been alive, he would have been highly contented to see this work accomplished

The Managing editor of the Āgama Śrī Śrī Chānd ji Rampuriā has been devoted to the task of the Āgama from the beginning. He has dedicated himself to the sternous work of making the Āgama Literature popular and handy to the public after giving up his well established practice of an advocate. He has highly shown his faith and dedication in this publication of the Āgama Suttani'

Sri Khem Chand ji Sethiā, President of the Jain Viśwa Bhārati and his co-workers and the staff of the Ādarśa Sahitya Sangha have worked diligently in collecting the material utilized in the edition of the text

Accounting the order of contribution to the same activity of the persons marching towards one and the same goal is nothing more than a formality. Actually, it is a solemn duty of us all and this is what we all have performed.

Anuvrata Vihar New Delhi

Muni Nathmal

# भगवई विसयाणुक्कम

पढमं मर्न

सु० १-४४८

पुष्ठ ३-७८

मगल-पद १, उन्तेव-पद ४, चलमाण-पर ११, नेरज्याण ठिति-जादि-पद १३, आरम-लणारभ-परं ३३, नाणादीण भवनर-मक्रमण-पद ३६, लमपुउ-मयुष्ट-अणगार-पद ४४, वसजयस्य वाग्रस्तरदेव पर ४८, कस्म-वेषण-पर ५३, नेरहवादीणं समाहार-समसनीरादि-परं ६०, मणुरमादीण समाहार-समसरीरादि-पदं ८६, तेम्मा-पद १०२, लीपाण भवपरिवट्टण-पद १०३, धनकिन्यान्यद ११२, धनण्यिन्याच्य-पद ११४, वन्यामोहणियान्यद ११६, मद्भागारं १३१. अत्य-नित्यन्यदं १३३, भगवनी समतान्यद १३६, करणमीरिजिज्जस्म बपादिनाद १४०, कम्म-पर्व १७४, उबद्वाप अवतरमण-पद १७४, रम्म-मोत्य-पद १६६, पोगान-जीवाण तेकालियत्त-पद १६१, मीरप-पद २००, पुरवि-पद २११, वाकाम-पद २१३, नेरज्ञाण नाणाइसाम् कोहोपडलादिभग-पद २१६, अगुरकुमारादीय राणादराम् रोतोप-उसाविभग-पत्र २४४, मूरिय-गर्व २४६, फुनणा-पत्र २६६, किरिया-गत्र २८६, योगस्य पर्यु-परं २८८, लीयद्वितिन्यद ३०६ जीत-योग्यन्यद ३१२, निगेह-कात-रद ३१४, देन मह्द-पद ३१८, विसारगडनाद ३३४ आसुनाद ३३१, महमानाद ३४० माह र पेट्यानामानाद ३४०, मब्भरमं नरमगमणन्यद ३५३, मब्बरन देवातिसमणन्यद ३४५, बात्रस्य आह्य-पद ३४६, पटिवरम आउपनाद ३६०, बाजपिटारम जाउपनाद ३६२, तिरिवानाई ३६४, वायानाव्य-पर २७३, योग्ति पर २७४, गुरूनपृत्य ३८८, परायन्यर ४१७, प्रयायदोगन्यर ८१६ इत् पान्सविवाज्यस्य ४२०, वर्षापावेनियनुसस्य ४२३, अवराजयानीतियान्यः ४३८, लारामाग्यस्य ४३६, फार्ट्स्पिक्ट-४३ ४३०, प्रमागत्रवर्षस्य पर ४४०, प्रमागतस्य-रयया पर ४४३, इतिराजित्यान्ययगारपान्यर ४४४, उपयोज्यर ४४६ ।

घोषं मनं

गु॰ १-१५३

पुर छह-१२०

राजीय प्रयाद् मासुरमासन्य २, वाजनावरमा नार्यादुवन्य १, सन्यविष्ठान्य १६ स्थयपानान्य २०, समुन्धापन्य २४ प्रविन्य ७४, इटिंग प्रयाद १९ प्रविधारणाः वेदन्य १६, मस्य १८ व्यक्ति प्रयाद १६६, प्रतिन्य स्थापान्य प्रयाद १६६, प्रतिन्य प्रयाद १४६, क्षाप्त प्

उक्सेव-पद १, देविवकुव्वणा-पद ४, तामिलस्स ईसाणिद-पद २५, सक्कीसाण-पद ५४, सणकुमार-पद ७२, चमरस्स भगवओ वदण-पद ७७, अमुरकुमाग्वण्णग-पद ७९, चमरस्म उड्ढमुष्याय-पद ६७, चमरस्स पुन्वभवे पूरणगाहावड-पद ६६. पूरणस्म दाणामपन्वज्जा-पद १०२, पूरणस्स पाओवगमण-पद १०४, भगवश्रो एकराइयमहापडिमा-पद १०५, पूरणस्स चमरत्त-पद १०६, चररस्स कोव-यद १०६, चमरस्य भगवओ णीमापुट्य सक्कस्स आमायण-पद ११२, सक्केदस्स वज्जपक्लेव-पद ११३, चमरस्स भगवओ सरण-पद ११४, सक्कस्स वज्जपिंडसाहरण-पद ११५, सक्क-चमर-वज्जाण गडविसय-पद ११७, चमरम्स-चिता-पद १२७, असुरकुमाराण उड्ढमुप्पयणस्स हेउ-पद १३१, किरिया-पद १३३, किरिया-वेदणा-पद १४०, अतिकिरिया-पद १४३, पमत्तापमत्तद्धा-पद १४६ लवणसमुद्द-वुड्डि-हाणि-पद १५२, भावित्रप्प-पद १५४, वाउकाय-पद १६४, वलाहक-पद १७२, किलेसोववाय-पदं १८३, भाविअप्प-विकुर्व्वणा-पद १८६, भाविअप्प-अभिजुजणा-पद २०६, भाविअप्प-विकु-व्वणा-पद २२२, आयरक्ल-पद २४४, लोगपाल-पद २४७, सोम-पद २५०, यग-पद २५६, वरुण-पद २६१, वेसमण-पद २६६।

चवस्य सत

सु० १-६

पृ० १८३-१८५

ईसाण-लोगपाल-पद १, नेरइय-उववाय-पद ७, लेम्सा-पदं ८ ।

पचम सत

सूत्र १-२६०

पृ० १८६-२३२

जबूद्दीचे सूरिय-वत्तव्वया-पद १, जबूद्दीवे दिवसराई-वत्तव्वया-पद ४, जबुद्दीवे उउ-वत्तव्वया पद १३, जबुर्दावे अयणादि-वत्तव्वया-पद १७, लवणसमुद्दादिसु सूरियादि-वत्तव्वया-पद २१, वाज-पद ३१। ओदणादीण किमरीरत्त-पद ५१, लवणसमुद्द-पद ५५, आज-पकरण-पडिस वेदण-पद ५७, नाउ रमकमण-पद ५६, छउमत्य-केवलीण सहसवण-पद ६४, छउमत्य-केवलीण हान-पद ६८, छडमत्य-केवलीण निद्दा-पद ७२, गब्भसाहरण-पद ७६, अडमुत्तग-पद ७८, महागुन्तागयदेव-पण्ह पद ६३, देवाण नांसजयवत्तच्वया-पद ६६, देवभासा-पद ६३, द्धउमत्य-केवलीण नाणभेद-पद ६४, केवलीण पणीय-मण-वड-पद १००, अणुत्तरीववाइयाण वेचिनिया जालाव-पद १०३, केवलीण इदियनाण-निसेच-पद १०८, केवलीण जोगचचलया-पद ११०, नाहमपुर्व्याण सामत्य-पद ११२, मोक्स-पद ११५, एवभूय-अगेवभूय-वेदणा-पद .११६, मुनगर्नाद-पद १२२, अप्पायु-दीहायु-पद १२४, असुभसुभ-दीहायु-पद १२६, स्यानारण् त्रिरिया-पद १२८, अगणिकाए महाकम्मादि-पद १३३, घणुपक्लेचे किरिया-पद १३८, जणा उत्यित-पद १३६, नेरङयविजव्यण-पद १३८ आहाकम्मादिम्राहारे आराहणादि-

पद १३६, आपरिय-उवन्भागाम मिहि-गर्द १४७ भन्भागाणिम्म गम्मवदा-गद १४७, परमाणु-ग्याण गमणादि-गद १४०, परमाणु-ग्याण छदादि-गद १४४, परमाणु-ग्याण गअउ्टममन्भादि-गद १६०, परमाणु-ग्याण परोणाम फुमणा-गद १६४, परमाणु-ग्याण मिह-गद १६६, परमाणु-ग्याण भन्गान-गद १७४, परमाणु-ग्याण परोणार अव्यावत्यत्त-गद १६१, जीवाण मारम नगरिगाह-गद १६२, हेड-गद १६१, नियिष्ठिमुन-नाम्यणुत्तपद २००, जीवाण-मुह्दि-नाणि-भ्रयष्टिद-गद २०६, जीवाण गोववय-गावनपादि-गद २२४, किमिदरायगिह-गद २३४, उज्योय-भ्रथयार-गद २३७ मणुम्ममेत्ते गमगादि-गद २४६, पामायिन्वज्ञ-गद २४४ देवनोय-गद २४६।

**छ**ट्ठं सनं

सू० १-≂६

पृ० २२३-२७०

पगरयनिज्ञराए नेयत्त-पद १, गरण-पद ४, महावेदणा-महानिज्ञरा-गउभग-पद १४, महाक्रममादीण पोग्गलवधादि-पद २०, अपक्रममादीण पोग्गलभेदादि-पद २०, क्रम्मोदन्य-पद २४, क्रम्मोदन्य-पद २४, क्रम्मोदन्य-पद २४, क्रम्मोदन्य-पद २४, क्रम्मोदन्य-पद २०, जीवाण मावि-अनादित्त-पद २०, क्रम्मपाठी वघ विवेद्या-पद ३३, वेदगायेदगाण जीवाण अप्पावहृयन-पद ४२, कालादंगण पपदेम-अपदेम-पद ४४, पञ्चम्दाणादि-पद ६४, नमुक्ताय-पद ७०, रण्ट्याट-पद ६६, गोगितियवैद्य-पद १०६, नेरज्यादीण आवाम-पद १२०, मारणित्यसमुख्याय-पद १२२, घन्नाण जीणि-ठिज्ञ-पद १२६, गणना-काल-पद १३२, ऑवमिय-गान-पद १३३, गुरमाण्यमाण्य १२४, पुडवि-आदिनु गेहाियुक्ता-पद १३०, आद्यय-पद १४१, त्रमणादित्य-पद १४१, क्रमणगितिय-पद १६६, महिद्दिक्त-विद्यान्या पद १६६, धिवनुत्वेत्यादि देवाण जाणपायमणा-पद १६६, महिद्दिक्त-विद्यान्य ११४ क्रिय-प्राप्त-पद १३४ क्रिय-प्राप्त-पद १७४, वेदणा-पद १६६, क्रिय-प्राप्त-पद १६६ क्रिय-प्राप्त-पद १६६

व्यवम् स्व

सूर १-२३३

पूर २३१-३१४,

क्रमाहारमान्यः १, रागम्सागानम्यः २ वश्यमकाणःगः ३, समाधिणागानम् १६ स्थान्यः ४, समाधिणागानम् १६ स्थान्यः ६, प्रमाणागानिका व्यक्षः वश्यमः ॥, जनवणानः गरिः । १०, पृतिष्यमः पुत्रप्राणागित्यः १०, प्रमाणागित्यः । १० प्रियापित्यः । विभिन्नत्यः १०, स्वाप्ताणानिकाः । १० प्रमाणागितः । १०, स्वाप्ताणानिकाः ।

दुस्समदुस्समा-पद-११७, सवुडस्स किरिया-पद १२४, काम-भोग-पद १२७, दुद्यलगरी-रस्स भोगपरिच्चाय-पद १४६, अकामिनकरण-वेदणा-पद १५०, प्रामिनकरण-वेदणा-पद १५३, मोक्ख-पद १५६, हित्य-कुयु-जीव-समाणत्त-पद १५८, सुह-दुव्य-पद १६०, दसिवहसण्णा-पद १६१, नेरइयाण दसिवहवेदणा-पद १६२, हित्य-कुयूण अपच्चवराण-किरिया-पद १६३, अहाकम्मादि-पद १६५, अमवुड-अणगारम्स विज्ञ्वणा-पद १६७, महासिलाक अस्याम-पद १७३, रहमुसलसगाम-पद १८२, वरुण-नागनत्त्य-पद १६२, वरुणनागनत्त्य-मित्त-पद २०४, कालोदाङ-पिनतीण पचित्यकाए सदेह-पदं २१२, कालोदाइस्स समाहाणपुष्ट्य पत्वज्ञा-पद २१७, कालोदाइस्स कम्मादिविसए परिण-पद २२२।

अट्ठमं सतं

सू० १-५०४

ष्टु० ३१५-३६७

पोगालपरिणति-पद १, पयोगपरिणति-पद २, पज्जत्तापज्जत्त पहुच्च पयोगपरिणति-पद १८, सरीर पद्चन पयोगपरिणति-पद २७, इदिय पद्मन्न पयोगपरिणति-पद ३२, सरीर इदिय च पहुच्च पयोगपरिणति-पद ३५, वण्णादि पहुच्च पयोगपरिणति-पद ३६, सरीर वण्णादि च पहुच्च पयोगपरिणति-पद ३७, इदिय वण्णादि च पहुच्च पयोगपरिणति-पद ३८, मरीर इदिय वण्णादि च पहुच्च पयोगपरिणति-पद ३६, मीसपरिणति-पद ४०, वीमसापरिणति-पद ४२, एग दब्व पहुच्च पोग्गलपरिणति-पद ४३, पयोगपरिणति-पद ४४, मणपयोगपरिणति-पद ४५, बद्दमयोगपरिणति-पद ४८, कायपयोगपरिणति-पद ४६, मीसपरिणति-पद ६५, वीससापरिणति-पद ६७, दोण्णि दव्वाइ पहुच्च पोग्गलपरिणति-पदं ७३, तिण्णि दव्वाइ पदुच्च पोग्गलपरिणति-पदं ७६, चत्तारि दव्वाइ पहुच्च पोग्गलपरिणति-पद =२, ग्रासीविस-पद =६, छउमत्य-केवलि-पद ६६, नाण-पद ६७, जीवाण नाणि-अण्गा-णित्त-पद १०४, अतरालगीत पदुच्च १११, इदिय पहुच्च---११५, काय पहुच्च---११८, सृहुम-यादर पदुच्च-१२०, पज्जत्तापज्जत्त पदुच्च-१२३, भयत्य पदुच्च--१३१, भवित्तदियाभविमिदिय पदुच्च---१३५, सण्णि-असण्णि पदुच्च---१३८, लिह-पद १३६, नाणलिंद्ध पदुच्च-नाणि-ग्रण्णाणित्त-पद १४७, दसण पदुच्च---१५६, चरित्त पदुच्च---१६१, चरित्ताचरित्त पहुच्य--१६३, नागाइ पहुच्च--१६४, वालाइवीरिय पहुच्च--१६४, इदिय परुच्च-१६६, उवनताण नाणि-अण्णाणित्त-पद १७२, जोग पहुच्च-१७६, लेस्स पदुच्च--१७७, कसाय पदुच्च--१७६, वेद पदुच्च---१८१, आहारग पदुच्च---१८२, नाणाण विमय-पद १८४, नाणीण मिठड-पद १६२, नाणीण अतर-पद २००, नाणीण अप्पाप्ततृवन-१द २०५, नाणपण्यव-पद २०८ नाणपण्यवाण अप्पावहुयत्त-पद २१२, बनाग्या,-पद २१६, जीवनण्याण अतर-पद २२२, चर्ग्य-अचरिम-पद २२४, किरिया-पद २२=, तातिविष्यंदद्भे नमणोवासप-पदं २३०, नमणोवासगकयस्स दाणस्स परिणाम-पद २४५, उपनिमनिनिपादि परिभोगविहि-पद २४८, आलोयणाभिमृहस्स आराहय-पद २५१, जोनि-जलण-पर २५६, किरिबा-पर २५८, लण्यउत्पियमवाद-पर लदत्त पदुन्च—२०१, हिंग पदुन्च—२६५, गममाणगय पदुन्व—२६१, पिरणीय-पर २६५, पचववहार पर ३०१, वय-पर ३०२, उरियावहिरवध-पर ३०३, नगराउयवध-पर ३०६, कम्मप्पगरीमु परीमत्ममवनार-पर ३१५, सृति-पर ३१६, जोउनियाण उववन्ति-पर ३४०, वध-पर ३४७, बीमनावध-पर ३४६, प्योगवध-पर ३४४, ला नावण पदुन्च ३६५, जोरनियमपीरणयोग पहुन्च—३५६, मरीर पदुन्य—३६३, सरीरणयोग पदुन्य ३६६, जोरानियमरीरणयोग पहुन्य—४०५, त्यामरीरणयोग पदुन्य—४१६, पागवधन्य ३६६, वाहारगमरीरणयोग पदुन्य—४०५, त्यामरीरणयोग पदुन्य—४१६, पागवधन्य देमवभ-मरवयय-पर ४३४, स्य-तीन-पर ४४६, आराहणा-पर ४५१, पोनानपिणाम-पर ४६७, पोनानपिणाम-पर ४६७, पोनानपिणाम-पर ४६७, पोनानपिणाम-पर ४६५, पोनानपिणाम-पर ४६७, पोनानपिणाम-पर ४६०, प्रमाण, पदिसामपनिन्देर-पर ४७०, करमाण पानेपर निरमा-भवणा-पर ४६४, पोनानि-योग्यन-पर ४६६।

नवमं गत

सु० १-२६३

वे० इहस-प्रहेर

जबुरीवन्यदः १, जोरमन्यदः ३, ॲनर्पारन्यदः ७, ध्रमोच्याः उवपन्यित्यदः ६, मारचा उपन्यित्यदः १२, पामावन्तिज्ञगमेगन्यमिणन्यदः ७७, प्रयेमणन्यदं ६६, मतर-विरतर-उववज्ञ-णादिन्यदः १२०, मतो प्रमतो उपनतो उपवज्ञणादिन्यदः १२१, मतो प्रमतो या जाणणान्यदः १२३, यय असय उववज्ज्ञणान्यदः १२४, गमेगन्य महोगिन्यदः १३३, उपमदन-देवाणयान्यदः १२७, जमानिन्यदः १४६, गणन्य प्रयेन्णनेगवयन्यदः २४६, दिनन्य प्रये अणत्वप्रस्यः २४६, वेर-विगयः २४१, पृत्रविद्याद्यादेण आगन्यायन्यदः २४३ विग्यान्यदः २४६ ।

रममं सर्व

सुव १-१०३

वि० ८६६-८=८

दितान्तर १, मसीत्तर म, मबुत्रम-शितिशान्तर ११, जोशिनार १४, बेशात-तर १६, भिसद्गतिमान्तर १८, अधिवद्गार्थार्यस्तित्त्रस्य १६, अध्यार्थम् परित्रीय वीत्रपत्र-तर २२, नेतर शिवासितिन्तर २६, अध्यम अपनु गरमन्तर १०, परावसी भागत्तर ४०, त्यासीवर्यां ४०, प्रसाम वृशित्य गरि शिवासीतन्तर ६८, गुण्या स्वरत्तर ६६, मकान्तर्व १००, प्रशासिन्तर १०२३

एक्स्सम् मार्

गृत १-१६६

Lo xex-rae

णापुस्त प्रेरक्षपरः प्रवासार्थय करः दे त्रार हुणारियोत्तिकः अत्र गणार्थदेशस्य अत्र, विकासकार्यः । पद्य अत्र, वेश्वर्षेत्रकार देश्य, वर्षे गणाउणान्यकः वेद्यः, प्राप्तिकार्यमान्यकः वदः प्राप्तिमान्यः । स्वीपुरम्पानामान् सदः वद्यः विकास गरिकामान्यकः कृतदः वर्षेत्रप्रकारं स्वीप्तिकार्यः । गासे जीवपदेस-पद १११, सुदसणसेट्ठि-पद ११५, इसिभद्दपुत्त-पद १७४,पोग्गल परिव्वायग-पद १८६।

बाररसमं सत

सु० १-२२६

प्रवाध-प्रकाष

सख-पोक्खली-पद १, उदयणादीण धम्मसवण-पद ३०, जयती-पिसण-पद ४१, पुढ्वी-पद ६६, परमाणुपोग्गलाण सघात-भेद-पद ६६, पोग्गलपिरयट्ट-पद ६१, वण्णादि अवण्णादि च पढुन्न दन्त्रवीमसा-पद १०२, कम्मओ विभक्ति-पद १२०, चद-सूर-गहण-पद १२२, सिस-आइन्च-पद १२४, चद-सूराण कामभोग-पद १२७, जीवाण सन्त्रत्य जम्म-मन्जु-पद १३०, असइ अदुवा अणतपुत्तो जनवण्णण-पद १३३, देवाण विसरीरेसु उववाय-पद १४४, पर्चेदियिनिग्क्सओणियाण जनवाय-पद १४६, पर्चिवह-देव-पद १६३, पर्चिवह-देवाण-उववाय, पद १६६, पर्चिवह-देवाण ठिड-पद १७६, पर्चिवह-देवाण विज्ञल्या-पद १६३, पर्चिवह-देवाण उन्वह्य १६४, पर्चिवह-देवाण सिच्हुणा-पद १६१, पर्चिवह-देवाण अप्पावहुयत्त-पद १६०, अट्ठविह-श्राय-पद २००, अट्ठविह-आयाण अप्पावहुयत्त-पद २०५, नाणदमणाण अत्तणा भेदाभेद-पद २०६, सियवाद-पद २११।

तेरसमं सत

स्० १-१६६

पृ० ५८७-६२३

सहोज्जिवित्यटेमु नरएसु जववाय-पद १, सक्षेज्जिवित्यढेसु नरएसु उन्बहुण-पद ४, सर्धेज्जि-वित्यडेसु नरएसु सत्ता-पद ५ नरय-नेरङयाण अप्पमहत-पद ४२, नेरइयाण फासाणुभव-पद ४४, नग्याण वाहल्ल-पुड्डत्त-पद ४५, निग्यपरिसामन-पद ४६, लोग-मज्भ-पद ४७, लोय-पद ५५, भम्मित्यकायादीण परोष्पर फास-पद ६१ धम्मित्यकायादीण ओगाढ-पद ७४, गोग-पद ६६, आहाग-पद ६३, मतर-निरतर-जन्बवज्जणादि-पद ६५, चमरचच-आवास-पद ६६ उद्दायणम्हा-पद १०१, भासा-पद १२४, मण-पद १२६, काय-पद १२६, कम्मपगिड-नर १४०, भाविअप्प-विजन्वणा-पद १४६, छाजमित्ययसमुग्धाय-पद १६६ ।

चोइसम सतं

मू० १-१५५

पृ० ६२४-६५३

तिस्माणुनारि-उपवाध-गद १, नेण्डयादीण गतिविमय-पद ३, नेण्ड्यादीण अणतरोववन्तपादि-गद ८, उत्माद-गद १६, बुद्धिमायमण्य-पद २१, तमुक्तायकरण-पद २५, विणयविहिपद २१, पोग्ग र-त्रीय-गरिणाम-गद ४४, अगणिकायस्म अतिक्कमण-पद ५४, पच्चणुटभवपद ६१, देवन्त उत्तवण-पन्त्रभण-पद ६६, नेद्यादीण किमाहारादि-पद ७१, देविदाण
भीर-पद ३८ गीपमम्म आमामण-पद ७३, तुत्तय-पदं ६०, भत्तपच्चक्यायस्स आहार-पद
६०, त्रवन्त्रमदेव-पद ६४, अम्पद-धनेवादिव-पद ६६, अवाहाए अनर-पद ६०, रुक्ताण
गुण्डभव-पद १०१, अम्पद-धनेवानि-पद १०३, अम्पद-चिया-पद ११०, अव्यावाहदेव-

गत्ति-पद ११३, नवास्त मत्ति-पद ११६, त्रभगदेव-पद ११७, मर्गाव-महस्मनस्म-पट १२३, अत्ताणत्त-गोग्गत-पद १२६, दृहाणिद्वादि-पोग्गत-पद १२६ देवाण भागामहन्म-पद १२०, मृहिय-पद १३२ गमणाण तेयलेस्मा-पद १३६ केवित-पद १३८।

पन्नरसमं सतं

सु० १-१६०

पु०-६५४-७०६

गोनालग-पद १, भगवलो विहार-पद २०, पडम-मान प्रमण-पद २२, दोध्य-मानग्रमण-पद ३० तच्य-मास प्रमण-पर्व ३७, चडत्य-मास प्रमण-पद ४८, गोना प्रम्म विग्यम वैण अगीकरण-पत्र ४२, तिलयभय-पत्रं ५७, वेनियायण-त्रालतयस्मि-पद ६०, निलयभय-निष्फत्तीए गोगालन्म अवनक्रमण-पद ७२, गोनाचन्म नेयलेम्मुप्पनि-पद ८६, गोगालन्म पुध्यकहा-उवगहार-पद ७७, गोसालस्य ग्रमस्यि-पद ७६, गोसालस्य आणव्येस्सम्यते अवकोन्पदसण-पर =२, आणदयेरम्म भगवओ निवेदण-पद ६७, आणदयेरेण गौयमाउण अणुणायण-पद ६६, गोगालम्म भगवत पत्र अवकोमपुष्य समिद्धतिमयणन्यव १०१, भगवया गोगासग-प्रयास्य प्रियार-पद १०२, गीमालस्य पुणस्योग-पद १०३, गीमालेग सन्वाणभूतिस्य भागानिकरणन्यः १०४, गोनारेण मुनायनस्य परिवायणन्यः १०७, गोमालेण भगयओ यहाग नेपनिनिन्ध-पद ११०, नाचित्वम् जापबाद-पर ११४, गोनानेण नमपाण परिणयागरणभाद ११६, गोगालम्य मधभेदभाद ११६, गोमालस्य परिनमपन्यद १२०, गोगानेण नाणानिद्धन-पमयण-परं १२१, अप्रपुत-आर्दाविओवानव-पर १२८, गोनानस्य अध्यक्षे नीहरून-निहेन-पद) ६३६, गोमालस्य परिणाम-परिवनापुरव कावध्यम-पद १४१, गोमानम्य मीहरणत्यः १४२, भगवद्यो गोगायकः पाउवभयात्यः १४३, मीहन्य माननिषद्भारत्यदे १४७, भगववा सीहरम जामागणन्यद १४६, सीहेन रेवर्डन भेजजनवायन्त-पद १५३, भगवती आरोगन्यद १६२, सावागुम्बिस्य प्रवायन्यद १६४, सन्यानस्य ज्यसम्बद्ध १६४, गोगाचन्य भयाभूमण-पर १६६।

मोनगम नतं

सुर १-१३४

पुर ७१०-७३७

वात्रपायन्यत्र १, प्रगतिनायन्यत्र ४, ष्रतिविधित्यन्त्र ६, ष्रविधारणेन्द्रति न्यान्यत् ६, विधारणेन्द्रति । स्वत्रम्य अभिगतन्त्रम्यत्र १३, स्वत्रन्त्रति । स्वत्रम्यति । स्वत्रम्यत्र १६, र्यान्यत् १६, श्रित्यान्यत् १६, श्रित्यान्यत् १६, श्रित्यान्यत् १६, श्रित्यान्यत् १६, स्वत्रम्यत् १५, स्वत्रम्यत् १६, स्वत्रम्यत् १५, स्वत्रम्यत् १६, स्वत्यत् ।

११७, अलोए गतिनिसेध-पद ११८, र्वालस्स सभा-पद १२१, ओहि-पद १२३, दीवकुमारादि-पद १२५।

#### सत्तरसमं सतं

#### स्० १-६६

प्० ७३५-७५३

हत्थिराय-पद १, किरिया-पद ५, भाव-पद १६, धम्माधम्म-ठित-पद १६, बाल पडिय-पद ् २५, जीवस्स जीवायाए एगत्त-पद ३०, रुवि-अरुवि-पद ३२, एयणा ५द ६७, चलणा ५द ४३, सवेगादि-पद ४८, किरिया-पद ५०, दुवल-वेदणा-पद ६०, ईसाण-पद ६५, पुढविकाइयादीण देस-सब्व-मारणतियसमुग्घाय-पद ६७, एगिदिय-पद ८२, नागकुमारादि-पद ६७ ।

#### अट्ठारसम सतं

सू० १-२२४

90 ७४४-७६०

पढम-अपडम-पद १, चरिम-अचरिम-पद २१ सक्करस्स कित्तय-सेट्ठिनाम-पुव्वभव-पद ३८, मागदिय-पुत्त-पद ५६, निष्जरापोग्गल-जाणणादि-पद ६६, दघ-पद ७२, कम्म-नाणत्त-पद ८०, जीवाण परिभोगापरिभोग-पद ८६, कसाय-पद ८८, जुम्म-पद ८६, अधगविव्हजीवाण वर-पर-पद ६५, वेउन्वियावेउन्विय-ग्रसुरकुमारादि-पद ६७, नेरइयादीण महाकम्मादि-पद १००, नेरइयादीण आउय-पद १०२, असुरकुमारादीण विजन्वणा-पद १०४, नेच्छइय-ववहार-नय-पद १०७, परमाण-खघाण वण्णादि-पद १११, केवलि-भासा-पद ११६, जबहि-पद १२०, परिग्गह-पद १२३, पणिहाण-पद १२४, कालोदाइ-पभितीए पचित्यकाए गदेह-पद १३४, मद्दुय-ममणोवासएण समाहाण-पद १४०, भगवया मद्दुयस्स पससा-पद १४३, विकुव्वणाए एंगजीव-सवच-पद १४८, देवासुर-सगाम-पद १५०, देवस्स दीवसमुद्द-अणुपरियट्टण-पद १५२, देवाण कम्मक्खवण-काल-पद १५४, ईरिय पहुच्च गोयमस्स सवाद-पद १५६, अण्णउत्थियाण आरोव-पद १६३, परमाणुपोग्गलादीण जाणणा-पासाण-पद १७४, भवियदव्य-पद १८३, भावियप्पणो असिधारादि-ओगाहणादि-पद १६१, परमाणुपोग्गतादीण वाउकाय-फास-पद १६६, दब्बाण वण्णादि-पद २००, सोमिल माहण-पद २०४।

#### एगूणवीसदम सत

सू० १-११२

30 068-20x

निम्मा-पद १, पुटविकाइय-पद ५, आउक्काइयादि-पद २१, थावरजीवाणं ओगाहणाए जप्पाचरुत्त-पद २४, धावरजीवाण मन्वमृहुम सन्ववादर-पद २५, महातवन-पद ३३, पुटविकाइयम्म सरीरोगाहणा-पद ३४, पुढविकाइयस्स वेदणा-पदं ३४, जाउराइयादीन वेदणा-पद ३६, महासवादि-पद ४८, चरम-परम-पद ५८, वेदणा-पद ६२, दीप्तममुर्भद ६५, श्रमुरकुमारादीण भवणादि-पद ६७, जीवादि-निव्वत्ति-पद ७६,

सू० १-१२३

वे० ८०१-८५४

वेडिरियादि-पद १, अस्विकान-पद १०, अस्यिकायम्म अभिवयण-पद १४, पाणा ज्यायादीण आयात् परिणित-पद २०, गद्म यक्कममाणम्म वणादि-पद ६१, इदियोवचय-पद २४, परमाणु-राधाण वण्गादिभग-पद २६, परमाणु-पद ३७, पृष्टवित्रादीण वाहार-पद ४३, वध-पद ५२, नमयगेत्ते ओमिष्पणि-उम्मप्पिणि-पद ६२, पनमहत्वयण्य-चाउज्जाम-धम्मपद ६६, तित्यगर-पद ६७, जिणतरेसु कालियम्य-पद ६६, पृद्वगय-पद ७०, तित्व-पद ७२, उग्लाशीण निग्मयथम्माणुगमण-पद ७६, विज्ञा-जधा-चारण-पद ७६, आउय-पद ६६, उवववज्जण-उद्यहण-पद ६१, कितस्ववादि-पद ६७, ज्वक्ममिज्जयादि-पद ११२, चूनसीतिसमिज्ज्यादि-पद ११७।

गियोगइमं सतं

मू० १-२१

पुरु ८३४-८३६

मानिआदिजीवाण उपवायादि-गद १।

ापीसहम सतं

मू० १-६

पु० ८४०-८४२

नालाधिजीवाण उवदावादि-पद १।

।वीसदम सत

मू० १-६

वि० ८४३,८४४

म्रानुयाधिनीयाण उयनायाधि-पद १।

बउधीमदर्भ सतं

सु० १-३६१

वे० ८९३-६००

नेरदमादीम् उपवासादिन्यः १।

रचयोगइम गतं

मू० १-६३६

20 E01-E03

लेग्यान्य १. जीगग्य-प्रणावहुम पर २. सम्पोगि-विसमणीयन्यः ४, जीयन्यः ६, दत्य-पर ६, जीवाण अजीय परिभोगन्यः १७, अयग्रहन्यः २१, परमात्राण स्वादिन्यः २२, पीगत्रमहान्यः २४, महाणन्यः ६२, रसाण्यभाविषयः महागन्यः ३७, पर्मायग्रहः सहापित्य-वयः सहापित्यच्यान्यः ४१, अयुनेदि-विमेदि-गिन्यः ६२, निर्मायग्रन्यः १८, स्वितित्य-वयः ६६, त्यायह्य पः ६८, जुन्मन्यः १०२, सर्वान्यः १८०, त्यान्यः १८१, याग्य-पर १८०, मरभणदेशान्यः २८०, पश्चय-पद २८६, निर्मेश्च १८०, नाग्यः १८१, पाग्य-पर १८०, मरभणदेशान्यः २८०, पश्चय-पद २६६, निर्मेश्च १८०, नाग्यः १८१, पर्यायान्यः १८०, विश्व-पद १६०, त्यान्यः २६६, नप्यन्यः १८१, अण्यः १८६, पत्तियः १६०, महिन्यः १३६, महस्यकृत्यः १८६ । सामन्यः १८६, जण्यः १६६, प्रायः १६६ स्वायःन्यः १६०, लेक्स्याः १७६ । सामन्यः १८६, कण्यः १८६, वेद्यान्यः १६६, एवंग्यान्यः १६०, एद्यवश्वाप्तः १४६ । स्वायःन्यः ४०६, श्वायः

## पढमं सतं

## पढमो उद्देसो

#### मंगल-पर्द

नमो प्ररह्ताण',
नमो सिद्धाण,
नमो स्रायित्याण',
नमो उवज्कायाणं,
नमो सन्वसाहण'॥
 नमो वभीए' निवीए ॥

## सगहपी-गाहा

रायगिह १-चलण २-दुर्गमे, ३-कम्पपश्रोमे य ४-पगढ ४-पुटबीस्रो । ६-जायते ७-नेरट्ण, ६-यार्च ६-गुरुण्य १०-चलणास्रो ॥१॥

३ नमी नुयस्य ॥

#### उबनेब-पर्व

- ४० नेम कातेय नेण समग्ण रायिते नाम' नयरे होत्या—पणयो'॥
- ४ ास ग रावगित्स नगरम्य वित्या उत्तरपुरस्यिमे दिसीभागे गुणसिला साम वेदण दीस्या ॥
- ६ 'मेशिए राजा, चिन्यामा देखी' ॥

```
१ मामें (व)।

२. मिन (व, व, मूना) अगा (व्या)। 3. माम (व)।

२. मिन माम (व)।

२. मिन माम (व)।

४. माद स्टूट (४, व, मा, व, म. पूना)।

१. महि (म)।

१. महि (म)।
```

- ७ तेणं कालेण तेणं समएण समणे भगव महावीरे आइगरे तित्थगरे सहसंबुद्धे' पुरिस्तिन पुरिस्तिहे' पुरिस्ति ए' प्रमिदे ए' प्रमिदे ए' प्रमिदे ए' प्रमिदे ए' प्रमिदे ए' प्रमिद ए से प्राप्त ए से प्राप्त ए से प्रमिद ए' प्रमिद ए से प्रमिद ए' प्रमिद ए से प्रम
- द परिसा निग्गया। धम्मो कहिश्रो। पडिगया परिसा"।।
- ह तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवद्यो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इंदभूती नाम अणगारे 'गोयमसगोत्ते ण'' सत्तुस्सेहे समचउरससठाणसिठए वज्जिरिसभ-नारायसघयणे कणगपुलगिनघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे ग्रोराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरवभचेरवासी 'उच्छूढसरीरे सिखत्तविज्जितेयलेस्से' चोद्दसपुव्वी चजनाणोवगए सव्वक्खरसिन्नवाती समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अदूरसामते उड्ढजाणू अहोसिरे भाणकोद्वोवगए संजमेणं तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ।।
- १० तते ण से भगव गोयमे जायसङ्ढे जायससए जायकोउहल्ले उप्पन्नसङ्ढे उप्पन्न-ससए उप्पन्नकोउहल्ले सजायसङ्ढे सजायससए सजायकोउहल्ले समुप्पन्नसङ्ढे

```
१ सय° (अ)।
```

- १४ ° वाहमपुणरावत्तय (अ, व), सिवमचल-मरुज ९ (क)।
- १५ स॰ पा॰—जाव समोसरण। ओ॰ सू॰ १६-५१।
- १६ पू०-- ओ० सू० ५२- ५१।
- १७ गोयमे गोत्तेण (अ, ता, ब), गोयम-सगुत्ते ए। (क), गोयमगोत्तेण (म)।
- १८ ॰रिसह॰ (क, म)।
- १६. तत्ततवे घोरतवे (क)।
- २०. उराले (अ, ता, व, म, बूपा)।
- २१. °तेयलेसे (अ); °तैअलेस्से (क); °तेउलेम्मे (म), मूलटीकाकृता तु 'उच्छूड-सरीरमित्तविउलतेयलेस'त्ति कर्मधारय कृत्वा व्याख्यातमिति (वृ) ।
- २२ उड्ढजाणू (क, ता), उड्ढजाणु (म) ।

२. पुरिमोत्तमे (अ), पुरुमुत्तमे (व)।

३. पुम्मसीहे (ता) सर्वत्र ।

४. पुरमवरपुडरीए (ता)।

५ °हत्यीए (अ)।

६. तोगोत्तमे (अ, व)।

७. ॰ नाहे लोगहिए (अ)।

<sup>=</sup> ०पर्स्व (ता, क)।

६. ° तरे (क)।

१० ०दए बोहिदा (ग्र, ता)।

११ धम्मदा धम्मदेसा धम्मनायमे (अ), धम्मदा धम्मदेसा (क, ना, ब), धम्म-दानि पाठानारम् (वृ०)।

१२. मुक्ते (र)।

१३. संबदमी (ता)।

समुष्पन्नसए समुष्पन्नको उहार उहीत, उहेता जेणेव समणे भगव महावोरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता समण भगव महावोर तिक्तुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करेड, करेता वदड नमसङ, विदत्ता नमसिना णच्चानन्ने णातिदूरे मुस्यूममाणे णमसमाणे श्रभिमुहे विणएण पजित्यदे पज्जुवासमाणे एव वयासी —

#### चलमाण-पदं

११ से नूण भने । चलमाणे चिलए ? उदीरिज्जमाणे उदीरिए ? वेदिज्जमाणे वेदिए ? पहिज्जमाणे पहीणे ? छिज्जमाणे छिण्णे ? भिज्जमाणे भिण्णे ? 'दिक्समाणे दहेंटे' ? मिज्जमाणे भए' ? निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे ?

हुना गोथमा । चलमाणे चिलए''। •उदीरिज्जमाणे उदीरिए । वैदिज्जमाणे वैदिए । पहिज्जमाणे पहीणे । छिज्जमाणे छिण्णे । भिज्जमाणे भिण्णे । दज्कमाणे दर्दे । मिज्जमाणे मए ।९ निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे ।।

१२. एए ण भते । नव पदा फि एगट्टा नाणाघोमा नाणावजणा ? उदाहु नाणट्टा नाणाघोसा नाणावजणा ?

गोयमा । चनमाणे चिन्तम्, उदीरिङ्जमाणे उदीरिष्, वेदिञ्जमाणे वेदिष्, पिरिञ्जमाणे परीणे''—एए ण चत्तारि पदा पगट्टा नाणाघोना नाणावजणा उपपण्पातस्य ।

िक्कामाणे क्षिणे, भिक्कमाणे भिष्णे, बक्क्समाणे बप्दे, मिक्कमाणे मए, निक्कित्रको—एए णं पच पदा नाणट्टा नाणाघीमा नाणायकणा विगयपन्तरम् ॥

#### नेरइयाण ठिनिस्रादि-पद

१३ नेर्याण भने <sup>1</sup> फेबइम्' राज टिवी पण्णना <sup>२</sup> गोनमा <sup>1</sup> पर्णनेप दम वासनहत्याद, उन्होनेप नेनीय सामरोदमाद टिवी पण्यना ॥

Ę

१४ नेरइया ण भते । केवइकालस्स ग्राणमित वा ? पाणमंति वा ? ऊससंति वा ? णीससित वा ? जहा उस्सासपदे ।।

१५. नेरइया ण भते । आहारट्ठी ? हता गोयमा । आहारट्ठी । जहा पण्णवणाए पढमए आहारुद्देसए तहा भाणियव्व--

## सगहणी-गाहा

ठिइ उस्सासाहारे, कि वाऽऽहारेति सन्वग्रो वावि ? कतिभागं सन्वाणि व ? कीस व भुज्जो परिणमित ?।।१।।

१६ नेरइयाणं भते ! पुव्वाहारिया पोग्गला परिणया ?

श्राहारिया श्राहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया ?

श्रणाहारिया श्राहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ?

श्रणाहारिया श्रणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ?

गोयमा ! नेरइयाण पुव्वाहारिया पोग्गला परिणया ।

श्राहारिया श्राहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया, परिणमित य ।

श्रणाहारिया श्राहारिज्जिस्समाणा पोग्गला णो परिणया, परिणमिस्सिति ।

श्रणाहारिया श्रणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला णो परिणया, णो परिणमिस्सिति ।

१७. नेरइयाणं भते । पुन्वाहारिया पोग्गला चिया ? पुच्छा--जहा परिणया तहा चियावि ॥

१८. एव-उविचया, उदीरिया, वेद्या, निज्जिण्णा ।

## संगहणी-गाहा

परिणय 'चिया उवचिया' उदोरिया' वेइया' य निज्जिणा । एक्केवकम्मि पदम्मि, चङ्बिहा पोग्गला होति' ।।१।।

१. प० ७ । २. प० २=1१ ।

३. आहारिज्जम्म० (क)।

४ गरिएएमयति (ता)।

४. भ० शश्ह

६. निराय द्याचिया (अ), चिन उवचिन (म)

७. उदीरिय (मा)।

प वेतिया (म)।

६ पदमी (व)।

१०. अतोग्रे 'ता' प्रतौ एतावानितरिनत' पाठी लभ्यते— नेरइयाग भते ! पुट्याहारिया पोगाला निज्जिण्णा । तहेव ।

- १६ नेरझ्या णं भते । कडविहा पोग्गला भिज्जित ? गोयमा ! कम्मदव्यवग्गणमहिकिच्च दुविहा पोग्गला भिज्जिति, त जहा— ग्रणू चेव, बादरा चेव ॥
- २०. नेरड्या णं भते । कडविहा पोग्गला चिज्जति ? गोयमा । ग्राहारदव्यवग्गणमहिकिच्च' दुविहा पोग्गला चिज्जति, त जहा— ग्रणू चेव, बादरा चेव ॥
- २१. एव उवचिज्जंति ॥
- २२ नेरउया ण भते । कडिवहे पोग्गले उदीरेति' ? गोयमा । कम्मदब्बवग्गणमहिकिच्न दुविहे पोग्गले उदीरेति, त जहा—ग्रण् नेय, वादरा चेव ॥
- २३ गैसावि एवं चेव भाणियव्वा वेदेनि, निज्जरेति ॥
- २४. एव'--श्रोयट्टेसु', श्रोयट्टेति, श्रोयट्टिम्संति । सकामिमु, सकामेति, सकामिम्मति । निहत्तिमु, निहत्तेति, निहत्तिस्सति । निकाएमु, निकायति, निकाउस्सति'।

## सगहणी-गाहा

भेदियां चिया उवचिया, उदीरिया वेदिया य निज्जिण्या। श्रीयद्रण सकामण, निह्त्तण निकायणं निविहकानो ॥१॥

- २४ नेर्द्रया ण भने ! जे पोग्गने तैयाकम्मत्ताए गेण्ह्ति, ते कि तीनकानसमाए गेण्ह्ति ? पद्भानसकानसमाए गेण्ह्ति ? अणागयकानसमाए गेण्ह्ति ? गोगमा ! नो तीयकानसमाए गेण्ह्ति, पद्भुष्यनकानसमाए गेण्ह्ति, नो अणागय-कात्रसमाए गेण्हित ॥
- २६ नेराया ण भने ैं जे पोग्यते नेयानस्मत्ताए गहिए" उदीरेति, ने वि नीयकाल-गमयगहिए पोग्यते उदीरेति ? पर्ष्यानका तममए" घेष्यमाणे पौग्यते उदीरेति ? गर्प्यमययुर्वस्यदे पौग्यते उदीरेति ?

गोयमा ! तीयकालसमयगहिए पोग्गले उदीरेति, नो पडुप्पन्नकालसमए घेप्पमाणे पोग्गले उदीरेति, नो गहणसमयपुरक्खडे पोग्गले उदीरेति ॥

२७. एव-वेदेति, निज्जरेति ।।

२८. नेरइया ण भते । जीवाओं कि चलिय कम्म वधित ? अचलिय कम्म वयित ? गोयमा । नो चलियं कम्म वयति, ग्रचलिय कम्म वयति ॥

२६. नेरइयाण भते । जीवाम्रो कि चलिय कम्मं उदीरेति ? प्रचलिय कम्म उदीरेति ?

गोयमा ! नो चलिय कम्म उदोरेति, ग्रचलिय कम्म उदीरेति ॥

३०० एव-वेदेति, स्रोयट्टेति, सकामेंति, निहत्तेति', निकाएति'।।

३१. नेरइया ण भते । जीवाग्री कि चलियं कम्म निज्जरेति ? ग्रचलिय कम्म निज्जरेति ?

गोयमा ! चलिय कम्म निज्जरेति, नो ग्रचलिय कम्म निज्जरेति ॥

संगहणी-गाहा

वधोदयवेदोयट्टसकमे तह निहत्तणनिकाए। ग्रचितय-कम्म तु भवे, चलिय जीवाउ निज्जरए' ।।१।।

# ३२. एव' ठिई म्राहारो य भाणियव्वो । ठिती जहा-

१. निज्जरति (ता, व)।

२. निवत्तेति (ता)।

३ अनोग्रे 'अ' प्रतौ एतावानतिरिक्त पाठो लभ्यते---सब्देमु श्रचलिय नो चलिय। 'ता' प्रतौ च--सन्त्रेसु नो चलिय प्रचलिय।

४. ०वद् ० (अ), ० व्वट्ट० (ता)।

४. निज्जिरिए (ग्र, ता, व), निज्जरइ (क)।

६ अत्र विम्तृता वाचनापि लम्यते । तस्या 'जहा नेरद्याण' इत्यादि समपंशपदानि तन्यन्ते, फिन्तु पूर्ववर्ति-नैरियकपदे तानि न विद्यन्ते, तेन सिक्तिव वाचना मूनपाठ-म्पेलारमा । विम्तृना चैवम्---अमृरदुमारास भने ! केवडय कान डिई पणाना ?

गोपमा । जहण्णेख दस वाससहस्साइ, उक्कोसेगा सातिरेग सागरीवम ॥ त्रसुरकुमारा ण भते <sup>।</sup> केवइकालस्स आण-मित वा पाणमित वा? ऊससित वा? गीससति वा<sup>?</sup> गोवमा । जहण्णेसा सत्तण्ह थोवाण, उक्को-सेण साइरेगस्स पक्खस्स आग्रमति वा, पागामित वा, ऊससित वा, णीससित वा, असुरकुमाराण भते । आहारट्ठी ? हता आहारट्ठी। असुरकुमाराण भते । केवइकालस्स आहा-रट्ठे समुप्पज्जइ? गोयमा । असुरकुमाराण दुनिहे आहारे पण्णते, त जहा---आभोगनिन्यत्तिए य अगाभोगनिन्यतिए

ठितिपदे' तहा भाणियव्वा सव्वजीवाण । श्राहारो वि जहा पण्णवणाए पढमे थ्राहाम्हेसए' तहा भाणियव्वो, एत्तो श्राढतो—नेरज्या ण भते ! श्राहारद्री ?

य । नत्य सा जे ने असाभोगनिव्यनिए, ने अण्तमय ग्रजिरहिए जाहारद्ठे समुणक्जा । तस्य गु जे ने आसीगनिव्यक्तिए, ने जहण्णेगु गजरवभत्तम्म, उनगोमेखा माजरेगम्म बाममह-स्मन्य जाहारटठे समुप्यज्जद । अगुरकृपारा स् भने ! किमाहारमाहारेनि ? गीवमा । दृद्यओ श्रस्ततपम्मियार दृद्यार, मेनागनभावपण्ययागमेण नेम जहा नेस्-प्याण जाय ते मा तीम पोग्गमा मीमनाए भुज्जो-भुज्जो परिसामति ? गोयमा मोदियसाए ٧, गुबानाम् ४ इट्डसाम् y भिन्तियनाम् उद्हनाम्, शो अहनाम् मुहुताम्, एरे हुर्साण भूजजी-भूजजी परिश्मित । पुष्पास्तिया पुरमात पति-*ज*सुरनुमाराम्। एका र मसुरतुमाराभिजावेण जहा नेन्द्रयास अप नो अवतिव धम्म विज्ञासी । वागरूराराण भने ! वेबट्य राप टिपी परणामा १ गोपमा ! वारयोग दय वागमहम्बाइ, **एकोनमा देवलाट हो प**न्योपमाड । "गरुमाग हा भते ! वेपरनायन्य आपनी

धीमा । ज्हानेन मनार 'यंत्रात इस्तीता मुल्लुनस्य यात्रवित वा ४।

नान्द्रमारा च भने । हात्रास्त्री हे हालात्रास्त्री । सार्यामा भूते । वेग्यसम्बर्धा पातारहे Linking !

thaut i ninknitten afrie नागर frigten if ter 2 m. g. g. and gelfenitet. ₹. 40 ¥ 1

से अग्यमयमविरहिए आहारट्ठे ममुप्रज्जः। तत्व स् जे ने आमोगनिव्यत्तिए, ने पहणोस् चडत्यभत्तन्म, उनकोमेग् दिवनपुरत्तन्म भ्राहा-रद्ठे ममुणज्जह । मेम जहा अनुरचुमाराण जाव नो अवलिय कम्म निज्जरित । एव मुत्रणणुमारापवि जाव यिएायरुवाराम्।

प्टविकारवास् भते <sup>।</sup> वेबर्य गाल टिई पण्णना ?

गोवमा ! जहागीए। य गेमृहस, वात्रीम वामगहम्मार ।

पुडविराज्या नेपज्ञानस्य जाणमति वा ४? गोवमा । वेमानाए आणमनि या ४। प्रविकारमा सा घाहारही ?

रना वासरद्वी । पुर्विकारमास् रेनरसायम समृत्यव्या है गोयमा । अविर्वारण जालारहे जगगमय

ममुपान्तः। पुरविकारमा तिमाहारमारारेति 🕄

गोरमा । दथको एल नेरस्याम सद निब्दापाएग छहिनि, यापाप पदस्य विदिन्ति सिव पहिल्ली सिव प्रविद्या । कल्ला पान शेरकी रखोरियम्बरियम्बरियम्बरियम्बरियाः, यथाने राभित्य व रमयो जित्र ४ याम गो जातक व नेस सीर । सारास व रामाय महार्दे ए १ इड-भाग पानाएति ?

रार्थ १३ स्ट्रास्था मारमान कुरालिक हाम ते म कि दीनाना की रक्षात् युव से भूत्र से परिवर्ध गर्ने

गोरमा 🏄 कासिकिकेर प्रताल अवने भूरता atrante i gen na. Sahata eite gir THE THE WEST STREETS OF STREETS STREETS 1. Tr 12:1

# दुवखत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति॥

काइयागा, नवर ठिती वण्णेयव्वा जा जस्स, उस्सासो वेमायाए।

वेडदियाएा ठिई भाग्यियव्वा, ऊसासो वेमायाए।

वेइदियाण आहारे पुच्छा, गोयमा । ग्राभोग-निव्वत्तिए य ग्रणाभोगनिव्वत्तिए य तहेव। तत्य गा जे से आभोगनिव्वत्तिए, से गा असखेज्ज-समए ग्रतोमुहुत्तिए वेमायाए आहारहे समुप्प-ज्जइ। सेस तहेव जाव अग्रतभाग आसाएति। वेडदिया ण भते । जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हति ते कि सन्त्रे आहारेति, ग्रो सन्त्रे ग्राहारेति?

गोयमा ! वेइदियाण दुविहे आहारे पण्णत्ते, त जहा—लोमाहारे पग्छेवाहारे य । जे पोग्गले लोमाहारत्ताए गिण्हति ते सब्वे अपरिसेसिए आहारेति । जे पोग्गले पन्धेवाहारत्ताए गिण्हति तेसि ण पोग्गलाण असिंद्यज्जङ्भाग आहारेति, णेगाइ च ण भागमहम्साङ अग्रासाङ्जमाणाङ् अफासिज्जमाणाङ विद्यसमावज्जति ।

एएसि ए। भते । पोग्गलाण अस्पासाइज्ज-माणास्य प्रकामाऽज्जमासाग्य य कयरे-कयरे अप्पा वा बहुया वा तुरला वा विभेमाहिया वा ? गोयमा । नव्बत्थोवा पोग्गला अनासाइज्ज-मासा, जफामाऽज्जमाना जननग्रसा ।

वेइदिया ण भने । जे पोग्गला ग्राहारताए निण्हित ते ण तेमि पोग्गला कीमत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिएामित ?

गोषमा । जिञ्जिदियफामिदियवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिसमित ।

देटदियाम भी ! पुजाहारिया पुगाला परि-गया रितटेव जाय चित्र तम्म निज्जरेति । नेद्रियमप्रोगिद्याम गागाना छिईए जाव गोगार च म भागगहुम्माट अमानाइज्जमाणाट अणासाडज्जमाणाइ अफासाडज्जमाणाङ विद्वंप-मावज्जति ।

एएसि ण भते ! पोग्गलाण अणाघाइज्जमा-णाइ ३ पुच्छा।

गोयमा । सन्वत्योवा पोग्गला अणाघाउजन-माखा, अखासाइज्जमाखा श्रख्तगुणा, अफा-साइज्जमाणा अणतगुखा। तेइदियाण घाखिदिय-जिट्मिदियफासिदियवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिखामति।

चर्जीरदियाणं चिंक्य (वस्तु) दियघाणि दिय-जिन्भिदियफासिदियवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिगामति ।

पिंचिदयितिरिवखजोणियागा ठिई भिग्जिम् कसासो वेमायाए। आहारो अग्णाभोगिनव्वित्तए अगुसमय अविरिह्यो। ग्राभोगिनव्वित्तयो जहण्णेगा अतोमुहुत्तस्स, उवकोसेगा छट्ठभत्तस्स। सेस जहा चउरिदियागा जाव चलिय कम्म निज्जरेति।

एव मगुम्साग्रवि, नवर आभोगनिव्वत्तिएं जहण्णेण श्रतोमुहुत्त, उनकोसेगा अहुमभत्तस्स, सोडिदयवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिग्रमित । सेस जहा चर्जिरिद्यागा तहेव जाव निज्जरेति । वाग्रमतरागा ठिईए नाणत्त, परिग्रमित अवस्स जहा नागकुमारागा। एव जोइिसयाग्रवि, नवर उस्सासो जहण्णेगा मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्को-संग्रवि मुहुत्तपुहुत्तस्स । आहारो जहण्णेगा दिवस-पुहुत्तस्स, उक्कोसेग्रवि दिवसपुहुत्तस्स । सेस तहेव।

वेमािश्यासा ठिई भासिस्य भ्रोहिया। कमासो जहण्णेण मुहुत्तपुहुत्तस्स, उनकोसेण तेत्ती-साए पनसाण । आहारो आभोगनिव्यत्तिग्रो जहण्णेसा दिवसपुहुत्तम्स, उनकोसेण तेत्तीसाए वाममहम्साण । सेस चिलयाउय तहेव जाव निज्यरेति (क, ता, वृ, प० २८।१)।

#### यारंभ-श्रणारंभ-प**दं**

- ३३. जीवा ण भते ! कि आयारमा ? परारमा ? नदुभयारमा ? अणारमा ? गोयमा ! अत्थेगउया जीवा आयारमा वि, परारमा वि, तदुभयारमा वि, णो अणारमा ॥
  - अत्थेगद्या जीवा नो आयारभा, नो परारभा, नो नदुभ्यारभा, अणारभा ॥

    ने केणद्वेण भते । एवं बुच्नद्र अत्थेगद्या जीवा आयारभा वि, 'वरारभा वि, तदुभयारभा वि, णो अणारभा ? अत्थेगद्या जीवा नो आयारभा, नो परारभा, नो तद्भयारभा, अणारभा ?
    - गोयमा । जोवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—मसारसमावण्णगा य, अससार-समावण्णगा य।
    - तत्थ ण जे ते प्रममारसमावण्यमा, ते ण मिद्धा। मिद्धा ण नो प्रायारभा, •नो परारभा, नो नद्भयरभा ९, ग्रणारभा।
    - नत्थ ण जे ते नमारममावण्णना, ते दुविहा पण्णना, न जहा-नजया य. श्रमजया य ।
    - तत्व ण जे ते मजया ते दुविहा पण्णत्ता, त पहा-पमननगया य, अप्पमन-गजया म ।
    - तत्य ण जे ते ऋष्यमत्तराज्या, ते ण नो ऋषारभा, नो परारभाः "नो तदु-भयारभाः, ऋषारभा।
    - तत्व ण जे ते पमत्तमजयाः ते सुत् जोग पड्च्च ना श्रायारभा', "नो परा-रभा, नो तदुभयारभा", श्रयारमा । श्रमुभ जोग पड्च्च श्रायारभा वि," "परारभा वि, तदुभयारभा वि, नो श्रणारभा ।
    - तत्व ण जे ते अमजवा', ते व्यवस्ति पाच्च आवारमा वि', "परारमा वि, तदुभवारमा वि', ना भणारमा । ते तेणहेण गोवमा । एव वच्चट— सन्धेगट्या जीतां "आवारमा वि, परारमा वि, तदुभवारमा वि, मो सणारमा । अन्धेगट्या जीता नी वायारमा, तो परारमा, नो तदुभवारमा, ध्यारमा ॥
  - ३४ नेरायाण भने भिक्त स्रायारमा १ परारमा १ नदुभयारमा १ घणारमा १
  - १. मध्याल—प्यारिक्यानेष्य । ६ अस्त्रम् (स. द) ।
  - ६ मञ्चार-जनार्या यात्र सार्याः 💎 स्थार-शिल्लास्यः
  - रे सर पार-पगरभा जात संगारण ।
- ्यः प्राप्टेस र ३,८३, प्राप्तकेस र्या,३,४४३
- A standammentel mite menen begeft in fan men mig be nem menteben f
- १ मन्यान्निविद्यारा

गोयमा! •ेनेरइया ग्रायारभा वि', परारभा वि, तदुभयारभा वि, नो ग्रणारभा।।

३७. एव जाव पिचिदियतिरिक्खजोणिया। मणुस्सा जहा जीवा, नवर—सिद्धविर-हिया भाणियव्वा। वाणमतरा जोइसिया वेमाणिया तहा नेरइया ।।

३८. सलेस्सा जहा ग्रोहिया'। कण्हलेसस्स", नीललेसस्स काउलेसस्स, जहा ग्रोहिया जीवा, नवर-पमत्ताप्पमत्ता न भाणियव्वा'। तेउलेसस्स, पम्हलेसस्स, सुवक-लेसस्स जहा ग्रोहिया जीवा, नवर-सिद्धा न भाणियव्वा ॥

१ स० पा० - वि जाव नो।

२. स॰ पा॰-तिराहुरा जाव नो।

३. अगारभा एव अमुरकुमारा विजाव (ता)।

४. प्० प० २।

४ स० शावध, वहा

६ भ० १।३३, ३४। 'सिद्धा न भारिएयव्या' इति अध्याहर्तव्यम्। 'सिद्धानामलेश्यत्वात्'— इति वृत्तिकारः।

**७. किण्ह** (अ)।

परारमा ? तदुभयारभा ? अगारभा ? गोयमा ! अत्येगइया कण्हलेस्सा जीवा कांयारभा वि, परारमा वि, तदुभयारभा वि, नो अगारभा वि, नो अगारभा । अत्येगइया कण्हलेस्सा जीवा कांयारभा वि, नो अगारभा । अत्येगइया कण्हलेस्सा जीवा नो आयारभा, नो परारभा, नो तदुभयारभा, अगारभा । मे केगाट्टेण जान अगारभा ? गोपमा ! सहलेस्सा जीवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—मनया य अमजया य । तत्य पा जे ते मजया ते मुत् जोग पडुच्च नो नावारमा जाव अगारभा । अगुम जोग पडुच्च जानारमा वि जाव रो अगारमा वि जाव

तत्य ण जे ते असजया ते अविरति पडुच्च आयारभा वि जाव नो अस्मारभा। से तेराष्ट्रेण जाव अगारमा। नीलकापोतलेश्याना एप एव गमः। तेउलेस्सा ए। भते । जीवा कि आयारभा जाव अगारभा ? गोयमा । अत्येगइया आयारभा वि जाव नो अग्गारभा, अत्थेगइया आयारभा वि जाव नो असारमा, अत्थेगइया नी आया-रभा जाव नो अस्मारभा। से केसाट्टेसा ? गोयमा! दुविहा तेउलेस्सा पण्णत्ता, त जहा-सजया य असजया य। तत्य गा जे ते सजया ते दुविहा पण्णता, त जहा-पमत्तसजया य, अप्पमत्तसजया य । तत्य ए। जे ते अप्यमत्तसजया ते ए। नी आयारमा जाव अगारमा। तत्य ए। जे ते पमत्तसजया ते सुह जोग पडुच्च नो आयारमा जाव अग्गारमा। असुभ जोग पडुच्च आयारभा वि जाव नो वसारमा। तत्यण जे ते असजया ते अविरति पडुच्च आयारमा वि जाव नो अएगरभा। से तेण्ट्टेण जाव अणारमा।

#### नाणादीणं भवंतर-संकमण-पदं

- ३६. इहभिविए भते <sup>१</sup> नाणे ? परभविए नाणे ? तदुभयभिविए नाणे ? गोयमा <sup>१</sup> इहभिवए वि नाणे, परभिवए वि नाणे, तदुभयभिवए वि नाणे ।।
- ४० '॰ उहुभविए भते । दसणे ? परभविए दसणे ? तदुभयभविए दसणे ? गोयमा । इहुभविए वि दसणे, परभविए वि दसणे, तदुभयभविए वि दसणे ९ ॥
- ४१. इहभविए भते । चरित्ते ? परभविए चरित्ते ? तदुभयभविए चरित्ते ? गोयमा ! इहभविए चरित्ते, नो परभविए चरित्ते, नो तदुभयभविए चरित्ते ॥
- ४२ क्रिमिवए भते । तवे १ परभविए तवे १ तदुभयभविए तवे १ गोयमा । उहभविए तवे, नो परभविए तवे, नो तदुभयभविए तवे ॥
- ४३ इह्मविए भते ! सजमे ? परभविए मजमे ? तदुभयभविए सजमे ? गोयमा ! इहभविए सजमे, नो परभविए मजमे, नो तदुभयभविए सजमे ।।

मसंबुड-संबुड-ग्रणगार-पदं

४८. ग्रसवुरे' ण भते ! ग्रणगारे' सिज्भड, बुज्भड, मुच्चड, परिनिव्वाह, सव्य-दुगराण प्रत करेड ?

पद्मगुपलनेश्याना एव एव गम । जभवदेवसुरिभिः भिन्तमतमनुसूत्व कृप्ण-विस्तादिपाठी स्वास्थातः । कृष्णादिषु हि अप्रगन्त-भावनेदयाम् नयत्तरः एत र्मामनुष्ट्रा तैरेव पाठग्नना रूपा— "गाहाँग्मा मा भने । जीवा कि लावारमा पर्यासम्बद्धाः अकारमा ? गापमा । आपारमा । वि यगानमा । ने मेगाहुँगा भी गाव पुनवा ? गोगमा ! अविरदं पहुरत' एव नीम-रावीर रिवाः साववीति । जिला स्मारेव-मृत्याभ्येत्रस्य पर्यातीयमस्य-(१) गूत्रगरेग 'पमचापमचा भाष्टियस्म दिन दिस्त, हा विस् 'तल्लाम्डका न भारिताका हो। न न्बिपम् ।

(२) वापायपुरतिस्तापा यद्य तेण्याप् भवति । मर्गापासस्य २४ साम याप्रदेशे एउट् सार्थ्य परिष्यति — यस्प्रमाणि एएए । स्टब्स १ स्ट्रेस्ट सीर्ट्य सम् भते । तिन्तु तिनामु होज्ञा । गोयमा । छन्तेन्सामु होज्ञा, त जहा—गण्हतेन्साए जाव नुकतेनेरसाए । अस्य वृत्ती अभयदेवमूरिए॥ एतद्

व्याग्यानमस्त्रि—नयायगुगीलस्तु, पट्-स्याग्यानमस्त्रि—स्यायगुगीलस्तु, पट्-स्यपि नायापमाधिदय (वृ) ।

- (३) प्रभागनामुत्रे तृष्युनिद्यानियम्
  मनः वर्षयानायम् अस्तिद्य प्रतिपादिष्य्—
  कारतिये स्व भने । अति प्रतिपु सामिन्
  होन्ता ? गोपमा । योगु या निमु या
  प्रज्ञमु या स्वासीन् हरणा (५० १ आ३) ।
  सम्यासम्य युन्तिमा महेन्द्रितियं
  स्वासमस्य प्रतिपाता प्रदेशमानकेलः
  प्रारम्यानम्—इत स्थाना प्रदेशमानकेलः
  पोनाणास्प्रदेशप्रभागानि स्वचनन्तरम्
  स्थानानि, स्व पातिस्व सम्युभायान्यस्यम्
  सावस्थानानि, प्रमानप्रभावानि सम्बन्धः
  सावस्थानानि, प्रमानप्रभावानि सम्बन्धः
  स्वस्थानि स्वस्यानि सम्बन्धः
  स्वस्यानि स्वस्यानि स्वस्यानि
- (४) प्रस्तापस्य १०१ स्य द्रवराण् ।
- १ राजार-ज्यास विस्तियः
- संव सार-नी कर सकते ।
- र जनगरे (लार)
- \* simple [m (m, n) 1

गोयमा । णो इणद्वे समद्वे ॥

से केणहेण' भते । एव वुच्चड--ग्रसवुडे ण ग्रणगारे नो सिज्भड़, नो वुष्भइ, नो मुच्चइ, नो परिनिव्वाइ॰, नो सव्वदुक्खाण अत करेइ ? गोयमा । असवुडे अणगारे याउयवज्जायो सत्त कम्मपगडीयो सिहिलवध-णवद्धायो धणियवधणवद्धाय्रो पकरेङ, हस्सकालिठङयाय्रो<sup>ः</sup> दीहकालिठङयाय्रो पकरेड, मदाणुभावाओं तिव्वाणुभावाओं पकरेड, अप्पपएसग्गाओं बहुप्पए-सगाग्रो पकरेड, ग्राउय च ण कम्म सिय वघड, सिय नो वघड, ग्रस्साया-वेयणिज्ज च ण कम्म भुज्जो-भुज्जो उविचणाइ, ग्रणाइय च ण ग्रणवदगा' दीहमद्भ चाउरत' ससारकतार अणुपरियट्टइ। से तेणहुण गीयमा । असवुडे श्रणगारे नो सिज्भड, नो बुज्भइ, नो मुच्चड, नो परिनिच्वाड, नो सव्बदुवखाण श्रत करेइ।।

४६. सनुडे ण भते <sup>।</sup> प्रणगारे सिज्भह, बुज्भइ, मुच्चइ, परिनिव्वाइ, सव्वदुक्खाण अतं करेइ ?

हता ! सिज्भड," •वुज्भइ, मुच्चड, परिनिव्वाइ, सव्वदुवलाण श्रत करेइ।। ४७. से केणहेण भते । एवं वुच्चइ—सवुडे ण अणगारे सिज्भह, वुज्भह, मुच्चइ,

परिनिव्वाइ, सव्बदुक्खाण अतं करेइ ?

गोयमा । सनुडे ग्रणगारे भ्राज्यवज्जाश्रो सत्त कम्मपगडीश्रो धणियवधण-वद्धात्रो सिढिलवधणवद्धात्रो पकरेइ, दीहकालिहुइयात्रो हस्सकालिहुइयात्रो पकरेइ, तिव्वाणुभावात्रो मदाणुभावात्रो पकरेइ, बहुप्पएसगात्रो अप्पपएसगात्रो। पकरेड, श्राउय च ण कम्म न वधड, अस्सायावेयणिज्ज च ण कम्म नो भुज्जो-भुज्जो उविचणाइ, अणादीय च ण अणवदगा दीहमद्ध चाउरत ससारकतार वीईवयइ'। से तेणहेण गोयमा ! एव बुच्चड-सबुडे ग्रणगारे सिज्भइ'', •बुज्भइ, मुच्चइ, परिनिच्याङ, सच्वदुक्खाण श्रत करेडे ।।

## ग्रसंजयस्स वाणमतरदेव-पदं

जीवे ण भते । ग्रस्सजए ग्रविरए ग्रप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे इस्रो चुए

गोयमा ! श्रत्येगडए देवे सिया, श्रत्येगइए णो देवे सिया ॥

| १. स॰ पा॰ —ोगाट्टेगा जाव नी। २. हस्म॰ (ता), ग्हम्म॰ (म)। ३ ॰ भागात्री (ता, म)। | ७ स० पा०—सिज्भड जाव अत<br>इ. ॰ प्या ॰ (स)। |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| ॰ समाप्तो (क)।                                                                 | ६ वीतीवतित (क, व, म)।                      |  |  |
| - अगवसमा (क)।                                                                  | १० म० पा०—सिज्भड जाव ग्रत।                 |  |  |
| - साउरत (व, म, म)।                                                             | ११ पिच्चा (अ, म, व)।                       |  |  |

- ४६ मे केणट्टेण' भिते । एव वुच्चड-- अस्मजए अविरए अप्पिटिह्यपच्चवलाय-पावकस्मे इस्रो चुए पेच्चा अत्थेगडण देवे निया, अत्थेगडए नो देवे सिया ? गोयमा । जे दमे जीवा गामागर-नगर-निगमं-रायहाणि-पेउ-कव्वट-मटव-दोणमुह्-पट्टणानम-मण्णिवेसेमु अकामनण्हाए, अकामछुहाए, अकामवभचेरवासेण, 'अकामगीनानव-दन-मगग'-अण्हाणग'-सेय-जन्त-मन-पक-परिदाहेण 'अप्पतर वा भुज्जतर' दा कान अप्पाण परिकित्नेसिन, पिरिक्रिलेमिना कानमासे कान किच्चा अण्णयरेमु वाणमतरेमु देवलोगेमु देवत्ताए उववत्तारो भवति ॥
- ५०. केरिसा ण भते । तेसि वाणमतराण देवाण देवलोगा पण्णता ?
  गोयमा ! ने पहानामए उह् श्रमोगवणे छ वा, सत्तवण्णवणे उ वा, नपयवणे छ वा, नूयवणे उ वा, निलगवणे उ वा, नज्यवणे ठ वा, नगोहवणे उवा, छत्तोहवणे उवा, श्रसणवणे उ वा, सणवणे उ वा, श्रयमिवणे उवा, वृत्यभवणे उवा, सिह्र थवणे इ वा, वध्जीवगवणे ह वा, णिक्च " वृत्तिमय-माहय-नवउय-थवटय-गुलुहय-गोव्छिय-जमित्य'-जुवित्य-विण्मिय-पण्मिय-मुविभन्निपिटमजिन-यज्ञमाधरे" निरीए श्रतीव-श्रतीव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिट्ठ । एवामेव''तेसि वाणमतराण देवाण देवलोगा जहण्णेणं दमवासमहन्मद्वितीएहि, उवहीं वाणमंतरेहि देवेहि य देवीहि य श्राहणा वितिकण्णा'' उवत्यदा सथठा पुटा श्रवगाटगाटा सिरीए श्रतीय-श्रतीय उवसो-भेमाणा-उवसोभेमाणा चिट्ठित ।

ण्डिंगाण गोवमा । तेनि बाणमतराण देवाण देवलोगा पण्यसा, ने तेणहेण गोपगा । एव बुच्चा — भोवे ण चम्मजण् । • स्विन्त् प्रापित्सपन्यवनायपाय-गामे । स्रो चुण पेच्या अल्पेग्डण् । देवे निया ॥

```
१. म० पार-नेगाद्देस जाव इसी ।

 ताडपर (प. क. व. म), तोडर (म) ।

ः नियः (ना) ।
                                        ६ 🕝 (७, ४, ता), प्राप्त — निर्माहार्क
६ पुनी "स्वामनीचनप्रयन्त्रमन्त्रम् इति पाठी
                                           इस (१), विकोट्ट (८)।
   मनीव स्वास्त्रातः ।
                                      १० रापोरा (७), विलंग (प); 🗴 (स);
४ व्यामण्यानम (म. पृ) ।
                                           राष्ट्री (स) ।
६ भागे या भागाने (१, सा. २, ग), ११ ६ (४, ग, ग, ५)।
   रणानी ता भारतपूर्वे ता काल कि पान- १० तराय (म)।
   र का किसी परिस्तित्याक्षण्याच्या स्व भूतन १३ वर्षीकः (१), १ क्षान्त्रपान (स्त)।
   मार वा नहार करने कर हाता ।
                                1 5 miles 1 33, 22 1 3
१. वर्ग म्यान्यानिमित्र (८, ४, ४, ४, ४) । १६ विनिम्स (४, ४, दूरा). १ (३) ।
s मिल्ड (स) t
                                       FE TO THE ENTER WITH THE
```

५१—सेव भते । सेव भते । ति भगव गोयमे समण भगव महावीर वदति नमसति. वदिना नमसित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरति ।।

# बीग्रो उद्देसो

५२ रायगिहे नगरे समोसरण । परिसा णिग्गया जाव' एव वयासी— कम्म-वेयण-पदं

५३ जीवे ण भते । सयकड दुक्ख वेदेइ ? गोयमा । अत्थेगइय वेदेइ, अत्थेगइय नो वेदेइ ।।

४४. से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ—अत्थेगइय वेदेइ ? अत्थेगइय नो वेदेइ ? गोयमा । उदिण्ण वेदेइ, 'नो अणुदिण्ण' वेदेइ। से तेणट्ठेण गोयमा । एव वुच्चइ—अत्थेगइय वेदेइ, अत्थेगइय नो वेदेइ।।

४४. एवं --- जाव वेमाणिए।।

५६ जीवा ण भते । सयकड दुक्ख वेदेति ? गोयमा । श्रत्थेगइय वेदेति, श्रत्थेगइय नो वेदेति ॥

५७ से केणद्वेण भते । एव वुच्चइ—ग्रत्थेगइय वेदेति ? ग्रत्थेगइय नो वेदेति ? गोयमा । उदिण्ण वेदेति, नो अणुदिण्ण वेदेति । से तेणद्वेण गोयमा । एव वुच्चइ—ग्रत्थेगइय वेदेति, ग्रत्थेगइयं नो वेदेति ॥

पूद एवं - जाव वेमाणिया ।।

५६ जीवे ण भते । सयकड ग्राउय वेदेइ ?
गोयमा । ग्रत्थेगइय वेदेइ, ग्रत्थेगइय नो वेदेइ । जहां दुक्लेण दो दडगा
तहा ग्राउएण वि दो दडगा—एगत्त-पोहित्तयां ॥

## नेरइयादीणं समाहार-समसरीरादि-पदं

६०. नेरडया ण भते! सन्त्रे समाहारा? सन्त्रे समसरीरा? सन्त्रे समुस्सास-गीयमा! नो इण्ट्रे समद्रे॥

१. भ० शय-१०।

२. अणुदियां नी (म)।

३. एवं चउन्हींमददागा (म)।

४ पूर्वा २ १

४ म० शारत-रना

६ पोहत्तिया । एगत्तेण जाव वेमाशिया । पुह-त्रेश तहेव (ब्र. म. स) ।

७ ° शिस्मामा (ता)।

- ६१ में केणहुंण भते । एव वुच्चउ—नेरइया नो सब्बे समाहारा ? नो मब्बे समसरीरा? नो सब्बे समुस्ससानीमासा ?
  गोयमा । नेरउया दुविहा पण्णना, त जहा—महासरीरा य, अप्पसरीरा य।
  तत्थ ण जे ते महासरीरा ते बहुतराए पोग्गले श्राहारेति, बहुतराए पोग्गले
  परिणामेति', बहुतराए पोग्गले उम्समित, बहुतराए पोग्गले नीममित, श्रीभवयण
  श्राहारेति, श्रीभवयण परिणामेति, श्रीभववण उस्ममित, श्रीभववण नीमसित।
  तत्थ ण जे ते अप्पतरीरा ते ण श्रप्पतराए पोग्गले श्राहारेति, श्रप्पतराए पोग्गले
  परिणामेति, श्रप्पतराए पोग्गले उम्ममित, श्रप्पतराए पोग्गले नीमसित, श्राहच्च
  श्राहारेति, श्राहच्च परिणामेति, श्राहच्च उस्ससित, श्राहच्च नीससित। ने तेणहुंण
  गोयमा ! एव वुच्चउ—नेरउया नो सब्बे नमाहारा, नो मब्बे नमसरीरा, नो
  गव्वे समुस्साननीमासा॥
- ६२ नेरायाण भते । नव्ये समकम्मा ? गोयमा । नो इणहें नमहे ॥
- ६२ ने केणहेण भते । एव बुच्चउ—नेरडया नो सब्वे समकम्मा ? गोयमा । नेरउया दुविहा पण्णता, त जहा—पुट्योववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य। तत्य ण जे ते पुट्योववन्नगा ते ण श्रप्पकम्मतरागा। तत्य ण जेते पच्छोववन्नगा ते ण महाकम्मतरागा। से तेणहेण गोयमा । एव युच्चउ—नेरउया नो मध्ये समक्तम्मा।।
- ६४. नेर्ट्या ण भते । सब्बे समयण्णा ! गोयमा । नो उणहे नमहे ॥
- ६५ से गेणहेण भते । एव युच्चड—नेर्ट्या नो सब्बे समयणा ? गोयमा । नेरद्वया दृष्टित पण्णत्ता, त जहा—पुत्र्वोवयन्त्रमा यः पन्छोवयन्त्रमा यः । तर्रा पा जे ते पुष्योत्रयन्त्रमा ते पां विमुत्यण्णतरामा । • तस्य पा जे ते परछोय-पन्त्रमा ते पा प्रविस्टरपणतरामा । से नेपहेण गोयमा ! एव युच्चट—नेर्ट्या नो सब्दे समयण्या ।।
- ६६ नेरस्या १ भते ! मध्ये ममलेग्या ? गोयमा ! मो स्पष्टे समद्वे ॥
- ६७ में रेणहेन' भाने । एवं बन्नर-नेरस्या शां सब्दे समज्या ? गांपरा । वेरस्या बुविस् परणना, र जहा-- पुर्धायवनगा व, पर्धायवनगा व। राज पार्थ ने पुर्धायवनगा ने पाजिस्त्रवेरमनगा। जन्म पाने ने पर्धायवनगा

t of early (m) :

S. 24 Alema gantal alat !

<sup>3 (42) (2 2) 1</sup> 

t sie die mannigen biet ift t

ते ण अविसुद्धलेस्सतरागा । से तेणहुण गोयमा । एव वुच्चइ—नेरइया नो सब्वे समलेस्सा ॥

६८ नेरइया ण भते ! सब्वे समवेयणा ? गोयमा । नो इणहे समहे ॥

६६ से केणहेण भते। एव वुच्चइ—नेरइया नो सब्वे समवेयणा?
गोयमा! नेरडया दुविहा पण्णत्ता, त जहा—सिष्णभूया य, असिष्णभूया य।
तत्य ण जे ते सिष्णभूया ते ण महावेयणा। तत्य ण जे ते असिष्णभूया ते ण
अप्यवेयणतरागा। से तेणहेण गोयमा। एव वुच्चइ—नेरइया नो सब्वे
समवेयणा।।

७० नेरइया ण भते ! सब्वे समिकिरिया ? गोयमा ! नो इणहे समहे ॥

१ से केणहेण भते । एव वुच्चइ—नेरइया नो सब्वे समिकिरिया ? गोयमा । नेरइया तिविहा पण्णत्ता, त जहा—सम्मिद्द्वी', मिच्छिदिद्वी, सम्मा-मिच्छिदिद्वी' ।। तत्य ण जे ते सम्मिदिद्वी तेसि ण चत्तारि किरियाग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा— ग्रारिभया, पारिग्गहिया', मायावित्तया, ग्रप्पच्चक्खाणिकिरिया । तत्य ण जे ते मिच्छिदिद्वी तेसि ण पच किरियाग्रो कज्जति', तं जहा—ग्रारं-भिया', •पारिग्गहिया, मायावित्तया, ग्रप्पच्चक्खाणिकिरिया ०, मिच्छादसण-वित्तया । एव सम्मामिच्छिदिद्वीण पि । से तेणद्वेण गोयमा । एव वुच्चइ—नेरइया नो सब्वे समिकिरिया ।।

७२ नेरङ्या ण भते ! सब्वे समाउया ? सब्वे समोववन्नगा ? गोयमा ! णो इण्हे समहे ॥

- ७३ में केणट्ठेण भते ! एव वुच्चड—नेरइया नो सब्वे समाउया ? नो सब्वे समो-वयन्नगा ? गोयमा ! नेरइया चडिव्वहा पण्णता, त जहा—(१) ग्रत्थेगइया समाउया समोववन्नगा (२) श्रत्थेगइया समाउया विसमोववन्नगा (३) श्रत्थेगइया विसमाउया समोववन्नगा (४) श्रत्थेगइया विसमाउया विसमोववन्नगा । से नेणट्ठेणं गोयमा । एव वुच्चड—नेरइया नो सब्वे समाउया, नो सब्वे समोव-वन्नगा ।।
  - ७४ श्रमुरकुमारा ण भते ! सन्वे समाहारा ? सन्वे समसरीरा ?

१ सम्मा० (अ)।

२ सम्मानिच्या (ता. म) ।

३ परि० (इ.म)।

४ किज्जित (अ, क, व)।

५ स॰ पा॰--ग्रारिभया जाव मिच्छा ।

६ ॰ हारगा (अ, ता, व, म)।

जहां नेरज्या नहा भाणियव्वा, नवर —कम्म-वण्ण-नेस्साम्रो परिवत्तेयव्वाम्रो' [पुत्र्वोववन्ना महाकम्मनरा, अविमुद्धवण्णतरा, अविसुद्धलेसतरा। पच्छोववन्ना पसत्या। सेस तहेव]'।।

- ७५. एव--जाव' यणियक्मारां ॥
- ७६ पढविकाडयाण' श्राहार-कम्म-वण्ण-लेम्मा जहा' णेरडयाण ॥
- ७३. पुढविकाच्या ण भते । मध्वे ममवेदणा ? हता गोयमा । पुटविकाडया मध्वे समवेदणा ॥
- अद से केणद्वेण भते । एव वुच्चड —पुटिवकाइया सब्ये समवेदणा ?
   गोयमा । पुढिवकाइया सब्ये ग्रसण्णी ग्रसण्णिभूत" ग्रिणदाए वेदण वेदित । ने तेणद्रेण गोयमा । एव वुच्चइ—पुढिवकाइया सब्ये समवेदणा ।।
- ७६. पुटविकाउया ण भते । सब्वे नमिकरिया ? हना गोयमा । पुढविकाउया मब्वे समिकरिया ॥
- में केणट्टेणं भते । एव व्च्चउ—पृद्धविकाउया मध्ये समिकिरिया ?
   गोयमा । पुट्ठिकाउया सब्दे मायोमिच्छिदिट्ठी'। ताण णेयतियात्रो' पच किरियात्रो
   गजित, त जहा—श्रारभिया'', •पारिग्गहिया, मायावित्तया, अप्पच्चक्याण किरिया ॰, मिच्छादसणवित्तया । में तेणट्टेण गोयमा ! एव वुच्चउ—पृद्धविकादया
   गव्ये नमिकिरिया ।।
- ६१ समाज्या, समोववन्नना जहा" नेरज्या नहा भाणियव्या ॥
- ५२ जहा" प्ढिविकाड्या नहा जाव" नडिन्दिया ॥
- =३- पिचदियनिरिवयजोणिया जहा'' णेरज्या, नाणत्त किरियामु ।
- पिचिद्यिनिरिक्यजोणिया ण भने । सब्वे समिकिरिया ? गोयमा । जो उपट्ठे समट्टे ॥
  - र भव ११६०-३३।
    -- परिक्लीक्त्याको (च. घ. घ, घ), परि-राज्याचार्था (चा), परित्वसीतायाको (म), क्राम्बीकीर नारतान्थ्या विवर्तेसस
  - ३ म. क. स. म. एए लागुं आवर्षेष् मनी क्षेत्रकार्षे तारी नान्ति। य स. म.ने-रित्रोनकार्योक्ता सन्दर्भ की ज रस्पात्रीस्तित कोल्योकारीका
  - A 20 40 51
  - X & America e a' a' al' m' m' m' e.) i
  - r " signification

यान्यानि (पृ) ।

- ट भवशहन्दर।
- = ९ महाद्या (म. हा, स)।
- ६ अमरानिय (पं. व)।
- १० सरामिष्य (गा. ग)।
- ११ मार्गामा १९ (४), मारीविशात (४), मार्गावसार (४)।
- १२ केलिक के (या), व्यवस्थाने (य) ।
- १२ में व्यार-पारंतिया वाच विकास १।
- 18 He [115 12 1
- र्षे भाग रेप्टर-वर्षे
- Se Le se e : 1
- १७ मन्द्रास्तिहरू ३६ ३३ ।

प्य से केणहेण भते । एव वृच्चइ—पचिदियतिरिवखजीणिया नो सब्वे समिकिरिया ? गोयमा । पचिदियतिरिवखजोणिया तिविहा पण्णत्ता, त जहा—सम्मिढिही, मिच्छिदिही, सम्मामिच्छिदिही ।

तत्य ण जे ते सम्मिदिट्ठी ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-असजया य, सजया-

तत्य ण जे ते सजयासजया, तेसि ण तिण्णि किरियाग्रो कज्जति, त जहा— आरिभया, पारिग्गहिया, मायावत्तिया।

श्रसजयाण चत्तारि । मिच्छिदिद्वीण पच । सम्मामिच्छिदिद्वीण पच ।।

# मणुस्सादीणं समाहार-समसरीरादि-पदं

- द६ 'मणुस्सा ण भते ! सन्वे समाहारा ? सन्वे समसरीरा ? सन्वे समुस्सासनीसासा ? गोयमा ! नो इणहे समहे ॥
- द७. से केणट्ठेण भते । एव वृच्चइ—मणुस्सा नो सब्वे समाहारा ? नो सब्वे समसरीरा ? नो सब्वे समुस्सासनीसासा ?
  गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—महासरीरा य, अप्पसरीरा य। तत्थ ण जे ते महासरीरा ते वहुतराए पोग्गले आहारेति, वहुतराए पोग्गले परिणामेति, वहुतराए पोग्गले उस्ससित, वहुतराए पोग्गले नीससंति; आहुच्च आहारेति, आहुच्च परिणामेति, आहुच्च उस्ससित, आहुच्च नीससित। तत्थ ण जे ते अप्पसरीरा ते ण अप्पतराए पोग्गले आहारेति, अप्पतराए पोग्गले परिणामेति, अप्पतराए पोग्गले उस्ससित, अप्पतराए पोग्गले नीससित, अभिवखण आहारेति, अभिवखण परिणामेति, अभिवखण उस्ससित, अभिवखण नीससित। से तेणहुण गोयमा। एव वृच्चइ—मणुस्सा नो सब्वे समाहारा, नो सब्वे समसरीरा, नो सब्वे नमुस्सासनीसासा।
- हद मणुस्सा ण भते । सन्ते समकम्मा ? गोयमा ! नो इणहे समहे ॥
- में केणट्टेण भते । एव वुच्चड—मणुस्सा नो सत्वे समकम्मा ? गोयमा! मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—पुव्वोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य। तत्थ ण जे ते पुव्वोववन्नगा ते ण अप्पकम्मतरागा। तत्थ ण जे ते पच्छोववन्नगा ते णं महाकम्मतरागा। से तेणट्ठेण गोयमा! एव वुच्चइ—मणुस्सा नो सव्वे

तराए पोग्गले आहारेंति अभिन्यण् आहारेंति सेस जहा नेरइयाणं जाव वेयणा ।

स॰ पा॰—मणुस्मा जहा ग्रेग्ड्या नागास व महारागिस ते बहुत्रमण् पोमाने आहारैति आर्॰य आहारीत । वे अप्पनगैसा ने अप्प-

- मणुस्सा ण भते । सच्चे समवण्णा ? गोयमा । नो इण्ट्रे समद्रे ॥
- ६१. से केणट्ठेण भते । एव वुच्चड—मणुस्सा नो सब्वे समवण्णा ? गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—पुट्योववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य । नत्य ण जे ते पुट्योववन्नगा ते णं विमुद्धवण्णतरागा । तत्थ ण जे ते पच्छो-वयन्नगा ते ण प्रविमुद्धवण्णतरागा । ने तेणट्ठेण गोयमा । एव वुच्घड—मणुम्सा नो सब्वे समवण्णा ।।
- ६२ मणुरसा ण भने । सब्वे समलेख्या ? गोयमा । नो इणद्वे समद्वे ॥
- ६३ मे केण्ट्रेण भते । एव बुच्चउ—मणुस्मा नो सर्व्य समन्त्रसा? गोयमा ! मणुस्मा दुविहा पण्णता, त जहा-पुत्र्योववन्त्रमा य, पच्छोववन्त्रमा य । तत्य ण जे ते पुत्र्योववन्त्रमा ते ण विमुद्धलेस्मतरागा । तत्थ ण जे ते पच्छो-ववन्त्रमा ते ण अविमुद्धवेन्त्रस्तरागा । मे तेण्ट्रेण गोयमा ! एव वुच्चठ--मणुन्ना मो मध्ये समलेन्सा ।।
- ६४ मणुस्ता ण भते । सब्वे समवेषणा ? गोयमा । नो उणहे समहे ॥
- ६५. में फेण्ट्रेण भने ! एवं वृत्त्वह—मरमाणु मी मध्ये समयेयणा ? गोयमा ! मणुम्मा दुविहा पण्णता, न जहा—मण्णिभूया य. असण्णिभ्या य । नत्य ण जे ते सण्णिभूया ने ण महावयणा । तत्य ण जे ते सम्प्रिया ने ण अध्येयण-नरामा । में नेण्ट्रेण गोयमा ! एव वृत्त्वह—मणुम्मा मा नव्ये समयेयणा । ॥
- र्ष मण्याण भने । सब्बे समितियाँ ? गीयमा । नो उपद्वे समद्वे ॥
- ६७ में नेजहेग भते ! एवं बुच्चर-मण्न्या में। मध्ये समिनिया ? गोगमा ! मणुन्या निष्णा पण्यता व जत्-समिदिही, मिस्ट्रिटिही, सम्मा-मिस्ट्रिटिही।

राष्य प्रक्रिते नम्मिदिही ते तिविहा प्रणासा, य जहा—प्रयाग, मस्मज्या, गणपानस्या ।

नम्ब पारे ने सहया ने दुविहा पारता, न वहा—सन्ययस्या यः योहासन-सरकायः।

गप प दे ने वेशस्यमस्या ने प श्रीतिया।

गण्य थ है संस्थानसम्बद्धा ने पुरित्य प्रणामा न ज्या<del>—प्रशासनसम्बद्धा स्थापनः</del> सञ्जद्धा स

much and gir in standarding arounds? yetter for trans marteling tables get great or maken t

तत्थ ण जे ते पमत्तसजया, तेसि ण दो किरियाओं कज्जंति, त जहा--ग्रारभिया य, मायावत्तिया य।

तत्थ ण जे ते सजयासजया, तेसि ण आइत्लाओ तिण्णि किरियाओ कज्जंति, त जहा—आरिभया, पारिग्गहिया, मायावित्तया।

श्रसजयाण चत्तारि किरियाओ कज्जति—ग्रारभिया पारिग्गहिया, माया-वत्तिया, ग्रप्पच्चक्खाणकिरिया ।

मिच्छिदिद्वीण पच—ग्रारिभया, पारिगाहिया, मायावित्तया, ग्रप्पच्चक्खाण-किरिया, मिच्छादसणवित्तया। सम्मामिच्छिदिद्वीण पच।।

- ६८. मणुस्सा<sup>3</sup> ण भते । सन्वे समाजया ? सन्वेसमोववन्नगा ? गोयमा । नो इणद्वे समद्वे ॥
- १६ से केणट्ठेणं भते । एव वुच्चइ—मणुस्सा नो सब्वे समाउया ? नो सब्वे समीव्यन्तगा ? गोयमा ! मणुस्सा चउित्वहा पण्णत्ता, त जहा—(१) अत्थेगइया समाउया समोववन्तगा। (२) अत्थेगइया समाउया विसमोववन्तगा। (३) अत्थेगइया विसमाउया विसमोववन्तगा। से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चड—मणुस्सा नो सब्वे समाउया, नो सब्वे समोववन्तगा।
- १०० वाणमतर'-जोतिस-वेमाणिया जहाँ असुरकुमारा, नवर—वेयणाए णाणत्त-मायिमिच्छदिट्टीउववन्नगा य अप्पवेयणतरा, अमायिसम्मदिट्टिउववन्नगा य महावेयणतरा भाणियव्वा जोतिसवेमाणिया ॥

स्ति, यथा—वाणमतरा एं। जहा असुर-कुमारा गा।

एव जोइसिय-वेमाणियांग वि । ग्रवर ते वेदगाए दुविहा पण्णता, त जहा—माइ-मिच्छिहिट्ठिजववण्णगा य, अमाइसम्मिहिट्टी-जववण्णगा य । तत्य ग्रा जे ते माइमिच्छ-हिट्ठोववण्णगा ते ग्रा अप्पवेदगातरागा । तत्य ग्रा जे ते अमाइसम्मिदिट्टीववण्णगा ते ग्रा महावेदगातरागा ।

४. म० १।७४।

१. जादिमाओ (क, ता, म)।

२. ६६ सूत्रम्य पादिष्टपणगते समर्पणपाठे 'सेस जहा नेरइपाण जाव वेयणा' इति जल्लेको-िन्न, अतोनन्तर कियासूत्र नैरियकसूत्राला-पकाद भिन्नमिन्त तेन समर्पणपाठे तद् ग्रह्ण न शृतम्। समायुवः सूत्र किया सूत्रात् अग्रे बनंते, किन्नु तद नैरियकसूत्रानापकाद भिन्न गान्ति तेन पूर्ववित्तमपर्पणपाठेनैव तस्य ग्रह्ण शृतिमिन समान्यते। तदस्मामि साक्षाल्ल-िराम्।

३ प्रतारताया (१ अ१) अस्य रचना मुस्पप्टा-

१०१ सनेस्साण भते । नेरडया सब्बे समाहारगा ?
ग्रोहियाण', मनेस्साण, मुक्कनेस्साण—एतेसि ण तिण्ह एक्को गर्मा ।
कण्हनेस्से-नीलनेरसाण पि एगो' गर्मा, नवरं—वेदणाए मायिमिच्छिदिट्टीडववन्नगा य, ग्रमायिनम्मदिट्टीडववन्नगा य भाणियव्वा ।
मणुस्सा किरियानु मराग-वीयरागा पमत्तापमत्ता न भाणियव्वा ।
काडनेस्साण वि एमेव' गर्मो, नवरं—नेरडड जहा श्रोहिए दटए तहा भाणियव्वा ।

तेजनस्मा, पम्हनेस्मा 'जस्म ग्रह्थि' जहा ग्रोहिग्रो दटग्रो तहा भाणियव्या, नवर--मणुम्सा सराग-वीयरागा न भाणियव्या ।

#### सगहणी-गाहा

दुक्ताउए उदिण्णे, त्राहारे कम्म-वण्ण-नेम्मा य । समवेयण-समिकिरिया, समाउए चेव वोघव्वा ।।१॥

#### लेस्सा-पदं

१०२. कर ण भते । तिरमात्रो पण्णत्तात्रो ? गोयमा! छ त्रमायो पण्णतात्रो, त जहा—कण्ट्लिस्मा, नीलवेरमा, काउवेस्मा, तेउवेस्मा, पम्हलेस्सा, मुनक्तिस्मा। तेस्माण बीखो' उद्देश भाणियव्यो जाव' उद्देश।

## जीवाण भवपरिवट्टण-पदं

- १०३. जीयस्म ण भने ¹ तीनहाए आिंदहुम्न प्रायिते समारमिट्टणगाने पण्याने २ गोयमा ¹ चडित्रके समारमिट्टणगाने पण्णाने, न जहा—नेरायसमारमिट्टणगाने, न जहा—नेरायसमारमिट्टणगाने, न प्रायसमारमिट्टणगाने, देव-समारमिट्टणगाने ।।
- १०४ नेरप्रयममार्राच्ट्रणकाते' ण भने ' कतिबिट पष्णते ' गोयमा ' तिबिह पष्णते, न जहा-- मुन्तराते, यमुन्तकाते, मिरमकाते ॥
- १०४ निरित्यकोशिवसमार" "मनिट्टिणगाँउ प भने । गाँउविरेपायने १ । गोयमा । कृषिते पण्याने, न यहा— प्रमुखनगाने य भिरमगाने स ॥

- १०६. '•मणुस्ससंसारसंचिट्ठणकाले णं भते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- सुन्नकाले, श्रसुन्नकाले, मिस्सकाले ॥
- देवससारसचिद्वणकाले ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे पण्णत्ते, त जहा-सुन्नकाले, ग्रसुन्नकाले, मिस्सकाले ।।
- १०८. एतस्स ण भते । नेरइयससारसचिट्ठणकालस्स —सुन्नकालस्स, ग्रसुन्नकालस्स, . मीसकालस्स<sup>े</sup> य कयरे कयरेहितो भ्रप्पे वा ? वहुए वा ? तुल्ने वा ? विसेसा-हिए वा ?

गोयमा । सन्वत्थोवे असुन्नकाले, मिस्सकाले अणतगुणे, सुन्नकाले अणतगुणे ॥

- १०६ तिरिक्खजोणियाण सञ्वत्थोवे असुन्नकाले, मिस्सकाले अणतगुणे ॥
- मणुस्स-देवाण य' •सन्वत्योवे ग्रसुन्नकाले, मिस्सकाले ग्रणतगुणे, सुन्नकाले अणतगुणे ॥
- एयस्स<sup>ण</sup>ण भते । नेरइयससारसचिट्ठणकालस्स<sup>\*</sup>, <sup>®</sup>तिरिक्खजोणियससार-१११ सचिट्ठणकालस्स, मणुस्सससारसचिट्ठणकालस्स, देवससारसचिट्ठणकालस्स कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? ॰ विसेसाहिए वा ? गोयमा । सन्वत्थोवे मणुस्सससारसचिट्ठणकाले, नेरइयससारसचिट्ठणकाले श्रसखेज्जगुणे, देवससारसचिंहणकाले श्रसखेज्जगुणे, तिरिवखजोणियससारसचि-द्रणकाले अणतगुणे ॥

#### श्रंतकिरिया-पर्व

११२. जीवे ण भते <sup>।</sup> श्रतकिरिय करेज्जा ? गोयमा । अत्येगइए करेज्जा, अत्येगइए नो करेज्जा । अतिकिरियापय' नेयव्व ।

११३. श्रह भते । असजयभिवयदव्वदेवाण, अविराहियसजमाण, विराहियसजमाण, श्रविराहियसजमासजमाण, विराहियसजमासजमाण, असण्णीण, कदिष्याण, चरग-परिन्वायगाण, किन्विसियाण, तेरिच्छियाण , आजीवियाण श्राभित्रोगियाण', सलिगीण दसणवावण्णगाण-एतेसि ण देवलोगेसु उववज्ज-माणाण कस्स कहि उववाए पण्णत्ते ?

गोयमा । श्रसजयभवियदव्वदेवाण जहण्णेण भवणवासीसु, उनकोसेण उवरिम-गेवेज्जएसु । अविराहियसजमाण जहण्णेण सोहम्मे कप्पे, उनकोसेण सन्वद्वसिद्धे विमाण । विराहियसजमाण जहण्णेण भवणवासीसु, उक्कोसेणं सोहम्मे कप्पे।

१ स॰ पा॰---मणुन्नाम य देवामा य जहा नेरद्वाण ।

२ मीगा० (ता, व, म)।

३ में पार च बहा नेरहवाण।

४ में पा॰-- वानम जाव देरममार जाव विगेगाहिए ।

<sup>1 05</sup> OF 2

६ तेरिच्छियासा (अ, ब, स)।

७ वामियोगियास (अ, व, म), आभोगियास (स)।

अविराहियसंजमासजमाणं जहण्णेण सोहम्मे कप्पे, उनकोसेण अच्चुए कप्पे। विराहियसजमासजमाण जहण्णेणं भवणवासीसु, उनकोमेणं जोऽसिएसु। असण्णीण जहण्णेण भवणवासीसु, उनकोमेण वाणमतरेसु।

स्रवमेमा सव्वे जहण्णेणं भवणवासीमु, उनकोसेण' वोच्छामि-

नावसाण जोतिसिएमु, कदिष्याण सोहम्मे कप्पे, चरग-परिव्वायगाण वभ-नोए कप्पे, किव्विनयाण लतगे कप्पे, तेरिच्छियाण सहस्मारे कप्पे, श्राजीवियाण ग्रच्चुए कप्पे, श्राभिश्रोगियाण श्रच्चुए कप्पे, सिलगोण दसणवावन्नगाण उविर-मगेविज्जएस् ॥

#### ग्रसण्णि-ग्राउय-पदं

११४ कतिविहे ण भते ! स्रसण्णिस्राउए पण्णत्ते ?

गीयमा ! चडिव्वहे असिण्याडए पण्णते, त जहा —नेरप्ययमण्णियाडए, तिरिक्यजोणिययसण्णियाडए, मणुस्मयसण्णियाडए, देवयसण्णियाडए ।।

११५. श्रसण्णी ण भने! जीवे कि नैरडयाउय पकरेड ? निश्वित्वजीणियाउय पकरेड ? मणस्माउय पकरेड ? देवाउय पकरेड ?

हता गोयमा<sup>ँ।</sup> नेरज्याज्य पि पकरेड, निरिक्यजोणियाज्य पि पकरेड, मणुक्साज्य पि पकरेड, देवाज्य पि पकरेड ।

नेर्याउय पगरेमाणे जहण्णेणं दस वासमहस्साद, उक्कोगेण पित्रयोवमस्स भ्रमगेजज्ञाग पकरेद ।

तिरिवसजोणियाच्य पकरमाणे जहण्णेणं अतोमुद्दत्त, उवकोनेण पनियोयमस्स असरोजजञ्भाग पकरेऽ ।

मणुरमाउयं' "पकरेमाणे जहण्येय श्रंतोमुहनं, उन्होनेण पनिश्रोबमस्स सम्पेरज्ञाम पकरेट।

देवाज्य पगरेमाणे जहण्येष दन वाननहम्माः, जनसेनेण पनिस्रोगमन्स समयेजज्ञामां पनरेऽ ।।

१६६ एवन्स ण भते । नेरायमस्मित्राज्यस्म, निरम्भजाणियप्रमाणाद्याज्यस्म, मण्स्यसाणात्राज्यस्य, देवसम्पणित्राज्यस्य क्यरे । • जयरेहिनो सपो या ? वहण्या ? तुन्ते वा ? विसेमारिए या ?

भौवमा । भट्यत्थोवे देवसमित्रयाउए, मण्डमगर्माष्यप्राउए सम्वेष्टरपुणे , निरिन्दरोषिययमण्डियाउए सगरेण्यस्यो, वेरस्यसमित्रयाउप सगरेण्डम्यो ।

११७. सेव भते । सेव भवे !

६. जहारेत्य (ण. पा. स. म. म) १ - इ. सं. पश्चामार्थरे ए ६ विकासिण पा १

२, टेर्स्पाम र (ल्यू) । प्रमान (प्रमास) ।

हे यह प्रत्याक्षणाया कि एक विक्र है है। है यह देशक है अपने नेपाल के

# तइओ उहेसो

### कंखामोहणिज्ज-पवं

११८ जीवाण भते । कखामोहणिज्जे कम्मे कडे ? हता कडे।।

१९६ से भंते ! कि १ देसेण देसे कडे ? २. देसेण सब्वे कडे ? ३. सब्वेण देसे कड़े ? ४ सब्वेण सब्वे कड़े ? गोयमा । १ नो देसेण देसे कडे २ नो देसेण सन्वे कडे ३. नो सन्वेणं देसे कडे ४. सन्वेण सन्वे कड़े ॥

नेरइयाण भते । कलामोहणिज्जे कम्मे कडे ? हता कडे ।।

१२१. भें भते । कि १. देसेण देसे कडे ? २ देसेण सब्वे कडे ? ३ सब्वेणं देसे कडे ? ४. सन्वेण सन्वे कडे ? गोयमा ! १ नो देसेण देसे कडे २ नो देसेणं सन्वे कडे ३ नो सन्वेण देसे कडे॰ ४ सन्वेण सन्वे कडे॥

१२२. एव जाव वेमाणियाण दडस्रो भाणियन्वो ॥

जीवाण भते । कखामोहणिज्ज कम्म करिसु ? १२३ हता करिसु॥

१२४ त भते । कि १ देसेण देस करिसु ? २. देसेण सब्व करिसु ? ३ सब्बेण देस करिसु ? ४ सब्वेण सब्वं करिसु ? गोयमा । १ नो देसेण देस करिसु २ नो देसेण सब्व करिसु ३ नो सब्वेण देस करिस् । ४. सव्वेण सव्व करिस् ॥

१२५ एएण अभिलावेण दङम्रो भाणियन्वो, जावे वेमाणियाण ॥

१२६ एव करेति। एत्य वि दङग्रो जाव' वेमाणियाणं।।

१२७ एव करिम्सित । एत्य वि दडग्रो जाव' वेमाणियाण ॥

१२८ एव चिए, चिणिसु, चिणति, चिणिस्सति । उवचिए, उवचिणिसु, उवचिणति, उविचिणिन्सित । उदीरेसु, उदीरेति, उदीरिस्सिति । वेदेसु, वेदेति, वेदिस्सिति । निज्जरेंसु, निज्जरेंति, निज्जरिस्सति।

## सगहणी-गाहा

कड-चिय-उवचिय, उदोरिया वेदिया य निज्जिण्णा । श्रादितिम् चडभेदा, तियभेदा पिच्छिमा तिण्णि ॥१॥

१ ग० पा०-यदे जाव मह्वेगा । २ प्रप्र २। ३,४,५ प्०प०२।

- १२६. जीवा ण भते । कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? हना वेदेति ॥
- १३०. कहण्ण' भते <sup>[ि</sup>जोवा कसामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? गोयमा <sup>1</sup> तेहि तेहि कारणेहि सकिया, कंखिया, वितिगिछिया', भेदसमावन्ना, कलुससमावन्ना—एवं खलु जीवा कवामोहणिज्जं कम्मं वेदेति ॥

#### सद्धा-पदं

- १३१ से नूण भते । तमेव सच्च णीसक, ज जिणेहि पर्वेडय ? हुना गोयमा । तमेव सच्च णीसक, ज जिणेहि पर्वेडय ॥
- १३२ से नूण भते । एव मण धारेमाणे, एव पकरेमाणे, एव चिट्टेमाणे, एव सवरे-माणे श्राणाए श्राराहण भविति ? ह्ना गोयमा । एव मण धारेमाणे । •एव पकरेमाणे, एव चिट्टेमाणे, एव सवरे-माणे श्राणाण श्राराहण् भविति ॥

#### म्रस्यि-नत्यि-पद

- १३२. मे नूण भते । ग्रस्थित श्रस्थित परिणमङ ? नस्थितं नस्थितं परिणमङ ? हता गोयमा । प्रस्थित श्रस्थितं परिणमङ । नस्थित नस्थितं परिणमङ ।
- १३४. 'ज ण' भते ! श्रत्थित्त श्रत्थिते परिणमा, नित्यत्त नित्यत्ते परिणमा, त जि पयोगमा ? वीममा ? गोयमा ! पयोगसा वि तं [श्रत्थित्त श्रत्थिते परिणमा, नित्यत्ते नित्यत्ते

परिणमः]' । यीनसा वि न । ग्रस्थितः श्रस्थिते परिणमः नस्यितः नस्यिते परिणमः ।' ॥

१३५ जहा ते भते ! मिर्यित अध्यित परिणमा, नहा ने निध्यत्त नियने परिणमा ? जहा ते निध्यत्त निधने परिणमा, नहा ने अध्यित प्रत्यित परिणमा ? हना गोयमा ! जहा में अध्यित अध्यित परिणमा, नहा ने निधित निध्यतं परिणमा ।

जहां में मित्रत मिथतो परियम्दः तहा में यत्थित यत्थिते परियम्द ॥

१२६. से नृण भने । श्रत्यिन श्रत्यिते गर्माणिड्य १ (\*नित्यतः नित्यते गर्माण्ड्य १ इता गोवमा । श्रत्यित श्रत्यिते गर्माण्ड्य । मन्यित गरियते गर्माण्ड्य ॥

१ नित्या (प); प्रत्या (प्रार्थ) १ ४ ६ (क्षा स), . स्तार्थ २ दिन्यतिका (प्रक्ष स), विभिन्निका ६,७ जोल्कातिनाम राज्यानीति । (प), विभिन्निका (स)। ६ स० पा०— का विभाग हो जाला. १. स० पा०—पाईमानी क्षा प्रार्थि । व्याप्त समितिकीम विद्या स्वार्थना । १ स० पा०—पोदमा प्रदर्शीयास्त्र ।

- १५२. ज ण भते । अप्पणा चेव उवसामेड, प्रप्पणा चेव गरहित, श्रप्पणा चेव संवरेति, त कि—१ उदिण्ण उवसामेड ? २ प्रणुदिण्ण उवसामेड ? ३. प्रणुदिण्ण उदीरणाभिवय कम्म उवसामेड ? ४. उदयाणतरप व्छाकड कम्म उवसामेड ? गोयमा । १ नो उदिण्ण उवसामेड । २ श्रणुदिण्ण उवसामेड । ३ नो श्रणुदिण्ण उदीरणाभिवय कम्म उवसामेड । ४ नो उदयाणतरप व्छाकड कम्म उवसामेड ।।
- १५३ जण भते ! अणुदिण्ण उवसामेइ, त िक उद्घाणेण, कम्मेणं, वलेण, वीरिएण, पुरिसक्तार-परक्कमेण अणुदिण्ण उवसामेइ ? उदाहु त अणुद्घाणेण, अकम्मेण, अवलेण, अवीरिएण, अपुरिसक्कारपरक्कमेणं अणुदिण्ण उवसामेइ ? गोयमा ! त उद्घाणेण वि, कम्मेण वि, वलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि अणुदिण्ण उवसामेइ। णो त अणुद्घाणेण, अकम्मेणं, अवलेण, अवीरिएण, अपुरिसक्कारपरक्कमेण अणुदिण्ण उवसामेइ।।
  - १५४ एव सित ग्रित्थ उट्टाणेड वा, कम्मेड वा, वलेड वा, वोरिएड वा, पुरिसक्कार-परक्कमेड वा।।
  - १५५ से नूण भते । अप्पणा चेव वेदेति ? अप्पणा चेव गरहिति ? हता गोयमा । अप्पणा चेव वेदेति । अप्पणा चेव गरहित ॥
  - १५६ जण भते । अप्पणा चेव वेदेति, अप्पणा चेव गरहति त कि-१. उदिण्ण वेदेति ? २ अणुदिण्ण वेदेति ? ३. अणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म वेदेति ? ४ उदयाणतरपच्छाकड कम्म वेदेति ? गोयमा । १ उदिण्ण वेदेति । २ नो अणुदिण्ण वेदेति । ३ नो अणुदिण्ण
  - उदीरणाभविय कम्म वेदेति । ४ नो उदयाणतरपच्छाकड कम्म वेदेति ।।
    १५७ जणभते । उदिण्ण वेदेति त कि उद्घाणेण, कम्मेण, वलेण, वीरिएण, पुरि-सक्तार-परक्कमेण उदिण्ण वेदेति ? उदाहु त अणुट्ठाणेण, अकम्मेण, अवलेण, अवीरिएण, अपुरिसक्कारपरक्कमेण उदिण्ण वेदेति ? गोयमा । त उट्टाणेण वि, कम्मेण वि, वलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परवक्कमेण वि उदिण्ण वेदेति । नो त अणुट्ठाणेण, अकम्मेण, अवलेण, अवीरि-
  - एण, अपुरिसनकारपरनकमेण उदिण्ण वेदेति ।।
    १५८ एवं सिन अस्थि उट्ठाणेड वा, कम्मेड वा, वलेड वा, वोरिएइ वा, पुरिसनकार-
  - १५६ में नूप भने ! ग्रप्पणा चेव निज्जरेति ? ग्रप्पणा चेव गरहित ? हना गोयमा ! ग्रप्पणा चेव निज्जरेति । ग्रप्पणा चेव गरहित ।।

- १६० ज ण भंते ! श्रप्पणा चेव निज्जरेति, श्रप्पणा चेव गरहति, त कि-१ उदिण्ण निज्जरेनि ? २. अणुदिण्ण निज्जरेति ?३ अणुदिण्ण उदीरणाभविय करम निज्जरेति ? ४ जदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेनि ? गोयमा । १ नो उदिण्ण निज्जरेनि । २. नो अणुदिण्ण निज्जरेनि । ३. नो प्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म निज्जरेनि । ४ उदयाणनरपच्छाकट कम्म निउजरेनि ॥
- १६१ ज ण भते । उदयाणतरपच्छाकडं कम्मं निज्जरेति त कि उट्टाणेण, कम्मेण, वनेण, वीरिएण, पुरिसक्कार-परक्कमेण उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्ज-रेति ? उदाहु त प्रणुद्वाणेण, अकम्मेण, अवनेण, अवीरिएण, अपुरिसक्कार-परवक्रमेण उदयाणतरपच्छाकड कम्मं निज्जरेति ? गोयमा । त उट्टाणेण वि, कम्मेण वि, वनेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेति । णो न ग्रणद्वाणेण, अकम्मेण, अवलेण, अवीरिएण, अपुरिसनकारपरनकमेण उदयाणनरपच्छाकड कम्म निज्जरेति ॥
- १६२ एव सति त्रत्यि उट्ठाणेऽ वा, कम्मेड वा, वलेऽ वा, वीरिएड वा, पूरि-सबकार °-परवक्मेड वा ॥
- १६३. नेरइया ण भते ! कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? जहा' श्रोहिया जीवा तहा नेराया जाव' धणियकुमारा ॥
- १६४. पूढविवकाउया ण भते । कत्यामोहणिज्जं कम्म वेदेति ? हता वेदेति ॥
- ६६५. कहण्य भने । प्टविनकाउया कर्यामोहणिज्य कम्म वेदेनि ? गीयमा । तेमि ण जीवाण णी एव नवका इ वा, मण्या इ वा, पण्या इ वा, मणे इवा, वर्ष ति वा-स्नम्हे ण कलामोहणिज्य कस्म वेदेमी, वेदेनि प्याने ॥
- १६६ में नृषं भते । नमेव मन्च नीसफ, ज जिणेहि पवेटतं ? हता गीयमा ! तमेव सच्चं नीमक, ज जिलेहि पवेट्य । मेग मं नेव जाव' श्रस्य उट्ठाणेंट वा, यम्मेट वा, बनेट वा, बीनिंग्ट वा, पुरिसरकार-परवक्तेट वा ॥
- १६७ एव जाव' चर्डारदिया ॥
- १६८. पनिदर्णविमानजोणिया जार' वेमानिया उत्त' ग्रोहिया शीवा ॥

<sup>\$,</sup> No 2:376-1%; & John Fl में पुरुष्ठ सुर

h gr to a h

<sup>2</sup> m. 1122=-162 1 \$ 529-3-3-317 mm 2

- १६६. अरिय ण भते । समणा वि निग्गथा कलामोहणिज्ज कम्मं वेएति ? 'हता अरिथ' ।।
- १७० कहण्ण भते । समणा निग्गथा कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ?
  गोयमा । तेहि तेहि नाणतरेहि, दसणतरेहिं, चिरत्ततरेहिं, लिगतरेहि, पवयणतरेहि, पावयणतरेहि, कप्पतरेहि, मगतरेहि, मततरेहिं, भगतरेहि, णयतरेहि, नियमतरेहि, पमाणतरेहि सिकता किखता वितिकिच्छिता' भेदसमावन्ना कलुससमावन्ना—एव खलु समणा निग्गथा कखामोहणिज्ज कम्म
  वेदेति ॥
- १७१ से नूण भते ! तमेव सच्च नीसक, ज जिणेहि पवेदित ? हता गोयमा । तमेव सच्च नीसक, ज जिणेहि पवेदित ।।
- १७२ एवं जाव' ग्रित्थ उट्ठाणेइ वा, कम्मेइ वा, बलेइ वा, वीरिएइ वा, पुरि-सक्कार-परक्कमेइ वा।।
- १७३ सेव भंते । सेव भते ।

# चउत्थो उद्देसो

#### कम्म-पदं

१७४ कित ण भते । कम्मप्पगडीग्रो पण्णताग्रो ? गीयमा । ग्रह कम्मप्पगडीग्रो पण्णताग्रो, कम्मप्पगडीए पढमो उद्देसो नेयव्वो जाव'—ग्रणुभागो समत्तो ।

### सगहणी-गाहा

कित पगड़ी ? कह वधित ? कितिहि व ठाणेहि वधिती पगड़ी ? कित वेदेति व पगड़ी ? अणुभागो कितिविहो कस्स ? ॥१॥

### उवट्टावण-प्रवयक्तमण-पदं

१७५ जीवे ण भते । मोहणिज्जेण कडेण कम्मेण उदिण्णेण उवद्वाएज्जा ? हता उवद्वाएज्जा' ।।

```
१. हनित्य (ता)।
२. दिनित्य (ता)।
३. दिनित्य (का)।
३. पिन्य प्रतित्य (का)।
४. मन्तर्गेह (अ, ब), × (का)।
४. दिनित्विद्या (ना)।
६. प० २३११।
६. किह (अ, क, ता, म), किह (स)।
१०. जबहाएज्ज (क, ता)।
```

- १७६ ने भने । कि बीरियत्ताए उबट्टाएज्जा ? अवीरियत्ताए उबट्टाएज्जा ? गोयमा । बीरियत्ताए उबट्टाएज्जा । जो अवीरियत्ताए उबट्टाएज्जा ॥
- १७७ जड वोरियत्ताम् उवट्ठाएउदा, कि—वालवीरियत्ताम् उवट्ठाएउजा ? पटिय-वीरियत्ताम् उवट्ठाएउजा ? वालपिटववीरियत्ताम् उवट्ठाएउजा ? गीयमा ! वालवीरियत्ताम उवट्ठाएउजा । नी पटियवीरियत्ताम उवट्ठाएउजा । नी वालपिटमवीरियत्ताम् उवट्ठाएउजा ॥
- १७= दीने ण भने । मोहणिज्जेण कटेण कम्मेण उदिग्योण अवनक्रमेज्जा ? हता अवनक्रमेज्जा ॥
- १७६ में भते'! विद्या चीरियत्ताए प्रवनकमेटजा ? अवीरियत्ताए अवनकमेठजा ? गोयमा ! वीरियत्ताए प्रवनकमेठजा । नो प्रवीरियत्ताए अवनकमेठजा ॥
- १६० जा वीत्यित्ताए अववक्षेष्जा, कि—बानवीरियत्ताए अववक्षेष्जा ? पष्टिय-वीत्यताए अववक्षेष्णा ? वानपध्यितीरियत्ताए अववक्षेष्णा ? गोयमा ! 'वालवीरियत्ताए अवक्ष्षेष्णा । नो पंष्टियवीरियत्ताए अववक्षेष्णा । गेज्जा । सिय वानपध्यिवीरियत्ताए अवक्ष्मेष्णा ।।
- १=१. '॰ जीवे ण भते । मोहणिज्जेण कटेण कम्मेण उवसतेण उबहाएजजा ? हता जबहाएजजा ॥
- १=२. ने भते । कि वीरियत्ताए उवट्टाएउजा ? श्रवीरियत्ताए उवट्टाएउजा ? गोयमा ! वीरियत्ताए उवट्टाएउजा । नो श्रवीरियत्ताए उवट्टाएउजा ॥
- १६२ जब बीरियसाए उपहाएडजा, कि—बालवीरियसाए उपहाएडजा ? पविष-बीरियसाए उपहाएडका ? वास्तिविधियसाए उपहाएडजा ? गोयमा ! 'नो बालवीरियसाए उपहाएडजा । पविषयीरियसाए उपहाएडजा । नो बालपविषयीरियसाए उपहाएडजा ! ॥
- १६४. जीवे ण भने । मोहिनिज्येण गरेण गरमेण उत्रमनेण श्रवण्यमञ्जा ? हना प्रवयासेण्या ॥
- १०४. मे भने 'कि वीरियनाए प्रवासमेज्जा ? स्रवीरियनाए प्रवक्तमेज्जा ? गोयमा ! वीरियनाए प्रवक्तमेज्जा । तो च्योरियनाए प्रवक्तमेज्जा ॥

विद्यासीय क्षान्ती व्यक्तिकोणियाणः (३)। रामा, नार उत्द्वाग्या गान्यतिस्याम् १४ वर्षेण्या समार्थाणीयासमा । ४ वृद्धेणु गान्यद्वासमाधित्रदश्याम्— सोगोरीयागोर्थे स्था च विधासीत्र

करिते, साल व्यवसी ला भवनीति (मृ) स

१ मण्यान—भरेताप्रधातसीयवीरियासाः । २ पास्तर्भने रोगम् - सप्रथीरियासाः सी

<sup>-</sup>سيامه المدادات والياء المرادات دول والمقاصلة التراسيات الساساتال المهواري

- १८६ जइ वीरियत्ताए अवक्कमेज्जा, कि—वालवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ? पडिय-वीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ? वालपडियवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ? गोयमा । नो वालवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा । नो पडियवीरियत्ताए अवक्क-मेज्जा । वालपडियवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ।।
- १८७. से भते । कि आयाए अवक्कमइ ? अणायाए अवक्कमइ ? गोयमा । आयाए अवक्कमइ, नो अणायाए अवक्कमइ—मोहणिज्ज कम्म वेदेमाणे ॥
- १८८. से कहमेय भते । एव ? गोयमा । पुव्वि से एय एव रोयइ। इयाणि से एय एव नो रोयइ -- एव खलु एय एव।।

#### कम्ममोक्ख-पद

- १८. से नूण भंते । नेरइयस्स वा, तिरिक्खजोणियस्स वा, मणुस्सस्स' वा, देवस्स वा जे कडे पावे कम्मे, नित्य ण' तस्स अवेदइत्ता' मोक्खो ? हता गोयमा । नेरइयस्स वा, तिरिक्खजोणियस्स वा, मणुस्सस्स वा, देवस्स वा के कडे पावे कम्मे, नित्य ण तस्स अवेदइत्ता । मोक्खो ॥
- १६० से केणहेण भते । एव वुच्चइ नेरइयस्स वा' ितिरिक्खजोणियस्स वा, मणु-स्सस्स वा, देवस्स वा जे कडे पावे कम्मे, नित्थ ण तस्स अवेदइत्ता० मोक्खो ? एव खलु मए गोयमा । दुविहे कम्मे पण्णत्ते, त जहा—पदेसकम्मे य, अर्णु-भागकम्मे य।

तत्य ण ज ण' पदेसकम्म त नियमा वेदेइ। तत्य ण ज ण अणुभागकम्म त' अत्थेग्इय वेदेइ, अत्थेगइय णो वेदेइ।

णायमेय ग्ररहया, मुयमेय श्ररहया, विण्णायमेय ग्ररहया—इम कम्म ग्रय जीवे श्रव्भोवगमियाए' वेदणाए वेदेस्सइ, इम कम्म ग्रय जीवे उवक्कमियाए वेदणाए वेदेस्सइ।

प्रहाकम्म, ग्रहानिकरण जहा जहा त भगवया दिट्ठ तहा तहा त विप्परि-णिमस्सतीति । से तेणट्टेण गोयमा । एव वुच्चइ—नेरइयस्स वा', •ितिरिक्ख-जोणियस्स वा, मणुस्सस्स वा, देवस्स वा जे कडे पावे कम्मे, नित्थ ण तस्स ग्रवेदइत्ता ∘ मोक्सो ॥

१. मग्मम्म (क, ता), मग्गुनम्म (व, म, न)।

६. त (अ, क, ता, व, म, स)।

२. ४ (अ, म)।

इ. अवेदयता (अ. व), अवेज्ता (म. स)।

७ × (ता) ।

४, ग० पा०-वा जाव मीतनो ।

प्त अन्मोविमयाए (क)।

५. स॰ पा॰—वा जाव मोनजी।

६. स॰ पा॰-वा जाव मोक्खो।

#### पोग्गल-जीवाणं तेकालियस-पदं

- १६१. एस ण भते । पोग्गने तीत अणनं सासय समय भवीनि वत्तव्व निया ? हना गोयमा । एम ण पोग्गने तीन अणत सामय समय भुवीति वत्तव्व निया ॥
- १६२ एम ण भंते । पोग्गले पटुप्पण्ण मासय समय भवतीति वत्तव्वं मिया ? हता गोयमा ! • एम ण पोग्गले पटुप्पण्ण सामय समय भवतीति वत्तव्वं निया ।।
- १६३ एत ण भते । पोग्गले प्रणागयं श्रणत सामय समय भविस्मतीति वत्तव्वं निया ?
  हना गोयमा । भण्म ण पोग्गले प्रणागय प्रणत मामय ममय भविस्मतीति वत्तव्व सिया । ।
- १६४ '•एम ण भते । सबे तीत ग्रणन सामय ममय भुवीति वत्तव्यं सिया ? हना गोयमा । एम ण सबे नीत ग्रणत मामय ममय भुवीनि वत्तव्यं मिया।।
- १६५ एन ण भते ! सधे पर्पण मासय नमय भवनीति वत्तव्य निया ? रता गोयमा ! एन ण नधे परुपण्ण मानय समय भवनीति वत्तव्य निया ॥
- १६६. एन ण भते । यथे प्रणागय प्रणत सामय नमय भविन्मतीति वत्तव्य निया ? हता गोयमा । एस ण नम्मे प्रणागय प्रणत सामय समय भविन्सतीति वत्तव्य निया ॥
- १६७ एन ण भने । जीये नीत प्रणत सामय समय भूबीति वत्तव्य सिया ? रना गोयमा । एस ण जीये नीत प्रणत सामय समय भूबीति वत्तव्य सिया ॥
- १६= एस प भने ! जीवे पउपपण नामय नमय भवनीति बत्तस्य निया ? हेना गीयमा ! एस प जीवे पाइपरण नामय नमय भवनीति बत्तस्य निया।।
- १८६ एन ण भने ! जीवे प्रणानयं प्रणत सामय समय भविन्यतीति वसन्य निया ? हता गीयमा ! एम ण जीवे प्रणानय धनत सासय समयं भविन्यतीति बस्द्य स्थित ।।

#### मोबार-पर्द

१०० छउमरी पा भते ! माने तीत आत समय समय—रेवरिण सरमेग, नेवरेश सबरेश, वेबरेण यभीरयारेण, विलाह प्रयम्मामाहि सिरिक्स ?

है, बोल्पिटि सम्बन्धाः जन्मानास्त्रास्य स्थापः । १४) १ प्राप्तः प्रमुख्यानाम् । प्राप्तः । १४) १ प्राप्तः प्रमुख्यास्य । १ स्मृतः स्थापः ।

A Le the mer mit theyber Er Erfent enterhant !

वुज्भिसु' ? •मुच्चिसु ? परिणिव्वाइंसु ॰ ? सव्वदुवखाणं ग्रंतं करिसु ? गोयमा । णो इणद्वे समद्वे ।।

२०१ से केणहेणं भते । एव वुच्चड ° छउमत्थे ण मणुस्से तीत ग्रणत सासय समय — केवलेण सजमेण, केवलेण सवरेण, केवलेण वभचेरवासेण, केवलाहि पवयण-मायाहि नो सिज्भिसु ? नो बुज्भिसु ? नो मुच्चिसु ? नो परिनिव्वाइसु ? नो सब्वदुक्खाण । ग्रंत करिसु ?

गोयमा। जे केइ अतकरा वा अतिमसरीरिया वा—सन्वदुवखाणं अतं करेमु वा, करेति वा, करिस्सिति वा—सन्वे ते उप्पण्णणाण-दसणधरा अरहा जिणां केवली भिवत्ता तओ पच्छा 'सिज्भिति, बुज्भिति, मुच्चिति, पिरिनिन्वायिति', सन्वदुक्खाण अत करेसु वा, करेति वा, करिस्सिति वा । से तेण्डुण गोयमां । •एव बुच्चइ छउमस्थे ण मणुस्से तीत अणत सासयं समयं—केवलेणं संजमेणं, केवलेण सवरेण, केवलेण वभचेरवासेणं, केवलाहि पवयणमायाहि नो सिज्भिसु, नो बुज्भिसु, नो मुच्चिसु, नो परिनिन्वाइंसु, नो १ सन्वदुक्खाण अत करिसु।।

२०२. पडुप्पण्णे वि एव चेव, नवरं—सिज्मति भाणियव्व ॥

२०३. म्रणागए वि एवं चेव, नवर-सिज्भिस्सिति भाणियव्व ॥

२०४. जहार छउमत्थो तहा ब्राहोहिस्रो वि, तहा परमाहोहिस्रो वि। तिण्णि तिण्णि स्रालावगा भाणियव्वा।।

२०५. केवली ण भते । मणूसे तीत ग्रणत सासय समय " •िसिंज्भसु ? बुजिभसु ? मुन्विसु ? परिनिव्वाइसु ? सव्वदुक्खाणं ग्रत करिसु ? हता गोयमा । केवली ण मणूसे तीत ग्रणत सासय समय सिंज्भिसु, बुजिभसु, मुन्विसु, परिनिव्वाइसु, सव्वदुक्खाण ग्रत करिसु ।।

२०६. केवली ण भते । मणूसे पडुप्पण्ण सासय समय सिज्भंति ? बुज्भिति ? मुच्चिति ? परिनिव्वायित ? सव्बदुक्खाण अत करेति ? हता गोयमा ! केवली ण मणूसे पडुप्पण्ण सासय समय सिज्भिति, बुज्भिति, मुच्चिति, परिनिव्वायिति, सव्बदुक्खाण अत करेति ॥

१. म० पा०- बुज्मिमु जाव सब्द ।

२. स॰ पा॰—त चेव जाव श्रत।

<sup>3.</sup> जिग्रे (अ, क, ता, ब, म)।

४. 'मिनमनी' त्यादिषु चतुर्षु पदेषु वर्त्तमान-निर्देशस्य होयोपनक्षण्त्यात् 'मिडिकस् गिनस्ति मिनिसस्मती' त्येवमतीतादिनिर्देशो द्रष्टव्य (वृ)।

५ मण्पाण-गीरमा जाव सब्दण।

६. म० ११२००, २०१ ।

७ म० १।२००, २०१।

म भ० शर००-२०३।

६ परमोहिओ (ग्र. क ता, व, म, वृपा)। १० स० पा०—समय जाव ग्रत हता सिज्मिष्ठ जाव अते एते तिष्णि आलावगा भाष्णि-यव्वा। छजमत्यस्स जहा नवर सिज्भिष्ठ मिज्मिति सिज्भिस्सिति।

- २०७ केवली णं भते ! मणूरो श्रणागयं श्रणत सामय समय सिविभस्सिति ? बुविभ-स्ति ? मृिल्वस्ति ? परिनिव्वाउस्मिति ? सव्वदुक्साण श्रत करिस्सिति ? हता गोयमा ! केवली ण मणूरे श्रणागय श्रणतं सामय समय सिविभरसित, बुविभस्निति, मुिल्वस्मिति, परिनिव्वाउस्मिति, सव्वदुक्साण श्रतं करिस्सिति ।।
- २० द से नृण भते । तीन श्रणत सानय समय, पडुप्पण्ण वा सासय समय, प्रणागय श्रणत या सासय समय जे केट अनकरा वा अनिममरीरिया वा सव्वदुवखाण अन करेनु वा, करेति वा, किरम्संति वा, सब्वे ते उप्पण्णगाण-दसणधरा अरहा जिणा केवली भवित्ता तस्रो पच्छा निज्भित १ दुज्भित १ मुर्च्चात १ परिनिव्वायति १ सव्यदुक्पाण अत करेनु वा १ करेति वा १ किरम्मित वा १ ह्ता गोयमा । तीत स्रणत सानय समय, पडुप्पण्ण दा सानय समय, श्रणागय श्रणत वा नासय समयं जे केट अनकरा वा स्रतिमनरीरिया वा सब्यदुक्पाण अन करेनु वा, करेति वा, किरम्मित वा, नव्वे ते उप्पण्णणाण-दसणधरा श्ररहा जिणा केवती भवित्ता तस्रो पच्छा निज्भित, युज्भित, मुन्चित, परिनिव्यायति, सव्यदुक्पाण स्रत करेनु वा, करेति वा॰, कीरम्मित वा।।
- २०६ में मूण भते <sup>1</sup> उप्पण्णणाण-दमणघरे प्ररहा जिणे केवली, ग्रलमत्यु त्ति वत्तव्य निया <sup>2</sup> हता गोयमा <sup>1</sup> उप्पण्णणाण-दमणघरे प्ररहा जिणे केवली पलमत्यु ति वत्तव्य निया ॥

२१०. मेंव भंते । नेव भते ।

# पंचमा उहेसो

### पुट्य-पदं

- २११ कृति च भूते । पुरुषोधो पण्यनास्ते : गोगमा ! सन्त पुरुशेची पण्यनास्ते. त जहा—स्ययनाः. •सरस्रस्यमा, यण्डुयापमा, परायमा, पृद्यापमा, नस्यमाः समजसः ॥
- रे गरण —िक्सिक् व्यव एक लिल्लिक्सिक्ष । व सर वार्य व्यवस्था । व सर वार्य व्यवस्था । व सर वार्य व्यवस्था । व सर विकास क्षेत्र के सम्बद्ध व्यवस्था व्यवस्था । विकास वार्य व्यवस्था । विकास वार्य व्यवस्था । विकास वार्य व्यवस्थ

२१२. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए कति निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? गोयमा ! तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ।

संगहणी-गाहा

तीसा य पन्नवीसा, पन्नरस दसेव या सयसहस्सा। तिन्नेग पचूण, पंचेव अणुत्तरा निरया ॥१॥

आवास-पदं

२१३ केवइया ण भते ! ग्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णता ? गोयमा ! चोयट्ठी ग्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णता । संगहणी-गाहा

एव-

चोयट्ठी' य्रसुराण, चउरासीई य होड नागाण । वावत्तरि सुवण्णाण, वाउकुमाराण छन्नउई।।१।। दीव-दिसा-उदहीण, विज्जुकुमारिद-थणियमग्गीण। छण्ह पि जुयलयाण', छावत्तरिमो सयसहस्सा ॥२॥

२१४ केवइया ण भते । पुढविक्काइयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? गोयमा असखेज्जा पुढविक्काइयावाससयसहस्सा पण्णत्ता जाव' श्रसखिज्जा जोइसियविमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥

२१५ सोहम्मे ण भते । कप्पे कति विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? गोयमा ! वत्तीस विमाणावाससयसहस्सा पण्णता ।

संगहणी-गाहा

एव--

वत्तीसट्ठावीसा, वारस-श्रहु'-चउरो सयसहस्सा। पन्ना-चत्तालीसा, छच्च सहस्सा सहस्सारे॥१॥ श्राणय-पाणयकप्पे, चत्तारि सयारणच्चुए तिण्णि। सत्त विमाणसयाइ, चउसु वि एएसु कप्पेसु॥२॥ एक्कारसुत्तर हेट्ठिमए सत्तुत्तर सय च मज्भमए। उवरिमए, पचेव अणुत्तरविमाणा ॥३॥

नेरइयारां नाणादसासु कोहोवउत्तादिभंग-पदं

पुढवी हिति-श्रोगाहण-सरीर-संघयणमेव सठाणे। नेस्सा दिट्ठी णाणे, जोगुवश्रोगे य दस ठाणा ।।४।।

१. चोउट्टी (प); चानद्वी (म, स)। २ जुबनपाए (अ, ब, ता, व)।

2. 90 90 71

४. अह य (क, ता, म)।

४ हेट्टिमेसु (क, ता, म), हेट्टिमएसु (स)। ६ ठाएी (अ, व)।

- २१६. इमीने ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि निरयावासिस ने रहयाण केवडया ठितिट्ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा । यसपेज्जा ठितिट्ठाणा पण्णत्ता, त जहा—जहण्णिया ठिती, समयाहिया जहण्णिया ठिती, दुममयाहिया जहण्णिया ठिती जाव असपेज्ज-समयाहिया जहण्णिया ठिती । तप्पाउन्मुक्कोसिया ठिती ।।
- डमीसं ण भते <sup>।</sup> रयणप्यभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्तेसु एगमगिन निरयावासिस जहण्णियाए ठितीए वट्टमाणा नेरदया कि—कोहोबडना ? माणोवउत्ता ? मायोवउत्ता ? लोभोवउत्ता ? गोयमा । सब्वे वि ताव होज्जा १ कोहोवउत्ता । २ ग्रहवा वउत्ता य, माणोवउत्ते य । ३ स्रह्वा कोहोवउत्ता य. माणोवउत्ता य । ४ ग्रहवा कोहोवउत्ता य, मायोवउत्ते य। ५ श्रह्वा कोहोवउना व, मायोवउत्ता ये। ६. ग्रहवा कोहोवउत्ता य, लोभोवउत्ते य। ७ ग्रहवा कोहोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य'। ५ स्रह्वा कोहोवउत्ता य, माणोवउने य, मायोवउत्ते य। ६ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ते य, गायोवउत्ता य। १०. गोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ते य । ११ कोहोवउत्ता य, माणीवउत्ता य, मायीवउत्ता य'। १२ कोहीवउत्ता य, माणीवउत्ते य, लोभोवउत्ते य । १३ कोहोवउत्ता य, माणीवउत्ते य, लोभोवउत्ता य । १४. कोहोबडता य, माणोवडना य, नोभोवडने य। १५ कोटोवडना य. माणीवउत्ता य. लोभीवउना य। १६ कोहीवउना य, मायोवउना य, लोभीवडत्ते य। १७ कोहोपडता य, मार्यायडते य, लोभीवडता य। १८ कोहोबडता य, मायोबडता य, लोभोबडते य। १८ कोहीबडना य, मायोवउत्ता य, लोभोवउना य। २० गोहोवउना य, मार्गावउने य,

चलाति भग = एव जीतेराँ गागा विशेष चला भग १० वर्ष गोगेरवता मागी-चली मार्था प्रति गोगेरवती १ भग्या गीतीरवता मार्गारव्यी गायेरवर्ष थोमी-चला ६ त्यार जातीरवार मार्गारव्यी मार्गारवती प्रतिक्तास गोगीरवत्या मार्गारवती प्रतिकत्या गोगीरवत्या भागीरवती पर्यावकारिकार गोगीरवत्या भागीरवती पर्यावकारिकार मार्गारव्या भागीरवती गौगीरवत्या स्थापित्या भागीरवती गौगीरवत्या स्थापित्या मार्गारव्या भागीरवती गौगीरवत्या स्थापित्या स्थापित्या भागीरवती स्थापीरविक्ता स्थापीरव्या स्थापीरव्या भागीरवती स्थापीरविक्ता स्थापीरव्या स्थापीरव्या भागीरवती स्थापीरविक्ता स्थापीरविक्ता स्थापीरव्या

रे मं प्रती—प्रतीवे एवं माया वि लोनो वि गोंगा भद्यको जववा नोहोबडना य मागोरडने व मारोपडने य पराप्त मागोग गोनेगा व परहा मायाग नोनेगा व पराप्त गोगा मायाग नोनेगा व गोही भिनाक्ष्ये हे गोहशम्बद्धा गोह प्रमुख्या एव मागोग मंगा गोरका।

रिंशी—पाँचित्रं म्लाचीर भग गोर्था।

के कि, भ्राप्ता के स्वतानिक स

६ व परी-सरीहे तुम की मानिहा नीवेग

मायोवउत्ते य, लोभोवउत्ते य। २१ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ते य, मायो-वउत्ते य, लोभोवउत्ता य। २२ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ते य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ते य। २३ कोहोवउत्ताय, माणोवउत्ते य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य। २४ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ते य, लोभो-वउत्ताय। २५ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ते य, लोभोवउत्ता य। २६ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ते य। २७ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य।

२१८. इमीसे ण भते <sup>1</sup> रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि निरयावासिस समयाहियाए जहण्णिहुतीए वहुमाणा नेरइया कि—कोहो-विज्ञा <sup>2</sup> माणोवउत्ता <sup>2</sup> मायोवउत्ता <sup>2</sup> लोभोवउत्ता <sup>2</sup> गोयमा <sup>1</sup> कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ते य, मायोवउत्ते य, लोभोवउत्ते य। कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य। ग्रहवा कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ता य। ग्रहवा कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ता य। एव ग्रसीतिभगा नेयव्वा।

१. १-(८)-१ कोहोवउत्ते २ माणोवउत्ते

२८. माणोवजत्ता लोभोवजता २६ मायो-वजते लोभोवजते ३० मायोवजते लोभो-वजता ३१ मायोवजत्ता लोभोवजते ३२ मायोवजता लोभोवजता। ३—(३२)—

२३. कोहोवउत्ते मार्गावउत्ते मायोवउत्ते ३४ कोहोवउत्ते मार्गावउत्ते मायोवउत्ते ३५ कोहोवउत्ते मार्गावउत्ता मायोवउत्ते ३६ कोहोवउत्ता मार्गावउत्ते मायोवउत्ते ३७ कोहोवउत्ता मार्गावउत्ते मायोवउत्ते ३८. कोहोवउत्ता मार्गावउत्ते मायोवउत्ते ४०. कोहोवउत्ता मार्गावउत्ते मायोवउत्ते ४०. कोहोवउत्ता मार्गावउत्ते लोभोवउत्ते ४२ कोहोवउत्ते मार्गावउत्ते लोभोवउत्ते ४२ कोहोवउत्ते मार्गावउत्ते लोभोवउत्ते ४४. कोहोवउत्ते मार्गावउत्ते लोभोवउत्ते ४४. कोहोवउत्ते मार्गावउत्ते लोभोवउत्ते ४५ कोहोवउत्ते मार्गावउत्ते लोभोवउत्ते ४५ कोहोवउत्ता मार्गावउत्ते लोभोवउत्ते ४६ कोहोवउत्ता मार्गावउत्ते लोभोवउत्ता ४६ कोहोवउत्ता मार्गावउत्ते लोभोवउत्ता ४७. कोहोवउत्ता मार्गावउत्ते लोभोवउत्ता ४७. कोहोवउत्ता मार्गावउत्ते लोभोवउत्ता ४७. कोहोवउत्ता मार्गावउत्ता लोभोवउत्ता

३ मायोवउत्ते ४. लोभोवउत्ते ५. कोहो-वजता ६ मारोविजता ७ मारोविजता मांवित्ता । २—(२४)—१. कोहोवउत्ते माणोवउत्ते १०. मोहोवउत्ते मागोवउत्ता ११ कोहो-यउता माणावउते १२. कोहोवउता माणो-वउता १३. कोहोवउत्ते मायोवउत्ते १४. फोहोबउत्ते मायोवउत्ता १५ कोहोबउत्ता मायोवउत्ते १६. को होवउत्ता मायोवउत्ता १७. कोहोवडरी लीभीवडरी १८. कोहोवडरी मोमीयजता १६. कोहोयउता लोमोयजते २०. फोहोनउत्ता लोभोवउत्ता २१. मार्गो-वउत्ते मार्यावउनी २२ मार्गोवउत्ते मायो-२३ मागोवउत्ता मायोवउत्ते २४. मार्गावडना मायोवडता २४ मार्गी-यउते लोभीयउने २६. माग्गोवउत्ते लोभी-वउत्ता २०. माग्रीवडता लोमोबडते

एव जाव सरोज्जसमयाहियाए ठिनीए, असनेज्जनमयाहियाए ठिनीए तप्पाड-गुक्कोसियाए ठितीए सत्तावीस भगा भाणियव्वा' ॥

- २१६. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहम्मेमु एगमेगंसि निरयावासिस नेरउयाण केवडया ग्रोगाहणाठाणा पण्णत्ता ?
  गोयमा ! श्रसपेन्ना ग्रोगाहणाठाणा पण्णत्ता, त जहा—जहण्णिया ग्रोगाहणा,
  पवसाहिया जहण्णिया ग्रोगाहणा, दुपदेमाहिया जहण्णिया ग्रोगाहणा जाव
  ग्रसपेन्नपएसाहिया जहण्णिया ग्रोगाहणा। तप्पाउनगुक्कंगिया ग्रोगाहणा।।
- २२० इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए तीमाए निरयावामसयमहस्सेगु एगमेगंमि निरयावामिस जहण्णियाए श्रोगाहणाए बहुमाणा नेरङया कि कोहोब उत्ता ? श्रसी उभगा भाणियव्वा' जाव संयेज्जपदेसाहिया जहण्णिया श्रोगाहणा। श्रसंयेज्जपदेसाहियाए जहण्णियाए श्रोगाहणाए बहुमाणाण तप्पाउग्गुवकोसि-

४६ गोहोवडता मासोवडता लोभोवडता ४६ गोहोवउत्ते मायोवउत्ते नोभोवउत्ते <sup>५०</sup> गोहोयउते मायोजवते नोभोजवता 4६ फोहोवउत्ते मायोपउता लोगोवउत्ते ४२. गोहीवउत्ते मागीयउत्ता मांभायउता <sup>१६ मोहोपडता</sup> मायोवडते मोभोपडते <sup>४४</sup> गोहोवउत्ता मायोवडरी नीनीयडना ४४. मोहोत्रचता मायोपडता लोभीवडते <sup>४६</sup> रोहोवडता मायोयडता नोभोवडता ५७. मागावडले मायोगडले नोमांगडले ४८ मामावडले माबोपडले लोगोपडला ४६ गाणायहले मायोगहता लोभोपहले ६० मागावडले मारोवडचा जीभीवटला ६१. मानोरङना माबीवडले जोनीवडले ५२. गर्भेग्डला मायोज्यो जीवीवडला ६३. मागोपल्या मारोपल्या योधीययसे Ce. Beritumite mertenme mietennen i

प्रमादिको नोभावत्तवे एक व्यक्तिको सर्वारको नोभावत्तवे एक व्यक्तिको सम्मादिको सम्बोदको स्वयंत्रका

६७. वोहोयडसे माग्गोयउने मायोयहना लोभीयवते ६८ गोहोववते मागाववने मायोवडता लोभोपडना ६६. कोहोवडन मार्गापउत्ता मायोप उत्ते लोमोवडन ७०, गोहोरावने मागोयवना मायोयवही लोभीयहता ५१. कोहोपहते माग्नीयहता गायीयज्ञा नीनीवज्ञो ७२. गीलोबहरी मागोरङ्चा मारीवङ्चा नोभोगवता ७३. होतोपडचा माणोपढरी मादोपडरी त्रीमीयवर्ग ३४ मोरीयदमा मार्गायवरी मायोगवरो नामोगवना ७४. राहोरवता मतारे हुन है मारी रहता नी भी पटने as होतीबद्रमा भागीसङ्गे सामेश्टला त्रीभीरजना ३७. मेहीयजना मत्रायजना मानेपडी भागोपडी ३८ मीनेपणत mairgen miles भी मेरिसमा st. तेतीयहर्गा मालीवटना गावीबद्धना anglenge mily mit try nighterten anetigentilient Service Commence of Services

to the time to the

२, ४० द्वार्ष्ट लाखेट . सा ४

याए श्रोगाहणाए वट्टमाणाण' सत्तावीस भगा'।।

२२१. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए क्तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एग-मेगंसि निरयावासिस नेरडयाण कइ सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा । तिष्णि सरीरया पण्णत्ता, त जहा—वेउव्विए, तेयए, कम्मए ॥

२२२. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव वेउ व्वियसरीरे वट्टमाणा नेरड्या कि कोहो-वउत्ता ? सत्तावीस भगा ।।

२२३. एएण गमेण तिण्णि सरीरया भाणियव्वा ॥

२२४. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव' नेरइयाण सरीरया किसघयणा' पण्णता ? गोयमा । छण्ह सघयणाण असंघयणी नेवट्ठी, नेव छिरा', नेव ण्हारूणि । जे पोग्गला अणिट्ठा अकता अप्पिया' असुहा अमणुण्णा अमणामा एतेसि' सरीर-सघायत्ताए परिणमित ॥

२२५. इमीसे ण भते ? रयणप्पभाए जाव" छण्ह सवयणाण असघयणे वट्टमाणा नेर-इया कि कोहोवउत्ता ? सत्तावीस भगा"।

२२६. इमीसे ण भते ? रयणप्पभाए जाव" नेरइयाण सरीरया किसठिया पण्णत्ता ? गोयमा" दुविहा पण्णत्ता, त जहा—भवधारणिज्जा य, उत्तरवेउव्विया य। तत्य ण जे ते भवधारणिज्जा ते हुडसठिया पण्णत्ता, तत्थ ण जे ते उत्तर-वेउव्विया ते वि हुडसठिया पण्णत्ता।

२२७ इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव' हुडसठाणे वट्टमाणा नेरडया कि कोहो-वउत्ता ? सत्तावीस भगा' ।।

२२८. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव' नेरइयाण कित लेस्साम्रो पण्णताम्रो ? गोयमा । एगा काउलेस्सा पण्णता ॥

२२६. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव' काउलेस्साए वट्टमाणा नेरइया कि कोहो-वउत्ता ? सत्तावीस भगा॥"

```
१. बहुमागाए नेरडयाण दोमु वि (अ), बहु- १० तेतिसि (ब, ता, म)।
  गाणाए जाय नेरइयाए दोंमु वि (कं, म),
                                    ११. भ० शर्रा७।
  बट्टमाणाण दोगु वि (म)।
                                    १२ भ० शरश्७।
२. भ० शारश्व।
                                    १३ म० शरह ।
3. स॰ पा॰—पुटवीए जाव एगमेगिस ।
                                    १४. 'नेरइयाण सरीरया' इति दोप.।
४. २० १। २७ ।
                                    १५. म० 1२१७।
४. यव शारहण।
                                    १६. भ० शर्१७।
६. या ११२१६ १
                                    १७. म० शरशहा
७ रिमपयम्मी (क, ना, म)।
                                    १८. भ० शर्१७।
प. चित्रम (ता, म, म)।
                                    १६ म० शार्र७
ह अग्गिमा (म)।
```

२३०. डमीसे ण भते ! रयणप्पभाए जाव' नेरज्या कि सम्मिदिही ? मिच्छिदिही ? सम्मामिच्छिदिही ? तिण्णि वि ॥

२३१. इमीने ण भते । रयणप्पभाए जाव नम्मदसणे वट्टमाणा नेरटया कि कोहो-वउत्ता ? सत्तावीस भगा ।।

२३२. एव मिच्छदसणे वि ॥

२३३. सम्मामिच्छदसणे असीतिभगा'॥

२३४. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए जाव' नेरज्या कि नाणी,श्रण्णाणी ? गोयमा ! नाणी वि, त्रण्णाणी वि । निष्णि नाणाः नियमा । निष्णि त्रण्णाणाः भयणाए ॥

२३४. इमीमे ण भते ! रयणप्पभाए जाव' श्राभिनिवोहियनाणे वट्टमाणा नेरज्या कि कोहोयउत्ता ? मत्तावीम भगा ॥

२३६. एव तिष्णि नाणाङ, तिष्णि अष्णाणाङ भाणियव्वाउ ॥

२३७. उमीसे ण भते । रयणप्पभाए जार्व नैराज्या कि मणजोगी ? कार्यजोगी ? किएण वि ॥

२३८. इमीसे ण भते । रयणापभाए जाव" मणजोए बहुमाणा नेरद्या कि कोहो-यजता ? सत्तावीस भगा"॥

२३८ एव वडजोए ॥

२४०. एव कायजीए ॥

२४१. इमीने ण भते ! रयणणभाए जाव' नेराज्या कि नागारीवाउता ? श्रणागारी-वजता' ?

गोयमा ! सागारोयङता वि, जणागारोयङना वि ॥

२४२, ष्टमीने ण भते । स्यणप्यभाए जाव' नागारीययाने बहुमाणा नेराया कि काही-यडता ? नत्ताबीन भगा' ॥

| रे में ११२१६।                       | ट. कर शन्दर ।                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| रे. यर शार्रे ।                     | हर. यर हाइ हु।                                   |
| इ अर होर्ड्छ।                       | र्षे अरु श्रेष्ट्र ।                             |
| ४. म० १।२१८ पार्यापारा ।            | <b>\$</b> 7. \$7. \$15.\$5.1                     |
| १. ४० हार्स्ट ।                     | <ol> <li>नामिक्स्त(), त्यामिक्स्त(न);</li> </ol> |
| <ol> <li>रिंगि रि (पा) ।</li> </ol> | र्ष अल्डाहरून                                    |
| ७. भव शहरू ।                        | ₹¥. ₩o 1107.51                                   |
| म. भः शहरू ।                        |                                                  |

२५१. वेडिंदिय-तेइिंदिय-चर्जिरिंदियाण जेहिं ठाणेहि नेरइयाण श्रमीडभंगा तेहिं ठाणेहिं असीइ चेव, नवर—ग्रव्भिह्या सम्मत्ते । श्राभिणिवोहियनाणे, सुय-नाणे य एएहि असीइभगा । जेहिं ठाणेहिं नेरइयाण सत्तावीम भगा तेमु ठाणेमु सब्वेसु अभगय ॥

२५२. पिंचित्यितिरिवखजोणिया जहा नेरइया तहा भाणियव्वा', नवरं — जेहिं सत्ता-वीम भगा तेहि अभगय कायव्ये ॥

२५३ मणुस्सा वि । जेहिं ठाणेहि नेरइयाण यसीतिभगा नेहिं ठाणेहिं मणुस्साण वि यसीतिभगा भाणियव्वा । जेसु सत्तावीसा तेमु प्रभगय, नवर—मणुम्माण यव्भहिय जहण्णियाए ठिईए, ब्राहारए य ब्रसीतिभगा ॥

२५४ वाणमतर-जोतिस-वेमाणिया जहां भवणवासी, नवर—नाणत्त जाणियव्य जंजस्स जाव ग्रणत्तरा।।

२४४. सेव भने ! सेव भते ! ति जाव' विहरइ ॥

# बर्ठो उहेसो

### सुरिय-पव

२५६. जावर्यायो'ण भते । श्रोवासनरायो उदयते मूरिए चान्प्यान हृद्यमाग-च्छति, प्रत्यमते वि य ण सूरिए तावतियायो चेच श्रोवायनरायो चन्पुष्याग हृद्यमागच्छति ?

२५७. 'जाबड्य ण'', भते ! येल उदयते सुरिए आपनेण सब्बयो नमना प्रोभामेड उज्जोएड तमेद पभामेद, अत्यमने ति यण सुरिए नावड्य नेव नेलं यायनेण सन्द्रयो नमना स्रोभामेड ? उज्जोएड ? नवंद ? पभामेद ?

८ सारम (अ) । अस्य

१. भव शुरुहद्भ ८३। ४ सव पावल्यी बार १०३ - १

२. सास्त्र १६४ समीति तस्य अमीति १४ -. अध्यासी ना (अ), आदश्याणा (स); (४)) अपराच म (म, न); स्वेश्याह मा २. मन् श्रद्धाः (मन्द्रा सुम्बानसंस्

- २७०. लोयते भने । श्रलोयत फुसड ? ग्रलोयते वि लोयत फुसड ? हना गोयमा । लोयते श्रलोयत फुसड, श्रलोयते वि लोयत फुसड ॥
- २७१ त भते । कि पुट्ठ फुसड ? अपुट्ठ फुसड ? गोयमा । पुट्ठ फुसड, नो अपुट्ठ जाव' नियमा छिद्दिस फुसड ॥
- २७२ दीवने भते । सागरतं फुसङ ? सागरने वि दीवत फुमङ ? हता गोयमा । दीवते सागरत पुसङ, सागरते वि दीवत फुसङ जाव नियमा छिद्दिमि फुसइ ॥
- २८३ 'उदयते भते । पोयत' फुसइ ? पोयते वि उदयत फुसड ? हता गोयमा । उदयते पोयत फुमइ, पोयते उदयंत फुमड जाव' नियमा छिहिंसि फुसड ॥
- २७४. छिहते भंते ! दूसत फुसड ? दूसते वि छिहत फुसड ? ह्ता गोयमा ! छिहते दूसत फुसड, दूसते वि छिहन फुसड जाव' नियमा छिहिंस फुसड ॥
- न्ध्र छायते भने । आयवत फुसड ? आयवते वि छायत फुसउ ? ह्ता गोयमा । छायते आयवत फुसड, आयवते वि छायत फुसड जाव' नियमा ॰ छिद्द्सि फुसइ ॥

## किरिया-पदं

- २७६ श्रत्यिण भते <sup>।</sup> जीवाण पाणाडवाए ण किरिया कज्जड <sup>?</sup> हता श्रत्यि ॥
- २३३. गा भते । कि पुट्ठा कज्जर र प्रपुट्ठा कज्जर र गोयमा । पुट्ठा कज्जर, नो प्रपुट्ठा कज्जर जाव निव्यापाएण रुद्धिन, वाधाय पर्च्च निया तिदिनि, निया चउदिनि, गिया पनदिनि ॥
- २०६ मा भने । कि कड़ा कंडजड़ ? प्रकटा करजा ? गीयमा । कड़ा कड़जड़, नी सकड़ा कड़जड़ ॥
- २७६. ना भंते । कि प्रतक्षण पडना ? परकृष नजना ? तरुनयक्षण राजना ? गीयमा ! प्रतकृष्ण क्रमण, नो परकृष्ण करना, नो नदुनयक्षण क्रमण ॥
- २६० सा भने कि 'श्रामपुन्ति कटा' यस्ता ? सत्तात्रपुन्ति कटा रस्ता ? गोयमा ! श्राणपुन्ति कटा ठउता, नी श्रप्ताणुपुन्ति राटा यस्ता । जा न
- १. म्ह श्रिप्रकार्द्द। १. म्ह श्रिप्रकार्द्द। १. ८, ५ मह श्रिप्रकार्द्द।
- े स्वत्तावन नाम ग्राहर पश्चित्रांका प्रकृते हैं प्रवाहित्या (य. व. व.) । क्षेत्रण विदेशे दूसर शालो प्राहम्बन नाम है प्राहम्पत्तिकाम (य. व. व.) । निकास

रोहा । सत्तमे तणुवाए य सत्तमे घणवाए य पुन्वि पेते, पच्छा पेते—दो वेते सासया भावा, प्रणाणुपुन्वी एसा रोहा । ॰

३०६ एव' तहेव नेयव्व जाव सव्वद्धा ॥

२०७ एव उचरित्न एक्केक्क सजीयतेण, जो जो हिट्ठित्लो त त छडुतेणं नेयव्य जाव' अतीन-अणागतद्वा, पच्छा सव्यद्धा जाव' अणाणपुर्वी एसा रोहा !

३०८. सेव भते ! सेव भते ! ति जाव' विहरइ॥ लोयटिठति-पदं

३०६. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महाबीरं जाव एव वयासी---

३१०. कितविहा ण भते । लोयिद्विती पण्णत्ता ? गोयमा । स्रद्विहा लोयिद्विति पण्णत्ता, त जहा—१. स्रागासपउद्विए वाए। २. वायपउद्विए उदही। ३. उदिहपदद्विया पुढवी। ४. पुढविपदद्विया तस-थावरा पाणा। ५. स्रजीवा जीवपदिद्विया। ६. जीवा कम्मपदद्विया। ७. स्रजीवा

जीवसगहिया । ८. जीवा कम्मसगहिया ॥

२११० में केणहेण भते । एव वुच्चइ—स्रहुविहा लोयिहिती जाव' जीवा कम्मसगिहिया ? गोयमा ! में जहाणामए केइ पुरिने वित्यमाउोवेड', वित्यमाउोवेता उप्पि सित वधइ, विधत्ता मण्भे' गठि वधड, विधत्ता उपरित्व गठि मुयड, मुइत्ता उविरत्व देस वामेइ, वामेत्ता उविरत्व देस 'स्राज्यायस्स पूरेइ'', पूरेता उप्पि मित बंधइ, विधत्ता मण्भिल्लं गठि मुयड । में नूण गोयमा । से स्राज्याए तस्म याज्यायस्स उप्पि उविरमतले चिट्ठइ ?

ह्ना चिट्ठउ"।

से तेण्डुण गोवमा । एव बुच्चड—स्रहुविहा लोयद्विती जाव जीवा कम्मसगिहिया ।

में जहां वा किंट पुरिने वित्वमाडोक्षेत्र, वित्वमाडोक्षेत्रा कडीए वधद, विधना प्रत्याहमनारमपोर्गनयमि" उदगमि स्रोगाहेण्या । में नूण गीवमा ! में पुरिने तस्स स्राउपायस्य उपरिमतते चिट्ठड ?

हमा चिद्वउ ।

ण्य वा संद्विता नोवद्धिः वाव वीवा बम्मसगहिया ॥

# सत्तमो उद्देसो

#### देस-सब्ब-पदं

३१६. नेरइए्ण भते <sup>!</sup> नेरइएसु ज्ववज्जमाणे, कि—१ देसेण देमं ज्ववज्ज<sup>ऽ ?</sup> २ देमेण सन्त्र उववज्जइ ? ३. सन्त्रेण देसं उववज्जङ ? ४ सन्त्रेण सन्त्रं उववज्जड ? गोयमा । १ नो देसेण देसं उववज्जड । २. नो देसेणं मव्य उववज्जड । ३ नो

सब्देण देस उववज्जड । ४ सब्देणं सब्द उववज्जड ॥

३१६. जहा नेरउए, एव जाव' वेमाणिए।।

३२०. नेरउए ण भते <sup>।</sup> नेरइएमु उववज्जमाणे, कि-१. देमेण देम श्राहारेड <sup>?</sup>२ देमेण गव्य ग्राहारेड ? ३ सव्वेण देस ग्राहारेड ? ४. मव्वेण गव्य श्राहारेड ? गोयमा १ नो देसेण देस आहारेड। २ नो देसेण सब्ब आहारेड। ३ सब्वेण वा देस स्राहारेड । ४ सब्वेण वा सब्व स्राहारेउ ॥

३२१, एव जाव' वेमाणिए' ॥

२२२ नेरउए ण भने ! नेरउएहिनो उब्बट्टमाणे, कि—१ देसेण देस उब्बट्टउ ? २ 'ब्देनेण सब्बं उब्बट्टंड ? ३ सब्बेण देम उब्बट्टंड ? ४ मब्बेण मब्ब उष्यद्वयः ? गोयमा । १ नो देसेणं देस उब्बट्टः । २ नो देसेणं सब्ब उब्बट्टर । ३ नो गन्नेण देन उच्चट्टर । ४ मन्वेण मन्व उच्चट्टर ॥

३२३. एव जाव वेमाणिए ॥

३६४. नेरटम् ण भते ! नेरटम्हिनो उष्यद्वमाणे, कि-१. देनेण देन घारारेट ? २. देनेण गय प्राहारेज १ ३. मध्येण देन स्राहारेज १४ मध्येण मध्य प्राहारेज ? गोंगमा ि १ मी देसेण देस याहारेट । २ मी देसेण मध्य याहारेट । ३. मध्येण पा देस प्राहारेट ॥ ४. सटीण प्रांसद्य प्राहारेट ॥

\$ 30 90 51

7 7.70 51

रे उगामिया (स) ।

र नेपान्तु (पा, म)।

र भेरपुर चन्या एक्ट्रम्सी कीस उपस्ट-म्मीति देनी प्रतिकते। स्टा ग 1 , 1 . Andre to the wind hard better film for the والمراجع المراجع المرا "name tich it ber gand alle den it midenligen it anzie

लाब वेमारिया । नेपाल सा की वे नेपाल उपत्या निर्देश देश उत्यानी गरा वि न्ति द्वार करिया स्टर प्रारमी । जा ander and alleg to the the mant and harmon and the family found The feet was married of one on the said though the at the The first the fire we bear underly to at a section of a mention and and a sections of the A 7 1 1 1

- ३३६ एव जाव' वेमाणिए।।
- ३३७. जीवा ण भते ! कि विग्गहगइसमावण्णया ? प्रविग्गहगइसमावण्णया ? गोयमा ! विग्गहगइसमावण्णगा वि, ग्रविग्गहगइसमावण्णगा वि ॥
- ३३८. नेरइया ण भते ! कि विग्गहगइसमावण्णगा ? ग्रविग्गहगइसमावण्णगा ? गोयमा ! सब्वे वि ताव होज्ज ग्रविग्गहगइसमावण्णगा । ग्रहवा ग्रविग्गहगइसमावण्णगा, विग्गहगइसमावण्णगे य । ग्रहवा ग्रविग्गह-गइसमावण्णगा य, विग्गहगइसमावण्णगा य। एव जीव—एगिदियवज्जो तियभगो ।

#### म्रायु-पद

३३६. देवे ण भते । महिड्इए' महज्जुइए, महव्वलं महायमे महेसवलं ' महाणुभावे अविजयनतिय चयमाणं ' किंचिकाल' हिरिवित्तय' दुगछायत्तिय परीसहयत्तिय' स्नाहार नो स्नाहारेइ। स्रहे ण स्नाहारेइ स्नाहारिज्जमाणं स्नाहारए, परिणामि-जनमाणं परिणामिए, पहीणं य स्नाइए भवड। जत्य जववज्जइ त स्नाउय पडिसवेदेइ, त जहा—ितिरिक्सजोणियाज्य वा, मणुस्साज्य वा ? हता गोयमा । देवेण महिड्इए' • महज्जुडण् महञ्चले महायमे महेनवने महाणुभावे द्रविज्ञकतिय चयमाणं किंचिकाल हिरिवित्तय दुगछावित्तय परीसहपत्तिय स्नाहार नो स्नाहारेड। सहे ण स्नाहारेइ प्राहारिज्जमाणं स्नाहारिए, परिणामिज्जमाणं परिणामिए, पहीणं य स्नाडणं भवड। जत्य जववज्जद त स्नाउय पडिसवेदेइ, 'त जहा—ितरिक्सजोणियाज्य वा । मणुरनाज्य वा।

#### गरम-पर्व

- ३४०. जीवे ण भते ! गटभ वनकममाणे कि नइदिए वनकम् ? स्रणिदिए जनकम् ? गोयमा ! निय नद्रदिए वनकम् । निय स्रणिदिए वकक्म ।।
- ३४१ में केणहरेण भने । एवं वुच्चउ-सिय सऽदिए वाक्सदे ? निय ग्राणिदिए वक्सके
  - गोवमा ! दिव्यदिवार पडुच्च अणिशिए वनरमः । भाविदिवार पडुच्च मर्दारए वक्तमर । में नेणट्ठेण गोवमा ' एवं वच्चर -मिव मर्दाशपु वस्तमः । सिव प्रणितिए वक्तमर ॥

माउजीवरसहरणी, पुत्तजीवरसहरणी, माउजीवपिडवद्धा पुत्तजीवफुडा'—तम्हा ब्राहारेड, तम्हा परिणामेड ।

श्रवरा वि य ण पुत्तजीवपिडवद्धा मारुजीवफुटा —तम्हा चिणाड, नम्हा रविचणाड । से तेणट्ठेण' •गोयमा । एव बुच्चड—जीवे ण गटभगए समाणे ० नो पभू मुहेण काविलय श्राहारमाहारित्तए ॥

### माइय-पेइय-ग्रग-पद

३५०. कड ण भते । माड्यगा पण्णत्ता ? गोयमा । नन्नो माडयगा पण्णत्ता, त जहा—ममे, मोणिए, मत्युनुगे ॥

१५१. कड ण भते ! पेतियगा पण्णता ? गोयमा । तस्रो पेतियगा पण्णता, त जहा—स्रिट्ठ, स्रिट्ठिमजा, केम-मगु-रोम-नहे ॥

३५२. सम्मापेडए ण भते ! सरीरए केवड्य काल मचिट्ठड ? गोयमा ! जावड्य से काल भवधारणिज्जे मरीरए झव्यावन्ते भवड एउतिय काल मचिट्ठइ, झहे ण समए-समए बोयमिज्जमाणे-योयनिज्जमाणे चरिम-कालसमयसि बोच्छिण्णे भवड ॥

## गबभस्स नरगगमर्ग-पद

३५३. जीवे ण भते ! गव्भगण् समाणे नेरण्यु उवयउज्जा ? गोयमा ! प्रत्येगण्यु उवयवजेषजा, श्रत्येगण् नो उवयज्यज्ञा ॥

३४४. में केणट्ठेणं भते <sup>।</sup> एव युन्यर—प्रत्येगरण उपवज्जेज्जा, प्रतीगरण्नी। उपवज्जेज्जा ?

गोममा । से ण मण्णी पांचिदिए सर्व्वाह् परजनीति परवस्त वीरियनकीए वेडिव्यिजदीए पराणीय जाग्य मोड्ना निमम्म पएमे निम्प्रभाव, निम्प्रभित्ता वेडिव्यिममुखाएण समोत्णाद, नमोत्णिता चाडरगित सेण विड्याद. विडिव्यममुखाएण समोत्णाद, समोत्णिता चाडरगित सेण विड्याद.

में ण जीने पत्यकामण राजयामण भीगरामण वामरामण सन्धरिताण् रज्यकित्तम् भीगर्कातस्य नामकित्तम् स्वाधितस्य रच्यक्तिमा भाग-पिवासिष् कामिपवासिष्, विचिने नम्मणे नन्तेने राजभागिण मन्दिर मार-नाणे नार्द्धोयज्ञने सदिष्यसम्या नदभारणाभाविष्, एष्टि ए धनरित महन

१. विभिन्न (२, म. म)।

तम्रो भवइ दुक्वे दुवण्णे 'दुगाचे दुरसे'' दुफासे म्रणिट्ठे मकते म्रप्पिए मसुभे ममणुण्णे ममणामे हीणस्सरे दीणस्सरे म्रणिट्ठस्सरे मकतस्सरे मिण्यस्सरे मसुभस्सरे ममणुण्णस्सरे ममणामस्सरे 'म्रणाएज्जवयणे पच्चायाए'' या विभवइ।

वण्णवज्भाणि य से कम्माइ नो वद्धाइ' •नो पुट्ठाइ नो निहत्ताइ नो कडाइ नो पट्ठिवयाइ नो अभिनिविट्ठाइ नो अभिसमण्णागयाइ नो उदिण्णाइ—उवसताइ भवित, तस्रो भवइ सुह्वे सुवण्णे सुगधे सुरसे सुफामे इट्ठे कते
पिए सुभे मणुण्णे मणामे अहीणस्सरे अदीणस्सरे इट्टुस्मरे कतस्सरे पियम्मरे
सुभस्सरे मणुण्णस्सरे मणामस्सरे 'आदेज्जवयणे पच्चायाए' या वि भवइ ॥
३५६. सेव भते ! सेच भते ! निर्ा।

# अट्ठमो उहेसो

## बालस्स ग्राउय-पद

३५६. एगतवाले ण भते । मणुस्ंग कि नेरइयाजय पकरेति ? तिरिक्याजय पकरेति ? सणुस्साजय पकरेति ? देवाजय पकरेति ? नेरइयाजय किच्ना नेरइग्नु जयव-ज्ञिति ? तिरियाजय किच्ना तिरिग्नु जयवज्ञिति ? मणुन्साजय किच्ना मणुस्सेसु ज्ववज्ञिति ? देवाजय किच्ना देवलोगेनु जयपज्ञिति ? गोयमा । एगतवाले ण मणुस्ंगे नेरइयाजय पि पकरेति, तिरियाजय वि पकरेति, मणुरसाजय पि पकरेति, नेरइयाजय किच्या नेरइण्नु जयपज्ञिति, निरियाजय किच्ना तिरिण्नु जयपज्ञिति, मणुरसाजय किच्ना निरिण्नु जयपज्ञिति, मणुरसाजय किच्ना किर्मु जयपज्ञिति, निरियाजय किच्ना दिव्यानेगु जयपज्ञिति, मणुरसाजय किच्ना सणुरसेनु जयपज्ञिति, देवाजय किच्ना देवलागेनु जयपज्ञिति ॥

## पश्चिपस्स माउय-पदं

रे६० एमनपत्रिए प भने । मणुस्मे कि नेरज्याद्य पकरेनि ? \*निरिपनाद्यं पकरेनि ? मणुस्माद्य पकरेनि ? देशाद्य पकरेनि ? नेरज्याद्य विस्ना

रे. पुगरे (म) । २ चन पान न्याम साह सहस्त्रण । इ. १ पानपश्चाण (ज. र. पा. ज. म. म), ४. १ पानपश्चात् (४, गा) । स्थाना ही (मारेन) पानक्षाण्यं रत्या व नगरे। यह। पारोक्ति । ६ मन पान न्यामी साहस्त्राहरे।

#### किरिया-पटं

३६४. पुरिसे ण भने । कच्छिति वा दहिस वा उदगिस वा दिवयिन वा वलयिस वा नूमिस वा गहणिस वा गहणितदुगासि वा पव्वयिम वा पव्वयिवदुगिस वा वणिस वा वणितदुगिस वा मियिवत्तीए' मियसकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गता एते मियं ति काउ श्रण्णयरस्य मियस्य वहाए कूटपास उद्दाति', ततो ण भने । से पुरिसे कितिकिरिए, ?

गोयमा ! सिय' तिकिन्छ, सिय चडिकरिए', सिय पचिकरिए ॥

३६४. में केणट्ठेण भते । एव वुच्चड—सिय तिकिरिए ? सिय चर्डाकरिए ? मिय पचिकरिए ?

गोयमा । जे भविए उद्दवणयाए—णो वधणयाए, णो मारणयाए—ताव च ण मे पुरिसे काइयाए, ब्रह्मिरणियाए, पाद्योसियाए'—तिहि किरियाहि पुरुठे।

जे भविष् उद्दवणनाए वि, बधणताए वि—णो मारणताए—नाव च ण ने पुरिसे काउ्याए, त्रहिनरणियाए, पाओनियाए', पारितावणियाए—चउहि किरियाहि

पुट्ठे ।

जे भिवए उद्दवणताए वि, वधणताए वि, मारणताए वि, नाव च ण ने पुरिने काइयाए, ब्रह्मिरणियाए, पात्रोनियाए, पारिनावणियाए, पाणानियाय-किरियाए—पर्चाह किरियाहि पुद्रे। ने तेणहेण "गोयमा । एव वृच्चउ—निय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय॰ पचकिरिए।।

३६६. पुरिसे णं भते ! कन्छित्त वा जाव' वणविदुर्मान वा नणाउ उनविय-उनविय प्रगणिकाय निमिरः — ताव न ण भने ! से पुरिसे क्विकिरिए ? गोयमा ! निय निकिरिए, निय चडिकिरिए, निय पर्चार्किरए ॥

३६७. मे केलद्ठेण भने ! एव युच्यर—निय विकित्ति ? निय वडिकिंगि, ? निय पनितिरए ?

गोयमा 🗂 के भविए उस्सवणवाए"— 🗝 पो निस्त्रियसए, पो प्रत्यवाए—ताप

१. मिरायतिक (क), किरायतीक (स)। — उद्योगक (ज)। २. निक् (छ, ज, य, म, म)। — ६ स्थार — केस्ट्रीक जाव प्रस्ता। १ उद्याद (ज, का सहास, म)। — १० भा १।३६८।

र. भार च ना से पुलिस नामानि का भार ११, गा-पात—प्रास्त्रकामा निर्देश प्रस्तातामामा प्रतास समार भार सामाने पश्चिमी विश्व विश्वित्रका सम् विको स्वामामा चार्क (ग. मा म ना)। हे भीवन समामाना विश्वित्रकामा वि

प्रसमुद्धाः (स्तः) ।

६ नाइंटिया (छ. इ. म) ।

· पाकी नाम् (क) ।

दे स्थित एक्क्स्प्या वि विक्रियाणा दि दरणाम् दि स्पर् च के ते पृथ्वि स्पर्मा प्राद दर्वति । मिय विधेज्जा, से णं भते । पुरिसे कि मियवेरेण पुट्ठे ? पुरिसवेरेण पुट्ठे ? गोयमा ! जे मिय मारेइ, से मियवेरेण पुट्ठे । जे पुरिस मारेइ, से पुरिसवेरेण पुट्ठे ।।

३७१. से केणट्ठेण भेते । एव बुच्चड'— को मिय मारेइ, से मियवेरेण पुट्ठे ? जे पुरिस मारेइ, से ॰ पुरिसवेरेण पुट्ठे ?

से नूण गोयमा । कज्जमाणे कडे, सिंघज्जमाणे मिंधते, निव्यत्तिज्जमाणे निव्यत्तिने, निस्तिरज्जमाणे निसिट्ठे ति वत्तव्य सिया ?

हता भगव ! कज्जमाणे कडे', •सिवज्जमाणे सिवते, निव्यत्तिज्जमाणे

निव्वत्तिते, निसिरिज्जमाणे ॰ निसिट्ठे त्ति वत्तव्व मिया ।

से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ—जे मिय मारेइ, से मियवेरेण पुट्ठे। जे पुरिस मारेइ, से पुरिसवेरेण पुट्ठे।

स्रतो छण्ह मासाण मरइ—काइयाए', • ग्रहिगरणियाए, पास्रोमियाए, पारितावणियाए, पाणातिवायिकरियाए • — पचीह किरियाहि पुट्ठे । बाहि छण्ह मासाणं मरइ—काइयाए' • स्रहिगरणियाए, पास्रोसियाए • पारितावणि-

याए-चउहि किरियाहि पुट्ठे ॥

३७२. पुरिसे ण भते ! पुरिस सत्तीए समिभधमेज्जा, सयपाणिणा' वा से ग्रिसिणा सीस छिदेज्जा, ततो ण भते ! से पुरिसे कितिकिरिए ? गोयमा ! जाव च ण मे पुरिसे त पुरिस मत्तीए समिभधसेति', सय-पाणिणा' वा से ग्रिसिणा सीम छिदति—ताव च ण से पुरिसे काइवाए, ग्रहि-गरणियाए' वाग्रोसियाए, पारिताविणयाए , पाणातिवातिकिरियाए—पनित किरियाहि पुद्छे।

स्रासण्णवधएण व स्रणवकंतणवत्तीए" ण पुरिसनेरेण पुर्ठे ॥

#### जय-पशाजय-पर्व

३७३. दो भने ! पुरिसा मरिलया" मरिलया" मण्यिया मरिलभाउमत्तोत्रगरणा स्वणामण्णेण मद्धि सगाम सगामिति नह्य य एते पुरिने पराइपित, एते पुरिने पराधिकानि"। ने कहमेय भते ! एत ?

```
= तामपनेह (घ, र. न)।
रै. संव पाव-मुन्दद भाव पृथ्वित ।
                                       ह गतिला (म, ता)।
२. मधेक्जनारी (॥)।
                                       १० च १ पाउ-बाह्न लियान् वाव पाना १ ।
रे. लिपट्टे (क, ग्र) ।
                                       ११ जगरक व्यक्ती १ (४, ४) ।
इ. अ० पा०--तः बाद निनित्रे।
                                       १२. वस्तम (४) ।
इ. मेर पार- -हाइसण् सत्र प्रवाह ।
                                       શૂક નાંધનવા (કહુ)
६. वज्यान-सार्याण् बार पारिसार,
                                       १८ वरावनिष्यद्व (ज. श. ब); स्याप्त्यद
   भंतियम् (ग) ।
                                            (3) 1
अ संसान्त्रिया (ब. स) ।
```

- ३६३. सत्तमे ण भते <sup>।</sup> तणुवाए कि गरुए ? लहुए ? गरुयलहुए ? अगरुयलहुए ? गोयमा <sup>।</sup> णो गरुए, णो लहुए, गरुयलहुए, णो अगरुयलहुए ॥
- ३६४. एव सत्तमे घणवाए, मत्तमे घणोदही, मत्तमा पुढवी ।।
- ३६५. ग्रोवासंतराड सव्वाड जहा' सत्तमे ग्रोवासतरे।।
- ३६६. 'जहा तणुवाए एव--श्रोवास-वाय-घणउदही, पुढवी दीवा य सागरा वासा ॥
- ३६७. नेरज्ञ्या ण भते । कि गरुया ? लहुया ? गम्यलहुया ? ० अगरुयलहुया ? गोयमा । णो गरुया, णो लहुया, गम्यलहुया वि, अगरुयलहुया वि।।
- ३६८. मे केणट्ठेणं भते । एव बुच्चड—नेरउया णो गरया ? णो लहुया ? गम्यलहुया वि ? अगस्यलहुया वि ? गोयमा । विउच्चिय-तेयाउ पडुच्च णो गम्या, णो लहुया, गम्यलहुया, णो अगस्यलहुया । जीव च नम्मगं च पडुच्च णो गम्या, णो लहुया, णो गम्यलहुया । मे तेणट्ठेण गोयमा । एव वुच्चउ—नेरइया णो गम्या, णो लहुया, गम्यलहुया वि, अगम्यलहुया वि ॥
- ३६६. एव जाव' वेमाणिया, नवर—नाणत्त जाणियय्व सरीरेहि ॥
- ४००. धम्मस्थिकाए' •ण भने ! कि गरुए ? नहुए ? गरयलहुए ? प्रगरुयलहुए ? गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, णो गरुयलहुए अगरुयलहुए ॥
- ६०१. अहम्मत्थिकाण भने ! कि गम्प त्लहण् त्राम्यलहण् त्र अगस्यलहण् त्र गोयमा ! णो गम्प, णो नहुण, णो गस्यलहण्, अगस्यलहण् ॥
- ४०२. श्रामासिक्काएण भने । किंगरण १ लहुए १ गरपलहुए १ श्रगस्यलहुए १ गोयमा । णो गरुए, णो लहुए, णो गरुयतहुए, त्रगरयलहुए ॥
- ४०३ जीवत्यिकाण्ण भने ! कि गरण् ? लहुण् ? गरयलहुण् ? श्रगस्यलहुण् ? गोयमा ! णो गरण्, णो लहुण्, णो गरयलहुण्, श्रगस्यलहुण् ॥
- ४०४ पोस्मनस्यिकाम् ण भने ! किं गरम ? स्टम् ? गरयस्टम् ? श्रगस्य बहुम् ? सोयमा ! णो गरम, णो सहुम्, गरयस्टुम् वि, स्परस्य दहम् वि ॥
- ८०४ में केणहरेण भने । एवं बुन्यर-णो गरेग १ णो तहुण १ गरवपहण् वि १ ध्रमस्यतहण् वि १ मारवतहण् वि १ गोपमा । गरवपहर्यास्य पहुन्य पा गरणः, यो परणः, गरवपहर्यः, यो

g the date thank able combine of

हता गोयमा ! अकोहत्त अमाणत्त' • अमायत्त अलोभत्त समणाण निग्नथाण ॰ पगत्य ॥

### कलापदोस-पदं

४१६. ने नूण भते । कंखापदोसे खीणे समणे निग्गये अनकरे भवति, अतिमसरीरिए वा ?

वहुमोहे वि य ण पुब्वि विहरिता यह पच्छा मवुडे कान करेइ ततो पच्छा मिज्भति बुज्भित मुच्चिति परिनिव्वाति सब्बदुक्याण ॰ यन करेति ॥

#### इह-पर-भवियाजव-पदं

४२० अण्णउत्थिया ण भते । एवमाउन्छानि, एव भामति, एव पण्णवेति, एव पन्चेति—एव राजु एगे जीवे एगेण समएण दो आउयाउ पकरेति, त जहा— उहभवियाउय'च, परभवियाउय च।

न समय उहुभवियाच्य पकरेति, त समय परभवियाच्य पकरेति ।
ज समय परभवियाच्य पकरेति, त समय इहुभवियाच्य पकरेति ।
इहुभवियाच्यस्स पकरणयाण परभवियाच्य पकरेति,
परभवियाच्यस्स पकरणयाण् उहुभवियाच्य पकरेति ।
एव सनु एमे जीवे एमेण समण्ण दो म्राच्याच्य पकरेति, त जहा—इहुभवियाच्य
त, परभवियाच्य च ॥

हर्रः ने कहमेय' भते । एव ? गोयमा । जब्ब ते अष्णजित्या एतमाजनाति जाव' एत नातु एवे जीवे एवेण समएण दो प्राज्याद पकरेति, त जहा—दश्भित्याज्य च, परश्यियाज्य च।

वे ने एवनाहनु मिच्छ न एवमाहनु । ब्रह् पुन गोयमा । एवमादानामि , "एव भागेनि, एव पन्योगि, एव भागोमि—एव सनु एग वोचे एवेण मगएग एग ब्राउय पनरेति, न बहा— इहावियाज्य वा, परमवियाज्य सा ।

१. वर सर—जमानान जानपन्त ।

के बेंग्राय से में में में

रे चर्चाः —सिस्टीशास्त्रपत्रः

<sup>4.247 (4.4.7)1</sup> 

रे के अन्यान क्लोग्री स्वयंत्रा

च १ के इस द्वार

<sup>3 - 41 (11, 7), 341 (7) 1</sup> 

<sup>4. 4. 46.01</sup> 

ह तुरु तर्म-द्रामाल गाँव गार्व के गाँव र

श्रज्जो <sup>।</sup> सामाइए ? के भे अज्जो <sup>।</sup> सामाइयस्स अट्टे ? जाव के भे अज्जो ! विउस्सग्गे ? के भे अज्जो <sup>।</sup> विउस्सग्गस्स अट्टे <sup>?</sup>

- ४२६. तए ण थेरा भगवनो कालासवेसियपुत्त अणगार एवं वयासी —
  आया णे अज्जो ! सामाउए, आया णे अज्जो ! नामाउयस अट्टें।

  •आया णे अज्जो ! पच्चक्याणे, आया णे अज्जो ! पच्चक्याणस्य अट्टें।
  आया णे अज्जो ! सजमे, आया णे अज्जो ! सजमस्य अट्टे।
  आया णे अज्जो ! सवरे, आया णे अज्जो ! नवरस्स अट्टे।
  आया णे अज्जो ! विवेगे, आया णे अज्जो ! विवेगस्स अट्टे।
  आया णे अज्जो ! विवेगे, आया णे अज्जो ! विवेगस्स अट्टे।।
- ४२७. तए णं से कालासवेसियपुत्ते त्रणगारे थेरे भगवते एव वदासी— जद भे श्रज्जो । श्राया सामाइए, त्राया सामाइयस्य त्रहे जावं श्राया विउरसग्गस्स श्रहे— प्रवहट्टु कोह-माण-माया-लोभे किमह श्रज्जो । गरह्ह्' ? कालासार । सजमट्ट्याए ॥
- ४२=. मे भने । कि गरहा मजमे ? प्रगरहा नजमे ? कालासा । गरहा सजमे, णो अगरहा संजमे । गरहा वि य ण मध्य दोम पविणेति, सब्य यालिय परिण्णाए । एव खुणे याया मजमे उयहिने भवति । एय खुणे आया मजमे उविचए भवति । एय खुणे आया मजमे उविहिने भवति ॥
- ८२६. एत्य ण मे कालासवेसियपुत्ते ग्रणगारे सबुते धेरे भगवते वदित नमसति, विद्वता नमसित्ता एव वयासी—एएनि ण भते । पयाण पुत्रिय ग्रणगणयाए प्रस्वणयाए श्रयोहीए श्रणभिगमेण श्रयिहाण प्रस्तुयाण श्रमुयाण श्रविष्णायाण ग्रयवीक्ताणा । सब्वीन्छिण्याण ग्राणज्याण श्रणवयारियाण एयमहे नं। सहित्ए नं। पत्तिरण नो रोटए।

ह्याणि भने <sup>1</sup> एनेनि प्रयाण दाणवाएं नवणयाण बीहीण स्रभिगनेण दिहाण नुवाण मुवाणं विल्यायाण बोगडाण बीन्डिणाण रिज्जूटान हव-धारियाणं एयमट्ठ सहहामि पत्तिवानि रोएमि । एवनय से कोषं तुले वदा ।। ६३०. तत् ण ने धेरा भगवनो कालासबैनिवपुत्त अणगार एव स्यामी—स्ट्रार्गहर

र मेर पार-च्यादे राष विकासनारण ।

के एवं सुरस्य १

Freeze fall

४ मा प्रसासका

रे उद्योगिका (१,८) व

६ जनवास (१), वृत्ती (जनग्राहा) ही स्वाप्तकारिक १

E FIRE ITS FIELD

ह अस्याधिकाम् (प्रा)

te. Harmin

श्रज्जो ! सामाइए ? के भे श्रज्जो ! सामाइयस्स श्रहु ? जाव के भे श्रज्जो ! विजनसम्मे ? के भे श्रज्जो ! विजन्सम्मस्स श्रहु ?

- ४२६. तए ण थेरा भगवतो कालासवेसियपुत्त ग्रणगार एव वयासी ग्राया णे ग्रज्जो । सामाइए, ग्राया णे ग्रज्जो । सामाइयस्स ग्रहे । •ग्राया णे ग्रज्जो । पच्चवखाणे, ग्राया णे ग्रज्जो । पच्चवदाणस्स ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो । सजमे, ग्राया णे ग्रज्जो । सजरस्म ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो । सवरे, ग्राया णे ग्रज्जो । सवरस्म ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो । विवेगे, ग्राया णे ग्रज्जो । विवेगस्स ग्रहे ॥ ग्राया णे ग्रज्जो । विउस्सग्गे, ग्राया णे ग्रज्जो । विवेस्सग्गस्स ग्रहे ॥
- ४२७. तए णं से कालासबेसियपुत्ते प्रणगारे थेरे भगवते एव वदानी—
  जद भे अञ्जो । प्राया सामाइए, आया सामाइयस्म प्रहे जाव' आया
  विउस्सग्गस्स प्रहे— प्रवहृद्दु कोह-माण-माया-लोभे किमहु अञ्जो । गरहृह' ?
  कालासा'! मजमट्ठयाए ॥
- ४२०. में भते ! कि गरहा सजमे ? अगरहा मजमे ? कालासा ! गरहा सजमे, णो अगरहा सजमे। गरहा वि य ण मध्य दौम पिषणेति, सब्ब बालिय परिण्णाए। एव खुणे प्राया मजमे उवहिते भवति। एव खुणे प्राया सजमे उविचए भवति। एव खुणे प्राया मजमे उविहेते भवति॥
- 4२६ एत्य ण मे कालासवेसियपुत्ते प्रणगारे सबुद्धे थेरे भगवते वदित नमनति, विदत्ता नमसित्ता एव वयासी—एएसि ण भते । पयाण पृथ्वि प्रणगाणयाए प्रभवणयाए प्रभवणयाए प्रविद्धाण प्रस्तुमाण प्रमुयाण प्रविष्णायाण प्रभवेषाद्धाण प्रव्योच्छिण्णाण प्रणिज्जूदाण प्रणुत्धारियाण एयमद्वे नो सङ्हित् नो पत्तिइए नो रोइए।

दर्शाण भने । एनेसि पयाण जाणयाएं नवणयाएं वाहोएं यभिगनेश दिहाण सुयाण मुवाण विष्णायाण योगडाण वाच्छित्याग शिक्त् अस उत्र-धारियाण एयमद्ठ सद्हामि पत्तियामि रोएमि। एवनेय ने पहेंच 'तुक्ते परद् ॥

४२०. तए ण ते चेरा भेगवती कालामवीनयपुत्त अगगार एव वयानी-नद्दादि

रै नर पार — रहे जाब विजन्तनानन ।

के में। शहरू ।

<sup>\$ \$775 (</sup>c) 1

६ इस्तान (ग) ।

५ स्मेर्ना (र.न)।

२ वन्तरता (मा, जूनी सम्पाना दी। स्यापानाना ।

वद्यावसान (१,२ त), वसेवचान (४,४)।

द पुत्रम (श. ४(म)।

६ अस्मिरियम् (स) १

to. 255 (11) 1

ज समय इहभवियाउय पकरेति, णो त समय परभवियाउय पकरेति । ज समय परभवियाउय पकरेति, णो त समय इहभवियाउय पकरेति । इहभवियाउयस्स पकरणताए णो परभवियाउय पकरेति । परभवियाउयस्स पकरणताए णो इहभवियाउय पकरेति । एव खलु एगे जीने एगेण समएण एग ग्राउय पकरेति, त जहा—इहभवियाउय वा, परभवियाउय वा ॥

४२२. मेव भते । सेव भते । ति भगव गोयमे जाव' विहरति ॥ कालासवेसियपुत्त-पदं

- ४२३. तेण कालेण तेण समएण पासाविच्चिज्जे कालासवेसियपुत्ते णाम अणगारे जेणेव थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छित, उवागच्छिता थेरे भगवते एव वयासी— थेरा गामाइय न याणित, थेरा सामाइयस्स अट्ठ न याणित । थेरा पच्चक्याण न याणित, थेरा पच्चक्खाणस्स अट्ठ न याणित । थेरा नजम न याणित, थेरा सजमस्स अट्ठ न याणित । थेरा सवर न याणित, थेरा सवरस्स अट्ठ न याणित । थेरा विवेग न याणित, थेरा विवेगस्स अट्ठ ण याणित । थेरा विवेग्ण न याणित, थेरा विवेगस्स अट्ठ न याणित ।
  - - दर्भ रो प में भागामभीनयपुने यणगारे ते थेरे भगवते एव वयासी—जइ' ण यन्त्रो ' तुर्भ प्राणह नामादय, तुर्भ जाणह मामाइयस्म ग्रट्ठ जाव' जइ ण प्रभार' तुर्भ प्राणह विजयसमा, तुर्भ जाणह विजयसमास्स ग्रट्ठ। के भेर

ग्रज्जो <sup>।</sup> सामाइए ? के भे श्रज्जो <sup>।</sup> सामाइयस्स ग्रहे ? जाव के भे श्रज्जो <sup>।</sup> विजस्सागे ? के भे श्रज्जो <sup>।</sup> विजस्सागस्स श्रहे ?

४२६ तए ण थेरा भगवनों कालासबेिसयपुत्त यणगार एव वयासी —
याया णे अज्जो ! सामाइए, याया णे अज्जो ! सामाइयस्स अट्ठे ।

• प्राया णे अज्जो ! पच्चक्नाणे, प्राया णे अज्जो ! पच्चक्नाणस्स अट्ठे ।
याया णे अज्जो ! सजमे, प्राया णे अज्जो ! सजमन्स अट्ठे ।
याया णे अज्जो ! सबरे, श्राया णे अज्जो ! सबरन्स अट्ठे ।
याया णे अज्जो ! विवेगे, प्राया णे अज्जो ! विवेगस्स अट्ठे ॥
याया णे अज्जो ! विवेस्सग्मे, याया णे अज्जो ! ० विवस्सग्मस्स अट्ठे ॥

- ४२७. तए ण से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवते एव बदासी— जद भे अज्जो <sup>।</sup> आया सामादए, आया सामादयस्म प्रहे जाव' आया विउस्सगास्स अहे—अवहट्दु कोह-माण-माया-लोभे किमह अज्जो <sup>।</sup> गरहह' ? कालासा<sup>र ।</sup> सजमट्ठयाए ॥
- ४२८. में भते । कि गरहा सजमे ? अगरहा सजमे ? कालासा । गरहा सजमे, णो अगरहा सजमे। गरहा वि य ण सब्ब दोन पविणेति, सब्ब बालिय परिष्णाए। एवं सु णे आया सजमे उपहिने भवति। एव मु णे आया सजमे उविचए भवति। एवं सु णे आया सजमे उपहिने भवति।।
- इन्हः एत्य ण से कालानवंतियपुत्ते य्रणगारे नयुद्धे येरे भगवने प्रदित नमनति, विद्ताना नमसित्ता एव वयासी—एएनि ण भते । प्रमाण पुष्टि य्रणगाणयाए यगवणवाए यवादीए प्रणिनमेण प्रदिष्टाण यस्मुयाण यमुयाण यपियाणा प्रविच्याण प्रविच्याण प्रणिक्याण प्रविच्याण प्रणिक्याण प्रणि

इदाणि भने । एनेसि पवान जाणपाए सप्तावाए वार्एए क्रांभवनेत्र रिद्वान मुखाण मुखाणा विश्वासाण बोगजाण जास्टिल्याण जिल्ल्याण उपस्थारियाणा एवसद्देशस्त्राम पत्तियामि रोएमि। एन्सेस में नरेया तुस्ने वदार ।।

तत्त्र ते वेरा भगवते । हालानवंतिवपुत्तः अणगार एव वयामी—गर्णाहः

रे. चंत्र पार--वट्टे बाद विजयनगरम् । चे. भरु १८४३ ।

<sup>1 42</sup> T (4) 1

दे सम्बद्धाः (स्तृ ।

र ।वर्ष्यत् । र वा ,

६ जनुमान (न), दूनो सन्।एना दी। समग्राहरिक १

<sup>7.</sup> र मनगरा (व.र.म), त्यस्त्रता (४,८) i

<sup>-</sup> नुक्ता (४) ५ (स्र) १

द अवादान (व)।

रूप्तायो।

ग्रज्जो । पत्तियाहि ग्रज्जो । रोएहि ग्रज्जो । से जहेय ग्रम्हे वदामो ॥

- ४३१. तए ण से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवते वदइ नमसइ, विद्या नमसित्ता एव वदासी—इच्छामि ण भते । तुव्भ अतिए चाउजजामाओ धम्माओ पच-महत्वद्वय सपिडिंग्कमण धम्मं उवसपिजित्ता ण विहरित्तए। ग्रहामृह देवाणिया । मा पिडवंध'।।
- ४३२. तए ण में कालासवेसियपुत्ते य्रणगारे थेरे भगवते वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता नाउउनामात्रो धम्माय्रो पचमहत्वइय सपडिक्कमणं धम्म उवसपिजत्ता ण विहरति ।।
- ४३३. तए ण मे कालामबेसियपुत्ते प्रणगारे बहूणि वासाणि सामण्णपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता जम्सट्ठाएं कीरइ नग्गभावे मुडभावे ग्रण्हाणय अदतवणय अच्छत्तमं प्रणोवाहणय भूमिसेज्जा फलसेज्जा कट्ठसेज्जा केसलोओ वभचेरवासी परवरणवेमो नदावलद्धी उच्चावया गामकटगा वाबीस परिसहोवसग्गा प्रियामिज्जित, तमह ग्राराहेइ, ग्राराहेता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धे युद्धे मुक्ते परिनिच्युडे सञ्बदुक्खपहीणे ॥

#### ग्रवच्चनगाणिकिरिया-पर्द

- ४३४ भने नि । भगव गोयमे समण भगव महाबीर वदइ नमसइ, विद्ता नमिसत्ता एव वरामी—मे नृण भते ! सेद्वियस्म य तणुयस्स य किवणस्स थ खित्त्यस्स य 'ममा नेव" प्रगच्चकवाणिकिरिया कज्जइ ?
  २ता गोयमा । मेद्वियम्म य तणुयम्स य किवणस्स य खित्त्यस्स य समा नेव व्यवस्तवाणिकिरिया कज्जइ ।।
- ६३४. में रेणट्रेंग नने । एवं वृच्चड—सिद्वियम्स य तण्यम्स य किवणस्स य खित्तायस्स य समा नेव अपवनवनाणि हिरया कडजद ? गायमा । योगर्यात पद्चन । ने तेणद्वेण गोयमा । एवं वृच्चड—सिद्वियस्स य तण्यस्म ●य किवण्यम्म य मित्त्यस्स य समा चेव अपच्चवखाणिकरियाः वर्षाद्वाः।

#### मान्यसम्य-परं

४३६ - याटा न मा भूनमार्थ नगणे निग्गर्थ कि वंबद ? कि पक्तरेंद्र ? कि चिणाइ ?

गोयमा । ग्राहाकम्म ण भुजमाणे ग्राडयवज्जाग्रो नत्त कम्मापगडीग्रो मिडिलवधणवद्धाग्रो धणियवधणवद्धाग्रो पकरेड', बह्म्मकालिठयाग्रो दीह्काल-िठयाग्रो पकरेड, मदाणुमावाग्रो निव्वाणुभावाग्रो पकरेड, ग्रप्पप्मनगाग्रो वहुत्पण्मगाग्रो पकरेड, ग्राडय च ण कम्म सिय वधड, सिय नो वधद, ग्रन्माया-वैयणिज्ञ च ण कम्म भुज्जो-भुज्जो उर्वाचणाड, ग्रणाडय च ण ग्रणवदगा दीह्मद्व चाउरन मनारकनार श्रणुपरियट्टट ॥

४३७. से केणहेण भने । एव बुच्चउ—ग्राह्मकम्म ण भुजमाणे श्राउयवज्जाश्रो सन्त कम्मप्पगर्दीश्रो सिटिलब्बणबद्धाश्रो घणियवघणबद्धाश्रो पकरेद जाव' चाउरत संसारकतार श्रणपरियद्वउ ?

गोयमा । श्राहाकम्म ण भुजमाणे श्रायाण धम्म श्रद्धात्तम् , श्रायाण धम्म श्रद्धातम् । पृद्धविकाय णावकपडे , •श्राउकाय णावकपदे , तेउकाय णावकपदे , तेउकाय णावकपदे , तेउकाय णावकपदे , तेउकाय णावकपदे , तेर्वकाय णावकपदे । में तेणहेण गोयमा । एव वुच्चड — श्राहाकम्म ण भुजमाणे श्राउयवज्ञायो मन कम्मगगदीयो मिडिलवधगयद्धायो धणिववधगयद्धायो पक्रेड जाव चाउरत समारकतार श्रणपरियष्ट् ।।

फास्-एसिएएजन-पर्द

४३=. फानु-एनणिज्य ण भने ! भुजमाणे समजे निग्पये कि दधउ ? कि पकरेड ? कि चिणाउ ? कि उबनिजाद ?

गोषमा । फामु-एनणिज्य ण भुजमाणे आउययज्यायो नत्त करमणयदीयो घणिययधणयदायो निद्धित्यवणयदायो पकरेड, •'दीहृहानदिट्डवायो हरनकानिट्टिद्यायो पकरेड, निद्धाणुभावायो नदाणुभावाया पकरेड, बट्टप्पएसगायो प्रप्पप्तमायो पकरेड, आउय न ग पर्म निय यपद, सिय मी यध्ड, प्रस्तायावेयगिज्य न ण करम नी भुज्या-भुज्यो द्यानिणाइ, प्रणादीय न ण प्रजबदमा दीहमद्य नाउरन मनारकनार भीडेंग्यड ॥

६३६. में केपद्वेत भने । एवं बुट्नड—फानु-एनणिक्त प भुजमाने जावयज्ञाजी सन कम्भपयाधेयों विश्वयज्ञाजी निवित्रयज्ञायों रास्ट्रजाव पाउरत ननार तार्वेजयह ?

गोयमा । कामु-गमणिक्त च नृत्तमाणे नमर्चे निमाय सापाए परम

वे राजपान-स्थादकारा राज्यास्य । अस्य देश्वरेण

६ वर १६० - वस न्यु नार जान व न

नाइक्कमइ, ग्रायाए घम्म ग्रणइक्कममाण पुढिवकाय' ग्रवकखइ जाव' तसकाय ग्रवकखइ, जेसि पि य ण जीवाण सरीराइ (ग्राहार ?') ग्राहारेइ ते वि जीवे ग्रवकखइ । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ—फासु-एसणिज्ज ण भुजमाणे ग्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मपयडीग्रो धिणयवधणवद्धाग्रो सिढिलवधणवद्धाग्रो पकरेइ जाव' चाउरत ससारकतार वीईवयइ ।।

४४०. से नूण भते । ग्रथिरे पलोट्टइ, नो थिरे पलोट्टइ ? ग्रथिरे भज्जइ, नो थिरे भज्जइ <sup>?</sup> सामए वालए, वालियत्त ग्रसासय ? सामए पडिए, पडियत्त ग्रसासय ?

हता गायमा । अथिरे पलोट्टइ', •नो थिरे पलोट्टइ । अथिरे भज्जइ, नो थिरे भज्जड । सासए वालए, वालियत्त असासय । सासए पडिए॰, पडियत्त असासय ।।

४४१. सेव भते । सेव भते । ति जाव विहरइ ॥

# दसमो उद्देसो

#### वरममयबत्तस्यया-पद

४४२. प्रत्याजीत्थ्या प भते । एवमादनस्ति', •एव भासति, एव पण्णवेति, एव ॰ पण्यति—

एउ पत् चतमाणे अवितिष् । •उदीरिज्जमाणे अणुदीरिष् । वैदिज्जमाणे पत्रिः । परिज्जमाणे अपरीणे । छिज्जमाणे प्रच्छिणो । भिज्जमाणे अभिण्णे । उञ्चभाण प्रदर्धे । भिज्जमाणे अभए । निज्जरिज्जमाणे अणिज्जिणो । दानिज्जिणाता एमपथो न' साहण्णति,

१६४१ श परमाण्यामता एगवयो न माहण्यति ?

के दे परमाण तेमाताच निव मिणेहकाए, तम्हा दो परमाणुपोमाला एगयग्री

तिष्णि परमाणुषोग्गला एगयग्रो साहण्णति,

कम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयग्रो माहण्णति ?

तिण्ह् परमाणुषोग्नलाण अत्थि मिणेहकाए, तम्हा तिण्णि परमाणुषोग्नला एनययो साहण्णति ।

ते भिज्जमाणा 'दुहा वि'', तिहां वि कज्जति।

दुहा कज्जमाणा एगययो दिवड्ढे परमाणुषोग्गले भवड—एगययो वि दिवड्ढे परमाणुषोग्गले भवड ।

तिहा कञ्जमाणा तिष्णि परमाण्योग्गला भवंति । एव' चतारि ।

पच परमाणुगोग्गला एगययो साहण्णति, एगयप्रो साहणिचा दुवन्यत्ताए कज्जित । दुवने वि य ण में सासए सया समित उविच्ज्जिड य, अविच्ज्जिइ य । पुव्वि भामा भामा । भासिज्जमाणी भासा अभासा । भासानमयवितिकत च ण भामिया भासा ।

जा सा पुष्टि भासा भासा। भासिज्जमाणी भाना ग्रभासा। भानासमय-वितिस्कत च ण भामिया भामा। मा कि भासग्रो भासा? ग्रभानग्रो भाना ?

यभासयो ण सा भामा। नो चनु सा भानयो भागा।

पुन्वि किरिया दुक्या। कञ्जमाणी किरिया स्रदुक्या। किरियासमय-वितिनकत च ण कञा किरिया दुक्या।

जा मा पुट्ति किरिया दुक्ता। कन्त्रमाणी किरिया ग्रहुक्ता। किरिया-समयवितियकत च ण कडा किरिया दुक्ता। सा कि करणश्रो दुक्ता ? श्रकरणश्रो दुक्ता?

यकरणयो ण सा दुवसा । नां सनु सा करणयो दुवसा—नेप पनन्य निया । यक्तिच्य दुक्त, यकुम दुक्त, यकजनमणगण दुक्त, प्रवर्ड्-प्राट्ट पाण-भूय-जीव-सन्ता येदण वेदेति—इति यनस्य निया ॥

#### ससमयवत्तव्यया-यद

४४३-में गहमेव भते ! एवं न

हे सम्बद्धारम (४) । ८ वार्नाहरूच (स. ४) ।

र एक स्वरं (क. ह. हा, क. स. स.) वर ६ मिन्स्सर प्राप्त । वर्षे पर प्रशासिक सम्बन्धित स्वरं स्वरंति

एव पहवेति—एव खलु एगे जीवे एगेण समएण दो किरियाओ पकरेति, जाव' इरियाविह्य च, सपराइय च।
जे ते एवमाहसु। मिच्छा ते एवमाहसु। अह पुण गोयमा। एवमाइक्खामि, एव भामेमि, एव पण्णवेमि, एव पर्ष्वेमि—एव खलु एगे जीवे एगेण समएण एवक किरिय पकरेइ, त जहा—इरियाविह्य वा, सपराइय वा। ज समय इरियाविह्य पकरेइ, नो त समय सपराइय पकरेइ। ज समय सपराइयं पकरेड नो त समय इरियाविह्य पकरेइ। इरियाविह्याए पकरणयाए नो सपराइय पकरेइ। नगराइयाए पकरणयाए नो इरियाविह्य पकरेइ। एव यलु एगे जीवे एगेणं समएण एगं किरिय पकरेइ, त जहा॰—इरियाविह्य वा, सपराइय वा।।

#### उपपात-पर्व

४४६ निरगगर्द ण भने । केवतिय काल विरिह्या उववाएण पण्णत्ता ? गाममा । जहण्णेण एकक समय, उक्कोसेण वारस मुहुत्ता ॥

३४० एर बाकनीपय भाणियव्य निरवसेस ॥

४४=. मैन भने ¹ मैच भने नि जाव¹ विहरइ ॥

## वीयं सतं

# पढमो उद्देसो

## संगहणी-गाहा

१ 'ऊसास रादए वि य, २ समुग्वाय ३,४ पुडविदिय ५ प्रण्णाउत्थि ६ भागा व । ७ देवा य = चमरचचा, ६,१० समयक्विततिथकाय वीयसए'' ॥१॥ उक्तेब-पर्व

१ तेण कालेण तेण समएण रायिक् पाम नयरे होन्या—वण्णप्रो'। सामी समीयदे। परिसा निगया। धम्मो कहित्रो। पडिगया परिसा ॥

## सामुस्तास-पर्वं

२. तेण कालेण तेण समएण समणस्य भगत्रप्रो महावीरस्य नेहुं स्रतेवासी नात' पञ्जुवासमाणे एवं वदासी—

ते उमें भते । वेदिया तेदिया नद्यशिया पनिदिया तोता, एएनि च ग्राणाम वा पाणाम वा उत्मान वा निम्नाम वा ताणामो पामामो । ते दमें पुर्विकाद्या नार्यं स्थलकृद्धमाद्या—णंगदिया त्रीया, एएनि च ग्राणाम वा पाणाम वा उत्मान वा निन्माम या न याणामो न पामामो । एए ण मते । त्रीवा प्राणमिन वा , पाणमान वा ? ज्यमिन वा ? नोनमो । वा ?

्रहेना गोयमा <sup>।</sup> एए वि.च. दीवा स्वाममति वा, पाणमति वा, जनसित पा, नीनमति वा ॥

<sup>1 8 (4, 4, 4 4, 4) 1</sup> 

<sup>3. 4. \$12. \$1. 1</sup> 

क्ति सेश स्टर्ड

e. 40 \$11134

जम्हा जीवे जीवति', जीवत्त आउय च कम्म उवजीवति' तम्हा जीवे ति वत्तव्व सिया।

जम्हा सत्ते सुभासुभेहि कम्मेहि तम्हा सत्ते ति वत्तव्व सिया। जम्हा 'तित्तकडुकसायविलमहुरे रसे'' जाणइ तम्हा विण्णु ति वत्तव्व सिया।

जम्हा बेदेति य सुह-दुक्ख तम्हा वेदे त्ति वत्तव्वं सिया । से तेणट्ठेण पाणे त्ति वत्तव्व सिया जाव वेदे ति वत्तव्वं सिया ॥

१६ मडाई ण भते ! नियठे निरुद्धभवे, निरुद्धभवपवचे ', •पहीणससारे, पहीणससार-वेयणिज्जे, वोच्छिण्णससारे, वोच्छिण्णससारवेयणिज्जे, निट्ठयट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, विट्ठ-यट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, हता गोयमा ! मडाई ण नियठे '•िनरुद्धभवे, निरुद्धभवपवचे, पहीणससारे, पहीणससारे, पहीणससारवेयणिज्जे, वोच्छिण्णससारे, वोच्छिण्णससारवेयणिज्जे, निट्ठयट्ठे, निट्ठयट्ठकरणिज्जे ॰ नो पुणरिव इत्थत्य हन्वमागच्छइ ॥

१७ में ण भते । कि ति वत्तव्य सिया ?
गोयमा । मिद्धे ति वत्तव्य सिया । बुद्धे ति वत्तव्य सिया । मुत्ते ति वत्तव्य
निया । पारगए ति वत्तव्य सिया । परपरगए ति वत्तव्य सिया । सिद्धे बुद्धे
मुत्ते परिनिव्युडे अतकदे 'सव्यदुवलपहीणे ति वत्तव्य सिया ॥

१८ मेंच भने । सेव भने । ति भगव गोयमें समण भगव महावीर वदति नमसति, विदन्ता नमसित्ता मजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरति ॥

१६ तए ण नमणे भगव महावीरे रायगिहाश्रो नगरायो गुणसिलायो चेइश्राश्रो पश्चिमसम्बद्धः, पश्चिमक्सिमता वहिया जणवयिवहार विहरः ॥

#### रादपक्ता-पर्द

- २० नेण को रात्रेण समाएण करागला नाम नगरी होत्था—वण्यग्नी ।।
- २१ नीने व रामनाम् नयरीम् बहिया उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए छत्तपलासए नाम नेदम् होन्या-वन्मश्रो ॥
- २२ अगरी नमणे भगव महावोरे उप्पत्ननागर्दमणघरे<sup>।</sup> प्ररहा जिणे केवली जेणेव हालाग नमसे जेले। उत्तपत्नामण चेडण तेलेव उवागच्छइ, उवागच्छिता

ग्रहापिटन्व ग्रीग्गह ग्रोगिण्हइ, ग्रोगिण्हित्ता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरउ जाव'॰ समोनरण । परिसा निगच्छइ ॥

- २३. तीमे ण कयगलाए नयरीए अदूरसामते सावत्थी नामं नयरी होत्था-वण्णग्रो'॥
- २४. तत्य ण सावत्थीए नयरीए गद्दभानस्म' अनेवासी खदए' नाम कच्चायणसनीत्त परिव्यायो परिवसइ'-रिव्येद'-जजुब्येद-सामवेद-अह्व्यणवेद'-रितहास-प्वमाण निघदुछट्ठाणं चडण्ह वेदाण सगीवगाण सरहस्माणं सारए धारए' पारए सडगवी सिट्ठततिवसारए, मदाणे सिज्जा-कप्पे वागरणे छदे निहत्ते जीति-सामयणे', अण्णेसु य बहुसु वभण्णएसु' परिव्यायएसु य नयेसु सुपरिनिट्ठए या विहोत्था ॥
- २४ तत्य ण सावत्योए नयरीए पिगलए नाम नियठे येसालियसावए" परिवसद ॥
- २६ तए ण से पिंगलए नाम नियठे वेसालियमावए प्रण्णया कयाइ<sup>11</sup> जेणेव गदए कन्चायणसगोत्ते तेणेव उवागच्छऽ, उवागच्छिता गंदग कच्चायणमगोत्त रणमक्येव पुच्छे—मागहा<sup>11</sup>
  - १ फि नम्रने ' लोए ? प्रणते लोए ? २ सम्रते जीवे ? यणते जीवे ? ३. सम्रता सिद्धो ? प्रणता सिद्धो ? ४ सम्रते सिद्धे ? प्रणते सिद्धे ? ५ केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वङ्डति वा, हायित वा ?—एतायताव ' यादानाहि व्यामाणे एव ।।
- २३ नए ण ये सदए कच्चायणमगोत्ते पिंगलएण नियठेण वैनालियमात्रएण इणम-बनेव पुच्छिए मगाणे चिक्त किनाए वितिगिष्छिए भेदसमावन्ते कनुगममा-वन्ते णो सचाएइ पिनलयस्य नियठस्य वैमालियमावयस्य किचि पि पमोवत-मानाइड, तुनिणीए सचिट्ठइ ॥
- २६ तए ण में विगलत् नियठे वेमालियनात्रण् नदय कन्यायणमगीत दोच्च पि तच्य पि इणमण्येत्र पुन्छे—मागरा !

```
रे पीठ मृठ ११-११। (ज, १), पारण् (१ग)।

रे ताठ मृठ १। (, जीशिय समी (ना)।

रे ताइए (ज)। १०, जाहुरणण् (ग)।

रे ताइए (ज)। ११ देवाची गरणः (क, जा), स्मानियन्त्रारण्

र ताइ (ज)। (ग)।

र ताइ (ज)। १२ न गए (ज)।

र ताइ (ज)। १२ न गए (ज)।

र ताइ (ज)। १२ न गए (ज)।

र ताइ (ज)।
```

तए ण से खंदए कच्चायणसगोत्ते पिगलएण नियठेण वेसालियसावएणं दोच्च पि तच्च पि इणमक्खेव पुच्छिए समाणे संकिए किखए वितिगिच्छिए भेदसमा-वन्ने कलुससमावन्ने णो सचाएइ पिगलस्स नियठस्स वेसालियसावयस्स किचि

वि पमोवसमक्साइउ, तुसिणीए सचिट्ठइ ॥

तए ण सावत्यीए नयरीए सिघाडग'- तिग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह °-पहेसु महया जणसमदे' इवा जणबूहे इवा' •जणबोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी इ वा जणुक्किलया इ वा जणसिण्णवाए इ वा बहुजणी अपण-मण्णस्स एवमाइनखइ, एव भासेइ, एव पण्णवेड, एव परूवेइ-एव रानु देवाणुष्पिया । समणे भगव महावीरे ग्राइगरे जाव' सिद्धिगतिनामधेयं ठाण संपाविजकामे पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइजजमाणे इहमागए दह्मपत्ते दहसमोसढे इहेव कयगलाए नयरीए वहिया छत्तपलासए चेइए अही-पिंडरव योग्गह योगिण्हित्ता सजमेण तवसा य्रप्पाण भावेमाणे विहरइ। त महस्फल पर्तु भो देवाणुष्पिया। तहारूवाण अरहताण भगवताण नाम-गोयस्निव सवणयाए, किमग पुण अभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्जु-वामणयाएं १ एगम्सवि ग्रारियम्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाएं, किमग पुण विउत्तरस यहुरस गहणयाए? त गच्छामो ण देवाणुष्पिया ! समण भगव महा-वीर वदामी नमनामी सक्कारेमी सम्माणेमी कटलाण मगल देवय चेइय पज्जुवी-नामो । एव णे पेच्चभवे उसभवे य हियाए सुहाए समाए निस्सेयसाए आणुगामि-बनाए भविन्मद ति कट्ट बहु । उम्मा उम्मपुत्ता भोगा भोगपुत्ता एव दुष्पडोया-रेत राइण्या गनिया माहणा भाग जोहा पसत्थारो मरलई लेच्छई लेच्छईपुत्ता, ध्रणा व बटो राईगर-तत्वयर-माडविय-कोड्विय-इब्भ-संद्वि-सणावइ-सत्थवाह-पांच (भ्रो जाव' मत्या उत्तिवद्वगीहनाय-वोर्ग-कलक्ष्वेण पक्खुभियमहासमु-दर उभाग निय करेमात्रा माबल्योण नगरीण मज्यसम्बद्धेण शतिरगच्छति ॥

१५ एए व तरन सद्यस्त इन्नायणमगोत्तस्य बहुजणस्य ग्रतिए एयमह सोच्चा त्यस्य द्वार्ट्य प्रकान्यए चितिए पत्थिए मणोगए सक्रणे समप्यजित्या— 'एव लनु समणे भगव महावीरे कयगलाए नयरीए वहिया छत्तपलासए चेइए सजमेण तवसा प्रप्पाण भावेमाणे विहरइ। त गच्छामि ण समण भगव महावीर वदामि नमसामि''। सेय लनु मे समण भगव महावीर वदिना, नमसित्ता सक्कारेता सम्माणेता कल्लाण मगल देवय चेइय पज्जुवासित्ता इमाइ च ण एयाहवाड प्रहाड हेऊइ पित्तणाइ कारणाइ' वागरणाइ पुच्छित्तए ति कट्टु एव सपेहेइ, सपेहेता जेणेव परिव्वायगावमहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता निदड च कुडिय च कचिणय च करोडिय च भिसिय च कसिरय च छण्णालय' च प्रकुस्य च पृवित्तय' च गणेत्तिय च छत्तय च वाहणाग्रो य पाउयाग्रो' य धाउरत्ताग्रो य गेण्हइ, गेण्हित्ता परिव्वायावमहाग्रो पिडिनिक्यमइ, पिडिनिक्यमित्ता निदड-कुडिय-कचिणय-करोडिय-भिसिय-केसिरय-छण्णालय-प्रकुसय-पिवत्तय-गणेत्तियहत्यगए, छन्तोवाहणसजुत्ते', धाउरत्तवत्यपरिहिए सावत्थाए नयरोए भज्क-मज्केण निगाच्छइ,निगाच्छित्ता जेणेव कयगला नगरी, जेणेव छत्तपलासए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव पहारेत्य गमणाए।।

३२ गोयमार्ड । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयामी— दिन्छिस ण गोयमा । पुव्यमगद्य । क' भते । ? पदय नाम । से काहे वा ? किह वा ? केविन्चरेण वा ?

३३ एवं रानु गोयमा । तेण कालेण तेण समएण साजत्यी नाम नगरी होत्या— वण्णस्रो"। तत्य णं सावत्थीए नयरीए गइभानम्म स्रतेवामी खदए नामं कच्चा-यणसगीत्ते परिच्यायए परिवनद्र । त चेव जाव" त्रेणेव मम स्रतिए, तेणेव पहारे-त्य गमणाए । से सदूरागते" वहुमगत्ते स्रद्धाणपितवण्णे स्रतरा पहे यहुइ । सज्वेव ण दिन्छिस" गोयमा !

३४. मत्तेति । भगवं गोवमे ममण भगव महाबीर वदः नमगः, विश्ता नमिना एव वदात्ती -- पहु ण भते । रादण कच्यावणमगोते देवाण्णियाण प्रतिण मुद्रे

```
रे. × (क, ता, 1)।

२. × (क, ता, 1)।

३. ४ हारा (ता)।

३. ४ हारा (ता)।

६. ग्रेस्स (ह)।

११ भ० घर स्टेस्स ।

१४ भ० घर स्टेस्स ।
```

भवित्ता' ग्रगाराग्रो' ग्रणगारियं पव्वइत्तए ? हता पभू ॥

- ३५. जाव च ण समणे भगव महावीरे भगवत्रो गोयमस्स एयमट्ठ परिकहेइ, ताव च ण से खदए कच्चायणसगोत्ते त देस हव्वमागए।।
- ३६. तए णं भगव गोयमे खदय कच्चायणसगोत्त अदूरागत' जाणित्ता खिप्पामेव अद्भुट्ठेति, अदभुट्ठेता खिप्पामेव पच्चुवगच्छइ,' जेणेव खदए कच्चायणसगोत्ते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता खदय कच्चायणसगोत्तं एव वयासी—हे खदया ! सागय खदया ! सुसागय खदया ! अणुरागय' खदया ! सागयमणुरागय खदया ! से नूण तुम खदया ! सावत्यीए नयरीए पिगलएणं नियठेण वेसालिय- सावएण इणमक्खेव पुच्छिए—मागहा ! कि सम्रते लोगे ? अणते लोगे ? एव त चेव जाव' जेणेव इह, तेणेव ह्व्वमागए । से नूण खदया ! 'अद्ठे समट्ठे' ?" हता प्रत्य ।।
- ३७ तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते भगव गोयम एव वयासी—'से केस ण गोयमा'' । तहारूचे नाणी वा तवस्सी वा, जेण तव एस अट्ठे मम ताव' रहस्स-कडे हव्यमनखाए, जस्रो ण तुम जाणिस ?
- ३८ तए ण से भगवं गोयमे सदय कच्चायणसगोत्त एव वयासी एव खलु खंदया ।
  मम घम्मायिरए धम्मोवदेमए समणे भगव महावीरे उप्पण्णनाणदसणधरे अरहा
  जिणे केवली तीयपच्चुप्पन्नमणागयिवयाणए सब्वण्णू सब्वदिरसी जेण मम एस
  अद्दे तव ताव रहस्सकडे हब्बमक्खाए, जस्रो ण स्रह जाणामि खदया !
- ३६. तए ण में नदए कच्चायणसगीते भगव गोयम एव वयासी—गच्छामी ण गोपमा तद घम्मायरिय घम्मोवदेसय समण भगव महावीर वदामी नमसामी का गायिमी सम्माणेमी कल्याण मगल देवय चेइय पज्जुवासामी।
   मायिमी सम्माणेमी कल्याण मगल देवय चेइय पज्जुवासामी।
- ६०. तप् य में भगत गोयने सदएण कच्चायणसगीत्रेण सद्धि जेणेव समणे भगव महा-बीरे, तिरो पद्रास्त्य गमणाए ॥
- ३१ तेन ना तेन नमण्ण नमणे भगव महाबीरे वियद्वभोई" यावि होत्था ॥

- ४२. तए णं ममणस्म भगवत्रो महावीरस्स वियट्टभोडस्स' सरीरय ग्रोराल सिगार करलाण सिव धन्न मगल्लं ग्रणलिकयिवभूसिय लक्ष्यण-वजण-गुणोववेय सिरीए ग्रतीव-ग्रतीव उवसोभेमाण चिट्ठइ ॥
- ४३ तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते समणस्स भगवश्रो महावीरस्स वियद्वभोइस्स सरीरय ग्रोराल' •िसगार करलाण सिव धन्न मगल्न ग्रणनिकयविभूसिय लक्खण-वजण-गुणोववेय सिरीए॰ ग्रतीव-ग्रतीव उवसोभेमाण पासड, पासित्ता हृद्ठतुट्ठिचत्तमाणिदए णिदए' पीउमणे' परमसोमणिस्सए' हिरसवसिवसप्य-माणिह्यए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता नमण भगव महावीर तिक्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करेइ', •करेत्ता वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता णच्चासन्ते नातिदूरे सुस्सूसमाणे णमसमाणे ग्रभिमुदे विणएण पजलियडे॰ पज्जुवासइ।।
- ४८. सदयाति । समणे भगव महावीरे खदय कच्चायणसगीत एव वयासी—से नृण तुम खदया ! सावत्थीए नयरीए पिगलएण नियठेण वेसालियमावएण उणम-वसेव पुच्छिए—मागहा !
  - १ कि सम्रते लोए ? मणते लोए ? २ सम्रते जीवे ? मणते जीवे ? ३. सम्रता सिद्धी ? मणता सिद्धी ? ४. सम्रते सिद्धे ? मणते निद्धे ? ५ केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वर्दति वा, हायित वा ? एव त चेव जाव जेणेव मम मित्त तेणेव हृद्यमागए। में नूण सदया ! म्रद्दे समद्दे ? उता मित्रा ।
- ४५ जे वि य ते तद्या । ग्रयमेयास्वे ग्रज्भत्थिए चितिए परिवए मणीगए सक्षं समुणिज्जित्वा कि सम्रते लीए ? ग्रणते लीए ? तरम वि य ण ग्रयमट्डे एव खलु मए खदया । चडिविहे लीए पण्णते, त जहा उव्यक्षा, निम्यो, कालम्रो, भावम्रो ।

स्वयो ण एगे लोए नयते।

नेत्तमो ण तोण् असनेज्ञायो जोयणकोडाकोडीयो यायाम-रिक्तनेण, समने-स्वामी जोयणकोडाकोडीयो परिक्तेवेण पण्यत्ते, म्रात्य पुण से यते । कालमो ण लोण् न क्याड न प्रात्ती, न क्याइ न भवड, न क्याड न भिक्तिइ —भीवतु य, भवति य, भवित्सद य— र्वे निवण् नानण् सत्ताण् यव्यम् प्रात्न द्रिष्टण् निच्ये, नित्य पण से प्रते ।

```
१ विष्ट्रामीवित्य (ता, य, म)। १ वर्षमीमनानत् (घ, य, घ, य, म, य)।
२ चंद्र'न गिनगेर (र)। -- गर्था १- चंद्र स्थ पर्द्रापदः।
३ वर्षा १- प्रांसाप वाय प्रति। =- नर्था १-३६।
४ (घ, ४, य, य, म)। १. शिक्षा (४ व्य, घ), 'लाल् (य)।
१ सेक्सी (ज, घ)।
```

भावस्रो ण लोए स्रणंता वण्णपञ्जवा, स्रणता गंधपञ्जवा, स्रणंता रसपञ्जवा, ग्रणता फासपञ्जवा, श्रणता संठाणपञ्जवा, ग्रणता गरुयलहुयपञ्जवा, ग्रणता भ्रगरुयलहुयपज्जवा, नित्य पुण से अते । सेत्त खदगा । दव्वयो लोए सयते, खेत्तयो लोए सयते, कालयो लोए अणते, भावयो लोए यणते ॥

४६. जे वि य ते खंदयां ! ●ग्रयमेयारूवे ग्रज्भित्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे

समृप्पज्जित्था-

कि सम्रते जीवे ? अणते जीवे ? तस्स वि य ण ग्रयमट्ठे—एवं खलु' •मए खदया ! चउन्विहे जीवे पण्णत्ते, तं जहा-दव्यम्रो, खेत्तम्रो, कालम्रो, भावम्रो ।

दव्यस्रो णं एगे जीवे सस्रते ।

रोत्तम्रो णं जीवे प्रसवेज्जपएसिए, ग्रसबेज्जपएसोगाढे, ग्रत्यि पुण अते । फालग्रो ण जीवे न कयाइ न ग्रासी', •न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्सइ— भविम् य, भवित य, भविस्सइ य-चुवे नियए सासए अवखए अववए अव-टिठए° निच्चे, नित्थ पुण' से अते ।

भावसो ण जीवे स्रणता नाणपज्जवा, स्रणता दसणपज्जवा, स्रणता चारित्तप-उजवा, स्रणता गम्यलहुयपज्जवा, अणता स्रगस्यलहुयपज्जवा, नित्य पुण से यते ।

सेत गदगा ! दव्ययो जीवे सम्रते, पेत्तम्रो जीवे सम्रते, कालम्रो जीवे मणते, भावयो जीने मणते ॥

४७. जे वि य ते सदया'! "अयमेयारूत्रे अज्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समृष्याज्ञान्या-

कि समना निदी ? मणता निदी?

तस्म रियान सवमस्ये । एता नानु मण् वदया । चउव्विहा सिद्धी पण्णत्ता, त पता दनको, रानयो, कानयो, भावयो ।

दन्यमा च एमा मिद्धी सम्रात्ता ।

नेनद्री थ गिद्धी पप्रयानीम जीयणसयसहस्माई स्रायामविवस्यभेण, एगा क्षेप्रवरोदी राजालीम च सपसहस्माद तीस च महस्साइ दोण्णि य अउणा-रन अक्यान । र्रोच विनेमाहिए परिन्धेबेण पण्णाना, प्रस्थि पूर्ण से प्रते ।

कानग्रो ण सिद्धी न कयाड न ग्रासी , •न कयाड न भवड, न कयाइ न भविस्सइ — भिवनु य, भवित य, भविस्सइ य—धुवा नियया सासया ग्रन्खया ग्रव्वया ग्रव्वया ग्रव्वया निच्चा, नित्य पुण सा ग्रता ।

भावयो ण सिद्धीए यणता वण्णपञ्जवा, यणता गधपञ्जवा, यणता रसपञ्जवा, यणता फासपञ्जवा, यणता मठाणपञ्जवा, यणता गरयलहुयपञ्जवा, यणता स्रगरयलहुयपञ्जवा, नित्य पूण सा स्रता।

सेत सदया ! ॰दव्वयो मिद्धी मयता, खेत्तयो सिद्धी मत्रता, कालयो सिद्धी यणता, भावयो सिद्धी यणता ॥

४५. जे वि य ते खदया'! • प्रयमयास्वे अन्भत्विए चितिए पत्थिए मणोगए सकष्ये समुष्पिज्यत्था—

कि नम्रते सिद्धे ? मणते सिद्धे ?

तस्त वि य ण श्रयमट्ठे—एव चलु मए संदया । चउव्विहे सिद्धे पणात्ते, त जहा—दब्नग्रो, सेत्तग्रो, कानग्रो, भावग्रो ।॰

दव्यम्रो ण एगे सिद्धे सम्रते ।

वेत्तस्रो ण सिद्धे स्रसनेज्जपएसिए, स्रसरोज्जपएमोगाटे, स्रतिय पुग मे स्रते ।

कालम्रो ण सिद्धे सादीए, म्रपञ्जवसिए, नित्य पुण ने मते ।

भावश्रो णं मिद्धे श्रणता नाणपञ्जवा, श्रणता दमणपञ्जवा, श्रणता' श्रणदयनहृष-पञ्जवा, नहिबपु ण से श्रते ।

मेन पदवा । द्ववयो सिद्धे सम्रते, गेतम्रो सिद्धे मम्रने, कालम्रो मिद्धे प्रणते, भावभो सिद्धे मुणने ॥

४६. जे वि य ते सदया । उमेयाह्ये प्रज्मत्यिम् चितिम्' "पत्थिम् मणोगम् सकर्षे । समुख्यित्वत्या ---

रेग वा मरणेण मरमाणे जीवे वर्डित वा, हायित वा ?

तस्य वि य ण अवमट्ठे--एव सेनु नदया ! मए दुनिहे मरणे पन्नने, त नहा -वानमर्णे व, पटिचमरणे य ।

ने कित बालमरणे ?

वानगरणे द्वानसिवहे पणात्ते, त जहा --

१. वनयमरणे २. वनद्वमरणे ३. प्रतीमन्त्रमरणे ४ वध्ययमरणे ४. विरियाने ६. तरपारणे ७. जनव्योगे = जनगण्योगे र विसम्बन्धणे १० मण्योगाःने

रे. सन्भार-संत्रों र भारते च पहा विश्वाद स्वयार भिष्ति गुम्मील्यस्य, १८३ । ३. जाव रहता (३. इ. स.च. म. स.) । नेत्रों स्टब्स व्यवस्था व्यवस्था

११ वेहाणसे १२ गद्धपट्ठे—इच्चेतेण खदया ! दुवालसिवहेण वालमरणेणं मरमाणे जीवे अणतेहि नेरइयभवग्गहणेहि अप्पाणसजोएइ, अणतेहि तिरियभव-गहणेहि अप्पाणं संजोएइ, अणतेहि मणुयभवग्गहणेहि अप्पाणं संजोएइ, अणतेहि देवभवग्गहणेहि अप्पाणं संजोएइ, अणाइय च ण अणवदग्गं चाउरतं ससारकतार अणपिरयहुइ। सेत्तं मरमाणे वड्दइ-वड्दइ।

सेत्तं वालमरणे।

से किं त पडियमरणे <sup>?</sup>

पिडयमरणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-पाओवगमणे य, भत्तपच्चक्खाणे य।

से कि त पात्रीवगमणे ?

पाग्रोवगमणे दुविहे पण्णते, त जहा—नीहारिमे य, अनीहारिमे य। नियमा अजिहारिकम्मे।

सेल पायीवगमणे।

में कि त भत्तपच्चक्वाणे ?

भत्तपच्चनवाणे दुविहे पण्णतो, त जहा-नीहारिमे य, अनीहारिमे य। नियमा सपितासमे ।

मेन भनपच्चम्लाणे।

उच्चेतेण गर्या । दुविहेण पिडयमरणेण मरमाणे जीवे अणतेहि नैरइय-भवगहणेहि अप्पाण विस्त्रोण्ड', •अणतेहि तिरियभवगहणेहि अप्पाण विसं-जोप्द, अणतेहि मणुयभवगहणेहि अप्पाण विस्त्रोण्ड, अणतेहि देवभवगगहणेहि अप्पाण जिम्बोण्ड, अणाद्य च ण अणवदग्ग चाउरत ससारकतार ॰ वीईवयइ। मेल मरमाणे हायद-हायद।

मंन पाँ उदमरणे।

इ क्षेप्त सदया ! दुविहेन मरणेणमरमाणे जीवे वङ्ढइ वा, हायइ वा ॥

- १३ ग्रांच न गरा कचायमगोते मबुदै समण भगव महावीर वदइ नमसङ् श्रांचा नमीनना एवं वयामी—इच्छामि ण भते ! तुच्भ अतिए केविनपण्णता गम्म निर्मामनाए।
  - परानु : साम्बिसा । मा पत्रिवर्ध ॥
- १९ त समन नगर महालीर पदयस्य कच्चायणसगोत्तस्स, तीसे य मह्इमहा-। (प्रत् परनाए पर परिकटेट । प्रस्कहा भाणियव्या ॥

५२ तए ण ने वदए कच्चायणसगोत्ते ममणस्स भगवश्रो महावीरस्स प्रतिए धम्म गोच्चा निमम हद्वतुद्वुं "चित्तमाणिदिए णिदए पीइमणे परमनोमणिस्नए हरिस- यसिवगणमाण हियए उट्ठाए उट्ठेर, उट्ठेता समण भगव महावीर तिरुप्तो यायाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदद नममड, विद्ता नमिनता एव वयानी— महहामि ण भते ! निगाय पावयणं, पत्तियामि ण भते ! निगाय पावयणं, रोएमि ण भते ! निगाय पावयणं, यहमट्ठेमि ण भते ! निगाय पावयणं,

एसमेंय भते । तहमेय भते । ग्रिविनहमेय भते ! ग्रिविद्धमेय भते ! इिच्छियमेय भते । पिडिच्छियमेय भते । इिच्छिय-पिडिच्छियमेय भते । स्विच्छियमेय भते । स्विच्छियमेय भते । स्विच्छियमेय भते । से जहेय तुब्धे वदह त्ति कट्टु तमण भगव महावीर वदह नमनड, विद्या नमित्तित्ता उत्तरपुरित्य दिसीभाय ग्रविक्षमइ, ग्रविक्षमित्ता निदं च कुडिय च जाव धाउरनाप्रो य एगते एडेंद्र, एडेता जेणेव नमणे भगव महावीर तेणेव उवागच्छि, उवागच्छिता नमणे भगव महावीर निवन्तुत्ती ग्रायाहिण-प्याहिण करेड. करेता 'वदह नममइ, वदिना 'नमित्ता एव वयासी--ग्रावित्ते ण भते ! लीए, पिनते ण भते ! लीए जराए मरणेण य ।

ते जहानामण् केर गाहायर् यगारिन भियायमाणिन ने से तत्य भारे भवर यणभारे मोत्जगरण्, त गहाय प्रायाण् एगतमत यवस्तमर । एन ने निह्या-रिण् समाणे पच्छा 'पुरा य' हियाण् नुहाण् नामाण् निस्सेयनाण् याणुगानिय-त्ताण् भविस्सर ।

एवामेर देशणणिया । मज्क वि आवा एगे भड़े उद्हे उने विष् भणकी भणामें थेउने। वेस्सानिष् सम्मए 'बहुनए पण्नए' नेडार उनन्माणे, मा ण साम, मा ज उन्हे, मा ण सहुन, मा ण वि एका, मा ज थोना, मा च बाता,मा च दसा, मा च मन्या, मा च बाद्य-विनिध-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-नेजिय-न

करिकारिक साध्येत्रक्षकः विकास सङ्घाति । यो प्रतिकारिका विकास वृत्रकः । जनसङ्ख्या व्यक्तिस्थाने स्थानिकारिकारिकार्तिः ।

१. मा सार - १९९९ वाद रिषा । प्रतिष्य वाद रसा १ वर्षीभागवा भारपद्यत्तेस्य (र)। वाद रसा १ वर्षीभागवा भारपद्यत्तेस्य (र)। वाद रसा १ वर्षीभागवा भारपद्यत्तेस्य २. भारपद्यत्ते हे । १ व्याप्त १ वर्षीभागवा भारपद्यत्तेस्य २. भारपद्यत्ते हे । १ व्याप्त १ वर्षीभागवा भारपद्यत्तेस्य १ वर्षीभागवा भारपद्यत्ते स्थापित्ते स्थापित्ते स्थापित्तेस्य १ वर्षीभागवा भारपद्यत्तेस्य १ वर्षीभागवा भारपद्यत्ते स्थापित्तेस्य १ वर्षीभागवा भारपद्यत्तेस्य १

एव तच्च मास अट्ठमअट्ठमेण । चउत्थं मास दसमदसमेण । पंचम मास वारसमवारसमेण । छट्ठ मास चउद्समचउद्समेण । सत्तम मास सोलसमसोल-समेण । अट्ठम मास अट्ठारसमंग्रट्ठारसमेण । नवम मास वीसइमवीसइमेण । दसम मास वावीसइमवावीसइमेण । एक्कारसम मास चउवीसइमचउवीसइमेण । वारसम मास छव्वीसइमछव्वीसइमेण । तेरसम मास अट्ठावीसइमअट्ठावीसइमेण । वारसम मास छव्वीसइमछव्वीसइमेण । तेरसम मास अट्ठावीसइमअट्ठावीसइमेण । चउद्दसम मास तिसइमितसइमेण । पण्णरसम मास वत्तीसइमवत्तीसइमेण । सोलस मास चोत्तीसइमचोत्तीसइमेण अणिक्खित्तेणं तवोकममेण दिया ठाणुक्कुइए सुराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे, रित्त वीरासणेण अवाउडेण य ।।

- ६३ तए ण मे सदए अणगारे गुणरयणसवच्छर तवोकम्मं अहासुत्त अहाकप्प जाव' आगहेत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता समण भगव महावीर वंदउ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता बहूहि चउत्थ-छट्ठट्ठम-दसम-दुयालमेहि, मासद्धमासखमणेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणे विहरद ।
- ६४ तए ण से नदए अणगारे तेण यो रालेण विजलेणं पयत्तेण पगाहिएण कल्लाणेण सिनेण धन्तेण मान्तेण सिन्सरीएण जदगेण जदनेण जत्तेण जदारेण महाणु- भागेण तवी कम्मेण सुन्ते तुक्ते निम्मसे यदिठ-चम्मावण दे कि जिक्कि जिया भूए कि धमिणमतए जाए यावि होत्था। जीवजीवेण गच्छइ, जीवजीवेण चिट्ठइ, भाग भागिना वि गिनाइ, भास भासमाणे गिलाइ, भास भासिस्सामीति गिलाइ। से जदानामए रट्ठमाडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, पत्त-'तिल-भडग- गाडिया द वा, एरडमट्ठसगडिया इ वा, इगालसगडिया इ वा— उण्हे दिण्णा मुन्ता नमाणी समद गच्छइ, ससद चिट्ठइ, एवामेव खदए यणगारे ससद गच्छइ, नगई चिट्ठइ, उविचए तवेण यविचए मस-सोणिएण, हुयासणे विव भाग गिन्दिइडणों तवेण, तेएण, तव-तेयसिरीए यतीव-यतीव जवसोभेमाणे- इन्मोनेमाण विट्ठइ॥
- ५४ कि रक्षित नेपा भमग्य रायगिहे नगरे समीसरण जाव' परिसा पडिगया ॥
- त्र ए त्रका सद्यन्त प्रणगारना प्रण्णया क्याद पुन्वरत्तावरत्तकानसमयिः
  पन्न । स्रोप्य अवस्मानन्त द्रमेयान्ते प्रज्ञत्यम् चितिम् चितिम् चितिम् मणोगम्
  सहर १८ चर्न्या -

एवं खलु ग्रहं इमेण एया ह्वेण ग्रोरानेण' विउनेण पयतेण पगहिएण कल्लाणेण मिवेणं धन्नेण मगल्नेण सिस्सरीएण उदग्णेण उदत्येण उत्तमेण उदारेण महाणुभागेण तवोकम्मेण मुक्के लुक्वे निम्मसे ग्रिट्ठ-चम्मावणाढे किंदि-किंडियाभूए॰ किसे धमणिनंतए' जाए। जीवजीवेण गच्छामि, जीवजीवेण चिट्ठामि', भास भासित्ता वि गिलामि, भास भासमाणे गिलामि, भास भासिस्सामीति गिलामि।

मे जहानामए कट्ठसगडिया ३ वा, पत्तसगडिया ३ वा, पत्त-तिल-भउगम-गडिया ३ वा, एरडकट्ठसगडिया ३ वा, इगालमगडिया ३ वा— उण्हे दिण्णा मुक्ता समाणी समद् गच्छ३, समद् चिट्ठ३°, एवामेव श्रह् पि मसद् गच्छामि, ससर् चिट्ठामि ।

त ग्रस्यिता मे उद्घाणे कम्मे वले वीरिए पुरिसम्कार-परकर्म न जावना मे प्रस्थि उद्वाणे कम्मे बने वीरिए पुरिनक्कार-परक्तमे जाव य मे धम्मायरिए धम्मोपदेसए समणे भगव महावीरे जिणे सुहत्थी विहरठ, तावता में सेय कल्ल पाउष्पभायाम् रवणीम्,' फुरलुष्पनकमलकोमलुम्मिनियम्मि ग्रहपट्रे पभाग्, रत्तामीयणकासे , किंसुय-सुवसुह-गुजड़ रागसरिसे, कमलागरस उद्योहएँ, उद्वियमि सूरे सहस्सरन्सिम्मि दिणवरे तैयमा जनते समण भगव महाबीर विद्ता नम नित्ता' •ेणच्चाननो णानिदूरे मुस्सूसमाणे ग्रनिमुटे विणाएण पत्रनियउँ० पञ्जुदा-निना समणेण भगवया महाविरिण ग्रहभणुण्णाए समागे सपनेप पन सहस्वयाणि यारोवेत्ता, नमणा य नमणीय्रो य नामेनो तहारूमेहि बेरेटि कडाईटि गद्धि वि-पुन पट्यय 'मणिय-मणिय' दुरहित्तां मेहपणमनिगाम' देवसन्नियान पुटर्याम-सापट्टय परिलेटिना, दब्भमयोरगं न प्रतिता दब्भमयारोवगयन्त मनेहिंगामून-णार्गनियम्म भत्तेपाणपरिवादिगियस्म पात्रोत्तगयस्य कात्र ग्रहारकर्ममार्थस्य निर्होरत्तम् ति कट्ट एव सपेटेट, सपेटेना करतः पाउपभावाण रवर्गाम् जात इद्वियम्मि न्दे सहरेसर्यहम्मि दिणयर नेयसा जनने नेशेव समग्रे भगव महा-भीरें "तेनेष उपाग्च्या, इयागस्थिना नमग् भग्य महाभीर विस्पृता पाणाहिंग समाहित रहेद, हरेना बर्द्ध नमनद, बदिना नमनिना मध्यासनं मानिहर मुन्यसमाण जसममाने जिसम्हे दिलाएन प्रकल्सिके प्रश्तुसमह ॥

गोयमा । मम अतेवासी खदए नाम अणगारे पगइभद्ए' •पगइउवसते पगइपय-णुकोहमाणमायालोभे मिउमद्वसपण्णे अल्लीणे विणीए॰, से ण मए अव्भ-णुण्णाए समाणे सयमेव पच महव्वयाइ आरुहेत्ता' •जाव' मासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसित्ता, सिंट्ठ भत्ताइ अणसणाए छेदेता॰ आलोइय-पिडक्कते समा-हिपत्ते कालमासे काल किच्चा अच्चुए कप्पे देवताए उववण्णे ।।

७२. तत्य ण अत्येगदयाण देवाण वावीस सागरीवमाइ ठिई पण्णत्ता तत्थ ण खदयस्स वि देवस्स वावीस सागरीवमाइ ठिई पण्णत्ता ।।

७३. से ण भते ! खदए देवे ताग्रो देवलोयाग्रो ग्राउक्खएण भवक्खएण ठिइक्खएण ग्रणतर चय चइता किंह गच्छिहिति ? किंह उवविज्जिहिति ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्भिहिति वुज्भिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति सन्वदुक्खाण ग्रत करेहिति ।।

# वीत्रो उद्देसो

### समुग्घाय-पदं

'३४ कडण भते । समुग्धाया पण्णता?
गायमा । सत्त समुग्धाया पण्णता, त जहा—१ वेदणासमुग्धाए २. कसायममुग्धाए ३ मारणितयसमुग्धाए ४ वेउव्वियसमुग्धाए ५ तेजससमुग्धाए
६ ग्राहारगममुग्धाए ७ केविलयसमुग्धाए । छाउमित्थयसमुग्धायवज्ज समुग्धायपद नेयव्य ।।

# तइश्रो उद्देसो

## पुरुवि-पदं

७५. कइ ण भते ! पुढवी श्रो पण्णत्ताश्रो ? गोयमा ! नत्त पुढवी श्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा—१. रयणप्पभा २ मवकर-प्पभा ३. वालुयप्पभा ४ पकप्पभा ५. यूमप्पभा ६. तमप्पभा ७ तमतमा । जीवाभिगमे 'नेरइवाण जो वितिश्रो उद्देशों सो नेयव्यो 'जाव —

७६ 'कि मन्त्रे पाणा उववण्णपुन्ता ? ' हना गोयमा ! स्रसई सदुवा स्रणंतस्तुत्तो ॥

# चउत्थो उद्देसो

## इंदिय-पर्व

७७ कद ण भते ! इदिया पण्णता ? गोयमा ! पच इदिया पण्णता, त जहा-१. गोउदिए ६ चिन्निदिए ३. माणिदिए ४ रमिदिए ४. फानिदिए । पटमित्ने। उदियजद्गश्री नेयन्त्रो' जान'--

34. सलोगे ण भने 1 किया फुडे ? हिनिट् वा कार्णाट् फुडे ?

१. संब शहा

रे. गोर्फ 'का, वा, म सहितिस्यों पुर्वी
प्राणित्सा, निरम सहालमेव बाह्य । नार
हिं एवं पाठी वर्ता । सेपार्थीय 'महन्त'
द्रिपक्षणांक द्रिस्तेमध्यस्थिया, रूपी नामे
प रासी प बाज को एवं साठी है। मुनि-हम एक स्थियों होति - स्थादिक स्थादिक प पूर्वाई वह विकास स्थादिक स्थादिक स्थादिक सार स्थाद स्थादिक स्थादिक स्थादिक स्थादिक स्थादिक नियम स्थाद स्थादिक स्थादिक

 संख्यात्यायाः । दीक्षानियमे (१८२) हुर्षे-नारः द्वपन्ति--- द्मीन राजना रियसा स्मात् पुरसीत् तीमात् निर्यासनम्पमहर्मेषु द्रश्तीवस्ति रिर्धान वामित दल्ये पाता तर्व भूपा रहेव जीस नृत्य यना पुरस्मिद्दनतत् जाव जन्मनद्व-राद्दनता नेस्टरनात् द्रयाच्यु स

८ वर १५११ ।

 पंतीय मधार्योषु नदाम व ्त पहला नाम नलोगं पति सदीन स्वान व मृत्युक्त नेषु अस्त्रामीन निर्मित, रिमान्तु नदलो पायन नदत मृत्यित (ह) ।

5 · 保护 李文 李 8

गोयमा! नो धमित्थकाएण फुडे जाव' नो आगासित्थकाएण फुडे, आगा-सित्थकायस्स देसेण फुडे आगासित्थकायस्स पदेसेहि फुडे, नो पुढिवकाइएण फुडे जाव' नो अद्धासमएण फुडे, एगे अजीवदव्वदेसे अगुरुलहुए अणतेहि अगुरुलहुयगु-णेहि संजुत्ते सव्वगासे अणतभागूणे।।

# पंचमो उद्देसो

## परिचारएगा-वेद-पदं

७६. मण्णउत्थिया ण भते । एवमा इक्खति भासति पण्णवति परूवेति—

१ एव खलु नियठे कालगए समाणे देवटभूएण' अप्पाणेण से ण तत्थ नो अण्णे देवे, नो अण्णेसि देवाण देवीक्रो 'आभिजुजिय-अभिजुजिय' परियारेइ, नो अप्पणिच्नियाक्रो' देवीक्रो अभिजुजिय-अभिजुजिय परियारेइ, अप्पणमिव अप्पणि निउच्चिय-विउच्चिय परियारेइ।

- २ एगे वि य ण जीवे एगेण समएण दो वेदे वेदेइ, तं जहा-इत्थिवेद च, परिमवेद च।
- 'का गमय उत्विवेय वेएइ त समय पुरिसवेय वेएइ।

त्र मगय पुरिमवेय वेएइ त समय इत्थिवेय वेएइ।

दिस्योगम्म वेयणाए पुरिसवेय वेएइ, पुरिसवेयस्स वेयणाए इत्थिवेय वेएइ।
एत नजु एते वि य ण जीवे एगेण समएण दो वेदे वेदेइ, त जहा॰—इत्थिवेद
च, पुरिसवेद न।।

दः ने न्ट्रोग भने । एत ? गामना । त ण ने प्रणाबित्यमा एवमाइनलात जाव' इत्यिवेद च, पुरिसवेद न । ति । ण माटनु, मिच्छ ने एवमाहमु । यह पुण गोयमा ! एवमाइ-रवानि भागानि पञ्जोमि पटनेमि— १ एवं खनु णियंठे कालगए समाणे अष्णयरेमु देवलीएसु देवलाए उवव-तारा भवनि'—महिड्डएसु •महज्जुतीएसु महावलमु महायमेसु महासोक्पेसु भ महाणुभागेसु दूरगतीसु चिरिट्ठतीएसु । से णं तत्य देवे भवद महिड्डिए जाव' दम दिसाओ उज्जीएमाणे पभानेमाणे ' पासाइए दिरमणिज्ये अभिक्षे । पे जिल्मे । से ण तत्य अण्णे देवे, अण्णेमि देवाण देवीओ अभिज्जिय-अभिज्जिय परियारेड, अप्पणिच्चियाओं देवीओ अभिज्जिय-अभिज्जिय परियारेड, नो अप्पणामेव अप्पण विज्ञिवय-विज्ञिवय परियारेड ।

२ एगे वि य ण जीवे एगेण समण्ण एग वेद वेदेइ, त जहा---उदिथंबद वा, पुरिसवेद वा।

ज समय दश्यिवेद वेदेइ नो न समय पुरिसवेद वेदेउ।

ज समयं पुरिसवेद वेदेइ, नो न समय इत्विवेद वेदेइ।

इत्थिवेदसमे उदण्ण नो पुरिसवेद वेदेइ, पुरिसवेदसम उदण्ण नो इत्थिवेद वेदेइ।

एवं सलु एगे जीवे एगेण नमएण एग वेद वेदेड, त जहा—उत्योवेद वा, परिमवेद वा।

देखी उत्थिनेदेण उदिष्णेण पुरिस पत्येद् । पुरिसो पुरिसनेदेण उदिग्णेण दत्यि पत्थेद्र । दो वि ने ग्रण्णमण्ण पत्येति, तं जहा —दत्या वा पुरिस, पुरिसे या उत्थि ।।

#### गरभ-पर्व

- पर- उदमक्षे पाभने ! उदमक्षे लिकालयों के ब्रिकार हो। ? गांचमा ! जहण्येन एकं समयः उस्तोनेप छम्मासा ॥
- इस् विरित्त्यवोषियगर्भे णभने । विरित्तवोष्णियगर्भे नि कावस्रो हेविन्तर होड् ? गायमा । अहर्ष्येय सतीमुह्न, उस्कोमेच अह्द स स्वरस्य ॥
- मनुस्तिगरंभे ए भते ! मण्डसीगर्भ लि हा उसी हेपिन्यर होई है गोवमा ! प्रश्लेस प्रतिमृत्न, अर्थनित सरम स्वय्यस्था।
- इक्ट रायभवत्ते म भने <sup>१</sup> राजनेको चिकालपो दिक्तिक हाई : गोरमा ! उत्तृष्टेन प्रतिमृत्स, उत्तरीय चट्टीम स्वर्जनह ।।

द्रथः मणुस्स-पचेदियतिरिक्लजोणियवीए ण भते । जोणिव्भूए केवतियं कालं सचिट्ठइ ? गोयमा । जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण वारस मुहुत्ता ।।

द्द. एगजीवे ण भते । एगभवग्गहणेण केवइयाण पुत्तत्ताए हव्वामागच्छइ ? गोयमा ! जहण्णेण इक्कस्स वा 'दोण्ह वा तिण्ह' वा, उक्कोसेणं सयपुहत्तस्स' जीवा ण पुत्तत्ताए हव्वमागच्छति ।।

=७. एगजीवस्स ण भते ! एगभवग्गहणेण' केवइया जीवा पुत्तत्ताए ह्व्वमागच्छति ? गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा दो वा तिष्णि वा, उक्कोसेणं सयसहस्सपुहत्त

जीवा ण पुत्तत्ताए हव्वमागच्छति ॥

- दद से केणट्ठेण भते ! एव वुच्चइ'—•जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कीमेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तताए ॰ ह्व्वमागच्छित ?
  गोयमा ! इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणीए मेहुणवित्तए नाम
  सजोए समुप्पज्जइ। ते दुहुग्रो सिणेह 'चिणित, चिणित्ता' तत्थ ण जहण्णेण एक्को
  वा दो वा तिष्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तत्ताए ह्व्वमागच्छित। से तेणट्ठेण' •गोयमा ! एव वुच्चइ-जहण्णेण एक्को वा दो वा तिष्णि
  वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तत्ताए ह्व्वामागच्छित।।
  - मतुणण्ण' भते । सेवमाणस्स केरिसए' असजमे कज्जई ? गोयमा । मे जहानामए केइ पुरिसे ख्यनालिय' वा बूरनालिय' वा तत्तेण कणएण समिभद्धमेज्ञा, एरिसएण गोयमा । मेहुण सेवमाणस्स असजमे कज्जइ ॥
  - हर् सेव भने ! सेव भने ! जाव" विहरइ ॥
  - ह्र. तए ण समणे भवग महावीरे रायगिहास्रो नगरास्रो गुणसिलास्रो चेइयास्रो पितिस्यमद्भ, पितिनयसिता वहिया जणवयिवहार विहरइ।।

## तुगिवानयरी-समणोवासय-पद

- देश तेय रातेष तेष नमएष तु गिया नाम नयरी होत्या--वण्णश्रो"।।
- ६३ नीने पार्गामाण नयरीए बहिया उत्तरपुरित्यमे दिसीभागे" पुष्फवतिए नामं नेदण् होत्या -वण्यस्रो" ॥

६४. तत्व णं त्रियाण नयरीए वहवे समणोवासया परिवसति-ग्रइढा दिता वित्य-ण्णविषुलभवण-सयणामण-जाणवाहृणादण्णा वत्धण-बहुजायस्व-रयया आयोग-वहदानी-दास-गो-महिस-गवेल-विच्छद्रिउयविषुलभत्तपाणा यप्पभूया वहजणस्म ग्रपरिभूया ग्रमिगयजीवाजीवा उवलद्वपुष्ण-'पावा म्रानव''-सवर-निज्जर'-किरियाहिकरणवध'-पमोवलकुमला' यसहेज्जा' देवान्र-नागमुबण्ण जनसरनमस्तिकन्तर्राकपुरिसगन्लगधन्वमहोरगादिएहिं देवगर्णीह निग्गथात्रो पावयणात्रो' त्रणतिकमणिज्जा, निग्गथे पावयणे निस्सिकया निक्किया निब्बितिगिच्छा लद्धट्ठा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा ग्रीभगयट्ठा विणिच्छियट्ठा अट्ठिमिजपेम्माणुरागरना' श्रयमाउसो ! निगाथे पावयणे मर्ठे ग्रय परमट्ठे सेसे ग्रणट्ठे, जिनयफिलहा ग्रवग्यद्वारा" 'चियत्तते उर-घरणवेसा'' चाउँहसट्ठनुहिट्ठपुण्णमासिणीसु पटिपुण्ण पोनह नम्म प्रणुपाले-माणा, समणे निष्मये 'फाम्-एनणिज्येण असण-पाण-'गाइम-माउमेण'' वन्य-पटिनाह-कवल-पायपुरुणेण पीट-फलग-सेज्जा-सथारएण 'ग्रोसह-भेसज्जेण'' पिताभेमाणा बहु हिं सीलव्यय-गुण-वेरमण-पच्चवनाण-पोनहोववानेहि स्टाप-रिलिहिएहि" तबोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणा विहरति ॥

14

```
१ पासासर (ता)।
 २ विषयम (त)।
 ३. ° हिगरल दुसना (अ) ।
 ४- धमार १० (स, ता, म, ता), मोर १०
    (4)
 १ अन्दर्भ (४, ४, ता, ४, म, म); अगा-
    क्षमानी च ते स्वास्त्रभीत वर्षधारयः
    स्वस्य ध्यलमे स्वम् (रू) ।
 ६. "बहारनादी ? (व. म. म)।
 ३ ५ धरहासी (व) ।
 इ. सिविश्वामितिया (वा) ।
 र बिद्धा (ब) ।
र्व. ने ध्यमानात्व (ग)।
११ अन्तर हि), सम्रा ० (स)।
रेरे विरम्भारतसम्बद्धाः २(वा) । अध्ये करेत्रः १४ अतिबन्धनित (४ न) ।
   नेकोषु कृषि सीवस्त्रमान्येनवसः १८
```

कासणा—सम्वासमिति हो। सहे १६

ल्या विकास की की कर का भारत

वानवरननावाः नग्यन्यपोत्रनार्वे च 'त्रैयुंसा इति गम्यम्' इति उन्तिनितम्। हि र जीमाइव — राजपनेग्रहासूत्रपीरवनीरतन प्रवीरते अनी पाट 'परिलाभेगाणा' इति पदस्यानस्य पुरस्ते । ओवादमनुत्रे (१२०) 'पडिलानेमाले सीवध्यप्रान-वेरमण्-प्रकारमण-पोषती वार्गेह चटाय-रिकटिएडिन से स्टबॉट प्रणाय ना नाती'। रायकेशाद्यक्षे (६६८) 'याः गर्भमाने कृतः । नीतन्यन्य वेगमतन्त्रनायुः वीनहीं हम तेतु अपाल महिमाले । जानी राह्यामधारम बचावि बची पाट अहि प-बेनामा क्षी पर काला होता। सामित्र (ग)।  $\times (\cdot)$  : 2777 27 (2, 1) 1

८५. मणुस्स-पचेदियतिरिक्खजोणियवीए ण भंते । जोणिब्भूए केवतिय काल सचिट्ठइ ? गोयमा ! जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण वारस मुहुत्ता ।।

द्द. एगजीवे ण भते ! एगभवग्गहणेण केवइयाण पुत्तत्ताए हव्वामागच्छइ ? गोयमा । जहण्णेण इवकस्स वा 'दोण्ह वा तिण्ह' वा, उक्कोसेणं सयपुहत्तस्स' जीवा ण पुत्तत्ताए हव्वमागच्छति ॥

एगजीवस्स ण भते ! एगभवग्गहणेण' केवइया जीवा पुत्तत्ताए हव्वमागच्छिति ?
 गोयमा ! जहण्णेण एकको वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त

जीवा ण पुत्तत्ताए हव्वमागच्छति ॥

स्य से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ'—•जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को-सेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तताए ॰ हव्वमागच्छिति ? गोयमा । इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणीए मेहुणवित्तए नामं सजीए समुप्पज्जइ। ते दुहग्रो सिणेह 'चिणित, चिणित्ता' तत्य ण जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तत्ताए हव्वमाग-च्छित। मे तेणट्ठेण' •गोयमा ! एव वुच्चइ-जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तत्ताए ॰ हव्वामागच्छित ।।

महण्ण भते ! सेवमाणस्स केरिसए असजमे कज्जई ? गोयमा ! मे जहानामए केइ पुरिसे ख्यनालिय वा बूरनालिय वा तत्तेण कण्ण समिद्धसेज्जा, एरिसएण गोयमा ! मेहुण सेवमाणस्स असंजमे कज्जइ ॥

८० रोज भते ! सेव भते । जाव" विहरइ॥

११. तए प समणे भवग महावीरे रायगिहाओं नगराओ गुणसिलाओ चेइयाओ पितिस्तमर, पितिनस्तिमता विहया जणवयिवहार विहरइ ॥

## त्गियानयरी-समणोबासय-पद

है ने म कारेण नेण समएण तु गिया नाम नयरी होत्या--वण्णस्रो"।।

६३ तीन प्र तिमाए नयरीए वहिया उत्तरपुरित्यमे दिसीभागे पुष्फवितए नामं चेदए होस्या चण्णश्री ॥

तत्य ण तुगियाए नयरीए वहवे समणोवासया परिवसति-श्रड्डा दित्ता वित्य-ण्णविषुतभवण-सयणासण-जाणवाहणाइण्णा वतुवण-बतुजायरत्व-रयया । स्रायोग-बहुदानी-दास-गो-महिन-गवेल-पयोगसपउत्ता विच्छट्डियविपुलभन्तपाणा यप्पभूषा बहुजणस्स ग्रपरिभूषा ग्रभिगयजीवाजीवा उवलद्वपूण्ण-'पावा श्रासव''-सवर-निरुजर'-किरियाहिकरणवध'-पमोक्चकुसला' ग्रसहेज्जा' देवास्र-नागमुत्रण्यः जवलरवसस्यकिन्नर्राकपुरिसगरलगथव्यमहोरगादिएहि'ः निर्मायात्री पावयणात्री' ग्रणतियकमणिज्ञा, निरमये पावयणे निस्सक्तिया निकासिया निव्वितिगिच्छा लद्धट्ठा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा ग्रभिगयट्ठा विणि व्छिपद्ठा अद्ठिमिजपेम्माणुरागरता' अयमाउसो ! निगाधे पात्रयणे यद्ठे यय परमद्ठे सेसे अणद्ठे, ङिसयफलिहा अवगुयदुवारा" 'चियत्ततेउर-परंपचेसा''' चाउँद्सद्ठसुद्दिठपुण्णमासिणीसु' पिउपुण्ण पोसह सम्म श्रणुपाल-माणा, समणे निरगर्थ काम्-एसणिज्जेण असण-पाण-'वाटम-साइमेण'' वत्य-पटिगाह-कवल-पायपुरुणेण पीढ-फजग-सेज्जा-सथारएण 'स्रोमह-भेसज्जेण''' पितानेमाणा बहूहिं सीलव्यय-गुण-वरमण-पच्चक्याण-पोसहोयवामेहि स्रहाप-रिगाहिए हि" तबोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणा विहरित ॥

```
रे पासन (ता) ।
 २. निम्त्रस (प्र)।
 ३ ० िगरसम्बद्धाः (अ)।
 इ. प्रचीर १० (ह, ता, म, म), मीरा०
   (4)
 ५ तमहेश्व (ज, ४, ता, ४, म, म), जगा-
   हान्यको च ते देवादकनेति कर्मधारयः
    ग्यम व्यवस्थितम् (रू) ।
 ६ भ्यश्चेरमाधे १ (स. म. म)।
 भ प्रथमा में (४) ।
इ. पिलिशिवेदिस (स)।
 i. 41221 (1) 1
१० , समार्गाता (म)।
11. 4171° (6); 2471° (4) 1
```

शोरणा होत्राचणीत होते बर्चेच व्यान्धाण,

सर्पेषु पूर्वह संस्थानकृत्यनेमन्याः १४ ८ (१)।

क्षेत्रक मान्यमहाराजीते और ५३१ हर उत्पादिन (स. १) १

वास्वन्तनावाः नम्बन्धयोजनारे च 'त्रैर्वुसा इति गम्यम्' इति उन्तिगितम् । किन्तु जोबाइय — रावपनेग्यद्वमुत्रवीरम्त्रोतन प्रतीवने असी पाठ 'परिपानेगाला' इति पदम्यानन्तर पुरुषते । जोपादयस्त्रे (१२०) 'परिशानेगाणे सीत्रभव गरा-वेरमण-पत्र्वात्माण्-प्रेमही आधेडि । ज्याप-क्तिमहिष्मंह त्र में हम्में हैं प्रणाण भारताती'। गावनगाइव्ये (६६५) भावत्रावेनागे य, दि । नीक रक्ष्मान समयन्य स्वन्यास्त पोन्तके ध्वानेहि जासना महिमानी । जनके वाद्योग गरेल अवसि वर्ण कर विश्वन नेनाला' जी। पड़ कर रह होता। १३ चाएर्यय (११) १ रेरे विक्लोडस्परपर २ (ता)। उनीडे नकेंद्र १४ व्योडस ऑंक्रेन (४,न)।

ह्य. तेण कालेणं तेणं समएणं पासाविच्चिज्जा थेरा भगवतो जातिसंपन्ना कुलसंपन्ना वलसंपन्ना क्वसपन्ना विणयसंपन्ना नाणसपन्ना दसणसपन्ना चरित्तसपन्ना लज्जासपन्ना लाघवसपन्ना ग्रोयसी तेयसी वच्चसी जससी जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिहा' जिइदिया' जियपरीसहा जीवियास'—मरणभयविष्पमुक्का' किवप्तहाणा गुणप्पहाणा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा निग्गह-प्पहाणा निच्छयप्पहाणा मद्वप्पहाणा ग्रज्जवप्पहाणा लाघवप्पहाणा कितप्पहाणा मृत्तप्पहाणा विज्जाप्पहाणा मतप्पहाणा वेयप्पहाणा वंभप्पहाणा नयप्पहाणा नियमप्पहाणा सच्चप्पहाणा सोयप्पहाणा चारपण्णा सोही ग्रणियाणा ग्रप्पुस्सुया ग्रवहिल्नेसा सुसामण्णरया ग्रच्छिद्पसिणवागरणा कृत्तियावणभूया बहुस्सुया वहुपरिवारा' पर्चाह ग्रणगारसपिह सिद्ध सपरिवृडा ग्रहाणुपृच्चि चरमाणा गामाणुगामं दूइज्जमाणा मुहमुहेणं विहरमाणा जेणेव तुगिया नगरी जेणेव पुष्कवरए चेइए 'तेणेव उवागच्छंति', उवागच्छिता ग्रहापडिक्व ग्रोग्गह ग्रागिण्हित्ता ण सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणा विहरित ॥

६६ तए णं तुगियाए नयरीए सिघाडग-तिग-चउवक-चच्चर-चउम्मुह'-महापह-पहेसु

जाव' एगदिसाभिमुहा निज्जायति ॥

तए ण ते समणोवासया इमोसे कहाए लद्धट्ठा समाणा हट्ठतुट्ठ' वित्तमाणिदया णिदया पीदमणा परमसोमणिस्सया हिरसवसिवसप्पमाणिहियया अण्णमण्णं नदावित, सदावेत्ता एव वयासी—एव खलु देवाणुष्पिया! पासाविच्वज्जा थेरा भगवती जातिसपन्ना जाव' अहापिडस्व अोग्गह ओगिण्हित्ता णं सजमेणं तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरति।

त महाफतं रातु देवाणुष्पिया । तहारूवाण थेराणं भगवताण नामगोयस्स वि संप्रणयाण्, किमग पुण ग्रिभगमण-वदण-नमसण-पिडपुच्छण-पज्जुवासण-पाए" र अपन्य वि ग्रारियस्स धिम्मयस्स सुवयणस्स सवणयाण्, किमग पुण विजयस्य ग्रह्णयाण् र त गच्छामो ण देवाणुष्पिया ! थेरे भगवते वद्यागं ननसामां "अपन्य सम्माणेमो कल्लाणं मंगल देवय चेद्रय पज्जुवा-गामा । एव णे पेच्चभवे इहभवे य हिवाण् सुहाण् समाण् निस्सेयसाण् श्राणुगामि-

यत्ताए॰ भविस्सति इति कट्टु प्रण्णमण्णस्स ग्रतिए एयमट्ठ पिउमुगेति, पिउनुणेता जेणेव सयाइ-सयाउ निहाई तेणेव उवागच्छित, उवागच्छिता ण्हाया क्यविकम्मा क्यको उय-मगल-पायिच्छत्ता मुद्धप्यवेनाइ मगल्लाई 'वत्याउ पवर परिहिया' श्रप्यमह्ग्वाभरणालिक्यमरीरा सर्णृह्-सर्णृह् गिट्टितो' पिउनिक्समित, पिउनिक्समिता एगयग्रो' 'मेलायित, मेलायिता' पायविहार-चारेण तृगियाण नयरीए मज्भभज्भेण निगच्छित निगच्छिता तेणेव पुष्प्र-वित्तेण तृगियाण नयरीए मज्भभज्भेण निगच्छित निगच्छिता तेणेव पुष्प्र-वित्तेण त्रेणेव उवागच्छित, उवागच्छिता वर्षे भगवते प्रविहेण ग्रभिगमेण ग्राभगच्छित, [त जहा—१ सिच्चत्ताण द्वाण विग्रोमरणवाण २ ग्रामुण्याच प्रत्याण प्रविग्रोसरणवाण ३ ग्रामुण्याच प्रत्याण प्रविग्रोसरणवाण ३ ग्रामुण्याच प्रज्ञानिक्षण ५ मण्यते त्रेणेव उवागच्छित, उवागच्छिता तिवन्तुनो प्रायाहिण-प्रयाहिण करेति, करेत्ता' •वदित गमसित, विदत्ता नमसित्ता शिविद्याण प्रज्ञुवासणाण प्रज्ञुवानि ॥

१८० तए ण तं थेरा भगवतो तेनि समणोवामयाण तीने 'मह्रमहालियाए महस्वपरि-नाए चाउउजाम धम्म परिकहिति, तं जहा— ग त्याओ पाणाउपायाजो थेरमण, सन्याओ मुनावायाओ येरमण, मध्याओ प्रतिणादाणाओ वेरमण, सन्याओ वहिद्यादाणाओं थेरमण' ॥

६६- तए ग ने समगावासवा देशाय भगवताण स्रतिए घम्म नोज्वा नियम्म हद्भुतुद्द्या आवं हिरानवस्त्रितणनाणहित्रया निक्तुतां स्रावाहिय-पवाहित्र करेति, 'करेता एव" वयायी - नजमेय भने ! किफान ? नवे" किफान ?

२०० तए पाते नेसा भगनतो तो नमणोवासए एव प्रयासी ' - नजने पा प्रजनी ! सण्यस्यक्ते, तप बोदाणको ॥

१०१ - भए पाते समणोबानमा विरे भगवति एव वतामी —जङ गाभने १ सजमे सणम्ह-यक्तो, तथे यो सणकति । विर्मानक गाभने १ देशा देणकाम्मु उपवज्जति ?

रे धरमद्र पनिता (ह), व सद्र धरस्य-पनिद्र नि स्वीवाद है, ता कि का स्वाद पर्द पनिद्य नि रुक्त ।

क नहीं हु हो (स. न) ह

3. TSAI (11) .

र विश्वति ५ (ज.स)।

X TATES (天东东西) 1

दे, इक्ष्युंद्र इसी उप्पटन, नहीं - वेशे वहें ह

7. An Hommerel & & 19 5 mg

बहा देख पाविष्य, तार प्रभाग ग्रांबर साए कागण कारणा कर्म बाद प्रस्म सहिया (ज. म. म); महर्मन्दिक्त द्वार ब्रांबी महितों (म. ग. ब्रांब

E. 40 4165 1

हैक, सहन्ता बावहर्गक्षिका एक प्रमुख्या प्राप्त है कर्नु का को विकास है जो का परके, जाराच्या को ब मूर्व केंग्रु क

tt "1" mt "(tt) 1

· 大學學的人民主教不安的人 好不 And Changer \$1 \$1 \$1 \$15 \$15 \$15

१०२ तत्थ णं कालियपुत्ते नामं थेरे ते समणोवासए एवं वयासी-पुव्वतवेण अज्जो ।

देवा देवलोएसु उववज्जति । तत्य ण मेहिले नाम थेरे ते समणोवासए एव वयासी—पुव्वसंजमेण ग्रज्जो <sup>।</sup>

देवा देवलोएसु उववज्जति ।

तत्य ण त्राणदरिक्खए नाम थेरे ते समणोवासए एव वयासी—किम्मियाए ग्रज्जो ! देवा देवलोएस उववज्जति ।

तत्व ण कासवे नाम थेरे ते समणोवासए एव वयासी-सिगयाए अज्जो !

देवा देवलोएसु उववज्जिति । पुब्वतवेण, पुब्वसजमेण, कम्मियाए, सगियाए अज्जो । देवा देवलोएस् उववज्जिति । सच्चे ण एस' अट्ठे, नो चेव ण आयभाववत्तव्वयाए ।।

१०३ तए ण ते समणोवासया 'थेरेहि भगवतेहि इमाइ एयाक्वाइं वागरणाई वाग-रिया समाणा हर्ठतुर्ठा' थेरे भगवते वदित नमसति, पिसणाइ पुच्छेति, ग्रट्ठाइ उवादियित, उवादिएता' जामेव दिसि पाउवभ्या तामेव दिसि पिडिंग्या।।

१०४ 'तए ण ते थेरा अण्णया कयाइ तुगियाओ नयरीओ पुष्फवतियाओ चेइयाओ पिश्विमणच्छति', विह्या जणवयिवहार विहरति'' ॥

१०५. तेण कालण तेण समएण रायगिहे नाम नगरे होत्या—सामी समोसढे जाव' परिसा परिमया ॥

२०६. तेण कार्नण तेण समण्ण समणस्स भगवयो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इंदभूई नाम ग्रणगारे जाव' निसत्तविपुनतेयलेस्ने छट्ठछट्ठेण ग्रणिक्खिलेण तवोकम्मेण सर्वाग नवमा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥

१०० तए पा भगा गोयम छहुम्ममणपारणगिस पढमाए पोरिसीए" सज्भाय करेइ, जीवाए पोरिमीए भाण भियाद, तइयाए पोरिसीए अतुरियमच्यलमसभते गुह्र गीनम पित्रतेहर, पित्रतेहेना भायणयत्याइ" पिडलेहेद,पिडलेहेता भायणाइ पमन्तर, पर्मात्राना भायणाद उगाहेड, उग्गाहेता जेणेय समणे भगय महाबीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता समण भगव महावीर वदइ नमंसइ, विदत्ता नमसित्ता एव वयासी—इच्छामि ण भते ! तुन्भेहि अव्भण्णाए समाणे छट्ठ- करामणपारणगिस रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मिक्समाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स भिवसायरियाए अडित्तए।

ग्रहामुह देवाणुष्पिया ! मा पडिवध ॥

०८. तए ण भगव गोयमे समणेण भगवया महावीरेण ग्रन्भणुण्णाए समाणे समणस्म भगवग्रो महावीरस्स ग्रतियात्रो गुणिसलाग्रो चेद्रयाग्रो पिटिनिवसमइ, पिटिनिवसमइ, पिटिनिवसमइ, पिटिनिवसमित्रा ग्रतुरियमचवलमसभते जुगतरपलोयणाए दिट्ठीए पुरन्नो रिय 'सोहेमाणे-मोहेमाणे' जेणेव रायगिहे नगरे नेणेव उवागच्छद, उवागच्छिता रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मिटिभमाइ कुलाइ घरममुदाणम्स भिवसायरिय ग्रउइ।

१०६ तए ण' भगव गोयमे रायगिहे नगरे' •उच्च-नीय-मिन्सभाद कुलाइ घरसमु-दाणस्म भिवलायरियाए श्रेडमाणे बहुजणसद्द निमामेद-एव रालु देवाणुष्पिया ! तुगियाए नयरीए बहिया पुष्कबद्द चेदए पासाविच्चिज्ञा थेरा भगवतो समणोवासएहि उमाइ एयाच्याई वागरणाइ पुच्छिया—सजमे ण भते ! किफने ? तवे किफने ?

तए ण ते थेरा भगवनो ते समणोवासए एव वयामी— संजमे ण प्रज्जो ! मणण्ह्यफोन, तथे बोदाणफोन न चेव जाव' पुन्वतयेणं, पुन्वमजमेण, फिम्मयाए, मणियाए मज्जो ! देवा देवलोएनु उववज्जिन । सच्चे ण एस मट्ठे', नो चेव ण श्रायभाववत्तव्ययाए ।

मे कहमेय मन्ने एव ॥

१६०. तए णं भगव गांयमे इमीने कहाए लख्डे समाणे जायन हुई नावं ममुष्यन-को उत्ने प्रहापण्यत्त समुदाण गेण्हण, गेण्हिता रायगिहामो नयराम्रो पण्टिन-ग्यम इ स्तुरियं मायवनसम्भते जुगतरालोयणाए दिन्छीए पुरस्रो विय मोहेमाणे १-सोहेमाणे लेगेच गुणिनत्त् नेडण, जेणेच समणे भगव महा गेरे तेणे र ज्याग्यद्य, ज्यागिष्यत्ता समण्य भगवम्रो महावीग्य स्वरूप्यामन गमणा-गमणाए पण्डिकत्त्व, पण्डिकिमा एसणमणेगण स्वर्थाण्य, स्वाग्यना भग-पण्य पण्डिकेच, पण्डिकेसा समण भगव महावीलः मदद नम्बद, स्वरूप मर्मानसार एवं बदानी-एन वन्तु मते । यह नुक्षी र स्वरूप्याण स्थाण गय-

गिहे नयरे उच्च-नीय-मिज्भमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए ग्रहमाणे वहुजणसद् निसामेमि—एव खलु देवाणुप्पिया । तुगियाए नयरीए विह्या पुष्फवइए चेइए पासाविच्चज्जा थेरा भगवतो समणोवासएहि इमाइ एयाक्वाइ वागरणाइ पुच्छिया—सजमे ण भते । किफले ? तवे किफले ? त चेव जाव' सच्चे ण एस मट्ठे, नो चेव ण ग्रायभाववत्तव्वयाए ।

त' पभू ण भते । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाइ एयारूवाइ वागरणाड वागरेत्तए ? उदाहु ऋष्पभू ? सिमया ण भते ! ते थेरा भगवती तिसि समणोवासयाण इमाइ एयारूवाइ वागरणाइं वागरेत्तए? मसमिया' भाउज्जिया ण भते । ते थेरा भगवतो तेसि समणीवासयाण डमाइ एयास्वाइ वागरणाई वागरेत्तए ? उदाहु अणाउज्जिया ? उज्जिया ण भते । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाइं एयाक्वाइ वागरणाइ वागरेत्तए ? उदाहु अपिलउज्जिया ?--पुव्वतवेण अज्जो ! देवलीएसु उववज्जिति। पुटवसजमेण, कम्मियाए, संगियाए अज्जो! देवलोएसु उववज्जति । सच्चे णं एस मह्ने, नो चेव ण आयभाववत्तव्वयाए । पभुण गोयमा । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाइ एयाख्वाइ वागरणाइ वागरेत्तए, नो 'चेव ण' अप्पभू। "सिमया ण गोयमा । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाइ एयाख्वाइ वागरणाइ वागरेत्तए। माउज्जिया ण गोयमा । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाइ एया-ह्वाउ वागरणाइ वागरेत्तए। पलिउज्जिया ण गोयमा! ते थेरा भगवती नेसि समणीवासयाण इमाइ एयास्वाइ वागरणाइ वागरेत्तए-पुब्बतवेण भग्नो । देवा देवलोएम् उववज्जति पृव्वसजमेण, कम्मियाए, सगियाए मानो । देवा देवलोएमु उववज्जति । सच्चे ण एस महे, नो चेव ण माय-भावनन्ययाए ।

ष्रात् पि ण गोयमा । एवमाइनलामि, भासामि, पण्णवेमि, परूवेमि—पुन्वतवेण देना देवलीएमु उववज्जति । पुन्वसंजमेण देवा देवलीएमु उववज्जति । कम्मिन् साए देवा देवलीएमु उववज्जति । सिमयाए देवा देवलीएमु उववज्जति । पुन्तर्भाष, पुन्वसंजमेण, कम्मियाए, सिगयाए प्रज्जो ! देवा देवलीएमु जननामेण, कम्मियाए, सिगयाए प्रज्जो ! देवा देवलीएमु जननामेण । ।

१११. नहास्त्व ण भते ! समण वा माहण वा पञ्जुवासमाणस्स किफला पज्ज्ञवासणा ? गोयमा ! सवणफला । मे णं भते ! सवणे किंफले ? नाणकने । से ण भते ! नाणे निफले ? विष्णाणकने । मे ग भने । विण्णाणे किंफले ? पन्नवसाणफले । मे ण भते <sup>।</sup> पच्चववाणे किफले ? सजमफले। से ण भते ! सजमे किफले ? ग्रगण्हयफले । से ण भते। य्रणण्हए किफने। तबफने। में ग भते ! तवे किफले ? वोदाणफने। मे प भते <sup>।</sup> बोदाणे किफते ? अकिरियाफले । साण भते । म्रिक्सिया किफला? निदिपञ्जबनाणफला—पण्णत्ता गांयमा !

गंगहरूगी-नाहा

-नवजे नाजे य विष्णाणे, पच्चवनाणे य सजमे । यजण्हुए तथे चेव, योदाणे यकिरिया तिद्धी ॥१॥

## उन्हजनकार-पर्द

११२. यस्त्रात्त्रिया ण भते ! एवमाइत्त्वति, भामति, पण्णवेति, पस्त्रेति—एव सनु रायगिद्दम न्यरम्य बहिया वेभारस्य पत्वयस्य सहै, एत्व य मह एगे हरणे मधे पणाने—अपोगाइ जोवणाइ सायाम-स्वित्तेयः नावादुमनदर्गा इन्तेयः सस्त्रिए वासादीए वरिन्याक्ति पभिन्यो पदिस्ते । तत्व य बहो सौराना

१. १ अरा (ना)। व पश्याः - निर्माणेण भाग पारणाः । र - १ (म. न. १ स. म.), शानान्यमा नि १ प्राने पशेष प्रमान स्पाने नामां मि शानो (ह)।

वलाह्या ससेयति समुच्छति वासति । तन्वइरित्ते य ण सया समियं उसिणे-उसिणे श्राउकाए श्रभिनिस्सवइ ।

११३. से कहमेय भते । एव ?
गोयमा । ज ण ते अण्णउत्थिया एवमाइक्खित जाव जे ते एवमाइक्खित,
मिच्छ ते एवमाइक्खित'। अह पुण गोयमा । एवमाइक्खामि, भासामि,
पण्णविमि, परूविमि—एव खलु रायगिहस्स नयरस्स बिह्या वेभारस्स पव्वयस्स
अदूरसामते, एत्थ ण महातवोवतो रप्पभवे नाम पासवणे पण्णत्ते—पच धणुसयाइ आयाम-विक्खभेण, नाणादुमसडमिडउद्देसे सिस्सरीए पासादीए दरिसिणिज्जे अभिरूवे पिडरूवे । तत्थ ण वहवे उसिणजोणिया' जीवा य पोग्गला
य उदगत्ताए' वक्कमित विज्वकमित चयित जववज्जित'। तव्वइरित्ते वि य ण
सया सिमय उसिणे-उसिणे आजयाए अभिनिस्सवइ । एस ण गोयमा ।
महातवोवतीरप्पभवे' पासवणे। एस ण गोयमा । महातवोवतीरप्पभवस्स
पासवणस्स अद्वे पण्णत्ते ।।

११४ मेव भते । सेव भते । ति भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ॥

# बट्ठो उद्देसो

भासा-पद

११५. में नूण भते । मन्नामी ति स्रोहारिणी भासा ? एव भासापद भाणियव्य ॥

सत्तमो उद्देसो

टाम-पर

११७. किह ण भते ! भवणवासीण देवाण ठाणा पण्णना ?
गोयमा ! इमीमे रयणप्पभाए पुढवीए जहा ठाणपदे' देवाण वत्तव्यया सा
भाणियव्वा'। उववाएण' लोयस्स असलेज्जडभागे एव सव्य भाणियव्य, जाव'
सिद्धगडिया समत्ता।'
कप्पाण पदद्वाण, बाहुल्लुच्चत्त मेव सठाण।
जीवाभिगमे जो' वेमाणिउद्देसो' सो' भाणियव्यो मद्यो।।

# ऋट्टमो उद्देसो

#### चमरसभा-पवं

११=. किह ण भते ! चमरस्य प्रमुरिदस्य यमुरकुमाररण्यां यमा मुहम्मा पण्णता ? गोयमा ! जबुद्दावे "दाव मदरस्य पव्ययस्य दाहिणे ण तिरियमसपेक्ने "दाव-ममुद्दे वोर्डवदत्ता" प्रकणवरस्य दोवस्य वाहिरित्तायो वेद्रयत्तायो प्रकणोदय" समुद्द वायानीय जोयणस्यसहस्याद "प्रोगाहित्ता, एत्य ण चमरस्य प्रमुरिदस्य प्रमुरकुमाररण्यो निगिष्ठिकूदे "नाम उप्पायपव्यए पण्णते—सत्तरय-एकक्विंग जोयणस्य उद्द उद्यत्तेण चत्तारितीसे जोयणस्य कोम च 'उद्येहेण मूत्रे दसवायीसे जोयणस्य विकासिण, मद्रके नतारि चवर्चीय जोयणस्य विकास वि

```
汉 (4, 4, 4) 1
₹. ५० = १
६ याविस्सानस्य भवता राज्या (४.६.
                                         Agraves (1, 11, 1))
    श, 4, 9, व), नार भागा क्लान नि १००
                                         अवहादि (न) ।
   वसीवद्रादश अन्य वर्ग वर्ग वर्गात रू
                                          * An Est (11, 2, 13) 1
                                         部 ( 4, 4, 4, 4, 4, 4,
   यम्बर (१) ६
                                         46.12 (4, 4) :
के. प्रकारण (के.८, के.स) ।
                                     te Peterber (17 m s 4, 1
   निक ५ ≸
                                     14 Tries- 21 (4) 1-1-1-2 (4) 1
१ राजना (र. ४, म. ८)।
                                          279 14 13
f. 64 (4) 1
   चनाहिन्द्रीग (प, व) ।
```

य जोयणसहस्साइ, दोण्णि य छलसीए जोयणसए किचि विसेसाहिए परिक्खेवेण,"
मूले वित्थडे, मज्भे सिखत्ते, उप्पि विसाले, वरवइरिवग्गहिए' महामउदसंठाणसिंठिए सन्वरयणामए अच्छे' •सण्हे लण्हे घट्ठे मट्ठे निरए निम्मले निप्पके निक्कंकडच्छाए सप्पभे समिरिईए सउज्जोए पासादीएद रिसणिज्जे अभिक्ष्वे ॰ पिडिक्वे ।
से ण एगाए पउमवरवेइयाए, वणसडेण य सन्वओ समता सपरिक्खिते ।
पउमवरवेइयाए वणसडस्स य वण्णओं ।।

- ११६. तस्स ण तिर्गिछिकूडस्स उप्पायपव्वयस्स उप्पि वहुसम-रमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते—वण्णग्रो'॥
- १२० तस्स ण बहुसम-रमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्भदेसभागे, एत्थ ण मह एगे पासायवडेसए पण्णते—अड्ढाइज्जाइ जोयणसयाइ उड्ढ उच्चतेण, पणुवीसं जोयणसय विक्लभेण । पासायवण्णग्रो' । उल्लोयभूमिवण्णओ' । अटुजोयणाइं मणिपेटिया । चमरस्स सोहासण सपरिवार' भाणियव्व ।।
- १२१ तस्स ण तिगिछि तूडम्स दाहिणे ण छक्कोडिसए पणवन्न च कोडो यो पणतीसं च सयसहस्साइ पण्णास च सहस्साइ अरुणोदए समुद्दे तिरिय वीइवइत्ता अहे रयणप्यभाए पुढवीए चतालीस जोयणसहस्साइ, ओगाहित्ता, एत्य ण चमरस्स अर्गुरिदम्म अपुरकुमाररण्णो चमरचचा नाम रायहाणी पण्णत्ता एग जोयणसय- सहम्सं आयाम-विकासभेण जवूदीवष्यमाणा ।

बीग्र मत (नवमो उद्देसो)

श्रोवारियनेण सोलसजोयणसहस्साइ श्रायाम-विक्सभेण, प्रशान क्षेत्र हरू प्रवास के विकास के प्रवास के

# नवमो उद्देसो

## समयवेत्त-पदं

१२२- किमिद भने ! समयखेले ति पवुच्चित ? गोयमा ! अङ्ढाउम्जा दीवा, दो य समुद्दा, एन म लहा। पवुच्चित ॥

१२३. तत्थ ण अय जबुद्दीये दीवे सब्बदीय-समुद्राण नव्यक्ष्म । वन्तव्यया नेयव्या जात्र' अव्यितर-पुषसम्बद्ध जोऽस्विद्वन

# दसमो उद्देसो

### ग्रत्यिकाय-पदं

१२४ कति णं भते । अत्थिकाया पण्णत्ता ? गोयमा ! पच अत्थिकाया पण्णत्ता, त जहा—धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाए ।।

१२५ धम्मित्यकाए ण भते । कितवणों ? कितगधें ? कितिरसे ? कितिफासे ? गोयमा ! अवण्णे, अगधे, अरसे, अफासे, अरखें, अजीवे, सासए, अविद्विए लोगदव्वे। से समासम्रो पचिविहे पण्णत्ते, तं जहा—दव्वम्रो, खेत्तम्रो, कालओ, भावओ, गुणओ।

दब्बग्रो ण घम्मत्यिकाए एगे दब्बे,

यंत्रओ लोगप्पमाणमेत्ते,

कारात्रो न कयाद्र न ग्रासि, न कयाद्र' •नित्थ, न कयाद्द न भविस्सद्द—भविसु य, भविन य, भविस्सद्द य—धुवे, णियए, सासए, श्रक्खए, ग्रद्वए, अविद्विए°, णिच्चे ।

भावस्रो स्रवण्णे, स्रगधे, स्ररसे, स्रफासे । गुणस्रो गमणगुणे ॥

१२६ ग्रगम्मित्यकाएं उण भते ! कतिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? गांयमा ! प्रवण्णे, ग्रगधे, श्ररमे, श्रकासे,

यन्त्री, यनीवे, गानए, यवद्विए लोगदब्वे । न गमानयो पचितिहे पण्णते, त जहा-दब्बयो, क्षेत्रयो, कालयो, भावयो, गणने ।

द-।श्रो च शयम्मत्यिकाणु एमे द्वे । भैतनी लीनप्यमाणमेले । १२७. ग्रागामत्यिकाए • ण भंते ! कतिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कतिफाने ? गोयमा । ग्रवण्णे, ग्रगधे, ग्ररसे, अफासे;

अस्वी, अजीवे, सासए, अवट्ठिए लोगदव्वे ।

ने समासओ पचिवहे पण्णत्ते, तं जहा—दन्वग्रो, खेत्तग्रो, कानग्रो, भावग्रो, गुणग्रो।

दब्बओं ण आगासित्थकाए एगे दब्बे। सेत्तस्रो नोयानोयप्पमाणमेत्ते—त्रणते।

कालग्रो न कयाद न ग्रासि, न कयाद्र नित्य, न कयाद्र न भविस्सद्र—भविमु य, भवित य, भविरसद य—धुषे, णियण, मामण, ग्रवत्यण, अव्वण, ग्रवद्विण, णिच्ये । भावओ ग्रवण्णे, ग्रग्षे, अरसे, ग्रफासे ।°

गुणम्रो स्रवनाहणानुणे ॥

१२म. जीववियकाए ण भते ! कतिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरमे ? किकामे ?

गोयमा ! म्रवण्णे', •म्रगवे, स्ररने, अफांने ॰ ; अरुवी, जींपे, मानग्, म्रवट्टिण् नोगदये ।

से समासओ पत्तविहे पण्णते,—त जहा −दव्यओ', •सेतओ, कालग्री, भायग्री °, मुणओ ।

दलाओं ण जीवस्विकाए प्रणताई जीवदरवाइ ।

पंतर्भा लोगपमाणमते।

कालओं न कपाइ न जानि', \*न कपाइ नित्तं, न जपाइ न भवित्ताइ -भवित्तु य, भवित व, भवित्ताइ य - धुवे, जियण, नामण, जानण, जव्यण, नविद्वाः विद्वाः ।

भावत्रो स्रवण्णे, स्वत्ये, स्वयं, स्वाने । गुणसो उपजोगनुर्वे ॥

१८६ पोगा सीचकाए पानते । कति वर्षो ८ किस्मिने १ किस्मिने १ सिकाने १

है। सन पर-मन्द्रांको है प्र-एए हैंसे पुत्र विके के लिए नहिन न्यान्त्रको पहिल्ला है। किए विकास की मन्द्रांको प्रकार की है। कि लिए नहीं है को हिन्द्र है। के विकास के नाम के कहा होने हैं। बी की की की की की की की है। के विकास के मन्द्रांकों के स्वास के की है।

# द्समो उद्देसो

#### श्रदियकाय-पदं

१२४ कति ण भते । अत्थिकाया पण्णत्ता ? गोयमा । पच अत्थिकाया पण्णत्ता, त जहा-धम्मित्थकाए, ग्रधम्मित्थकाए, आगासित्यकाए, जीवित्यकाए, पोग्गलित्यकाए ।। १२४. धम्मिरियकाए ण भते । कतिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कितफासे ? अवण्णे, ग्रगधे, ग्ररसे, अफासे, ग्रत्वी, अजीवे, सासए, ग्रवट्टिए लोगदव्वे। से ममासम्रो पचिवहे पण्णत्ते, त जहा-दब्बम्रो, खेत्तम्रो, कालओ, भावओ, गुणओ । दब्बस्रो ण धम्मत्थिकाए एगे दब्बे, सेत्तओ लोगप्पमाणमेते. कालयो न क्याद न ग्रासि, न कयाइ' •नित्थ, न कयाइ न भविस्सइ-भिवसु य, भविन व, भविस्सइ य-वृवे, णियए, सासए, अवखए, अवद्विए°, णिच्ये। भानयो यवण्णे, त्रगधे, प्ररसे, यकासे । गुणग्री गमणगुणे ॥ १२६ याममन्थिकाएं वण भते । कतिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? गामना । प्रवण्णे, ग्रगधे, ग्ररमे, श्रफाते, ग्ररूसी, ग्रजीवे, मामण, ग्रवद्विए लोगदब्वे । न ममामयो पनितिहे पण्णत्ते, त जहा -दब्बग्रो, खेत्तग्रो, कालग्रो, भावग्रो, गानो । द-नयो प अध्मनियमाण एमे दब्दे । ान से लंगपामाणमने । तात्रकी न नवाद न यामि, न त्याद नत्थि, न कयाद न भविस्सद-भविसु ४, भर्ग (४ भितन्तद य- युवे, णियए, सामए, अनुखए, अब्बए, अबहिए, भ, स्पा अस्त्रम्, धन्ध्, खरने, ख्रफाने ।

र्मित्रमहत्तः ॥

१२७. ग्रागासित्यकाए •ण भते ! कतिवण्णे ? कतिगये ? कतिरसे ? कतिफाने ? गोयमा ! अवण्णे, अगधे, अरसे, अफासे; अस्यी, ग्रजीवे, सासए, ग्रवट्टिए लोगदव्वे । मे समासओ पचिवहे पण्णत्ते, त जहा—दव्वयो, खेत्तयो, कालग्रो, भावग्रो, गुणमा । दन्त्रओं णं आगासित्थिकाए एगे दन्ते। येत्तयां नोयालोयप्पमाणमत्ते -- त्रणते । गालयो न कवाइ न ख्रासि, न कवाइ नित्य, न कवाइ न भविस्तइ-भविन् य, भवति य, भविस्सद् य-ध्वे, णियण, सासए, ग्रवसए, अन्तए, ग्रवद्विए, णिच्चे । भावओ अवण्णे, अगचे, अरसे, अफामे । ॰ गुणय्रो अवगाहणागुणे ॥ १२८ जीवित्यकाए ण भते । कतिवण्णे ? कतिगर्वे ? कतिरमे ? कतिफामे ? गीयमा ! प्रवण्णे', • ग्रगवे, ग्ररने, अफाने ° ; अस्वी, जीवे, साराए, ग्रवद्विए नोगदन्वे। ने समासओं पचिवहे पण्णते,—तं जहा—दब्बओं', •ेंदोत्तओं, कानग्रो, भावग्रो °, गुणओं। रव्यभो णं जीवहियकाए अणताउं जीवदव्वाङ । भेत्रजो लोगणमाणमेले । रालओं न क्याइ न लानि', "न क्याइ नित्त, न क्याइ न भविरसद - भिन्नु य, भवति य, भविस्मइ य-धवे, णिवए, नामए, अवराए, अवराए, अवराए, अर्जिए? भावमी प्रवण्णे, ग्रनथे, ग्ररमे, अफाने। गुनम्रो उन्ने। गुणे ॥ १९६ पाणवन्यिकाए प भने ! इतिन्यो ? •वतिमधे ? इतिरो ? इतिराधे ? गायमा ! पनवानं, पनरने, दुनपं, ब्रह्माने; ६ में, नजोंने, मानए, समिद्रुए, सोगदने ।

ि वर्षाः—वादाणिस्ताम् दि एव देशः ३. वरुषार—दशस्य समङ्गार्थः

इ. मञ्चान-वानि वर्गान्स

to do for eligible the chart

नवर बन्जा म सवस्ति, इसम् बीम सेन

र नार्थने को व आ कुत्रो।

रे अभाग्यान्यस्ति सहज्ञाति।

से समासग्रो पचिवहे पण्णत्ते, त जहा-दन्वओ, खेत्तग्रो, कालओ, भावओ गुणओ।

दुव्वओ ण पोग्गनित्यकाए अणताइं दव्वाइ।

वेत्तओं लोयप्पमाणमेत्ते।

कालग्रो न कयाइ न ग्रासि', °न कयाइ नित्थ, न कयाइ न भविस्सइ—भविसु य, भवित य, भविस्सइ य—धुवे, णियए, सासए, ग्रक्खए, ग्रव्वए, ग्रविष्टुए°, णिच्चे ।

भावग्रो वण्णमते, गद्यमते, रसमते, फासमते । गुणग्रो गहणगुणे ।।

- १३० एगे भते । घम्मत्यिकायपदेसे घम्मत्यिकाएत्ति वत्तव्व सिया ? गोयमा । णो इणद्वे समद्वे ॥
- १३१ एव दोण्णि, 'तिण्णि, चतारि' पच, छ, सत्त, ग्रहु, नव, दस, सखेज्जा, ग्रस-रोजजा। भते । धम्मित्थिकायपदेसा धम्मित्थिकाए त्ति वत्तव्व सिया ? गोयमा । णो इणहे समद्वे ॥
- १३२ एगपदेस्णे वि य ण भते । घम्मित्यकाए घम्मित्यकाए ति वत्तव्व सिया ? गोयमा । णो उणद्वे समद्वे ॥
- १३३ में केणहेण भते । एव बुच्चइ—एगे धम्मत्थिकायपदेसे नो धम्मत्थिकाए ति वत्तव्य गिया जाव एगपदेसुणे वि य ण धम्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकाए ति वत्तव्य गिया ?

में नृण गोयमा ! राडे चवके ? सगले चवके ?
भगव ! नो राडे चतके, सगले चवके ।
'\*राडे छने ? सगले छते ?
भगा ! नो राडे छते, सगले छने ।
राडे अम्मे ? सगो चम्मे ?
भगा ! नो राडे चम्मे, सगते चम्मे ।
राडे रहे ? सगने दहे ?
भगा ! नो राडे दहे सगते दहे ।

भगव ! नो खडे दूसे, सगले दूसे । खडे त्रायुहे ? सगले त्रायुहे' ? भगव ! नो खडे त्रायुहे, सगले त्रायुहे । खडे मोदए ? सगले मोदए' ?

भगव ! नो खडे मोदए, मगले मोदए । १ से नेणहुंण गोवमा ! एव वुच्चइ— एगं धम्मित्यकायपदेमें नो धण्मित्यकाए ति वत्तव्वं निया जाव एगपदेनूणे वि य ण धम्मित्यकाए नो धम्मित्यकाए ति वत्तव्व सिया ॥

- १३४- में कियाद' णं भते ! घम्मित्यकाण ति वत्तव्य मिया ? गोयमा ! ग्रसखेच्या धम्मित्यकायपदेमा, ते सब्ये किमणा पडिपुण्या निरविसेता एकग्गहणगहिया—एम ण गोयमा ! धम्मित्यकाण ति वत्तव्य सिया ॥
- १३५ एव प्रथम्मित्वकाए वि । ग्रागासित्यकाय-जीवित्यकाय-जीगानित्यकाया वि एव जेव, नवर—तिष्ह पि परेसा प्रणना भाणियव्या । गेम न चेव ॥

#### जीवत्त-उवदंसण-पदं

- १३६० जीते ण भते ! सउद्वाणे सक्तम्म सर्वतं नवीरित् नपुरिनकार-परकामे जायभावेण जीवभाव उवदंगतीति वत्तव्य निया ? होता गीयमा ! जीवे ण सउद्वाणे "सक्तम्म सर्वतं सवीरित् सपुरिनक्कार-परक्रमे मायभावेण जीवभावं ? उत्रवनेतीति बत्तव्य निया ॥
- १३० में केणद्वेत •भने ! एवं वृच्यः—जीवे ण सद्भाणे सवस्मे सर्वतं स्थीतिए सपुरिसकतर-परकते प्रावभागे जीवभाग द्वारमेनीति । सन्य निया । वोतमा ! जीवे ण यणनाण याभिषिवोदियनाणपद्वत्रान, प्रवताण युवनाण पद्वताण, प्रणनाण योदिनाणपद्वताण, प्रणनाण मणपद्वत्राण, प्रवताण स्थानाण वेवस्तालपद्वताण, प्रणनाण सद्भाष्याच्याचाण, प्रणनाण सुप्रकाणपद्वताण, प्रणनाण स्थानाणपद्वताण, प्रणनाण स्थानाणपद्वताण, प्रणनाण स्थानाणपद्वताण, प्रणनाण स्थानाणपद्वताण, प्रणनाण स्थानाणपद्वताण, प्रणनाण प्रवत्राण, प्रणनाण प्रवत्राण, प्रणनाण प्रवत्राण, प्रणनाण प्रवाण प्रचाणपद्वताण, प्रणनाण स्थानाणपद्वताण, प्रणनाणपद्वताण, प्रणनाणपद्वताण, प्रणनाणपद्वताण, प्रणनाणपद्वताण, प्रणनाणपद्वताण, प्रणनाणपद्वताण, प्रणनाणपद्वताण, प्रणनाणपद्वताण व्यवस्ताणपद्वताण प्रवत्राण प्रवत्राण प्रवाण प्रवाण प्रवाण प्रवाण प्रवाण प्रविच्या स्थानाणपद्वताण प्रवाण प्याण प्रवाण प

<sup>1 417,714, 411</sup> 

<sup>3</sup> ATT (7, 8 8 13) 1

<sup>\$ 1#3&#</sup>x27;Em (1) !

a sk de arreit ea sainte

文 植水 经工 化红素 化对象 有代本人

६ अम् रहर । पुराच सर बर देव

#### श्रागास-पदं

१३८. कतिविहे ण भते ! आगासे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे आगासे पण्णत्ते, त जहा—लोयागासे य अलोयागासे य ॥

१३६. लोयागासे ण भते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? अजीवा ? अजीवपदेसा ?

गोयमा ! जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवप्पदेसा वि, ग्रजीवा वि, ग्रजीवदेसा वि, ग्रजीवप्पदेसा वि ।

जे जीवा ते नियमा एगिदिया, वेइदिया, तेइदिया, चर्डारिदया, पचिदिया, य्राणिदया।

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा', •वेइदियदेसा, तेइदियदेसा, चउरिदिय-देसा, पिचिदियदेसा, अणिदियदेसा।

जे जीवप्पदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा, •ेबेइदियपदेसा, तेइदियपदेसा, चडिरिदयपदेसा, पचिदियपदेसा, ग्रीणिदियपदेसा।

जे यजीवा ते द्विहा पण्णता, त जहा-ह्वी य अह्वी य।

जे ह्यो ते चडिव्वहा पण्णता, त जहा—खधा, खधदेसा, खधपदेसा, परमाणु-

ज अरुवो ते पचिवहा पण्णता, त जहा—धम्मित्थकाए, नो धम्मित्थकायस्स देमे, धम्मित्यकायस्स पदेसा; अधम्मित्थकाए, नो अधम्मित्यकायस्स देसे, अधम्मित्यकायस्स पदेसा, अद्धासम्।।

१४० अलोयागामे ण भते । िक जीवा' ? •जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? अजीवा ? अजीवदेसा ? अजीवप्पदेसा ? ॰ गोयमा । नो जीवा', •नो जीवदेसा, नो जीवप्पदेसा; नो अजीवा, नो अजीवदेस , नो अजीवप्पदेसा, एगे अजीवदव्वदेसे अगस्यलहुए अणतेहिं अगरयलहुयगुर्णेहि संजुत्ते सव्वागासे अणतभागणे ॥

ग्रहिपकाय-पद

बीत सर्व (दसमी उद्देसी)

१४२ '•प्रवस्मत्थिकाए ण भते ! केमहालए पण्णत्ते ? गोयमा ! तोए लोयमत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोय चेव फुसित्ता ण चिट्ठर ॥

(४३ लोयाकासे ण भते । केमहालए पण्णत्ते ? गोयमा । लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोय चेव फुमित्ता ण निट्टइ ॥

१४४ जीवत्थिकाए ण भते ! केमहालए पण्णते ? गोवमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोय चेव फुसित्ता ण चिट्ठउ ॥

१४५. पोगनित्यकाए ण भते । केमहालए पण्णते ? गोवमा । तोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुटे लोयं चेव फुसित्ता ण चिट्टउ० ॥ फुसगा-पदं

१४६- अहोलोए णं भते ! धम्मित्यकायस्स केवइय फुसित ? गोयमा ! सातिरेगं अद्ध फुमित ॥

१४७. तिरियलोए ण भते'! •धम्मित्थिकायस्स केवडय फुसित ? \* गोयमा ! असुदोजजङ्भाग पुसति ॥

१४८ उउ्तलोए ण भते<sup>। । •</sup>धम्मत्थिकायस्म केवदय फुसिन <sup>२०</sup> गोयमा ! दसुण अद्ध फुसिन ॥

१४६ इमा ण भते । रवणप्पभाषुटवी धम्मित्यकायस्स कि सत्येज्जरभाग पुनित ? स्रायेज्जरभाग पुनित ? सर्वेज्जे भागे फुनित ? अनत्येज्जे भागे फुनित ? नत्य फुसित ? गोयमा । णो सत्येज्जरभाग फुनित, अनत्येज्जरभाग फुनित, शो मत्येज्जे भागे

पुसित, णो प्रसत्वेज्ञे भागे फुमित, णो सब्ब पुमित ॥
१५०. इमीने ण भते । रवणपभाए पुटवीए घणोदही धम्मित्वनायस्म कि नत्वेज्ञेन्द्रभाग पुमित ? प्रमत्वेज्ञ्ञेद्रभाग फुमित ? प्रमत्वेज्ञेन्द्रभाग फुमित ? सब्ब फुमित ? स्वेज्ञेन्द्रभागे पुमित ? सब्ब फुमित ? जहां रवणपभा तहा घणोदहि-घणवाय-तण्वाया वि ॥

१६१ ३मी ने ण भते । रयणणभाए पुटवीए श्रीवाननरे धम्मित्रापम्य हि गराज्ञद्वभाग पुनित ? अमरोज्ज्ञद्वभाग पुनित ? मरोज्जे भागे पुनित ? यमरोज्जे भागे पुनित ? गट्य पुतित ? गीयमा ! मरोज्जद्वभाग पुनित, नो प्रमरोज्जद्भाग पुनित, नो गरोज्जे भागे कृषित, नो श्रमधेज्जे भागे पुनित, नो नष्य पुनित ।

पानामनगाद मञ्जाद ॥

१५२. जहा रयणप्पभाए पुढवीए वत्तव्वया भणिया' एवं जाव यहेसत्तमाए' ॥
एव सोहम्मे कप्पे जाव' ईसीपवभारा पुढवी—एते सव्वे वि असखेज्जइभागं
फुसति । सेसा पडिसेहियव्वा ।

१५३. एव ग्रधम्मत्यिकाए, एवं लोयाकासे वि ।

### संगहरणी-गाहा

# तइयं सतं

### पढमो उद्देसो

### संगहली-गाहा

- १. केरिसविउव्वणा २. चमर ३. किरिय ४,५. जाणित्य ६ नगर ७ पाना य।
- =. ग्रहिवइ e. इदिय १०. परिसा, तितयम्मि सए दमुद्देगा ॥१॥

#### उबतेब-पर्व

- तेण कालेण तेण समएणं मोया नाम नयरी होत्था— वण्णय्रो ।।
- रे तीमे ण मोयाए नयरीए वहिया उत्तरपुरित्यमे दिसीभागे नदणे नाम चेउए हीत्या-वण्णम्रो'॥
- ३. 'तेण कालेण तेण समएण' सामी समोसडे। परिसा निग्गच्छ, परिगया परिसा ॥

## रेवविकुटवर्गा-पर्व

4. तेण कालेण तेण समएण समणस्य भगवस्रो महावीरस्य दोच्ये स्रतेषामी स्रित्मभूई नाम अणगारे गोवमे गोत्तेण सत्तुस्तेहे जाव' पञ्जुतानमार्थे एव ववाति—चमरे ण भते ! स्रमुरिदे अमुररावा केमहिन्द्रीए'? केमहास्त्रीए ? केमहास्त्री ? केमहा

गोर्वमा । वमरे ण असुरिदे अमुरराया महिन्द्रीए,' •महारही ए, महाय ने, महायमे, महायोक्ते ॰, महाणुभागे । से पा तत्व वीसीसाए भयताया-सम्बन्द्रसम्मा, चडनद्वीए सामाणियसाहर्सीण, नायसीसाए तायसीसमाण ,

र देशी। ६. नेमहर्द्वीए (६. न)। र जोश्युक्त १। ५. नवयात्र—मीरहरीत्रार महारम्स्य । र जोश्युक्त १००० ।

ह अपन १ (४, ४, स. न) । ह अ (१) ।

र भ•१६,६०१ ६ सन्याल- समानारण शर्मान्य । ६० सन्याल- समानारण शर्मान्य ।

- जाव' महाणुभागात्र्यो'। तात्र्यो णं तत्थ साण-साण भवणाण, साण-साण सामाणिय-साहस्सीण, साण-साण महत्तरियाण', साण-साण परिसाण जाव' एमहिड्ढीयात्र्यो । ऋण्णं जहा लोगपालाण अपरिसेस ।
- द सेवं भते ! सेव भते <sup>।</sup> ति भगव दोच्चे 'गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमसित्ता जेणेव तच्चे गोयमे वायुभूती अणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तच्च गोयम वायुभूति अणगार एव वदासि—एव खलु गोयमा ! चमरे अमुरिदे असुरराया एमहिड्ढीए त चेव एव सव्व अपुदुवागरण नेयव्व अपरिमेसिय' जाव' अग्गमहिसीण वत्तव्वया समत्ता ।
  - ह. तेण से तच्चे गोयमे वायुभूती अणगारे दोच्चस्स गोयमस्स अग्गिभूतिस्स अणगारस्स एवमाइक्खमाणस्स भासमाणस्स पण्णवेमाणस्स परूवेमाणस्स एयमह नो सद्दृह्द नो पित्तयइ नो रोएइ, एयमह असद्दृहमाणे अपित्तयमाणे अरोएमाणे उट्टाए उद्धेइ, उट्टेता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ जाव पज्जुवासमाणे एव वयासी—एव खलु भते । दोच्चे गोयमे अग्गिभूई अणगारे मम एवमाइक्खइ भागद पण्णवेद परूवेइ—एव खलु गोयमा । चमरे असुरिदे असुरराया महिड्ढीए जाव महाणुभागे । से ण तत्य चोत्तीसाए भवणावाससयसहस्साण त चेव सब्ब अपिरमेम भाणियव्य जाव अग्गिमहिसीण वत्तव्यया समत्ता ।
  - १० ने रहमेय भते ! एव ?
    - गोयमादि! समणे भगव महावीरे तच्च गोयम वायुभूति अणगार एव वयासी—
      ज ण गोयमा ' तव दोन्ने गोयमे ग्राग्मिभूई ग्रणगारे एवमाइक्खइ भासइ पण्णवेइ
      पन्नेड—एव रातु गोयमा ! चमरे असुरिदे असुरराया महिड्ढीए त चेव सन्व
      वाद' ग्रग्मित्मिओ। मच्चे ण एसमट्ठे। अह पि ण गोयमा! एवमाइक्खामि
      भार्मान पण्णोमि पल्वेमि-एव रालु गोयमा! चमरे ग्रसुरिदे असुरराया
      माट्ट्डीण' त चेव जाव' अग्मिहिसीग्रो। 'सच्चे ण एसमट्ठे''।

- ११. नेवं भते । नेव भते ! ति तच्चे गोयमे वायुभूई ग्रणगारे समण भगव महाबीर वंदइ नमसइ, विद्ताा नमिसत्ता जेणेव दोच्चे गोयमे ग्रिग्मिभूई ग्रणगारे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता दोच्च गोयम ग्रिग्मिभूइ ग्रणगार वदइ नममइ. विदत्ता नमिसत्ता एयमह सम्म विणएण भुज्जो-भुज्जो खामेउ ।।
- १२. 'तए ण से तच्चे गोयमे वायुभूति अणगारे दोच्चे ण गोयमेण अग्गिभृतिणा अणगारेण मिद्ध जेणेव समणे भगव महाबीरे तेणेव उवागच्छर जाव' पञ्जुवासमाणे एव वयासी"—जड ण भते ! चमरे असुरिंदे असुरराया एमहिङ्छीए जाव' एवतिय च ण पभू विकुव्वित्तए, वली ण भते ! वररोयणिदे वररोयणराया केमहिङ्छीए ? जाव' केवरय च ण पभू विकुव्वित्तए ?

'गोयमा ! वली ण वडरोयणिदे वइरोयणराया महिड्टीए जाव' महाणुनागे। जहा चमरम्स तहा बिलस्म वि नेयव्व, नवर—सातिरेग केवलकप्प वयुद्दीव दीव भाणियव्व, मेस त चेव निरवसेस नेयव्व, नवर—नाणत्त जाणियव्व भवणेहि सामाणिएहि य''।।

मारो विहरति । सं चटानामए एव बहा चमरस्य तहा प्रतिस्य वि नेवध्यः वयर-मानिरेग केन्द्र रूप उनुहोर भाष्ट्रियम सम त चेत्र निरवनेम नेमन्त्र, नगर-नामन जामियन भागीति मामानिएति (त); गोयमा । जाब गहिङ्ग्रीए (४) ने ए तस्य नीमाए - भवणा समयनगरम्भाण -नामाणवगार्ग्नीण ऐम उटा अमसम, नवर—चङ्गा सदीम् असमाधिसमञ् स्मीत् । लेगि पाता मुनमती (स्टर्) ने बहानामण एर नहां सम्बन्धः २ हर---मार्देग अपूर्णेप बाद व्यवसाय मन्त्रमः रिचीत् इसैत् इसे उत्तर विवत् बाद १४३५ ो स्वति या (४), पीयमा । यात्र महिः इंडेल्ड्स न प रत्य हैमाल् भ एत्याहरू न क्लामाणु अदीयु य महत्र त्यान वेष नेन इष्टा अम्बन्द, नघटन ५ इष्ट इर्देख म्हान्त्रपटेम्महर्गनीयः चलेल व राव सबनारिकानुन्यकाने स्तारात्र्यकार बुब्दरम्, अबर स्पादरक र ४ । अपने बार्ट्स

<sup>\$ 40 81801</sup> 

२० तंतेत से दोची योतमे अस्तिभूती अस्तारे पत्नेत्र वीतमेस् आयुभूडणा अन्यादेस् एतमदु गम्म विष्णप्स भुज्यो-भुज्यो सामिष् गगरी उद्घाए उद्देड, उद्देश तक्तेस योतमेय यायुम्तिसा अस्तारेस मांद्र असेय सम्मे भगत महातीरे तेमीच उत्तरक्दड, उचाम-ब्रिश मना भगत महातीर वहद नमन्द्र, पदिश नमस्ति एवं यसमि (क. ता), अर बरसार्श नृतीवी योतमो वर्तो तेन पर्वता सा ममीनीना न स्टाते।

<sup>1</sup> सद देवर व

A 40 3161

र सब अहर।

गोराना <sup>1</sup> इती द्वारोपायदे दश्चेरपायपा निर्देशेष् तय तत्व तीनाष् भवतावातन पानश्त्वाय महीष् नामापाद पायनीता भेष (य दश्यत्न, नार—प्राप्त महीता पानल त्दरणहरू त्या उत्तेश सह भूदर

 $\tilde{\xi}^{-1}($ 

१३ सेव भते ? सेव भते ! त्ति तच्चे गोयमे 'वायुभूई अणगारे समण भगव महावीरं वदित नमसित, विदत्ता नमसित्ता णच्चासण्णे' णातिदूरे सुस्सूसमाणे णमसमाणे अभिमुहे विणएण पजलियडें "पञ्जुवासइ" ।।

१४. तते ण से दोच्चे गोयमे अग्गिभूई अणगारे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता एव वयासी—जइ ण भते ! वली वइरोयणिदे वइरोयणराया एमिहिड्डोए जाव' एवितय च ण पभू विकुव्वित्तए, धरणे ण भते ! नागकुमारिदे नागकुमारराया केमिहिड्डोए ? जाव'केवइय च ण पभू विकुव्वित्तए ?

गायमा ! घरणे ण नागकुमारिदे नागकुमारराया महिड्ढीए जान' महाणुभागे । से ण तत्य चोयालीसाए भवणावाससयसहस्साण, छण्ह सामाणियसाहस्सीण, तायत्तीसाए तावत्तीसगाण, चण्ह लोगपालाण, छण्ह अगमहिसीण सपरिवाराण, तिण्ह परिसाण, सत्तण्ह अणियाण, सत्तण्ह अणियाहिवईण, चउव्वीसाए आयरक्तदेवसाहस्सीण अण्णेसि, च जाव' विहरइ । एवितय च ण पभू विउव्वित्तए । मे जहानामए जुवती जुवाणे जाव' पभू केवलकप्प जबुद्दीव दीव जाव तिरिय सर्वेद्र वहाँह नागकुमारीह जाव विकुव्विस्सित वा ।

मानाणिया तावत्तीस-लोगपालग्गमहिसीय्रो य तहेव जहा चमरस्स, नवर— गरेग्ग्ये दीव-ममुद्दे भाणियव्वे ॥

१४ एम जाव थिणयमुमारा, वाणमतरा, जोईसिया वि, नवर—दाहिणिल्ले सब्बे अभिभूई पुच्छइ, उत्तरित्ते सब्वे वायुभूई पुच्छइ।।

१६ भनेति । भगव दोच्चे गोयमे प्रिगिभूई प्रणगारे समण भगव महावीरं वदइ नगगद, वदित्ता नमंगित्ता एव वयासी—जइ ण भते । जोइसिंदे जोइसराया एमहिन्द्रीए जाव'' एवतिय च ण पभू विकुव्वित्तए, सक्के ण भते । देविदे देवराया हमहिन्द्रीए ' जाव'' केनितय च ण पभू विकुव्वित्तए ? गोयमा । सक्ते ण देविदे देवराया महिड्टीण जाव' महाणुभागे । ने णं यत्तीमाण विमाणावासमयमहस्साण, चउरासीए' मामाणियसाहस्सीणं, ' तायत्तीसाण तावती-सगाण, चउण्ह लोगपालाण अट्टणह प्रगमहिसीणं मपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं मत्तण्हं अणियाणं, सत्तण्हं अणियाहिवर्डण , चउण्हं चउरामीण आयरकवसाहस्मीणं, अण्योंम च जाव' विहरड । एमहिड्डण जाव' एवितय च णं पभू विगुव्वित्तण, एवं जहेव' चमरस्म तहेव भाणियव्व, नवर—दो हेवलक्ष्णे जयुद्दीवे दीथे, अवनेम तं चेव ।

एत ण गोयमा ! सनकस्स देविदस्म देवरण्णो इमेयाच्ये विसए यिसयमेत्ते\* बुउए, नो चेव ण सपत्तीए विकुब्विसु वा विकुब्वित वा विकुब्यिस्मित वा ॥

१७. जद णं भंते ! सनके देविदे देवराया एमहिड्छीए जाय' एवतिय न ण पम् विकृत्वित्तए, एव खलु देवाणुष्पियाण अतेवामि तीमए नाम अणगारे पगरभद्रए, जैपगरज्वनते पगरप्यणुकोहमाणमायालोभे मिडमहवसपन्ने अत्तीणे विणीए व्हिछ्हेण अणिस्पित्तेण तवोकम्मेण अप्पाण भावेमाणे वहपरिपुण्णाद अह संवच्छराउ सामण्णपरियाग पाडणित्ता, मानियाए' नतहणाए अनाण भूनेता, माहु भत्तार् अणमणाए हेदेता आलोउम-परिपक्ते समाहिपत्ते कालमाने कान किच्या सीत्मेण कप्पे समस्त विमाणीन जवधायसभाए देवसर्यणप्रजिम देवद्यतिष् अगुत्तम्म असरोज्जदभागमेत्तीए, योगात्णाए सनकस्म देविदस्म देवदण्यो सामा-पियदेवताए जवण्ये।

तण्ण तीमण् देवे अहुगोवरण्णमेत्ते समाणे पत्तविहाण् परवर्ताण् परवित्तवारः । गन्छद् [त जहा—आहारपरवर्ताण्, सर्गरपरवर्ताण, उदिवपरवर्ताण, याजापाणु-परवर्ताण्, भागा-मणपरवर्ताण्॥]

तम् भ न नीमय देव भवविद्याम् पञ्जलीम् पञ्जलिया ।" गत्र समाण सामाणिय-परिमाववश्यया देवा करयलपरिमहित्य दमनट निरमायन मःचम् सञ्जल रुद्द नम्म विजाम्म बद्धावित बद्धावित्ता एव वयानी -सरो भ स्वान्।प्यान्तः

के अरु शहर

र प्रशासीकि (१, ४१, म) ।

३ पर वरक्य-मध्यक्तात्मीम् अस्य ४३५४।

र सं**क**ादा

र नव शहर

<sup>1</sup> c-212 . m 2

८ धरसकेल (म. न) ।

E. 40 3161

८ यह राज्यात्म । सर्व विकास

१० मानिय (म. र) र

हो. ज्यास्थान-हर, रो, वनगरनायके

नात् विश

१२ व्यानाम (१५)

द्यः रहेर्गानकोत्राक्ष्याका रहा र दर्

देव राज्यानार । या यो र

दिन्वा देविड्ढी दिन्वा देवज्जुई दिन्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए। जारिसिया' ण देवाणुप्पिएहि दिन्वा देविड्ढी दिन्वा देवज्जुई दिन्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए, तारिसिया ण सक्केण वि देविदेण देवरण्णा दिन्वा देविड्ढी जाव अभिसमण्णागए। जारिसिया णं सक्केण देविदेण देवरण्णा दिन्वा देविड्ढी जाव अभिसमण्णागए। जारिसिया णं देवाणुष्पिएहि दिन्वा देविड्ढी जाव अभिसमण्णागए।

से ण भते। तीसए देवे केमहिड्ढीए जाव केवितय च ण पभू विकुव्वित्तए ? गोयमा । मिह्डढीए जाव महाणुभागे। से ण तत्थ सयस्स विमाणस्स, चडण्ह सामाणियसाहस्सीण, चडण्ह अगमिहसीणं सपिरवाराण, तिण्ह पिरसाण, सत्तण्ह अणियाण, सत्तण्ह अणियाण, सेविह्नईणं, सोलसण्ह आयरक्खदेव-साहस्सीण, अण्णेसि च वहूण वेमाणियाण देवाण, देवीण य जाव विहर । एमिह्ड्डीए जाव एवितय च णं पभू विकुव्वित्तए। से जहानामए जुवती जुवाण हत्थेण हत्थे गेण्हेज्जा, जहेव सक्सस्स तहेव जाव एस ण गोयमा । तीसयस्स देवस्स अयमेयाक्ष्वे विसए विसथमेत्ते बुइए, णो चेव ण सपत्तीए विकुव्वित्तु वा विकुव्वित वा विकुव्विस्सित वा ॥

१८ जद ण भते । तीसए देवे महिड्ढीए जाव' एवइय च ण पभू विकुव्वित्तए, निक्तस्स ण भते । देविदस्स देवरण्णो अवसेसा सामाणिया देवा केमहिड्ढीया ? तट्टेन सन्व जाव' एस ण गोयमा । सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो एगमेगस्स सामाणियस्स देवस्स इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए, नो चेव ण सपत्तीए विकुट्विस वा विकुट्विस वा।

तावत्तीसय—गोगपालगमहिसी ण जहेव' चमरस्स, नवर—दो केवलकप्पे जर्ज्दीये दीये, प्रण्ण त चेव ॥

- १६ मेत्र भने <sup>।</sup> नेत्रं भने <sup>।</sup> ति दोच्चे गोयमे जाव<sup>।</sup> विहरइ ॥
- २० भतेति ! भगव तच्चे गोयमे वायुभूई श्रणगारे समण भगवे महाबीर वदइ नमनः, विदत्ता नमसित्ता • एव वदासी—जइ ण भते ! सक्ते देविदे देवराया

।इय नत (पडनो उहेनो) महिरुढीए जाप' एवडय च पं पम् विकृष्टिमाए, उँमाणे प भते ! देशिदे देवराया केमहिट्डीए ?ाप्व तहेव', नवर—साहिए दोः केवलकषे प्रयुद्धेवे दीवे, अपसेन नहेव ॥ २१. जद ण भते ! र्रमाणे' देविदे देवराया एमहिङ्टीए जाय' एवतिय च ण पभ विकृत्वित्तए, एव रानु देवाण्ष्यियाण अनेवासी कृददनपुते नाम अणगारे पर्गति-भद्रम् जावः विणीएः प्रदुमप्रदुमेण प्रणिक्तिनेण, पारणए आयवित्वपित्मित्र तवीकर्मण उद्द बाह्ययो पिनिन्भय-पिन्भिय मुराभिमुहे याबावणनुमीए आयावेमाणे बहुपडिपुण्ये छम्माने सामण्यपरियाग पाउणिला, अद्धमानियाए मलेहणाए अत्ताण भरेनता.' तीम भनाड यणमणाए छेदेता यालंदिय-पडिस्सते समाहिपत्त कानमाने काल किच्चा उंमार्ग कर्षा संयोग विमार्गाम उववायसभाए देवसर्वाणक्यमि देवदूरतरिए प्रगुतस्य अस्पेज्यद्रभागमेतीए आंगाह्याए देनायस्य देविदस्त देवरण्यो सामाणियदेवनाए इववण्ये । जा तीनए उत्तरवदा' गर्चेप अपरिनेमा कुरदत्तपुत्ते वि नवर-नातिरेगे दो केरपारपो अबुईवे होंगे, अपनेम त नेव । एव नामाणिय-ताबनीनग-लोगपाल-प्रग्नमहिनीण बार्ब एन गरीयमा । खाणस्य देविदस्य देवरण्यो एगमेगाए ग्रम्पमहिनीए देवीए अवसेवास्थे निसल् विसयः मेने बुटए, मो चेव ष गपतीए विद्वितियु ता विद्वानि ता विद्वितिस्थित ता। इर. एवं संपर्तारे वि," नार चनारि रेनकाले अवृति दीने, प्रदूतर च भ निरियमग्रीको । एव" मामाजिय-तावसीसमन्यांगयात जगमित्यील" । प्रगरीको दीव-समुद्दे सहये

रूप प्रवृत्ति स्वानुकारे वृत्तीन्त्रायम्य भारति ह र्षे भग ने। १६ । ायारिया भी स्मी रेलार चलराई स्टान के, अब शहर । - अवस्तिविद्यार प्राथ्यानकि , क्लिक्टिन्सी ६ वंबले(ध)। the state of the state of the state र निक शहर को वार सम्बद्धा दलान (हा. 2 30 313 2 1 The same of a constitution of the same ५ भोडला (४ ४, मो, म.रेला (४, म) ।

विद्यानित, नगहुमारायी प्रारद्धा" दर्नार ता तोगपाता" नन्ने वि प्रयोगीत वीक

ATTEMPT ATT PART उ सक अध्या यह रहे हे हर नहीं है। वह # 1074 132 j z E ## 713-, 1 \$ 400 21 25 3

गम्हे पिक्नानि ॥

to He situa 秦山、杨树、李叶树。 \$ \* 40 217 23

२३. एव माहिदे वि, नवर—सातिरेगे चतारि केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे ।
एव वभलोए वि, नवर—श्रट्ठ केवलकप्पे ।
एव लतए वि, नवर—सातिरेगे श्रट्ठ केवलकप्पे ।
महासुके सोलस केवलकप्पे । सहस्सारे सातिरेगे सोलस ।
एव पाणए वि, नवर—सातिरेगे वक्तीम केवलकप्पे जनवीवे दीवे व

एव अच्चुए वि, नवर—सातिरेगे वत्तीस केवलकप्पे जबुद्दीवे दीवे, भ्रण्ण त चेव ।। २४ सेव भते । सेव भते ! ति तच्चे गोयमे वायुभूई अणगारे समण भगव महावीर वदइ नमसइ जाव' विहरइ ।।

#### तामिलहस ईसाणिद-पदं

- २५ तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कयाइ मोयाओं नयरीओ नदणाओं चेइयाओं पिटिनियसमइ, पिडिनियसमित्ता विहया जणवयिवहार विहरइ।।
- २६ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नगरे होत्था-वण्णश्रो' जाव' परिसा पज्जुवासइ ॥
- २७ तेण कानेण तेण समएण ईसाणे देविदे देवराया' ईसाणे कप्पे ईसाणवडेसए विमाणे जहेव रायप्परेणइन्जे जाव' दिव्व देविड्हिं दिव्वं देवजुति दिव्व देवाणुभागं दिव्व वर्तागद्वद्व नट्टविहि उवदिसत्ता जाव जामेव दिसि पाउव्भूए, तामेव दिसि पडिगए।
- २ त. भनेति । भगव गोयमे ममण भगव महावीर वदइ नमसइ, विद्या नमसिता।
  एव वदानी श्रहो ण भने । ईसाणे देविदे देवराया महिड्ढीए जाव' महाणुभागे।
  देमागरम ण भने । मा दिव्या देविड्ढी दिव्या देवज्जुती दिव्वे देवाणुभागे किह गने १ किह श्रणुपिदद्वे १ गोयमा । मरीर गने, मरीर श्रणुपिद्वे ॥
- २६ में ने पर्नेण भने । एव वृच्चउ—मरीर गते । सरीर अणुपिबहे ? गोपमा । में जहानामण क्ञागारमाला सिया दुहुओं लिला गुत्ता गुत्तदुवारा विकास जिवासनभारा । तीमें ण •क्ष्यगारमालाए अदूरसामते, एत्थ ण महेगे क्षरमभ्दे एग मह अञ्चवद्वाग वा वामवद्वाग वा महावाय वा एज्जमाण

पानति, पानित्ताः तः कूटागारमातः स्रतो स्रणुपविनित्ताः णः चिट्टः । ने नेगट्टेणः गोयमाः । एव वच्चति—सरोर गते, सरीर स्रणपिद्दे । ।

- ३०. ईसाणेग भते । देविदेण देवरण्णा मा दिव्या देविद्देश दिव्या देविद्देश दिव्या देविद्देश दिव्या देविद्देश दिव्या देविद्देश देविप्या महे देविप्या पत्ते ? किण्णा पत्ते ? किण्णा पत्ते ? किण्णा प्रिमिमण्यामण् ? कि या प्रामि पुल्यभवे ? किनामण् वा ? किया देव्या ? कि या भीत्या ? कि या किन्या ? किया मायित्ता ? किन्य तहात्व्याम समयत्य या माहणस्य या प्रतिण् एगमवि प्रारिय विस्मय मुवयण मोच्या निसम्म ? ज ग ईमाणेण देविदेण देवरण्या मा दिव्या देविद्देश दिव्या देविद्युश दिव्या देविद्युश दिव्या देविद्युश विष्या मानिस्माण्यामण्
- ३१- एव चनु गोयमा । नेण कानेण नेण समएण उद्देव वबुद्दीवे दीवे भारते वाने नामनित्ती नाम नवरो होत्या - वण्ययो ॥
- ३२ तन्य ण नामितनीए नयरीए तामिती नाम मोरियपुत्त गाहापर्व हीन्या—यर्दे दिने जाप बहुत्रवस्म अपरिभूए याचि हीत्या ॥

न तार तात्र वित्त तिर्घणेण । इंडानि जारः सनीय-शनीर समियन्द्रानि, जारः च ने विन-मानि-नियम-स्थान-विज्यासम्बद्धाः योजनि षरियणाः सरस्रोदः सम्माणदः राज्यात स्थाने देशप दिणण्य स्थाप्य प्राप्तु सन्दरः । वर्षा स्थेतः हः र प्राप्तानसम्बद्धाः प्राप्तीण पात्रः विद्वास्य सर्वे सत्स्मरान्यस्य दि १४४ नेद्रशाः

- रे, महरूबर्ग । अस्ति । अस्ति
- ्षाहित्वस्य स्थान
- २ पर प्रिकृतिक च्या प्रकार स्थापन स्थापन स्थापन
- र भौदास १३ च्या १३ वर्षा सम्बद्धाः १ वर्षा १३ व
- 一世を子になる。 「これを発表してはる事」
- 第一天都是 man ma m 27 27 对在30 7 26 2 26 2 28 2 28 2 28 2

and the control of th

जलते सयमेव दारुमय पडिग्गहग' करेत्ता विउल 'ग्रसण-पाण-खाइम-साइमं' उवक्खडावेत्ता, मित्त-नाइ नियग-सयण',-सविध-परियण ग्रामतेत्ता, त मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवधि-परियण विउलेणं ग्रसण-पाण-'खाइम-साइमेणं' वत्थ-गध-मल्लालकारेण य सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता, तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-सयण-सविध-परियणस्स पुरस्रो जेट्टपुत्त कुट्वे' ठावेत्ता, त मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परियण जेट्टपुत्त च म्रापुच्छिता, सयमेव दारुमय पडिग्गहग गहाय मुडे भवित्ता पाणामाए' पव्वज्जाए पव्वइत्तए । पव्वइए वि य ण समाण इम एयारूवं अभिग्गह अभिगिण्हिस्सामि—कप्पइ मे जावज्जीवाए छट्ठछट्ठेण अणिक्खित्तेण तवोकम्मेण उड्ढ बाहान्रो 'पगिजिभय-पगिजिभय'' सूराभिमुहस्स स्रायावणभूमीए स्राया-वेमाणस्स विहरित्तए, छट्टस्स वि य ण पारणयसि आयावणभूमीस्रो पच्चोरुभित्ता सयमेव दारुमय पडिग्गहग गहाय तामिलत्तीए नयरीए उच्च-नीय-मिज्भमाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडिता सुद्धोदण पडिग्गाहेता त तिस-त्तनखुत्तो उदएण पवलालेता तम्रो पच्छा म्राहार म्राहारित्तए ति कट्टु एवं सपेहेंद्र, सपेहेना करल पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्वियम्मि सूरे सहस्स-रिसिम्मि दिणयरे तेयसा जलते सयमेय दारुमय पडिग्गहग करेइ, करेत्ता विउलं ग्रसण-पाण-गाइम-साइम उवक्लडावेइ, उवक्लडावेत्ता ततो पच्छा ण्हाए कयव-निकम्मे कयको उय-मगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइं मगल्लाइ वत्थाइ पवर परिहिए स्रप्पमहम्घाभरणालकियसरीरे" भोयणवेलाए भोयणमंडवसि सुहासण-वरगा तेण' मित्त-नाड-नियग-सयण-सवधि-परिजणेण सिद्ध त विउल ग्रसण-पाग-गाइम-माइम स्रामादेमाणे वीसादेमाणे परिभाएमाणे परिभुजेमाणे विहरइ। जिमियभृतुनरागण वि य ण समाणे ग्रायते चोक्ले परमसुइब्भूए त मित्त"-●नाइ-नियग-मयण-मयधि-परियण विउनेण ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्य-गध-मन्त्रालकारेण य सरकारेइ सम्माणेइ, तस्सेव मित्त-नाइ "-●नियग-सयण-सविध " परिराणस्य पुरुषो जेटुपुत्त कुटुवे ठावेद, ठावेत्ता त मित्त-नाइ<sup>१५</sup>-®नियग-सयण- नविन-१पियण जेट्ठपुत्त च प्रापुच्छर्, त्रापुच्छित्ता मुद्रे भिन्ता पाणामाए पत्र्वजाए पव्यरण् । पव्यदण् वि य ण नमाणे रम एयास्त्र प्रिभिग्त् प्रिमिण्त्र —कप्पर् मे जावज्जीवाए छट्ठछ्ट्रेण जाव ब्राह्मरित्तए ति हृद्द्र रम एयास्य प्रिभिगह्र प्रभिगिष्ट्ना जावज्जीवाए छट्ठछ्ट्रेण प्रणिभिगत्तेण नवोबस्मेन उर्द्र बाह्मग्रो पिनिभय-पिनिभय न्रासिमुहे ब्रायायनभूगीए ष्रायानेमाणे विह्रद्र । छट्टम्स वि य ण पारणयिन ब्रायानणभूमीग्रो पच्चानभर्दे, पच्चोगिभन्ता नयमेन दास्त्रय पिनिमह्म गह्मा नामिनिनाण् नयरीण् उच्च-नीय-मिन्सनाः कुलाइ परसमुदाणस्य भिवनायरियाण् अउद्ध, ब्रिटिना मुद्दोयण पिनिमानेद्र, पदिनाहेता विमनानुनी उद्देण पन्दानिद्र, पवनानेना तथी पच्छा ब्राह्म ब्राह्मरेट ॥

वेश में केणहुँण भते ! एवं बुच्चउ—पाणामा पद्मज्ञा ? गोत्रमा ! पाणामाए ण पद्मज्ञाए पद्मउए समाणे ज पत्म पाया : उद वा सद पा एइ वा सिय वा वेसमण वा अञ्ज वा कोहिकिरिय' वा राय वा' "उंसर वा सत्त्वर वा माउदिय वा कोड्विय वा उद्यावा सिंह नेणाय : वा सत्यवाद' पा काक वा साण वा पाण' वा : उच्च पास इ उच्च पणास हरेड, तीय पास द नीय पणास हरेड ज प्रदा पास इत्यस तहा पणास करेड । ते तेणहुँण गोयमा ! एव पुष्पद पाणामा पत्रव्या ॥

३५. तए श ने तामतो मोन्यपुत्ते तेण और तिश विषुत्रेण प्रयत्तेण प्रमादिएण यानत्त्रोक्तमेण मुक्ते लुक्ते "निम्मने प्राद्ध-अम्मायगद्ध विकित्याभूए विकेश धर्मामनए जाए याचि होत्या ।

३६ तए ण नस्म नामितिस्स बालतविस्तस्स अराया ह्याउ पुरारनापरतकात-समर्थान अञ्चित्राणित्य आगरमाणस्य उभेषान्य अञ्चात्यएं भवितए पतिए पति मणोगत् सरणे समुष्यित्या -ए. अत्यु अट उभेष प्रोरोत्य विष्टुंत्यः भयनेण पमहिएण कः नाणेण स्थित धस्तेण मगरोत सम्बर्गाण्य ४ उद्योग उपनेण उत्योग महायभागेण त्योगस्थित सुवहेत्युक्त आयः धमणित ए पाए, त प्रत्यित्याः से उद्योग सम्बर्ध सीरिए पुरिनकागरस्य स्वर्णा से स्य

कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरिसिम्मि दिणयरे तेयसा जलते तामिनत्तीए नगरीए दिद्वाभट्ठे य पासडत्थे य गिहत्थे य पुव्वसगितिए य' पिरयायसगितिए य आपुच्छिता तामिनतीए नगरीए मज्भमज्भेण निगाच्छिता पादुग'-कुडिय-मादीय उवगरण दारुमय च पिडग्गहग एगते एडिता तामिनतीए नगरीए उत्तरपुरित्थमे दिसिभाए णियत्तिणय-मडल ग्रालिहिता' सलेहणा भूसणा भूसियस्स भत्तपाणपिडयाइिक्खयस्स पाग्रोवगयस्स काल ग्रणवकखमाणस्स विहरित्तए ति कट्टु एव सपेहेइ, सपेहेता कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरिसिम्मि दिणयरे तेयसा जलते' तामिनतीए नगरीए दिद्वाभट्ठे य पासडत्थे य गिहत्थे य पुव्वसगितिए य परियायसगितिए य ग्रापुच्छइ, म्रापुच्छिता तामिनतीए नयरीए मज्भमज्भेण निग्गच्छइ, निग्गच्छिता पादुग-कुडिय-मादीय जवगरण दारुमय च पिडग्गहग एगते एडेइ, एडेता तामिनतीए नगरीए उत्तरपुरित्थमे दिसिभाए णियत्तिणय-मडल ग्रालिहइ, ग्रालिहित्तां सलेहणाभूसणाभूसिए भत्तपाणपिडयाइिवखए पाग्रोवगमण निवण्णे।।

सलहणास्तिणास्तिए अस्तिपाणपाडियाद्दावलए पात्रावगमण निवणण ।।

वे तेण कालण तेण समएण विलच्चा रायहाणी ग्रणिया ग्रपुरोहिया या वि होत्या ।।

ति ति कालण तेण समएण विलच्चा रायहाणी ग्रणिया ग्रपुरोहिया य देवीग्रो य तामिल वालनविस्स ग्रोहिणा ग्राभोएति, ग्राभोएता ग्रण्णमण्ण सद्दावित, सद्दावेता एव वयासि—एव सत्तु देवाणुष्पिया । विलच्चा रायहाणी अणिदा ग्रपुरोहिया, ग्रम्हे य ण देवाणुष्पिया । उदाहीणा इदाहिट्ठिया इदाहीणक्ज्जा, ग्रय च ण देवाणुष्पया । तामिला वालतवस्सी तामितित्तीए नगरीए विहया उत्तरपुरित्थमे दिनिभागे नियत्तिणय-मटल ग्राविहित्ता सलेहणासूसणासूसिए भत्तपाणपिडिया- इतिन्यण पात्रोवगमण निवण्णे, त सेय खलु देवाणुष्पिया । ग्रमह तामिल वालाविम्स विलच्चाए रायहाणीए ठितिपकष्प पकरावेत्तए ति कट्टु ग्रण्ण- मण्णम्स ग्रीतिए एयमह पिटमुणेति, पिडसुणेत्ता विलच्चाए रायहाणीए भञ्चनभ्रेत्र निगण्चित्ता वेविव्यममुग्घाएण समोहण्णति, समोहणित्ता जाव उत्तर्वाद्दात्र रागद विद्व्यति, विकुव्वित्ता ताए उविकट्ठाए तुरियाए वालाप निण्ण प्रायहाण छेवाण मीहाण सिग्चाण 'उद्ध्याए दिव्वाए' देवगईए विराण निगण्च प्रायहाण छेवाण मीहाण सिग्चाण 'उद्ध्याए दिव्याए' देवगईए विराण निगण्च प्रायहाण दीव्याण मीहाण सिग्चाण 'विद्वयमाणा-वीईवयमाणा'

नेणेय नंबुद्दीय दीये नेणेय मारहे वाले नेणेय तामित्ती नगरी नेगेय तामित्री मीरियपुत्ते तेणेय उयागच्छित, जवागिच्छिता तामित्रिम यान्तयिस्मस्म अणि नपित्रिम नपित्रिम ठिच्चा दिव्य देविन्ति दिव्य देविन्ति। दिव्य देविन्ति तिन्ति। दिव्य वत्तीमितिवह नट्टविहि उवदंगेति, जवदेनता तामित्र यान्तिमा त्यापित्राहिण-पयाहिण करेति', करेना यदित नमसित, यदिना नमित्रिना एव वयामी—एव चलु देवाण्णिया । अम्हे विलय्यागयहाणीवन्यव्यया वहने अनुरमुणारा देवा य देविन्त्रो य देवाण्णिया वदानिन्त्रा । अम्हाण भगत्त देवय नेज्य १ पज्जुवानामो । अम्हाण देवाण्णिया । विलय्वा रायहाणी अणिदा अपुरोहिया, अम्हे य य देवाण्णिया । उदाहीणा उदाहिद्विया जवहिणक्रमा, त तुद्धे ण देवाण्णिया । वित्यय रायहाणि आदाह परियानह गुमरह, अट्ठ वधह, निदाण पक्रेन्ह, ठितिपक्रण पक्रेन्ह, तण ण तुद्धे समह उदा भविन्तव, तण ण तुद्धे समह प्रवाद्धे सम्बन्ति सम्बन्ति सम्बन्तव, तण प्रवाद्धे सम्बन्तव, तण प्रवाद्धे सम्बन्तव, तण प्रवाद्धे समह प्रवाद्धे सम्बन्तव, तण प्रवाद्धे सम्बन्ति सम

३६. तए ण में नामनी यानतवस्ती तेहि बित्तवनारायद्यागियत्ववागीत बर्गात समुर-गुमारेटि देवेहि देवीहि य एवं बन्ते नमाणे गयमद्व नी प्राडाऽ, ना परियानोड',

नुनिषीए मचिट्टउ ॥

'४०. तम् णं ते विनिध्वारायहाणियत्यव्यक्ता जहां 'पनुरक्तारा देश य 'रशियो य तामांत मीरिवपुत दोच्च पि तच्च पि ति एन्सी य्रायाद्वियान्यादिया गर्गत जाय' यहत् च ण देवाणित्या ! चित्रचना राजहां अचित्रा' "य्रपुराहिया, यहत च ण देवाणित्या ! चित्रचना राजहां या विनिध्या च नहीं पा देवानु लिया ! चित्रचन राजहां या यहत् परियाण्ड सुमर्ग यह ज्यार, नियाण पर्करह्न, जित्रप प्रकरह जाव दीचा विनन्त पि एव प्रने समापे "एवसह नो यहता हो परियाणेड वृत्रियोण सनिहर ॥

रक्ष नए ए ने बिल्वियास्पर्णियेत्व-त्या कर्य जस्युर्वासा रक्ष र देवीयो व नामनिका बात्र (बीस्थल) विवाध अन्यसामा अवस्थितिकासमाण आहेब दिन्न पालक्ष्त पालब दिनि परिवर्णाः

दर तेन हो न ने र नमपूर्ण देनारों है। यो रहे यपूर्वें ए पर विक्रिया म

- ४३. तए ण से तामली वालतवस्सी वहुपिडपुण्णाइ सिंहु वाससहस्साइ परियाग पाउ-णित्ता, दोमासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसित्ता, सवीस भत्तसय अणसणाए छेदित्ता कालकासे काल किच्चा ईसाणे कप्पे ईसाणवडेसए विमाणे उववायसभाए देवसय-णिज्जिस देवद्सतिरिए' अगुलस्स असखेज्जिइभागमेत्तीए श्रोगाहणाए ईसाणदेविद-विरहियकालसमयसि ईसाणदेविदत्ताए' उववण्णे ॥
- ४४. तए ण से ईसाणे देविदे देवराया अहुणोववण्णे पचिवहाए पज्जत्तीए पज्जित्तभाव गच्छइ, [त जहा—आहारपज्जतीए जाव' भासा-मणपज्जतीए] ।।
  - तए ण ते विलचचारायहाणिवत्थव्यया वहवे असुरकुमारा देवा य देवी ओ य तामिल वालतर्वास्स कालगत जाणित्ता, ईसाणे य कप्पे देविदत्ताए उववण्ण पासित्ता आसुरुता रहा कृविया चिडिकिया मिसिमिसेमाणा बिलचचाए रायहाणीए मरुभमरुभेण निग्गच्छित, निग्गच्छिता ताए उिक्कहुए जाव' जेणेव भारहे वासे जेणेव तामिलत्ती नयरी जेणेव तामिलस्स बालतविस्सस्स सरीरए तेणेव उवागच्छित, वामे पाए' सुवेण' वधित, तिक्खुत्तो मुहे निद्ठुहित', तामिलत्तीए नगरीए सिघाडग-तिग-चउक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसु 'आकड्ढ-विकड्ढि' करेमाणा, महया-महया सदेण उग्धोसेमाणा-उग्धोसेमाणा एव वयासि—केस' ण भो ने तामिली बालतवस्सी सयगिहयिलगे" पाणामाए पव्वरजाए पव्यइए किम ण ने ईमाणे कप्पे ईसाणे देविदे देवराया नित कट्टु तामिलस्स बालतव-मिसस सरीरय हीलित' निदित्त खिसित्त गरहित अवमण्णित तज्जेति तालेति परिवहेति पव्यहेति, आकड्ढ-विकड्ढि करेति, हीलेत्ता' •िनिदत्ता खिसित्ता गरित्ता अवमण्णेता तज्जेता तालेत्ता परिवहेत्ता अवमण्णेता तज्जेता तालेता परिवहेत्ता पव्यहेता, आकड्ढ-विकड्ढि करेति, हीलेत्ता' आकड्ढ-विकड्ढि करेता एगते एउति, एडिता जामेव दिसि पाउव्भया तामेव दिसि पडिगया।।
  - ४६ ता ण ते '' ईमाणकप्पवासी' वहवे वेमाणिया देवा य देवीग्रो य विल्वंचारायहाणिवत्थवार्णात वहाँ समुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य तामिलस्स वालतवस्सिस्स
    निराय तीलिजनगण निविजनगण •िपिसिज्जमाण गरिहज्जमाण अवमिणजनगण निजजनगण तालिज्जमाण परिवहिज्जमाणं पव्यहिज्जमाण आकड्ढ-

विकाद्ध कीरमाण पासति, पानित्ता आमुक्ता' जाव' मिनिमिनेमाणा जेणेय ईमाणे देविदे देवराया तेणेव उवागच्छिति, उवागच्छिता कर्यनपरिगिहिय दमनह सिरमायत्त मन्थए अजित कट्टु जएण विजएण बढावेति, बद्धावेत्ता एव वयागी— एव त्वलु देवाणुष्पिया । विनिचनारायहाणिवत्थब्बया बहुने अमुरकुमारा देवा य देवीओ य देवाणुष्पए कानगए जाणिता ईमाणे य कप्पे उदनाए उपवण्णे पामेना आमुक्ता जाव एगने एउति, एउत्ता जामेव दिसि पाउक्सूया नामेव दिनि पिउगया ॥

- ४७ तए ण उँनाणे देविदे देवराया तेसि ईनाणकष्पवासीण बहुण नेमाणियाण देवाण य देवीण य प्रतिए एयमहु नोच्चा निमम्म श्रामुक्ने जाव' मिनिमिसेमाणं तत्येत्र संयोणज्ञवरणए तिविनय भिजीं निजले नाहुद्दु विल्वनारायहाणि श्रहे नपस्यि मप्जिदिसि समिभिनोएउ ॥
- ४८. तण् ण सा विल्वचा रायहाणी उँसाणेण दैविदेण दैवरण्या यहे सर्वा स्व सप्यिदिति
  समितिते उया समाणी तेण दिव्यप्यभावेण उत्तातक्ष्या मुम्युरक्ष्या छारियक्ष्म्या
  तत्तक्षेत्तकक्ष्म्या तत्ता समजोदक्ष्म्या जाया यावि होस्या ॥
- ४६. तए णं ते चित्त्वचारायहाणिवत्तव्यया बहुवे अनुरुकुमारा देवा य देवीस्रो य त वित्तवच' रायहाणि उगानव्भूय जाव' समजीऽब्यूच पासीत, पासिता भीसा तत्या' तसिया' उव्यिगा सजायभया सव्यक्षी समता सापापेति परिपायति, स्राधावेत्ता परिधावेत्ता स्रण्णमण्णस्य काय समतुरगमाणा-समतुरगमा या विद्वति ॥
- ५०. तम् ण ते चित्तननारायहाणिवत्यव्यया बहुरे असुरहुमारा देश च (शिष्ठा य देशण देविद देवराय परिहुविय जाणिता इमाणत्म दिवस्म दवरणा व दिव्य देशिह्द दिव्य देश्वाहु दिव्यं देशाणुमाग दिव्य तेग्वाह्म अन्तमाणा याच गर्गास्य मणिश्रीस दिव्या कर्यातपरिमाह्मि दमतः निरमायतः मल्यम् प्रजात गर्द्द जाएग विजाएग बद्धानित, बद्धानेता एव वयामी यदा । य देशा शिष्मित्र दिव्या देश्वाही । पदिव्या देश्वाही दिव्या देश्वाही । विद्या देश्वाही दिव्या देश्वाही । विद्या देश्वाही । विद्या देश्वाही दिव्या देश्वाही । व्याही या देशिहा । विद्या देश्वाही । विद्या देश्वाही । विद्या देशिहा । विद्या । विद्य

t- अनुस्ता (व, म) ।

न. नव देश्वर र

<sup>1. 40 41621</sup> 

८ विद्यास्य हा, इ, स. स. स) ।

A Mariant

द उद्देश (ग.स) ।

सन्यादको लेखन सम्बद्ध । वर्षको अपन्ति

भाजान द्वार स्वासी स्वास

स्य अंक प्राचनन द्विवद्वी राजि क्षेत्रपूर्ण अवस्य ।

to the description of the state

देवाणुष्पिया । खंतुमरिहिति' ण देवाणुष्पिया । णाइ भुज्जो एवं करणयाए ति कट्ट एयमद्रं सम्म विणएण भुज्जो-भुज्जो खामेति ॥

५१. तए णं से ईसाणे देविदे देवराया तेहि विलिचचारायहाणिवत्थव्वएहि वहूहि 
ग्रमुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य एयमहु सम्म विणएण भुज्जो-भुज्जो खामिते 
समाणे त दिव्व देविड्ड जाव तेयलेस्स पिडसाहरइ। तप्पिभिति च ण गोयमा । 
ते विलिचचारायहाणिवत्थव्वया वहवे ग्रमुरकुमारा देवा य देवीग्रो य ईसाण 
देविद देवराय ग्राडति •परियाणित सक्कारेति सम्माणेति कल्लाण मगल देवय 
विणएण चेइय ॰ पज्जुवासित, ईसाणस्स य देविदस्स देवरण्णो ग्राणा-उववाय- 
वयण-निद्देसे चिट्ठति।

एव सनु गोयमा । ईसाणेण देविदेण देवरण्णा सा दिन्दा देविड्ढी' •िदिन्दा देवज्जुई दिन्दे देवाणुभावे लद्धे पत्ते ॰ अभिसमण्णागए ॥

५२ ईसाणस्स भते ! देविदस्स देवरण्णो केवतिय काल ठिई पण्णता ? गोयमा ! सातिरेगाइ दो सागरोवमाइ ठिई पण्णता ॥

५३ ईसाणे ण भते । देविदे देवराया ताम्रो देवलोगाओ म्राउक्खएण भवक्खएणं ठिद्वलएण मणतर चय चइता । कहि गच्छिहिति ? किह उवविजिहिति ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्भिहिति । • वुज्भिहिति मुच्चिहिति सव्वदु-वराण । प्रत काहिति ।।

#### सवकीसार्ग-पदं

५४. नरहम्म ण नते । देविदम्म देवरण्णो विमाणेहितो ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो विमाणा देनि उच्चतरा चेव ईसि उन्नयतरा चेव ? ईसाणस्स वा देविदस्स देवरण्णो विमाणेहितो सक्करस देविदस्स देवरण्णो विमाणा ईसि णीयतरा चेव देनि निणानरा चेव ?

हना गोयमा ! नक्कन्स त नेव सब्व नेयब्व ॥

४५ ने केपट्टेग भने <sup>६</sup> एव वुच्चद—

गोयमा! ने जहानामए करयते सिया—देसे उच्चे, देसे उन्नए। देने णीए, देने निण्ये। से तेणहेण गोयमा! सबकस्स देविदस्स देवरण्यो जाव' र्जीन निण्येतरा चेव।।

४६. पभू ण भते । सक्के देविदे देवराया उँसाणस्म देविदस्म देवरण्यो प्रतिय पाउब्भवित्ताए ?

ह्ता पनू ॥

५० से भने ! कि ब्राह्ममाणे पभू ? ब्रणाहामाणे पभू ? गीयमा ! ब्राह्ममाणे पभू, नो ब्रणाटामाणे पभू ॥

४६ पभू ण भते । ईसाणे देविदे देवराया सर्वेतस्स देविदस्स देवराणो यतिय पाउदभवित्तम् ?

ह्ना पभु॥

४६ से भंते ! कि ब्राडामाणे पभू ? ब्रणाडामाणे पभू ? गोयमा ! ब्राडामाणे वि पभू, अणाडामाणे वि पभू ॥

६०. पम् ण भते । सक्ते देविदे देवराया ईमाण देविद देवराय गणिता सपितिसि समित्नोडनण् ?

<sup>•</sup>ट्वा पभू ॥

६१. ते भते ! कि ब्राडामाणे पभू ? ब्रगाटामाणे पभू ? गोयमा ! आदासाणे पभू नो ब्रणाडामाणे पभू ॥

६२. पम् य भते । ईनाणे देविदे देवराया सव ह देविदः देवराय स्पृतिः सपदिदिसि समिन्नाद्रसर् ?

त्वा पन् ॥

६६. में भने <sup>हे</sup> कि ब्राडामाणे प्रभू ? प्रणाटामाणे प्रभू ? गोपना ! ब्राटामाणे वि प्रभू ब्रणाटामाण वि प्रभू ॥

इर. पंग ण भने <sup>१</sup> सरके देशिर देशरामा ईसायेग देशिया देशरामा सीत कलात ना सत्राय या करेनाम् <sup>१</sup>

्ना यन ॥

६४ भेते भने ! कि ब्राह्माने पन् ? समाहामार्थे पन् ? सीयमा ! जाहामाने पन् नी प्रवाहमान पन ॥

<sup>2.</sup> And Colors, and angle of the American Colors of the American C

## वीत्रो उद्देसो

७७. तेण कालेणं तेण समएणं रायगिहे नाम नगरे होत्था जाव' परिसा पज्जुवासइ ॥

७=. तेण कालेण तेण समएण चमरे असुरिदे असुरराया चमरचचाए रायहाणीए, सभाए मुहम्माए, चमरिस सीहासणिस, चउसट्ठीए सामाणियसाहसिह जाव' नट्टिविह उवदसेत्ता जामेव दिसि' पाउन्भूए तामेव दिसि पडिगए।।

७६. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमसित्ता एव वयासी—ग्रित्थ ण भते ! इमोसे रयणप्पभाए पुढवीए ग्रहे असुरकुमारा देवा परिवसति ?

गोयमा ! णो इणहे समहे ।

द्रु० एव जाव' ग्रहेसत्तमाए पुढवीए, सोहम्मस्स कप्पस्स ग्रहे जाव' ग्रित्थ ण भते ! ईसिप्पदभाराए पुढवीए अहे असुरकुमारा देवा परिवसति ? णो उणद्रे समद्रे ॥

= १. ते किंह नाइ ण भते । असुरकुमारा देवा परिवसित ? गोयमा । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीतुत्तरजोयणसयसहस्सवाहल्लाए एव अमुरकुमारदेववत्तव्वया जाव दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणा विहरित ॥

द्र्यतिथ ण भते ! असुरकुमाराण देवाण अहे गतिविसए ? त्रता अतिथ ॥

५३ क्विनियण्ग भने ! अमुरकुमाराण देवाण अहे गतिविसए पण्णत्ते ? गोयमा ? जाव अहेमत्तमाए पुढवीए । तच्च पुण पुढवि गया य गमिस्सति य ॥

दे क्लितियण्य भते । अमुरकुमारा देवा तच्च पुढिव गया य गमिस्सित य ? गायमा ! पुञ्चेरियम्म वा वेदणउदीरणयाए, पुव्वसगतियस्स वा वेदणउवसाम-णपाए-ए। तनु अमुरकुमारा देवा तच्च पुढिव गया य गमिस्सिति य ॥

=४ अन्ति प भने ? ग्रंगुरहुमाराण देवाण तिरियं गतिविसए पण्णत्ते ? ट्रा अन्ति।।

इ. ने विविध्या भने । समुरकुमाराण देवाण तिरिय गतिविसाए पण्णाते ? गोपना । अति जनवेपना दोव-नमुद्दा, निदम्सरवर पुण दीव गया य गमिस्मति य ॥ इ.इ. विविध्यान भने । सन्दर्भारा देवा निदम्सरवर दीव गया य गमिस्सति य ? गोयमा । जे इमे प्ररह्ता भगवतो , एएसि ण जम्मणमहेमु वा, निक्यमणमहेमु वा, नाणप्यायमहिमामु वा, परिनिब्बाणमहिमामु वा—एव छलु प्रमुर्गुमारा देवा नदिस्मरवर दीव गया य गिमस्मित य ॥

इन्यान्य म भने अनुरनुमाराणं देवाण उद्द गतिविसिण् ? हना अस्य ॥

केवितयण्य भते ! प्रमुरकुमाराण देवाण उर्ड गितिवनम् ?
 गोयमा ! 'जाव प्रच्युती' कप्पो, नोहम्म पुण कप्प गया य गिमस्यति य ॥

६०. किंपित्तवण्य भते । अनुरकुमारा देवा सोहम्म कप्प गया य गमिन्सित य ? गोयमा । तेनि य देवाय भवपच्चउए' वेराणुवधे, ते थ देवा विकुर्वमाणा परियारेमाणा वा स्रावस्पतं देवे वित्तासीत' स्रहालहुसगाउ रवणाउ गहाय आवा एगतमत स्रवस्थमित ॥

६१. अन्ति ण भने ! निम्नि देवाण अहालहुमगाइ स्थलाङ ? हता अन्ति ॥

६२ ने कहिमदाशि पक्तरेति ? तप्रो से पन्छा क्रय पत्रवहति ॥

६३ पन् पाभते । अनुरकृतारा देवा तत्व गया चेव' समागा ताहि अत्तराहि निद्धि विकास भोगभोगार भूतमाणा विहरित्तप् ?

पा रणहे समद्वे । ते ग तती परित्यत्वति, तती परित्यत्तिता रत्मागत्विता । विकास परित्यत्वित्ता । त्यापान्यति । विकास परित्यापित पन् पाने अनुरकृतारा देवा ताहि प्रत्याति विकास परित्यापित पन् पाने अनुरकृतारा देवा ताहि प्रत्याति विकास विकास भागनीयार भूतमाणा विर्वित्तप् । प्रत्या ताली प्रत्यावित निव्यावित निव्यावित निव्यावित निव्यावित निव्यावित विकास । प्रत्यावित निव्यावित निव्यावित भागनीया । प्रत्यावित निव्यावित निव्याव

रंड ने रेट्यांगालस्य १ अते ! असुरह्मारा २४ उत्हर ज्यापितार सारस्य साथ समाय समित्सीत प्रति

भाषमा ' बन गांत् क्षेत्रांत्रातीत प्रवारि अन्यार्गातेल्' सम्बन्धात

'ज मे' दोच्चे पुडए पडइ, कप्पइ मे त काग-सुणयाण' दलइत्तए। 'ज मे'' तच्चे पुडए पडइ, कप्पइ मे त मच्छ-कच्छभाण दलइत्तए। ज मे चउत्थे पुडए पडइ, कप्पइ मे त अप्पणा आहार आहारेत्तए—ित्त कट्टु एवं सपेहेइ, सपेहेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए त चेव निरवसेस जाव ज से चउत्थे पुडए पडइ, त अप्पणा आहार आहारेइ।।

१०३. तए णं से पूरणे बालतवस्सी तेण श्रोरालेण विउलेण पयत्तेण पग्गहिएण वालतवोकम्मेण' अमुक्ते लुक्खे निम्मसे श्रिह—चम्मावणद्धे किडिकिडियाभूए किसे वमणिसतए जाए यावि होत्या ।।

तए णं तस्स पूरणस्स वालतवस्सिस्स अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि ग्रणिच्चजागरिय जागरमाणस्स इमेयाख्वे ग्रज्भित्यए चितिए परिथए मणोगए सकप्पे समुप्पिज्जत्या-एव खलु अहं इमेण ओरालेण विपुलेण पयत्तेण परगहि-एण कल्लाणेण सिवेण वन्नेण मगल्लेण सस्सिरीएण उदग्गेण उदलेण उत्तमेण महाणुभागेण तवोकम्मेण सुक्के लुक्खे जाव धमणिसतए जाए, त ऋत्थि जा मे उद्वार्णे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे तावता मे सेय कल्ल पाउप्प-भायाए रयणीए जाव' उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते वेभेलस्स सण्णिवसम्स दिहाभद्वे य पासडत्ये य गिहत्ये य पुन्वसगतिए य परियायमगतिए य आपुन्छिता वैभेलस्स सण्णिवसस्स मज्भमज्भोण निग्ग-च्छिता, पादुग-कुडिय-मादीय उवगरण चउप्पुडय दारुमय च पडिग्गहग एगते एडिता, वेभेतम्स सण्णिवसस्स दाहिणपुरित्यमे दिसीभागे अद्धनियत्तिणय-मंडल ाानिहिना न नेहणा-भूमणा-भूसियस्स भत्तपाणपडियाइविखयस्स पात्रोवगयस्स कान अणव क्यमाणस्य विहरित्तए ति कट्टु एव सपेहेद, सपेहेता कल्ल पाउप्प-भायाए रगणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तैयसा जलते वंभेने सिष्णवेने दिद्वाभद्दे य पाम इत्ये य गिहत्ये य पुष्वसगतिए य परियाय-नगिना य प्रापुच्छद, प्रापुच्छिता वेभेतस्य सिण्यवेसस्स मन्भमन्भेण निग्ग-च्छड, निर्माच्छना पादुग-मृदिय-मादीय उवगरण दारुमय च पडिग्गहग एगते एउट. एउना वेभेनस्य मिण्णवेसस्य दाहिणपुरित्थमे दिसीभागे ग्रह्मनियत्तिणय-भज्य प्रतिदिना मनेहणा-कुमणाकृतिए भत्तपाणपडियादविवाए पात्रोवगमण नियम ॥

पृथ्वि चरमाणे गामाण्याम दुउञ्जमाने जेणेव मनुमारपुरै नगरे जेणेव असोय-नाउँ उञ्जाणे जेणेव असोयवरपायवे जेणेव पृद्यीसिनावटुए तेणेव उचागच्छामि, उचागच्छित्ता प्रयोगवरपायवस्य हेट्टा पुढ्यीसिनावट्ट्यांन प्रद्वमभन्त पीगण्हामि,' दो वि पाए माहद्द् बन्वारियपाणी एगपोग्यतिविद्विदिद्वी अधिमन्ययये जैनियञ्जारगएणे काएण, ब्रह्मपणिहिएहिं गत्तीह, सब्बिदिएहिं गुत्तीहं एगराज्य महापाउम जवनपञ्जेत्ता ण विह्रामि ॥

१०६. तेष कालेण तेण नमण्ण नमरचना रायहाणी अणिदा अपुरोहिया याजि होत्या ॥

१०७. वत् ण ने पूरणे याननवन्सी बहुपित्रूण्याः दुवानसवासाद परियाग पाउणिनाः, मासियाण् सन्तेहणाण् यनाण भनेनाः, सिंहु भनाः प्रवस्ताणः देदेनाः, कानमाने काल किच्ना नमरन्त्वाण् रावहाणीण् उववायसभाण् जाव उदनाण् उववण्ये ॥

१०=, तम व में चमरे अमुरिदे अमुरराया अहुणोवपण्ये पर्वाप्ताए पण्यतीए पण्यति-भार' गन्छद, [त जहा— प्राह्मरपण्यतीए जाव जाम-मणपण्यतीए'] ॥

१०६. तम् य से नमरे अनुनिदे अनुरस्या पचित्रिम् पञ्जनीम् पञ्चातिनाव गम् समाय उप्द बीलनाम् ओहिया आनीम्द्र नाव' साहम्मो कपो, पासद्र य तस्य --

### मक्क देविद देवराय, मध्य पात्रसास्य । सदरातु सहस्यस्य, वस्त्रपाणि पुरदर्शे ॥

•शारिणाइण्डोगाहित्यः वर्तासितमानस्यसहस्यादिवयः एराज्यवाहणः सुरिद्धः अस्यवयः स्वयदः प्राप्तवाहणः वर्तास्य स्वयदः स्वयदः प्राप्तवमाजसङ्गः नवन्त्रेमन्नार्श्वस्य वर्त्वाः आदः १ दसः दिसासी उन्हारेमात्र प्रमाण स्वयदः स्वयः प्राप्तवाः स्वयः दिसासी उन्हारेमात्र प्रमाण स्वयः स्

| <b>*</b> . | and alled the top of a                | 40  | Activities, mit       |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| *          | र्देश्य जन्देल र्वार इ                | ž,  | de the gree drain     |
| <i>4</i> % | 20 1 1 2 3 3 1 m                      |     | -314 -164 1           |
|            | 40 J. V. C. A                         | 7 1 | water 1184" At 2157 1 |
| ¥          | 40 15-14 , 43 4                       | 17  | 74 TH (5, 2);         |
| ٢,         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۶., | if the same of the    |
| 3          | Control of the state of the state of  |     | •                     |

ज ण मम इमाए एया ह्वाए दिव्वाए देविड्ढीए' •िदव्वाए देवज्जुतीए • 'दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए' उप्पि अप्पुस्सुए दिव्वाइ भोगभोगाइं भुजमाणे विहरइ—एव सपेहेइ, सपेहेत्ता सामाणियपरिसोववण्णए देवे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव वयासी—केस ण एस देवाणुप्पिया ! अपित्थयपत्थए जाव दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरइ ?

११०. तए ण ते सामाणियपरिसोववण्णगा देवा चमरेण ग्रसुरिदेण ग्रसुररण्णा एवं वृत्ता समाणा हट्टतृट्ठ' चित्तमाणिदया णिदया पीइमणा परमसोमणिस्सया हरिसवस-विसप्पमाण हियया करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए प्रजिल कट्टु जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासी—एस ण देवाणुष्पिया । सनके

देविदे देवराया जाव' दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरइ।।

१११. तए ण मे चमरे असुरिदे असुरराया तेसि सामाणियपरिसोववण्णगाण देवाण अतिए एयमह सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते रहे कुविए चिडिक्कए मिसिमिसेमाणे ते सामाणियपरिसोववण्णो देवे एव वयासी—अण्णे खलु भो! से सक्के देविदे देवराया, अण्णे खलु भो! से चमरे असुरिदे असुरराया, महिड्ढीए खलु भो! में सक्के देविदे ने सक्के देविदे वेवराया, अप्पिड्ढीए खलु भो! से चमरे असुरिदे असुरराया, त इच्छामि ण देवाणुप्पिया! सक्क देविद देवराय सयमेव अच्चासाइत्तए ति कट्टु उसिणे उमिणवभूए जाए यावि होत्था।।

११२. तए ए में नमरे प्रमुरिदे अमुरराया ओहि पडजइ', पडिजत्ता मम ग्रोहिणा ग्राभीएउ', ग्राभीणता' इमेयारुवे ग्रज्मत्यिए'' चितिए पित्यए मणोगए सक्ष्पे ॰ समुपिजन्था—एव खलु समणे भगव महावीरे जबूदीवे दीवे भारहे वासे सुसुमारपुरे'' नपर ग्रमीगमटे'' उज्जाणे ग्रसीगवरपायवस्स ग्रहे पुढिविसिलावट्टयिस
अद्वमभत्त पिणिहृत्ता एगराइय महापिडम उवसपिजित्ता ण विहरित्त, त सेय
गलु मे समण भगव महावीर णीमाए सक्क देविद देवराय सयमेव ग्रच्चासीदत्ता ति कट्ट एव सपेहेद, सपेहेत्ता सयणिजजाग्रो' ग्रव्भुद्धेद, ग्रव्भुद्वेत्ता
देवदम परिहेद, पिरहेत्ता जेणेव सभा सुहम्मा जेणेव चोप्पाले पहरणकोसे

नेणेव उत्रागच्छ३, उवागच्छिना फलिहरयग परामुन३, एगे स्रवीए फिलहर-यगमायाण, मह्या अमरिल बहुमार्ग नमरचनाए रापहालीए मञ्मानज्येल-णिगच्छड, णिगच्छिना बेणेन निर्गिष्टिक् डे उपायपव्यम् नेयेन उनागच्छड, उवागच्छिता वेउव्विवसमुखाएण नमोट्णाँड, समोत्धिना जाव' उत्तरवेड-व्यिय' हा बिहुत्या, बिहुत्यिना नाए उतिरद्वाए नुश्याए चयानए चडाए गदभाए क्षेत्राए माहाए मिल्पाए उद्याए दिव्याए देवनईए निरिष प्रयोग-ज्ञाण दीव-समुदाण मज्कमज्जीय पीजियमाणे-पीजियमाणे जेलेव जबुदीचे दीवे विषेव भारते वाने विषेव नुमुमारपुरे नगरे विषेत्र प्रमीयनदे उज्जाणे त्रेगंद प्रसोपवरपापने त्रेपेच पुर्शविस्ताबहुए नेगेच सम प्रतिए तेगेद इना-गब्छड, उत्रामब्द्रिना मम निक्सनां ब्रावाद्दिम-प्रवाहिन हरेड, ब्रह्मेना यदा, नमनार, यदिना॰ नमनिना एपं ययामी-उपद्यमि प भने । तृत्म नीमाए सक्क देविद दवरायं नयसेव अच्चानाइनए नि कट्ट् उत्तरपुर्वास दिसीभाग प्राप्त हमेड. जवपहनेत्ता वेडिज्यसमुखाएग समीह्याति, समीह-णिना तार रोज्य पि वेडिस्यममुप्राएण समोहभ्यद्व एम मह चोर घोरां-गार भीत्र भीमागार भातुर्व सर्वार्शाय गभीर उत्तात्रणय का ४५, उत्त-मात-रामिनकान' ओवगनवयनारम्भीव" महावीदि विद्यावद, विद्याचना प्रकीदेद" बनाइ" गण्या, हार्युनिय करेड, हिम्बनुत्रयुक्तस्य करेड, रहप्रयासाद्य करेड, पापपद्रस्य करेड, भूमित्रस्य दश्यन, सीरमाद करड, उन्हार्वड परदानेद, निर्मान किद्रदा, याम भूग इसमेद, बाहिलहरूवपद्मिणीए पतुरुगरेत्राच वितिस्ति र मुट विरुवद, बेट्या-मत्या महेत्र रेत्ररसन्य ररह एते ब्रांग्रं' पित्रस्यवमायाम् उद्योग्न उपरम्-सामा चेर्' महतीय कीमात रे' मेटवीहरू' सार इन्ते 'व विकित्यत्य, कीडमार्च व प्रप्रकात,

कत्थइ गज्जते, कत्थइ विज्जुयायते, कत्थइ वासं वासमाणे', कत्थइ रयुग्धायं पकरेमाणे, कत्थइ तमुक्काय पकरेमाणे, वाणमतरे देवे वित्तासेमाणे-वित्तासे-माणें, जोइसिए देवे दुहा विभयमाणे-विभयमाणे, आयरक्खे देवे विपलायमाणे-विपलायमाणे, फलिहरयण अवरतलसि वियट्टमाणे-वियट्टमाणे, विउब्भाएमाणे-विज्ञाएमाणे ताए उक्किट्ठाए •ेतुरियाए चवलाए चडाए जइणाए छेयाए सीहाए सिग्घाए उद्ध्याए दिव्वाए देवगईए॰ तिरियमसखेज्जाण दीव-समुद्दाण मज्भमज्भेण वीईवयमाणे-वीईवयमाणे जेणेव सोहम्मे कप्पे, जेणेव सोहम्मवडे-सए विमाणे, जेणेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छइ, एग पाय पउमवरवेइयाए करेइ, एग पाय सभाए सुहम्माए करेइ, फिलहरयणेण महया-महया सद्देण तिक्खुत्तो इदकील आउडेइ, आउडेत्ता एव वयासी—कहि ण भो । सक्के देविदे देवराया ? किह ण ताम्रो चउरासीइसामाणियसाहस्सीम्रो ? •किह ण ते तायत्तीसयतावत्तीसगा ? कहि ण ते चत्तारि लोगपाला ? कहि ण तास्रो ब्रहु अग्गमहिसीक्रो सपरिवाराक्रो ? किह ण ताब्रो तिण्णि परिसास्रो ? कहि ण ते सत्त यणिया ? किह ण ते सत्त यणियाहिवई ? ॰ किह ण ताओ चत्तारि चउरासीईग्रो ग्रायरक्खदेवसाहस्सीग्रो ? किं एं ताग्रो ग्रणेगास्रो अच्छराकोडीओ ? अज्ज हणामि, अज्ज महेमि, अज्ज वहेमि, अज्ज मम अवसाम्रो अच्छरायो वसमुवणमतु ति कट्टुत यणिट्ट प्रकत यप्पिय असुम ग्रमणुण्य अमणाम फरुस गिर निसिरइ।

११३. तए ण में सनके देविदे देवराया त अणिट्ट • अकतं अप्पिय असुभ अमणुण • अमणाम अम्मुयपुट्य फर्क्स गिर सोच्चा निसम्म आसुरुते • रुट्ठे कुविए चडिनिका • मिमिमिमेमाणे तिविनय भिउडि निडाले साहट्टु चमर असुरिद असुरराय एव वदासि ह भो । चमरा ! असुरिदा । असुरराया ! अपिययान्यया । • दूरतपनलप्रखणा । हिरिसिरिपरिविज्जिया ! • हीणपुण्णधाउदमा । अग्र न भविम, नाहि ते सुहमत्थीति कट्टु तत्थेव सीहासणवरगए
वर्ग परामुगद, परामुनित्ता त जनत फुडन तडतडंत उवकासहस्साइ विणि-

म्मुयमाण-विणिम्मुयमाण, जालामहस्माइ पम्चमाण-पर्ग्चमाय, उगालमह-स्माउं पिवित्यरमाण-पिवित्वरमाण, फुलिंगजालामालामहस्मीह् चरप्यिते-विदिष्टिपतिपात पि पक्रेमाण ह्यबह्यउरेगनेयदिष्यत जडपर्यग फुलिंक्गुय-समाण महस्भय भयकर चमरस्म यमुस्दिस्म यमुरण्यो बहाए प्रका निनिरद ॥

- ११८. तम् ण मे चमरे अमृरिदे अगुररायां त जलते जाव' भयकर यक्तमिमृत् प्राययमाण पानर, पानित्ता भियाद पितार, पितार भियार, भियायिता पितारत्ता नतेव नभगमेखर्गवर्गने नालबहुत्याभरमे उद्भाए प्रदोनिरं क्यानायसेय पित्र बिजिनमुपमाणे-निर्मिम्मुयमाणे ताल दिवस्तुण जात' निर्मामनेक्ताण दीव-समुद्राण मक्कमक्केंग वीर्ध्ययमाणे-बेर्ध्ययमाणे जेणेव व्यूदीने दीवे जाव' तेणेत्र असीनवर्गायने वेणेत्र मम अतिए नेणेव उनामच्छर, उत्तामच्छिता भीए भयगगरसरे 'भगवं सरण' रति नुपमाणे मम दीष्तु वि पात्राण प्रतर्गन भत्ति वेगेत्र समार्थाटण् ॥
- ११५. तण्ण तस्य समस्य देविदस्य देवरणो उभयान्ये पञ्चित्यणे शितीनण् वित्यण् मणोगण् सहले असुप्यान्य तो यतु पम् अमरे प्रमृतिदे प्रमुख्य तो यतु पम् अमरे प्रमृतिदे प्रमुख्य तो यतु पम् अमरे प्रमृतिदे प्रमुख्य प्रमृतिदे प्रमुख्य प्रमृतिदे प्रमुख्य प्रमृतिदे प्रमुख्य प्रमृतिदे प्रमुख्य प्रमृतिदे प्रमृत्य प्रमृतिदे प्रमृत्य प्रमृ
- ११६. नण्याने नर्ति हेर्दि देश्याया हाल प्रेशनात्तिना सम् तिहतुना ह्याप्तित्ति प्रमातिक प्रशासित्ति । प्रमातिक त्रित्र हरना हाई नम्मदः, ब्रिट्स नर्मानता १६ व्यक्ति -प्रहाहु भागे हाई तुल्म नत्तिण्य सम्बद्धिया अनुस्त्रणा नत्त्रम्य हानादण । तुरुष्ति मा, प्रितृह्यप्ति नन्तिया अम्बद्धन वसुरद्धन समुद्द्यन । तुल्

表 经收益额 电

The wife at a management of the state of the state of

The Address of the sea series of the

<sup>. = = + (8) + - 16 (41)</sup> 

<sup>\$1.</sup> 满来 s 装装<sup>\*\*</sup> 1.

T. 4. 184. 1

A. 网络罗克莱克斯

B " 我们是情情看 :

<sup>4. 1&</sup>quot; \$87 " 1 " 1 s

वज्जे निसट्टे'। तए ण ममं इमेयारूवे अज्भत्थिए • चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ॰ समुप्पज्जित्या-नो खलु पभू चमरे असुरिदे असुरराया', •ेनो खलु समत्ये चमरे अमुरिदे ग्रसुरराया, नो खेलु विसए चमरस्स ग्रसुरिदस्स असुररण्णो ग्रप्पणो निस्साए उड्ढ उप्पइत्ता जाव सोहम्मो कप्पो, नण्णत्य ग्ररहते वा, अरहतचेइयाणि वा, ग्रणगारे वा भाविग्रप्पाणी नीसाए उड्ढ उप्पयइ जाव सोहम्मो कप्पो, त महादुक्ख खलु तहारूवाण अरहताण भगवताण अणगाराण य ग्रन्वासायणाए ति कट्टु॰ ग्रोहि पउजामि, देवाणुष्पए ग्रोहिणा श्राभोएमि, आभोएता हा <sup>।</sup> हा । अहाँ । हतो श्रहमिस ति कट्टु ताए उनिकट्टाए जाव । जेणेव देवाणुष्पिए तेणेव उवागच्छामि, देवाणुष्पियाण चउरगुलमसपत्त वज्ज पडिसाहरामि, वज्जपडिसाहरणट्टयाए ण इहमागए इह समोसढे इह सपत्ते इहेव म्रज्ज उवसपिज्जिता ण विहरामि । त खामेमि ण देवाणुष्पिया । खमतु णं देवाणुप्पिया । खतुमरिहति ण देवाणुप्पिया । नाइ भुज्जो एवं करणयाए त्ति कट्टु मम वदइ नमसइ, वदिता नमसित्ता उत्तरपुरित्थम दिसीभाग ग्रवक्रमइ, वामेण पादेण तिक्खुत्तो भूमि विदलेई, विदलेत्ता चमर ग्रसुरिद य्रसुरराय एव वदासि-मुक्को सि ण भो चमरा ! असुरिदा ! असुरराया ! ममणस्स भगवयो महावीरस्स पभावेण-नाहि ते ' दाणि ' ममातो ' भयमित्य त्ति कट्टु जामेव दिसि गाउव्भूए तामेव दिसि" पडिगए ।।

१२७. भतेनि नगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ, नमसइ, विदत्ता नमसित्ता एव वदामी—देव ण भते । महिड्डीए जाव भहाणुभागे पुन्वामेव पोग्गलं गिवित्ता पभू तमेव प्रणुपियद्वित्ता ण गेण्हित्तए ? हता पभ ॥

११=. में केणट्रेण'' भिते । एव युच्चइ—देवे ण महिड्ढीए जाव" महाणुभागे पुव्वामेव गोग्गा रिवित्ता पन् तमेव अणुपरियद्विता ण शेण्हित्तए ? गोगमा पोगमी ण रित्ति' समाणे पुत्रवामेव सिग्धगई" भवित्ता ततो पच्छा

मदगरी भवति, देवे ण महिन्दीए जाव महागुभागे पुष्टि पि परणा वि नीहे मीहगरी चेव तुरिए तुरियगरी चेव । से तेणद्रेण जाव पभू गेण्हिनए ॥

११६. जड ण भने ! देवे' महिन्दोण जाव' पभू नमें अगुपरियद्विनो प गेण्हिनण, कन्हा ण भने ! 'नारेण देविदेण देवरण्या' नमरे अगुरिय अगुरराया नी मनाइए' साहित्य गेष्टिनण '

गोवमा । अनुरत्नाराण देवाण अहे गडविसए 'सीहे-सीहे' चेव तृरिए-तृरिए भेव, उद्द गडिंगिए अपे-यणे चेव मदे-मदे चेव। वेमाणियाण देवाण उद्ध गडिंगिए सीहे-सीहे चेव। तृरिए-तृरिए चेव, अहे गडिंगिए अपे-अपे चेव सदे-मदे चेव।

जावतिय सेन सबके देविदे देवराया उठ्ठ उपयद एवकेण समण्यं, त वज्जे दोहि, ज वज्जे दोहि, त चमरे तिहि (सन्दर्भोवे समकरम देविरस्स देवरण्यो उद्गुल्योय ग्राम्, प्रहेलोय ग्राम् सलेज्जमणे ।

आयेतिय पोतः तमरे अमुरिदे अमुरियोग प्रहे प्रोपयदः एक्टेयः समाप्यः, त मणो बोहि, अः मणे दोहि, तः प्रजेतः नोहि । सप्यत्रते चभरस्य वर्णारस्यः अमुरिरणो प्रहेतीय हाण्, प्रदृष्ताय हाण् सरोजवण्ये ।

एवं राजु भोयमा ! सर्वेष्ण अस्तिया वैत्रद्या चमरे अमुरिरे अमुरुराया नी मना इए साहीटर गेटिहराए ॥

१२० मधारम ण भेते ! विवासन दारस्यो छाउँ प्रहे जिस्य च गाउनियसमा हायरे क्यरेहिनो प्रणे पा ? बहुए बा ? नुष्ते पा ? निसाहिए पा ? गोपमा ! सण्डस्थीय सेन सक्के देविदे देवरापा ग्रहे प्रणेयण सम्मण्य जिस्य मुन्देने भाग गन्छह, छन्द्र सर्वाणी काने सन्द्रह ॥

१२१. चमस्म च नत् । प्रमृत्यस्य प्रमुख्यस्योः इत्याद विस्ति च नदीरन्यस्य कर्षेत्र कर्षेति से प्रति यो है उत्ति वा १ हुनि से विस्तार्थितः से १ गोपमा । मध्य यार चेन नगरे प्रमुद्धि प्रमुख्या उत्तर उत्तरेश समाण्य । स्थित सम्बद्धे भाग महाइत प्रश्निन्दि समोग स्वर्णा

१९२० \*राज्यस्य च भत् । प्रद्या प्रते विविधानः नार्यस्य स्वयः एवते । प्रतास्य स्वयः सार्वे प्रप्तायाति कृति स्वति विविधारिष्यः सार्वे नार्यस्य विविधारस्य स्वति स्वयः स्वयः प्रतास्य समाप्ताः, विविधारस्य स्वयः नार्यस्य स्वयः, प्रद्या विविधारस्य सन्य स्वयः।

- १२३. सक्कस्स ण भते <sup>1</sup> देविदस्स देवरण्णो ओवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य क्यरे कयरेहितो अप्पे वा <sup>२</sup> वहुए वा <sup>२</sup> तुल्ले वा <sup>२</sup> विसेसाहिए वा <sup>२</sup> गोयमा ! सव्वत्थोवे सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो उप्पयणकाले, ओवयणकाले सखेज्जगुणे ।।
- १२४. चमरस्स वि जहा सक्कस्स, नवर—सव्वत्थोवे स्रोवयणकाले, उप्पयणकाले सखेजजगुणे ।।
- १२५ वज्जस्स पुच्छा। गोयमा । सव्वत्थोवे उपयणकाले, स्रोवयणकाले विसेसाहिए॥
- १२६. एयस्स ण भते । वज्जस्स, वज्जाहिवइस्स, चमरस्स य असुरिदस्स असुररण्णो प्रोवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुत्ले वा ? विसेसाहिए वा ?

गोयमा । सनवकस्स य उप्पयणकाले, चमरस्स य स्रोवयणकाले—एए ण दोण्णि वि तुल्ला सन्वत्थावा । सवकस्स य स्रोवयणकाले, वज्जस्स य उप्पयणकाले—एस ण दोण्ह वि तुल्ले सखेज्जगुणे । चमरस्स य उप्पयणकाले, वज्जस्स य स्रोवयणकाले—एस ण दोण्ह वि तुल्ले विसेसाहिए ॥

- १२७ तए ण से चमरे अमुरिदे असुरराया वन्जभयविष्यमुक्के, सक्केण देविदेण देवरण्णा महया अवमाणेण अवमाणिए समाणे चमरचचाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए चमरित सोहासणिम ओहयमणसकष्पे चितासोयसागरसपिवहु करयलपत्हत्यमुहे अट्टन्भाणोवगए भूमिगयदिद्वीए भियाति ॥
- १२८. तए ण चमर प्रसुरिद अमुरराय सामाणियपरिसोववण्णया देवा ग्रोहयमणसक्ष्य जान' नियायमाण पामति, पासित्ता करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मन्थाए ग्रजील कट्टू जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता एव वयासी—िक ण देवाण्णिया । ग्रोहयमणसक्ष्या चिनासोयसागरसपविद्वा करयनपरहत्थमुहा ग्रहुज्भाणीवगया भूमिगयदिद्वीया भियायह ?
- १२८. तम् ण ते चमरे प्रमुर्दि प्रमुर्राया ते सामाणियविरसीववण्णण् देवे एवं जवानी—एवं गानु देवाण्णिया ! मए समण भगव महाबीर नीसाए सबके है दि देवरावा सबमेन प्रक्वानाइए। तए ण तेण परिकुविएण समाणेण मम नदाए प्रजे निनदुं । त भद्रणा भवतु देवाण्णिया ! समणस्स भगवग्रो महा-राग्म जनगम्ह पभावेण यिनदुं प्रव्यतिए प्रगरिताविए इहमागए इह समोसदे

दह नपने उद्देव अञ्ज उवनिष्डाना ण विह्यमि । त गन्छामो ण वैयाण्णिया । समण भगव महावीर वदामो नमसामो जाव' पञ्चवासामो नि तह्ह जहमहीण् गामाणियमाह्स्सीहि जाव' मिन्द्रहीण् जाव' जेणेव असीग्यरपाद्ये, जेणेव मम अतिण् तेणेव उवागन्छः, उवागन्छिता सम तिन्द्रनो प्रावादिण-प्रवादिण' करेता वदेता । नमसित्ता एव वयासि-एव सन्तु भते । मण् तुव्भ नीमाण समे वहाण् वर्षेत्र रेवराया स्वभेव अन्वासाडण्'। क्लाण् ण सेण परिकृतिण्ण समाणेण सम वहाण् वर्षेत्र निसहे । त भद्रण्य भवजु देवाण्णियाण जम्मित्र प्रभावण प्रतिहे' प्रवादिण् प्रतिनाविण् इहमाण् इह नमीमटे इह स्वभं इह प्रजा उवस्पित्रना ण विह्यमि । त सामीमण देवाण्णिया । समतु भ देवाण्णिया । सन्तु प्रतिनाविण वेवाण्णिया । स्वनु मिन्द्र सम्म इह सम

१३०. एवं तन्तु गोयमा ! अनरेण समुरिश्ण समुरर जा ना शिका है विश्वा "शिका देवरजुनी दिश्वे देवाणुभागे कह पत्ते " समिनमण्णागण् । ठिउँ नागरो वस महा-विदेहें जाने निक्तिहरू जाव" प्रत काहिइ ॥

१६१. क्लिनिय ण भने ' अनुरद्भारा का उर्द जलवित जार साह्यों जलों '
गोयमा' निम ण केराज प्रहुणाव स्थान ' सा वरिमनवन्ताय का दर्भवार के
प्रदेश का ' "निनिए पन्तिए मणीगए सक्ष्येत सम्पद्धि अद्भार ' ए प्रस्तित कि स्थार कि सा कि रूति जाव प्रित्त कि रूति जाव प्रतिसमण्यामण, वास्तियाण प्रस्तिति का कि रूति जाव प्रतिसम्बन्धाण जोर्गिया य सक्ष्य के कि क्ष्येत्र स्वरूपा का प्रतिस्वरूपातण, वास्तिया य स्थार का का प्रतिस्वरूपातण, नार्गिया य स्थार के का प्रतिस्वरूपातण, नार्गिया य स्थार कि प्रति का प्रतिसम्बन्धान के का प्रतिस्वरूपात्म के का प्रतिस्वरूपात्म के का प्रतिस्वरूपात्म के का प्रतिस्वरूपा के का प्रतिस्वरूपात्म के का प्रतिस्वरूपा का प्रतिस्वरूपा का प्रतिस्वरूपा के का प्रतिस्वरूपा का का प्रतिस्वरूपा के का प्रतिस्वरूपा का प्रतिस्वरूपा का प्रतिस्वरूपा का प्रतिस्वरूपा का का प्रतिस्वरूपा का का प्रतिस्वरूपा दिव्व देविड्ढि जाव अभिसमण्णागयं। त जाणामो ताव सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो दिव्व देविड्ढ जाव अभिसमण्णागय, जाणज ताव अम्ह वि सक्के देविदे देवराया दिव्व देविड्ढ जाव अभिसमण्णागय। एव खलु गोयमा । असुरकुमारा देवा उड्ढ उप्पयति जाव सोहम्मो कप्पो।।

एव खलु गोयमा । असुरकुमारा देवा उड्ढ उप्पयति जाव सोहम्मी कप्पी ॥ १३२. सेव भते । सेव भते ! ति'॥

# तइश्रो उद्देसो

#### किरिया-पद

- १३३ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नयरे होत्था जाव परिसा पडिगया ॥
- १३४ तेण कारोण तेण समएण' •समणस्स भगवमो महावीरस्स श्रवेवासी मिष्यपुत्ते नाम ग्रणगारे पगइभद्दए जाव' पज्जुवासमाणे एव वयासी—कइ ण भते। किरियामो पण्णतामो ?

मित्रियपुत्ता । पच किरियात्रो पण्णताओ, तं जहा—काइया, ग्रहिगरिणत्रा, पाग्रोसिया', पारियावणित्रा, पाणाइवायकिरिया ॥

- १३५ काइया ण भते ! किरिया कइविहा पण्णता ? माउग्रगुता । दुविहा पण्णता, न जहा—ग्रजुवरयकायिकरिया य, दुप्पउत्तकाय-किरिया प।।
- १२६ स्रित्गरणित्रा ण भते । किरिया कइविहा पण्णत्ता ? मित्रप्रपुत्ता । तुविहा पण्णत्ता, त जहा—सजोयणाहिगरणिकरिया' य, निवत्त-णाहिगरणिकरियां य ॥
- १३३ पानोनियां गभते । किरिया कइविहा पण्णत्ता ? माँ प्रयुत्ता । दुविहा पण्णता, त जहा—जीवपाओसिया य, यजीवपायो-निया थ ॥

- १३८. पारियावणिया णं भने ! 'किरिया कद्विहा पण्यत्ता' ?
  मडियपुत्ता । दुविहा पण्यत्ता, त जहा—सहस्यपारियावणिय्राय, परहत्यपारि-यावणित्रा य ॥
- १३६ पाणाज्वायिकिरिया ग भने । 'किरिया कद्विहा पश्यता ?''
  मिडियपुना ! दुविहा पश्यता, त जहा—संत्र्णपाणाज्वायिकिरिया य, परहत्यपाणाज्वायिकिरिया य ॥

#### किरिया-वेदगा-पद

- १४० पुरिय भने । किरिया, पच्छा बेदमा ? पुर्टिय बेदणा, पच्छा किरिया ? मिंद्रमुक्ता ! पुर्टिय किरिया, पच्छा बेदणा। णो पुरिय बेदमा, पच्छा किरिया।।
- १४१. अस्य ण भने <sup>1</sup> नमगाण निम्मयाण किरिया कडनेड ? हता स्रस्थि ॥
- १४२. यहणा' भने । समणाण निर्मायाण किरिया करजर ?

  मित्रिप्रमुना ! पमायपञ्चया, जोगिसिना च । एव सनु समणाण निर्मायाण किरिया करजर ॥

#### ध्रतकिरिया-पद

- १४६. जीवे ण भने <sup>1</sup> मया समित एमिन वेयित चत्रति फरइ पहुड प्रेम्ड इसेरड न न भाव परिणभड़ रे हना मडिप्रपृत्ता <sup>1</sup> जीवे ण नया त्रमित एयित भेयित चत्रति फदड पहुड सक्ष्मड इसेरड भ न भाव परिणमड़ ॥
- १४४. बाँद व १ भने १ ने जोंदे नया समिन' श्यानि रेपनि चर्चान पाइड पहुड सुद्धार उद्योगर तान भादण परिणमद ताद । या तस्य जीवस्य प्रते प्रन रिनिया भादरी सा इगरें समहे ॥
- १८५. ने रेजर्र्ज भने रेज्य मुल्बर—जाव च ग ने तीम स्था समितः "स्वांत देशाँव नत्ति प्रदेश स्टूडर्ग्ड्भर ज्योगर त व भाग परिश्वर, नाग व व्यवस्त जीररनर प्रते प्रतिविधान भागिते महिष्यत्वा रे नाग च ग ने प्रोंग स्था समितः "एपीत कृति न सी स्पर्यर

घट्टइ खुव्भइ उदीरइ त तं भाव॰ परिणमइ, ताव च ण से जीवे—'ग्रारभइ सारभइ समारभइ'', ग्रारभे वट्टइ सारभे वट्टइ समारभे वट्टइ, 'ग्रारभमाणे सारभमाणे समारभमाणे'', ग्रारभे वट्टमाणे सारभे वट्टमाणे समारभे वट्टमाणे वट्टण पाणाण भ्रयाण जीवाण सत्ताण दुक्खावणयाए' सोयावणयाए जूरावणयाए तिष्पावणयाए पिट्टावणयाए परियावणयाए वट्टइ ॥

से तेणट्टेण मिडिग्रपुत्ता ! एव वुच्चइ—जाव च ण से जीवे सया समित एयति •वेयति चलति फदइ घट्टइ खुब्भइ उदोरइ त त भाव ॰ परिणमइ, ताव च ण तस्स जीवस्स ग्रते ग्रतिकरिया न भवति ।।

- १४६. जीवे ण भते! सया समित नो एयित 'नो वेयित नो चलित नो फदइ नो घट्टइ नो खुटभइ नो उदीरइ॰ नो त त भाव परिणमइ 'हता मिडियपुत्ता! जीवे ण सया समित 'नो एयित नो वेयित नो चलित नो फदड नो घट्टइ नो खुटभइ नो उदीरइ॰ नो त त भाव परिणमइ।।
- १४७. जाव च ण भते ! से जीवे नो एयित को वेयित नो चलित नो फदइ नो घट्टइ नो खुटभड़ नो उदीरइ॰ नो त त भाव परिणमइ, ताव च ण तस्स जीवस्स प्रते प्रतिकिरिया भवइ ? हता कि पिट्रप्रपुत्ता । जावं च ण से जीवे नो एयित नो वेयित नो चलित नो फदद नो घट्टड नो खुटभइ नो उदीरइ नो त त भाव परिणमइ, ताव च ण

तम्म जीवम्म ग्रते ग्रतिकिरिया॰ भवद् ॥

ते केणहुणं अति । एव बुच्चइ—जाव च ण से जीवे नो एयति नो वेयति नो

चनित नो फदर नो घट्टइ नो खुटभइ नो उदीरइ नो त त भाव परिणमइ,
नान च ण तस्म जीवस्स अते अतिकिरिया॰ भवइ ?
मिं अपुना । जाव च ण में जीवे सया सिमत नो एयित । • नो वेयित नो
नगि नो फदर नो घट्टर नी नुटभइ नो उदीरइ॰ नो त त भाव परिणमइ,
नान प भें जीवे नो आरभद नो सारमह नो समारभइ, नो आरभे बट्टइ नो
मारभे पट्टर नो समारभे बट्टर, अणारभमाणे असारभमाणे असमारभमाणे,
आरभे अपुना मारभे यारभे अपुनाणे समारभे अबट्टमाणे बहुण पाणाण भूयाण

में जहानामण् केंद्र पुरिसे मुक्क' तणहत्वयं जायतेयनि पित्यवेद्रजा, से न्य मित्रयपुता ! से मुक्के तणहत्वण् जायतेयमि पित्यते समार्थे विष्यामेव सममसाविद्याद ?

द्या गममसाविज्ञः।

ये जहानामए केर पुरिने नत्ति। स्रयक्तवानी उदयीबद् पतिनेवेद्या, से न्या महिस्रपुता ! से उदयीबद् तत्तिम स्रयक्तवति पविष्यने समाणे विष्यामेव विजयमागण्डा !

द्वा विजयमागच्छा ।

में जहानामए हरए सिया पृष्णे पुष्पप्यमाणे चीलहुमाने चीमहुमाणे समानर-घडनाए निहुति'। अहे ण किंद्र पुरिसे तिम हरणीन एम मह नाच सतासब सत्ति इद चीमहिज्जा, से नृष्ण मित्रपृत्ता । सा नामा तीह् आसपदारीहें। पापूरमाणी-आपूरमानी पुष्पा पुराष्प्रमाणा चीलहुनाणा चीनहुमाणा समानर-पहलाए निहिति ?

त्या चिद्रवि ।

प्रदेश किंद्र पुरिने नीने नागण् भागमा समया सामग्रहाराइ पिटेड, पिटना नागन्द्रसम्बद्धण्य उदय अस्मिनेद्रमा से नृथ महिम्रपूना है। या नावा असि उद्यक्ति अस्मिन्दीन नमाणीम विष्यामेश उदाइ है।

7 11 3 11 5 1

ण गांव व भारिप्रणुसा है। अस्ता सब्दारम धानारसम् इतियासियरम् भागान्य सम्मान्यस्य एक्यानाम्यस्य प्राप्तान्यस्य स् साम्परस्य एक्यानाम्यस्य प्राप्तान्यस्य स्वानिक्ते द्यासियरस्य द्वन्तान्यस्य द्यानान्यस्य स्वानिक्तिस्यस्य स्वानिक्तिस्य स्वानिकतिस्य स्वानिक्तिस्य स्वानिक्य स्वानिक्य स्वानिक्तिस्य स्वानिक्तिस्य स्वानिक्तिस्य स्वानिक्य स १५६ मूल पासइ ? खंध पासइ ? चउभगो ॥

१६०. एव मूलेण' [जाव ?] वीज सजीएयव्व ॥

१६१. एव कदेण वि सम सजोएयव्व जाव वीय।।

१६२. एव जाव पुष्फेण सम वीयं सजोएयव्व ॥

१६३ ग्रणगारे ण भते ! भाविग्रप्पा रुक्खस्स किं फल पासङ? वीय पासइ? चउभगों।।

#### वाउकाय-पदं

१६४ पभू ण भंते । वाउकाए एगं मह इत्यिख्व वा पुरिसक्तवं वा [आसक्तव वा ?]
हित्यक्व वा जाणक्वं वा जुग्गक्वं वा गिल्लिक्व वा थिल्लिक्वं वा सीयक्व
वा सदमाणियक्व वा विउन्वित्तए ?
गोयमा । नो इणट्ठे समट्ठे । वाउकाएं ण विकुन्वमाणे एगं मह पडागासिठय
हव विकुन्वइ ॥

१६५ पभू ण भते । वाउकाए एग महं पडागासिठय रूव विउन्वित्ता अणेगाइ जोय-णाइ गमित्तए ?

ह्ता पभू ॥

१. एवमिति मूलकदसुत्राभिलापेन मूलेन सह २५. त्वक् शासा २६. त्वक् प्रवाल हदादिपदानि याच्यानि गापद्वीजपदम् । तत्र २७ त्वक् पन्न २८ त्वक् पुष्प मुतम्, कर , रक्ष , त्वक्, जाया, प्रवालम्, २६ त्वक्फल ३०. त्वक् बीज पत्रम्, पुष्पम्, फ्लम्, बीजम् चेति दश पदानि, ३१. शाला प्रवाल ३२. शाला पत्र एपा न पञ्चनस्यारियाः द्विक्रमयोगा अञ्चान ३३. सागा पुष्प ३४. साला फल १. म्न रूद २. मून स्कथ ३५. शासा बीज ३६. प्रवाल पत्र ३. मृत्र लाह् ८ मृत नामा ३७. प्रवान पुष्प ३८. प्रवाल फल थ. मृत प्रशान ६. सूत पत्र ३६. प्रवाल बीज ४०. पत्र पुष्प द. मृत फत अस्तपुराः ४१. पत्र फन ४२. पत्र बीज ६ मृह तेत १०. इन स्हस ४३ पुटा कल ४४. पुष्प बीज 22. EX 148 १२, त्य शाला ४५ फल बीज (वृ)। हरे पद्याप देश सद्याय २ चडमगो एव (ना)। 東美 日本資本 表 磁环 रे १७६ सूत्रे 'आमल्व' इति पाठो विदर्गे १० व्यक्ति रनः महत्राम् वृतापनि तम्योग्नेगोम्ति, तेनामापि ३३, सम प्रवास 克克 不知事 研修 मनायने । २४ म्हण्यपुर्व すん しゃくしょ ४ विस्तित (ह)। न्द्र स्याप्त स्र \* ス。 \*み辛 \* 🏌 🔠 ५ काउमाए (क, ता) ह

- १६६ ने भने ! कि साइज्दोए' गच्छद ? परिड्डीए गच्छद ? गोयमा ! साइज्दोए गच्छद, नो परिड्डीए गच्छद ॥
- १६०. 'भेने भने ! कि आयकस्मुणा गच्छइ ? परनम्मुणा गच्छद ? गोवमा ! आयकस्मुणा गच्छइ, नो परकस्मुणा गच्छइ ॥
- १६८. ने भते ! कि सायणयोगेष गच्छद ? परणयोगेष गच्छद ? गोवमा ' सायणयोगेष गच्छद, नो परणयोगेष गच्छद ॥
- १६६ में भने ! कि जिनस्रोदय' गन्छद ? पनीदम गन्छद ? गोयमा ! जिनस्रोदम पि गन्छद, पतीदम पि गन्छद ॥
- १३०. ने भने <sup>१</sup> कि एनब्रोपडाग गच्छद*े दुह्*योपडागं गच्छद ? गोगमा ! एनमापडानं गच्छद, नो दुह्योपडाग गच्छद ॥
- १०१. ने भंते ! कि बाउराए ? पडाना' हैं गोयना ! बाउराए च ने, नो बनु सा पडाना ॥

### बनाह्य-परं

- १७२ पम् ग भते । यताह्य गृग मह इत्यिक्य या जाय' सदमाणियस्य प्रापरिचा-भेताप् ? हता पभू ॥
- १७२ पन् गंभितः ! बलात्ए एन मह् इत्थितः परिणामेला सर्गेनाः शोनगाः । नोतनम् । हम्मानम् ॥
- १७४० से भी भी कि आहर्ज़ित् गण्डर रे परिष्ठीत् गण्डर रे गोंपमा भी सारक्तीत् गण्डर, परिष्ठीत् गण्डर ॥
- १७४ विन भी विक्र प्रायतिम्युणा गरण्य विषयतम्युणा गरण्य वि गरिसम् विक्रायतम्युणा गरण्य, प्रश्ममूचा गरण्य ॥
- १५६० ने भी । विकास स्पेतित सन्दर्भ विवस्तितान सन्दर्भ है योगमा । नो बारपायीनेच सन्दर्भ वरणायीनच सन्दर्भ ।
- १०४ ने पति । शिक्षांस्य यन् उद्य १ वश्यव यादद है। सम्बन्ध । क्षिपोदय स्थान्-उद्य प्रस्था विचार द्वार स

- १७८. से भते । कि वलाहए ? इत्थी ? गोयमा । वलाहए ण से, नो खलु सा इत्थी।।
- १७६. एव' पुरिसे, ग्रासे, हत्थी ।।
- १८०. पभूण भते ! वलाहए एग मह जाणरूवं परिणामेत्ता अणेगाइं जोयणाइ जहां इत्थिरूव तहा भाणियव्व ॥
- १८१. 'भेसे भते । कि एगग्रोचक्कवाल गच्छइ ? दुहग्रोचक्कवाल गच्छइ ? गोयमा ! एग्य्रोचक्कवाल पि गच्छइ, दुह्स्रोचक्कवालं पि गच्छइ॰ ॥
- जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सीया-सदमाणिया' तहेव'॥

# किलेसोववाय-पदं

- १८३. जीवे ण भते । जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । किलेस्सेसु गोयमा । जल्लेस्साइ वन्वाइ परियाइत्ता कालं करेइ, तल्लेस्सेसु उववज्जइ, त जहा—कण्हलेस्सेसु वा, नीललेस्सेसु वा, काउलेस्सेसु वा। एव जस्स जा लेस्सा सा तस्स भाणियव्वा । जाव-
- जीवे ण भते । जे भविए जोइसिएसु उववज्जित्तए •, से ण भते ! गोयमा । जल्लेसाइ दन्वाइ परियाइता काल करेइ तल्लेस्सेसु उववज्जइ, त
- जीवे ण भने । जे भविए वेमाणिएसु उवविज्जित्तए, से ण भते ! किलेस्सेसु गोयमा । जन्तेस्माउ दव्वाइ परियाइता । काल् करेइ तल्लेस्सेसु उववज्जइ, त जहा—ते उलेस्सेसु वा, पम्हलेस्सेसु वा, सुवकलेसे वा ॥

 जाव जीवेण मते जे भविए असुरकुमारेसु उववज्जद से भने किलेसेसु असुरकुमारेसु उपवज्जङ् ? जल्लेमाइ दव्वाङ् परियाइत्ता

काल करेंद्र तत्लेमेसु असुरकुमारेसु उपयज्जद ।

त कण्ट्नीनकाउतेउलेसेमु वा एव जहा नेरद-याण नवर अञ्महिय तेउनेमेसु वा एव जस्स जा मा भागियव्या जान (ना), पु० प० २।

<sup>1 = 6 - 1 = 1 = 1</sup> 

र भव देव्यादेव्या

रे नव पाव-नाम एमयो चामवान पि दुह-नारस्य रहि नागियन्य ।

८ मदवर्तवचा व (४, ४, न)।

<sup>1 4- 313 14-3 14 1</sup> 

र व (संदर्भ क्र)।

<sup>े</sup> स॰ पा॰—पुच्छा।

१०. परियाइनित्ता (ग्र, व, म)।

### भाजिम्रप्य-विकुद्वणा-पद

- १६६. श्रणगारे ए भने ! भाविश्रणा वाहिरए पोगाने श्रपरियाइना पभृतेभार' पद्यय उल्लघेत्तए वा ? परलगेत्तए वा ? गोयमा ! नो इण्ह्रे नमहे ॥
- १८० प्रणगारे ण भने । भाविष्रणा बाहिरण् पोमने परियाइता पभू वेभार पत्रव उत्तर्पनण् वा ? पल्लर्पनण् वा ? हता पभ ॥
- १८० अणगारे ण भने । गाविष्ठापा बाहिरण पोग्गन प्रपरियाइता जावज्याइं रायगिहे नगरे स्वाइ, एवडपाइ विकृत्वित्ता वैभार पत्यय अनो अणुष्पित्तित्ता पगु सम या विसम करेत्तण ? विसम या सम करेत्तण ? गोवमा ! नो इण्डे समझे ॥
- ४=६. प्रणगार णं भते ! भाविष्रणा वाहिरण् पोगले परिवाइता प्रावद्याद राप-गिर्ट नगरे त्याद, एवदवाद विकृष्यिता वेभार प्रवय प्रतो प्रणुणिविता पभ् सम वा विसम करेत्रण् ? विसम वा तम करेत्रण् ? तम प्रभाव ॥
- १६० में नते ! कि माउँ विज्ञासक र समाउँ र कितृस्तर गोपमा ! भाई कितृसक, ना प्रमाई विज्ञास ॥
- १६६ ने केण्डुंध भने ! एवं वृज्वद्र'— "मार्ड विवृज्वद्र", नो समार्ड विकृत्वद्र ? गावमा ! मार्ड च प्रणीय पाण-भोवण भीक्वा-भोक्या वानित । नस्य च नेण प्रणीएण पाण-भोवणेण अदि-घद्विमाना बल्पीम्बति, प्रवाल, मन-गोणिए भवित । ते वि स ने सत्वायमा पोणाना ने वि प ने परिणामिन, न तथा— गोडियनाए "बीटादियनाए पाणिदियनाए गोणिद्यनाए पाणिद्यनाए पाणिदियनाए पाणिद्यनाए पाणिद्यनाए पाणिद्यनाए पाणिद्यनाए पाणिद्यनाए पाणिद्यनाए पाणिद्यनाए । पाणिद्यनाए । पाणिद्यनाए । पाणिद्यनाए । पाणिद्यनाए । स्व प नेण वृज्य पाण-भोवण भोडेन्द्र पाण-भोवण भोडेचाना पाण्यक्षा चा वानेष्ठ । नस्य च नेण वृज्य पाण-भोवण भाडेन्द्र पाण्यक्षा । स्व प्रवाल प्रवाल प्रवाल पाण । स्व प्रवाल पाण्यक्षा । स्व प्रवाल पाण्यक्षा । स्व प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्या । स्व प्रवाल प्य प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल प्रवाल

१६२. माई ण तस्स ठाणस्स ग्रणालोइयपिडक्कते' काल करेइ, नित्थ तस्स ग्राराहणा। ग्रमाई ण तस्स ठाणस्स ग्रालोइय-पिडक्कते काल करेइ, ग्रित्थि तस्स ग्राराहण।।

१६३. सेत्र भते ! सेव भते ! त्ति ॥

# पंचमो उद्देसो

- १६४. त्रणगारे ण भते ! भावित्रप्पा वाहिरए पोग्गले अपरियाइता पभू एग महं इत्यीक्व वा जाव' सदमाणियक्व वा विउन्वित्तए ? नो इण्डे समद्रे॥
- १६४. अणगारे ण भते । भाविम्रप्पा वाहिरए पोग्गले परियाइता पभू एग महं इत्योख्व वा जाव' सदमाणियरूव वा विजिब्बत्तए ? हता पभू ॥
- १६६ यणगारे ण भते ! भाविग्रप्पा केवइग्राइ पभू इत्थिक्वाइ विजिब्बत्तए ? गोयमा ! से जहानामए—जुवइ जुवाणे हत्थेण हत्थिस गेण्हेज्जा, चक्कस्स वा नाभी ग्ररगाजता सिया, एवामेव ग्रणगारे वि भाविग्रप्पा वेजिब्बयससमुग्धाएण समोहण्णइ जाव' पभू ण गोयमा ! ग्रणगारे ण भाविग्रप्पा केवलकप्पं जबुद्दीव दीव वहूर्ति इत्थिक्वेहि ग्राइण्ण वितिक्षण्णं •जवत्यड सथडं फुड ग्रवगाढा-वगाउ करेताए । एस ण गोयमा ! ग्रणगारस्स भाविग्रप्पणो ग्रयमेयाक्वे विराण, विसयमेत्ते बुडए, णो चेव ण सपत्तीए विजिब्बसु वा, विजब्बित वा, विजिब्बम्मित वा । एव परिवाडीए नेयव्वं जाव'सदमाणिया ।।
- १६३ ने बहानामए केद पुरिने स्रित्तचम्मपाय गहाय गच्छेज्जा, एवामेव स्रणगारे वि भाविसत्त्रा स्रित्तचम्मपायहत्यिकच्चगएण स्रणाणेणं उड्ढ वेहास उप्पएन्जा ? त्वा उप्पएन्जा ॥

- १६=. अणगारे णं भने ! भाविश्रणा केवद्याउं पभू अनिचम्म (पाप ?) हन्यकिच्य-गयाउ हवाइ विडिब्बनाए ? गोगमा ! से जहानामए—जुबइ नुवाणे हन्येण हन्ये गेण्हेज्जा, न नेप जाव' विडिब्बिम् चा, विडिब्बिन चा, विडिब्बिन्मति वा ॥
- १६६. ने जहानानए केड पुरिने एनब्रोपडाग काड गन्देज्जा, एवानेय ब्रामारे वि भाविष्ठणा एनब्रोपडानाह्त्यिकन्वनएण' ब्रप्पाणेण डार्ड वेहास' उप्पर्जा कि हना' उप्पर्जा ॥
- २०० स्रणगारे ण भने ! नावित्रणा केयद्वाद पभू एगप्रोपदागाह । किच्चगयाः रताद विकृत्वित्तए ? एन नेव जाव' विकृत्विमु वा, विकृत्वतिया वा, विकृत्विन्यति जा ॥
- २०१ एव इत्योगजान वि।
- २०२. ने जहानामण् हेड पुरिने एनयोजम्योजस्य काउ गन्धेज्ञा, एपानेव प्रयगारे वि भाविष्या एनयोजस्योजस्योजस्याएय बस्यायेय उर्ड वेह्म उप्पर्या ? हना उपमुख्या ॥
- २०३- यंगगारं प भने ! नाविष्रणा हेत्रद्यात्र पभू एगवीजग्गोबद्वहिन्वगयात्र स्थात्र विकृत्वित्वण् ?

त नेम जात' सिर्हान्यसु या, बिहुन्यति या, बिहुन्यस्मिति सा ।

- २०४ एउ हुन्से बन्तोब वि ॥
- २०४ ते जहानामण् हेद पुरिन एगमीपहरिषय हाउ निदेशना, एगामेर घननारे हि गोरिम्पा एगमीपहरिषय किन्नगएग प्रधानण उत्तर रहान उपएस्ता रे त नेर जाय' विहरिष्य सा, विश्वति वा, विहरिस्सति सा।।
- २०६० एव दुरबाय लेखिय वि ॥
- २००० में तत्नामण् केंद्र पुरिने एक्योपनियम ताड निद्वासा, एक्कि जनगार वि भागित्या एक्कोपनिक्षिकित्याए। प्रणादिक उद्धारण्य स्थापना ? विकास विद्वास विद्वासन्ति का विद्वासाल विद्वासन्ति स्था
- मारी नार रेगामा हुए एक इस

## भाविग्रप्प-ग्रभिजुज्णा-पदं

२०६. ग्रणगारे णं भते ! भाविग्रप्पा वाहिरए पोग्गले ग्रपरियाइता पभू एग मह ग्रासक्व वा हित्यक्व वा सोहक्व वा विग्यक्व वा विगरूव' वा दीवियक्वं वा ग्रच्छक्व वा तरच्छक्व वा परासरक्व' वा ग्रभिजुजित्तए ? नो इणद्रे समद्रे ॥

२१०. ग्रणगारेण' भते! भाविग्रप्पा वाहिरिए पोग्गले परियाइता पभू एग मह ग्रासरूव वा हित्यरूव वा सीहरूव वा वग्यरूव वा विगरूव वा दीवियरूवं वा ग्रन्छरूव वा तरच्छरूव वा परासररूव वा ग्रभिजुजित्तए ? हता पभु ।।

२११. ग्रणगारेण भते । भावित्रप्पा (पभू ?) एग मह आसक्व वा अभिजुजिता यणगाइ जीयणाइ गमित्तए ? हता पभू ॥

२१२. से भते । कि ग्राइड्ढीए गच्छइ ? परिड्ढीए गच्छइ ? गोयमा । ग्राइड्ढीए गच्छइ, नो परिड्ढीए गच्छइ ॥

२१३. 'भे भते । कि आयकम्मुणा गच्छइ ? परकम्मुणा गच्छइ ? गोयमा ! आयकम्मुणा गच्छइ, नो परकम्मुणा गच्छइ !!

२१४. से भते । कि श्रायप्पयोगेण गच्छइ ? परप्पयोगेणं गच्छइ ! गोयमा । श्रायप्पयोगेण गच्छइ, नो परप्पयोगेण गच्छइ ॥

२१५. से भते ! कि असिम्रोदय गच्छइ ? पतोदय गच्छइ ? गोयमा ! असिम्रोदय पि गच्छइ, पतोदय पि गच्छइ ।।।

२१६. से ण भते ! कि अणगारे ? आसे ? गोयमा ! अणगारे ण से, नो खलु से आसे ॥

२१७. एव जाव' परासरहव वा ॥

२१८ में भते । कि 'मायी विकुव्वइ', ? ग्रमायी विकुव्वइ ? गोयमा ! मायी विकुव्वइ, नी ग्रमायी विकुव्वइ ॥

१. वय १ (१, ११, ४, ४) ।

इर् नगानारे प्रामादिपदानि वाचनालरे इराज (३) ।

च स्टब्ल्य अधिता पोणते परिवादना प्रभु ।

४. म० पा०-एव यायकम्मुणा नो परकम्मुणा जायप्पयोगेण नो परप्पयोगेणा उस्सिओदम वा गच्छद पयोदय वा गच्छद ।

४. मन ३१२०२, २११-२१६।

६ भाषी जनिज्जदः अधिकृतवासनाया 'मायी भिन्दुस्पद्' ति स्वयते (पू) ।

२१६. मायी ण भर्त ! तस्म ठाणस्म प्रणालीइयपडिनयते गान मरेड, र्गात् उपप्रज्ञाः ? गीयमा ! प्रणायरेस् प्रामियोगिएम् 'देवलोगेस् देवलाए उपवज्ञाः ॥

२२०. ग्रमाणी ण भते ! तस्म ठाणस्म ग्रालोऽय-पित्रकृते कान करेड, कांट् उत्रवक्राड?

गोवमा <sup>1</sup> अण्यादेमु अणानियोगिएमु देवलेएमु देवलाए उत्पादका ॥ २२१, मेब भते <sup>1</sup> सेब भते । लि<sup>3</sup> ।

## सगहली-गाहा

१ प्रत्यो समी पटागा, जण्योवदम् य होइ बोल्डवे'। परहरियय पत्त्यके, समिस्रोग विकुत्वमा मासी ॥

# बर्टो उद्देसो

## भाविषय्य-विहुरवणा-यदं

२२२. अगगरे ण भने । नाविषणा मायो भिन्छितिही ग्रीत्यत्रक्षेण वेडी गत्रतीण ग्रिमनानलक्षेण बागारीय नगार समाहण, समोद्धाला रायगिहे नगरे संग्रह अस्परस्यहार

त्या आगर्नामड ॥

२२३. में भते ! कि तताभाव तापड-पापड ? प्रश्यक्षभाव वापड-पापड ? नायमा ! ना तहाभाव जापड-पापड, प्रश्यक्षभाव आपड-पापड ॥

२५८, ने क्षित्रेण भते । एर नुस्तर—नी सत्पार जाणदन्यनदारे घर शतनार जाणदन्यानदारे गामना ! तरन पाण भवद—एर सहस्रत रापित नगरे नगीला, नगील

मायना ! तस्त च एर भराज्या र सन्द्रायत सामार्य नगर नमात्रा, नमात्र विना राजारमाए मनरीत् ते सह नामामन्यसामा र यम रनवारीयाः ॥व ' भरा १ में अहेत्र \*नीममा ! एउ कुल्या-नी न पूजाय जानाहत्त्रानह याः । हासाय स हहा नासह ॥ २२५. ग्रणगारे ण भते । भावियप्पा मायी मिच्छिदिट्ठी •वीरियलद्धीए वेउिव्वयलद्धीए विभगनाणलद्धीए ॰ रायिगहे नगरे समोहए, समोहणित्ता वाणारसीए नयरीए रूवाइ जाणइ-पासइ ?

हता जाणइ-पासइ।।

२२६. <sup>१</sup> से भते । कि तहाभाव जाणइ-पासइ ? अण्णहाभाव जाणइ-पासइ ? गोयमा । नो तहाभाव जाणइ-पासइ, अण्णहाभाव जाणइ-पासइ ।।

२२७. से केण्डेण भते ! एव वुच्चइ — नो तहाभाव जाणइ-पासइ ? अण्णहाभाव जाणइ-पासइ ? गोयमा । ॰ तस्स ण एव भवइ — एव खलु ग्रह वाणारसीए नयरीए समोहए, समोहणिता रायगिहे नगरे रूवाइ जाणामि-पासामि । सेस दसण-विवच्चासे भवति । से तेण्डेण गोयमा ! एव वुच्चइ — नो तहाभाव जाणइ-पासइ ॰, ग्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ।।

२२=. ग्रणगारे ण भते । भावियप्पा मायी मिच्छिदिट्ठी वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए विभगनाणलद्धीए वाणारीस नगरि, रायिगह च नगर, श्रंतरा एग मह जणव-यगा समोहए, समोहणित्ता वाणारीस नगरि रायिगह च नगर श्रतरा एग मह जणवयग्ग जाणित-पासित ?

हता जाणति-पासति ।

२२६. से भते । कि तहाभाव जाणइ-पासइ ? प्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ? गोयमा ! नो तहाभाव जाणइ-पासइ, प्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ।।

२३०. से केणहेण' •भते । एव वुच्चइ—नो तहाभाव जाणइ-पासइ ? ग्रण्णहाभाव जाणद ॰-पासइ ? गोपमा । तस्स खलु एव भवति—एस खलु वाणारसी नगरी, एस खलु रायि है नगरे, एस खलु ग्रतरा एगे मह जणवयगो, नो खलु एस मह वीरियलदी वेज-वियलदी विभगनाणलदी इड्डि जुनी जसे वने वीरिए पुरिसवकार-परकभे लद्धे पत्ते ग्रभिममण्णागए 'सेस दसण-विवच्चासे' भवति । से तेणहेण' •गोपमा । एव वुच्चर—नो तहाभाव जाणइ-पासइ, ग्रण्णहाभाव जाणइ ॰-पासद ।।

१. गण्यार-भिष्यदिद्वी जान रात्रणिहे।

२. स॰ पा॰—१ चेन नाम तस्म ।

६ तकपार-नेगाद्वेग वात अणाट्याव ।

१ अनग व (१, ता, 4) ।

चलायका (४, म. ल. इ), तब स्वीहत । राज्य तत्त्रीक ज्ञानिका । युनिहत्तः

मम्मुगननिषु आदर्शेषु 'जण्णवयवग्ग' इति पाठ आमीत् तेन तथा व्याप्यातोगी राम्यते ।

६. त॰ च मतरा (ह, ता, व, म)।

७. म॰ पा॰—केमुद्वेस त्राव पासद ।

इ में ने दमरी विक्लाम (अ, क, ब, म)।

८. म॰ पा॰—नेगाहुँगा जान पागर।

तस्यं मन (उद्धा उद्देगी)

8:5

- २३१. अणगारे ण भते ! भावित्रप्या अमावी सम्मिदिद्दी वीरियलदीए वेउव्यियलदीए अोहिनाणलद्वीए रावित्रह नगर समोहए, समोहणित्ता वाणारसीए नवरीए स्वाइ जाणद-पासइ ? इना जाणद-पासइ ॥
- २३२. से भने ! कि तहाभाव' जाणइ-पानद ? ग्रण्यहाभाव जाणद-पानद ? गोयमा ! तहाभाव जाणद-पानद ॥
- २३३ सं केणहेण भने ! एव वुच्चइ—नहाभाव जाणइ-पासइ, नो प्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ?
  गोवमा ! तरम ण एव भवइ—एव चनु ग्रह रायगिहे नयरे समीहए, समोहणिचा वाणारमीए नयरीए रवाइ जाणामि-मामामि । मेस दंगण-ग्रविवच्चाने भवति । से तेणहेण' •गोयमा ! एव वुच्चइ—तहाभाव जाणइ-पासइ, नो ग्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ॥
- २३४. ग्रागारे ण भते ! नाविश्रणा श्रमायी सम्मिद्धी वीरियलद्वीए वेडिव्यतद्वीए श्रीहिनाणलद्वीए वाणारीन नगीर समोहए, समीहिनता रायगिहे नगरे एपाइ जाणद-पासद ? टता पाणद-पासद ॥
- २३४. में भने <sup>1</sup> कि तहाभाव जाणड-पासद ? ब्रण्यहाभाव जाणड-पासद ? गोयमा ! तहाभाव जाणड-पासद, तो ब्रण्यहाभाव जाणड-पासद ॥
- २२६ में रेजहेल भन ! एव गुन्यद—तहाभाव जागद-पासद ? वो याणहाभाव जागद-पासद ? गोपमा ! मनस व एव भवद—एव सातु ग्रह वाणारींम नगीर समोहए, सभाद-णिना रावितिहे नगरे द्याद जाणामिन्यामामि । सम दस्य-प्रांव र-वासे भवीत । से नेणहेल गोवमाः ! एव यु-पद—तहाबाव आणदन्यासदः भी धन्यहाबाव जाभदन्यासदः ॥
- २२४ स्वतारेण भने । भाविषामा समायी अस्मिश्यों केरिय प्रशित्वे शेर्यव्याण स्थान्ताण ब्रह्मेन् राप्ति र तन्य, वर्षासीने व नगरि, सन्याण कर्षा कर यस्न समाप्त, स्थालिना स्थापित नगरि, सामारीन च नगरि, स्थालिन सर वनव्यान जाणदानावद्व है

FI BUILDING H

२३८. से भते । कि तहाभाव जाणइ-पासइ ? प्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ? गोयमा । तहाभाव जाणइ-पासइ, नो ग्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ॥

से केणहेण भते। एव वुच्चइ—तहाभाव जाणइ-पासइ? नो अण्णहाभाव जाणइ-पासइ? गोयमा तस्स ण एव भवति—नो खलु एस रायगिहे नगरे, नो खलु एस वाणारसी नगरी, नो खलु एस ग्रतरा एगे जणवयग्गे, एस खलु मम वीरियलढी वेउव्वियलदी मोहिनाणलद्धी इड्ढी जुती जसे वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कम लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए। सेस दसण-अविवच्चासे भवइ। से तेणहेण गोयमा। एव वुच्चइ—तहाभाव जाणइ-पासइ, नो ग्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ॥

२४०. अणगारे ण भते । भाविअप्पा वाहिरए पोग्गले अपरियाइता पभू एग मह गामरूव वा नगररूव वा जाव' सिण्णवेसरूव वा विउन्वित्तए ? नो तिणहे समद्रे॥

२४१. '• अणगारे ण भते! भाविअप्पा वाहिरए पोग्गले परियाइता पभू एग मह गामहव वा नगररूव वा जाव सिण्णवेसरूव वा विउव्वित्तए ? हता पभू ।।

२४२. प्रणगारे ण भते । भावित्रप्पा केवइयाइ पभू गामरूवाइ विकुव्वित्तए ? गोयमा । से जहानामए-जुर्वात जुनाणे हत्थेण हत्थे गेण्हेज्जा त चेन जान' विकुव्विमु वा, विकुव्वति वा, विकुव्विस्सति वा ॥

२४३. एव जाव' सिण्णवेसस्व वा ॥

#### म्रामरक्त-पर्व

२४४ चमरस्स ण भते ! ग्रसुरिदस्स ग्रसुररण्णो कइ ग्रायरवखदेवसाहस्सीग्रो पण्णताम्रो ? गोगमा! चत्तारि चउसद्वीओ आयरक्खदेवसाहस्सीओ पण्णताओ। ते ण यागरवना-वण्णयो ॥

२४४. एउ सब्वेमि उदाण जस्स जित्या स्रायरक्या ते भाणियव्वा ॥ २४६ मेन भने ! सेव भते ! ति'॥

<sup>3</sup> Ha 31 62 1

सक्तरण -एव विनिजी विजातावणी नवर वर्षात्म् भोत्राहे नांस्याह्ना प्रमुत्।

**दे. जन व ट्रे**म्स्

<sup>4. 44. 21.62.3</sup> 

४. राय० मू० ६६४; वण्एाओ जहा रायपसेण-रंग्ने (व, म); अय च पुस्तकान्तरे साक्षाद दरयत एव (वृ)।

६. प०२।

७. न० शार्श

# सत्तमो उद्देसो

#### लोगपाल-पदं

२४७. रायगिहे नगरे जाव पञ्जुवासमाणे एवं वयासी—सत्तरस्य च भने ! देविरस्य देवरण्यो कनि लोगपाना पण्यता ?

गांयमा ! नत्तारि लोगपाता पण्णता, त जहा—सोमे जमे वन्णे वेसमणे ॥

२४६. एएनि च भने ! चडण्ट नागपालाण कवि विमाणा पण्यत्ता ? गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्यत्ता, न जहा—यभूष्यभे वर्गमहुँ समजैत यग् ॥

२४६. रहि प भने <sup>१</sup> नगरना रेवियम देवरणो सोमन्त महारणो सम्हणमे नाम महाविमाणे प्रात्त ?

गोपमा ! जबुर्वि दीपे मदरस्य पष्ययस्य दारिषे ण इसीमे रचयलनाए पुरतीए बहुरमरभणिरजासी भूमिभागायो उद्देश-मृद्यि'नगहुगण'ना त्या नाराख्याण पहुँ जापगाइ जाप' पत्र बहेनचा पण्यता, त जहा—पगीगद-देवए, मन्यण्यवह्मण, नपष्यहेनए, नुचयहेनए', महस्ये मीरस्मयहेनए॥

#### सोम-पद

- २५० तस्म प्रमोत्मप्रेसयम्म महाविमाणस्य पुरन्तिने च सोहर्ते हो ग्रमी-२ तार शीयणाइ विद्याद्या, एत् च साहर्त्त देवरस्य देवरस्यो गामस्य महारक्षी मन्त्रपत्रि नाम महाविमाने प्रकाश- यहिन्द्याद स्वयस्त्रस्यार स्थापनिवस्त्रपत्रियः उपात्रीयः तीयक्ष्यमहत्याद वावस्त । सहस्याद धर्द प्रश्नावत्व नीयक्ष्यम् स्थित् विद्यादित् परिस्तेषण प्रकाश । सहस्रोत्यस्य भविष्यस्य ब्रम्हर्वा मा प्रविस्त्याः भविष्यः । यहः स्वित्याः नदरः स्वरो दवा ।
- २६५ नभ्य सम्बन्ध च मणुत्वमाणन्त चर्यः नवीत्वः नवीतीर्यन् वस्वेभ्वः श्रीवण-स्टन्सः चार्णातना, एत्व च स्वस्यन चीरस्य द्वरभति नामस्य स्टार्स्स

सोमा नामं रायहाणी पण्णता—एग जोयणसयसहस्स ग्रायाम-विक्खभेण जवु-द्दीवप्पमाणा । वेमाणियाण पमाणस्स ग्रद्ध नेयव्व' जाव' ग्रोवारियलेणं' सोलस जोयणसहस्साइ ग्रायाम-विक्खभेण, पण्णासं जोयणसहस्साइ पच य सत्ताणउए जोयणसते किचि विसेसूणे परिक्खेवेण पण्णत्त । पासायाणं चत्तारि परिवाडीग्रो नेयव्वाग्रो, सेसा नित्थ ।।

२५२. सनकस्स णं देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा आणा-उववाय-वयण-निह्से चिट्ठति, तं जहा—सोमकाइया इ वा, सोमदेवयकाइया इ वा, विज्जुकुमारा, विज्जुकुमारीओ, अग्गिकुमारा, अग्गिकुमारीओ, वायकुमारा, वायकुमारीओ, चदा, सूरा, गहा णक्खत्ता, ताराह्वा— जे यावण्णे तहप्पगारा सब्वे ते त्तव्भित्तिया, तप्पिक्खिया, त्तव्भिरिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो आणा-जववाय-वयण-निह्से चिट्ठति ॥

२५३ जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्ययस्स दाहिणे ण जाइ इमाइ समुप्पज्जिति, त जहागहदडा इ वा, गहमुसला इ वा, गहगिज्जया इ वा, गहजुद्धा इ वा, गहिसघाडगा इ वा, गहावसव्वा इ वा, 'ग्रव्भा इ वा' ग्रव्यभ्वक्खा इ वा, सभा इ
वा, गवव्वनगरा इ वा, उक्कापाया इ वा, विसिदाहा इ वा, गिज्जया इ वा,
विज्जुया इ वा, पसुवृद्धी इ वा जूवे इ वा, जक्खालित्तए ति वा, धूमिया इ वा,
महिया इ वा, रयुग्घाए ति वा, चदोवरागा इ वा सूरोवरागा इ वा, चदपरिवेमा इ वा, सूरपित्वेसा इ वा, पिडचदा इ वा, पिडसूरा इ वा, इदधणू इ
वा, उदगमच्छा इ वा, किपिहिसिया इ वा, ग्रमोहा इ वा, पाईणवाया इ वा,
पईणवाया इ वा, "दाहिणवाया इ वा, उदीणवाया इ वा, उद्हावाया इ वा,
यहोवाया इ वा, तिरियवाया इ वा, विदिसीवाया इ वा, वाउव्भामा इ वा,
वाउन्कित्या इ वा, वायमडिलया इ वा, उक्कित्यावाया इ वा, मडिलयावाया
इ वा, गुजावाया इ वा, भभावाया इ वा°, सवट्टयवाया इ वा, गामदाहा
इ वा, जाव सिण्णवेसदाहा इ वा, पाणवस्त्या, जणवस्त्या, धणवस्त्या, कुलनगया, वसणवभूया मणारिया"—जे यावण्णे तहप्पगारा ण ते सवकस्स देवि-

१. याच मुण २०४२०० ।

क सब्दार्वेद्धाः

३. प्रामारिकास (४, म)।

t 4.1, (g), 413, (u) 1

x 41. (0) 111. (31) 1

५ अवस्त्र्यं । स्थात व व मान्। ।

生 水柱 钙硅蜡红

द. °परिएसा (व, म)।

e. ॰परिएमा (ब, म)।

१० उदगमन्द्रगे (व, म)।

११ सञ्पा०—पईगावाया इ वा जाव सबदृय-वाया ।

१२. मः शाहर।

१३. न हारोनाक्षण्यिकः ।

दस्न देवरण्णो सोमस्स महारण्णो ग्रन्णामा ग्रदिहा प्रसुषा प्रमुषा' प्रविश्यापा, तेमि या सोमकाऽषाण देवार्ग ॥

- २५४ नवास्म ण दैविदरन देवरण्यो सोमस्य महारण्यो उमे देवा ग्रह्यवच्या ग्रिक्णामा' होत्या, त जहा—इगालए विवालए लोहियको निवालवरे' वहे सुरे सुक्ते बहु बहुस्मदै सह ॥
- २४४. गंपरास्त ण दैविदास देवरण्णो नोमस्य महारण्णो निनाम' पतिस्रोयम छिई पण्यत्ता । प्रहायच्याभिण्यायाण' देवाण एव पतिप्रोयम छिई पण्यत्ता । एमहि-दुक्षण जाव' महाण्यामे नोम महाराया ॥

### यम-पर्व २५६

- २५६ हित्य भने ! सरकत्म देविदस्य देवरण्यो जमस्य महारण्यो प्रतिष्टे नाम महाविमाण प्रणत्ते ? गोधमा ! सोहम्मप्रजेनयस्य' महाविमाणस्य दाहिने ण सोहस्य उत्ती प्रमुक्तिकाद जोमणसहस्याद धीईवद्त्ता, एत् ण सरकत्य देविदस्य देवरस्यो जमस्य महारण्यो । रानिष्टे नामं महाविमाणे प्रणत-सद्भेरस्योगणस्य-
  - महस्माइ जहा मौमस्य विमाय तहा जाउँ श्रनियंग्यो । त्ययाणी तहेब आव" यामायपनीओ ।
- २४७ नशास्य पं शिवस्य श्वरण्यो जनस्य महारण्यो हमे वेता माणा"-"इत्याप-रूप्य-निदेशे श्विद्धति, तः जहां—जमकाद्या इत्या, जमेशे रशाह्या" इत्या, पिनकाद्या इत्या, पेनरे रपकाद्या इत्या, अमुर हुमारा, अगुर हुमारोधो, क्षणा, विस्ताता ', स्राम्योगा" —हे यास्त्र क्षण्यारणे सन्दे ते ह्यां-ला, गणाविद्या तक्यारियां महस्य शिक्षम श्वरण्या जमस्य महारण्यो पाणा '-"द्यवाय-स्थण-निदेशे निद्धि ॥

जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं जाइ इमाइं समुप्पज्जंति, तं जहा-डिंवा इवा, डमरा इवा, कलहा इवा, बोला इवा, खारा इवा, महाजुद्धा इ वा, महासगामा इ वा, महासत्थिनवडणा इ वा, महापुरिसनिवडणा इ वा, महारुहिरनिवडणा इ वा, दुब्भूया इ वा, कुलरोगा इ वा, गामरोगा इ वा, मडलरोगा इ वा, नगररोगा इ वा, सीसवेयणा इ वा, ग्रन्छिवेयणा इ वा कण्णवेयणा इ वा, नहवेयणा इ वा, दतवेयणा इ वा, इदग्गहा इ वा, खदग्गहा इ वा, कुमारग्गहा इ वा, जक्खग्गहा इ वा, भूयग्गहा इ वा, एगाहिया इ वा, वेहिया इ वा, तेहिया इ वा, चाउत्थया' इ वा, उव्वेयगा इ वा, कासा इ वा, 'सासाइवा, सोसा' इवा, जरा इवा, दाहा इवा, कच्छकोहा इवा, ग्रजीरगा इ वा, पडुरोगा इ वा, ग्ररिसां इ वा, भगदला इ वा, हिययसूला इ वा, मत्थयसूला इ वा, जोणिसूला इ वा, पाससूला इ वा, कुच्छिसूला इ वा, गाममारी इ वा, नगरमारी इ वा, खेडमारी इ वा, कव्वड-मारी इ वा, दोणमुहमारी इ वा, मडवमारी इ वा, पट्टणमारी इ वा, आसममारी इ वा, सवाहमारी इ वा, सिण्णवेसमारी इ वा, पाणक्खया, जणक्खया, धणवलया, कुलक्खया, 'वसणब्भूया मणारिया'' जे यावण्णे' तहप्पगारा ण ते सवकन्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो प्रण्णाया प्रदिद्वा प्रसुया अमुया स्रविण्णाया, तेमि वा जमकाइयाण देवाण ॥

२५६. नक्कस्म देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो इमे देवा ग्रहावच्चा अभिण्णाया होत्या, त जहा—

### सगत्णी गाहा

यवे यवरिमे चेव, सामे सवले ति यावरे।
रद्दोवरद्दे काले य, महाकाते ति यावरे।।१।।
'यसिपत्ते धणू कुभे", वालुए" वेतरणी" ति य।
रारम्मरे महाघासे, एते" पण्णरमाहिया।।२।।

२६०. समहन्म प देनिदस्स देवराणो जमन्म महाराणो मनिमाणं पनिम्न ठिई पानना, प्रताबन्याभिण्यायाण देवाण एव पनिमोवन ठिउँ पण्यना । एनिहाउँ ए जाव' महान्यागे जने महाराया ॥

#### यरण-पर्व

२६१. कृष्टि य भने ! सक्तरस देविदस्य देवरण्यो प्रत्यस्य महारण्यो समजते नाम महाविमाणे पणाने ? गोपमा ! नन्य प नोहम्मद्रश्यक्त महाविमात्रस पच्चित्वमे प जहा मोमन्य

तहा विमान-राज्याणीया भाषियव्या जान' पातादनदेवया, तरर-नाम-

नागन ॥

- गररूम यं देशियम्म देशरूको वरुगम्म महारूको <sup>\*</sup>रुगे देवा आपाउरशाय-२६२ वयग-निर्देगे १ निर्दान, न जहा-वरणकार्या इ या, वरणदेवयराद्या इ वा, नानक्मारा, नानक्मारीओ, उदिहितुमारा, उदिहिनुमारीओ, पणिवक्मारा, पणियं रुमारीक्षी—ति बाबाजी नहणगारा मध्ये ते तदभक्तिया', "तप्परिसवा, त्रभारिया गुनारम देविदरम देवरानां वरगत्त महारानां धाणा-उदाय-सम्प-निर्देशे शिद्द्रि ॥
- अन्द्रीय दीव मदरम्य पञ्चयम्य दाहिते च जाउ उमाउ समुखन्नति, न जहा-यह तमा इ या, मध्यामा इ या, मगरी इ या, दबरी ह या, हरकीदा' इ या, प्राणीला' इ.वा. स्रोबाहा । इ.वा. पबाहा इ.वा. गान महा इ. वा. बाब' गरिवंगमाहा इ या, पानगरतायां, "बरासया, प्रयासमा, रक्तराम, रमक्ष्मता मेगारिया वेदायस्यं तरश्यमारा य ते सामस्य विरास्तर्यं सरस्या रण्यस्य महारण्यो अध्यास अधिहा यसुरा प्रमुख प्रशिन्दरगर, नीस पा सन्धारकार भाग ।।

६५४. महरूम हा क्षेत्रस्य देवन्यते वर्णस्य महारूको इस देवा बहाव-वाभिनाचा ो पा, न प्राप्त--

> राशील रामा, यथा वपसाल हुई। पासने मोण् याप्, बीतमुण प्रस्तुति संपतिष्, स

२६५. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो देसूणाइ दो पिलग्रोवमाइं ठिई पण्णत्ता । ग्रहावच्चाभिण्णायाणं देवाण एग पिलग्रोवम ठिई पण्णता । एमहिड्ढीए जाव' महाणुभागे वरुणे महाराया ॥

#### वेसमण-पदं

२६६. किह ण भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो वग्गू नाम महाविमाणे पण्णत्ते ?

गोयमा । तस्स ण सोहम्मवडेसयस्स महाविमाणस्स उत्तरे ण जहा सोमस्स विमाण-रायहाणि-वत्तव्वया तहा नेयव्वा जाव पासादवडेसया ॥

२६७. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इमे देवा ग्राणा-उववाय-वयण-निह्से चिट्ठति, त जहा—वेसमणकाइया इ वा, वेसमणदेवयकाइया इ वा, सुवण्णकुमारा, सुवण्णकुमारीग्रो, 'दीवकुमारा, दीवकुमारीग्रो,' दिसाकुमारा, दिसाकुमारीग्रो, वाणमतरा, वाणमतरीग्रो—जे यावण्णे तहप्पगारा सब्वे ते तद्भत्तिया' •तप्पविखया तब्भारिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो ग्राणा-उववाय-वयण-निह्से चिट्ठति।।

२६ ज्युद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण जाइ इमाइ समुप्पजिति, त जहाप्रयागरा इ वा, तउयागरा इ वा, तवागरा इ वा, 'सीसागरा इ वा, हिरण्णागरा
इ वा' 'सुवण्णागरा इ वा, रयणागरा इ वा, वइरागरा इ वा, वसुहारा इ वा,
हिरण्णवासा इ वा, पुत्रणवासा इ वा, रयणवासा इ वा, वहरवासा इ वा,
प्राभरणवासा इ वा, पत्तवासा इ वा, पुष्पवासा इ वा, फलवासा इ वा, वीयवासा उ वा, मत्तवासा इ वा, वण्णवासा इ वा, कुण्णवासा इ वा, गधवासा
द वा, वत्यवासा इ वा, हिरण्णवृद्धी इ वा, सुवण्णवृद्धी इ वा, रयणवृद्धी इ वा,
वर्रवृद्धी इ वा, प्राभरणवृद्धी इ वा, पत्तवृद्धी इ वा, पुष्पवृद्धी इ वा, फलवृद्धी
द वा, वीयवृद्धी इ वा, मल्लवृद्धी इ वा, वण्णवृद्धी इ वा, कुण्णवृद्धी इ वा,
पध्यद्धी इ वा, वत्यवृद्धी इ वा, भायणवृद्धी इ वा, खीरवृद्धी इ वा, सुकाला'
द वा, दुक्काला इ वा, प्रप्पचा इ वा, महम्घा इ वा, सुभिवला इ वा, दुक्किवला
द वा, क्यविक्कया उ वा, सिण्णिही इ वा, सिण्णच्या इ वा, निही इ वा,
निहाणाउ वा-चिरपोराणाइ वा, पहीणसामियाइ वा, पहीणसेतुयाइ वा,
पृश्चिमन्वाउ वा, पर्हीणगोनागाराइ वा, उच्छण्णसामियाइ वा, उच्छण्णसेतुयाइ
वा, उच्छण्णमग्वाद वा ? ) उच्छण्णोत्तागारा द वा, मिघाडग-तिग-चउक्क-

<sup>1</sup> HA 3:53

४. एव मिसाम हिरण्ण ° (ता)।

क अन्दर्भरूक, बर्हा

६ मुयाना (ता) ।

<sup>1</sup> 人 (16, 打用):

८ (क, ता, त्र, म) ।

<sup>.</sup> अन् सम् - विकास सम्बद्धी ।

चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेमु वा' नगरनिद्धमणेमु' वा, मुनाप-गिरि-सदर-सनि-नेनोबद्वाण-भवणिहेनु निनिसत्ताउ' चिट्ठति, न ताइ नवक्रम्य दिवरम्य देवरण्णा वेनमणस्त महारण्णो 'स्रण्णायाट स्रविद्वाट समुयाट स्रमुयाह स्रीवण्ण-वाट'' नैमि वा वेनमणकाइयाण देवाण ॥

- २६६) समारत देनिस्तम देवरण्यो वेतमणस्य महारण्यो इमे देवा प्रहावच्यानिण्याया होस्या, त जहा-पुण्यभद्दे माणिभद्दे मालिभद्दे मुनणभद्दे चारस्यते पुण्यसस्य सन्दार्गे सब्यजने सब्यजने समिछं प्रसाहे प्रसार ॥
- २३०. नकारम ण देविदस्य देवरण्या धंनमणस्य महारण्यो दो पनिक्रोपमाद ठिई पण्णना । प्रहाबन्नाभिष्णायाण देवाण एग पनिक्रावम ठिई पण्णना । एम- हिर्देशए जाप महाणुभागे देवमणे महाराया ॥

२०१ सेव भते ! मेच भने ! सि'॥

# अट्टमो उद्देसो

२७२० रायगिर्दं नगरे जाय पण्युवासमाणे एवं प्रयासी—प्रमुख्याराण भने ! देवाण गर्देशा आहे पुरूष जाप शिक्षति ?

गायमा ! इस देवा आहेवरचे जाब बिह्दति, त अहा—चमरे असुरिदे असुर-राजा, गोभि, अम, अक्ते, जेसमये, जनी बदरोबॉलरे बदरीयणराया, गोभे, अमे, जममने'', वर्षे ॥ नागकुमाराण भते । ' •देवाण कइ देवा ग्राहेवच्च जाव' विहरति ? ° गोयमा ! दस देवा ब्राहेवच्च जाव विहरति, त जहा-धरणे ण नागकुमारिंदे नागकुमारराया, कालवाले, कोलवाले,सेलवाले, सखवाले, भृयाणदे नागकुमारिदे नागकुमारराया, कालवाले, कोलवाले, 'सख्वाले, सेलवाले''।।

२७४ जहा नागकुमारिदाण एताए वत्तव्वयाए नीय एव इमाण नेयव्वं-सुवण्णकुमाराण—वेणुदेवे, वेणुदाली, चित्ते, विचित्ते, चित्तपक्खे, विचित्तपक्खे । विज्जुकुंमाराण—हरिंकत-हरिंस्सह-पभ-सुप्पभ-पभकंत-सुप्पभकता । अग्गिकुमाराण—ग्रग्गिसिह-ग्रग्गिमाणव-तेउ-तेउसिह्'-तेउकत-तेउप्पभा । दीवकुमाराण--पुण्ण-विसिद्धं-रूय-रूयस-रूयकत-रूयप्पभा । उदहीकुमाराण -- जलकत-जलप्पभ-जल-जल्ह्य '-जलकत-जलप्पभा । दिसाकुमाराण---ग्रमितगति, ग्रमितवाहण-तुरियगति-खिप्पगति-सीहगति-सीह-विवकमगती।

वाउकुमाराण—वेलव-पभजण-काल-महाकाल-श्रजण-रिट्ठा । थणियंकुमाराण-चोस-महाघोस-म्रावत्त-वियावत्त-निदयावत्त-महानिदयता । एव भाणियव्व जहा' ग्रसुरकुमारा' ।।

२७५. पिसायकुमाराण भते ! देवाण कइ देवा म्राहेवच्च जाव' विहरति ? ° गोयमा । दो देवा म्राहेवच्च जाव विहरति, त जहा-संगृहणी-गाहा

> काले य महाकाले, सुरूव-पडिरूव-पुण्णभद्दे य। श्रमरवई माणिभद्दे, भीमे य तहा महाभीमे ॥१॥ किन्नर-किपुरिसे खलु, सप्पुरिसे खलु तहा महापुरिसे। ग्रइकाय-महाकाए, गीयरई चेव एते वाणमनराण देवाण ॥

तु = का ६ आ १० इत्यनेनाक्षरदशकेन दाक्षिणभवनपतीन्द्राणा प्रथमलोकपालनामानि सूचितानि, वाचनान्तरे त्वेतान्येव गायाया, साचेयम्-सोमे य १ महाकाले २ चित्त रै पम ४ तेउ ५ तह हए चेव ६। जल तह ७ तुरिय गई य = काले ह आउत १० पदमा

उ॥ एव द्वितीयादयोष्पयभ्युह्याः (वृ)।

१ मञ्पा०—पुच्छा।

२. भ० ३।४।

नेतमते सगवाते (ज, क, म) ।

इ. नेजमीद् (त) ।

थ. समिद् (गा, प), विसद्ध (स)।

६ जनस्य (अ), जनस्ये (११० ४।१२२)।

के भग शह कर ।

म, अरीके आसींपु पृती प गारेगीक पाठी वंता। वृत्तिम व्यानित एव हतः— १०, २० शहा

में र हा रशिक्ष दते प्रद्य ७

ह. म॰ पा॰-पुच्छा।

२७६ जोइनियाण देवाण दो देवा ब्राहेक्च्च जान' विहरित, ते जहा—चर्ने य, मुरेय ॥ २७०, सीहम्मीमानेमु ण भते ! कल्पेमु कद देवा ब्राहेक्च्च जाव' विहरित ? गोयमा ! दन देवा ब्राहेक्च्च जाव विहरित, त. जहा—सर्वेह देविदे देवराया, सोमे, जमे, वर्षो, वेसमणे । ईमाणे देविदे देवराया, सामे, जमे, 'वेसमले. वर्षो' । एमा वस्त्रया मध्येमु विकासेमु एए चेव भाषियव्या । जै. य. इदा ते य

६७६ सेन भने ! सेन भने !सि'॥

भाषियस्या ॥

# नवमो उहेसो

२०८० रायितहे ताय एव प्रयासी—कट्यिटे ण सन ! इटिययिसए प्रध्यसे ? गायमा ! प्रचिति इटिययिसए ! प्रध्यास, त जहा—मोनिटिययिसए चौस्पटि-यिसए प्राणिटिययिसए सीनिटिययिसए प्रासिट्ययिसए। जीवाभिगम जाट-सियड्रोससी नेयस्यो अपरिस्ता ॥

# दसमो उद्देसो

रायगिहे जाव' एव वयासी—चमरस्स ण भते ! असुरिदस्स असुररण्णो कइ परिसाग्रो पण्णताग्रो ? गोयमा । तथ्रो परिसाय्रो पण्णताय्रो, त जहा-सिमया, चडा, जाया। एव जहाणुपुट्वीए 'जाव अच्चुओ' कप्पो ॥ २८१. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

# चउत्थं सतं

## १, २, ३, ४ उद्देशो

### समहरूते-माहा

बत्तारि विमाणेटि, बतारि य द्रीति रायट्राणीटि । बेरटण् वेस्कारि य, दल उद्देश बाज्यसण् ॥१॥

- राजिते नगर जात्र एव वयामी—ईमाणस्य प्रभि देशितस्य देशस्याः
   "एट संग्याता पण्यसा ?
   नीपना ! जनारि संग्यासा पण्यसा न जहा—सोमे, जमे, 'देसमजे,
   वर्षण' ॥
- ६ एएमिया भने ! लोगपालाण १३ मिमाया पश्चता ! गोयमा ! चनारि विमाणा पत्यत्मा, त चटा मुमर्थः सरायासदः एत्. मुक्ता ॥
- इति प्राप्ति विकासम्बद्धितम् देवस्य देवस्यो स्वीत्तस्य मत्रार्थणे गुना नाम मत्रदिभाणे पत्रात्ते ति भाषमा विकास देवि मदरस्य स्थ्यसम् उत्तर प्रदेशमा विकास देवित्य क्षेत्रं स्थाप नाम स्वीत्रमा प्रदेशमा वाल स्वीत्रमा कर्षा प्रवास प्रति स्थापना, प्रदेशम् अत्र देवित्य नाम स्वीत्रमा स्थापना स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन

४. तस्स णं ईसाणवडेंसयस्स महाविमाणस्स पुरित्थमे णं तिरियमसक्षेज्जाइ जोयणसहस्साइ वीईवइत्ता, एत्थ ण ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सुमणे नाम महाविमाणे पण्णत्ते ग्रद्धतेरसजोयसणसयहस्साइ, जहा सक्कस्स वत्तव्वया तइयसए तहा ईसाणस्स वि जाव' ग्रच्चिणया समत्ता ॥

प्. चउण्ह वि लोगपालाण विमाणे-विमाणे उद्देसग्रो, चऊसु वि विमाणेसु चतारि उद्देसा ग्रपरिसेसा, नवर-- ठिईए नाणत्त-

संगहणी-गाहा

म्रादि दुय तिभागूणा, पलिया घणयस्स होति दो चेव । दो सतिभागा वरुणे, पलियमहावच्चदेवाण ।।१।।

# ५,६,७, = उद्देसो

६ रायहाणीसु वि चत्तारि उद्देसा भाणियव्वा जाव एमहिड्ढीए जाव<sup>र</sup> वरुणे महाराया ॥

# नवमो उद्देसो

 नेरइए ण भने ! नेरइएसु उववज्जइ ? अनेरइए नेरइएसु उववज्जइ ? पग्ययगाए नेस्मापए तइस्रो उद्देसस्रो भाणियव्वो जाव नाणाइ ।।

# दसमा उद्देशो

ते गृण भते ! कण्होत्सा नीलवेस्स पण नास्वनाए, नापणनाए, नागपनाए, नारस्ताए, नाफासत्ताए भुज्यो-भुज्यो परिणमित ?
 ह्ना गोयमा ! कण्होत्सा नीलवेस पण नास्यत्ताए, नापणनाए, नागपनाए, नारस्ताए, नाफासनाए भुज्यो-भुज्यो परिणमित । एव चज्रस्यो उद्देगयो पण्यपणाए नेप विस्तापदे नैयन्यो आप!—

### संगहराी-गाहा

परिणाम-वष्ण-रम-गध-मुद्ध-स्रपमत्व-सिविद्रुण्हा । गद-परिणाम-पण्मोगाह-वणणापणमणवतु ॥१॥

रु मेव भते ! मेव भते ! ति'॥

# पंचमं सतं

# पहमो उद्देसो

### संगहणी-गाहा

१ चप-रिव २ ग्रनिल ३ गठिय ४ सद्दे ४-६ छउमाउ ७¹ एयण ८ नियठे । ६ रायगिह १० चपा-चिंदमा य दस पचमम्मि सए ।।१।।

# जंबुद्दीवें सूरिय-वत्तव्वया-पदं

१ तेण कालेण तेण समएण चंपा नाम नगरी होत्था—वण्णग्रो ।।

२. तीसे ण चपाए नगरीए पुष्णभद्दे नाम चेइए होत्था—वण्णस्रो'। सामी समोसढे जाव' परिसा पडिगया।।

३. तेण कालेण तेण समएणं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जेट्ठे स्रतेवासी इंदभूई नाम ग्रणगारे गोयमे गोत्तेण जाव' एव वयासी—जबुद्दीवे ण भते ! दीवे सूरिया उदीण-पाईणमुग्गच्छ' पाईण-दाहिणमागच्छिति, पाईण-दाहिणमुग्गच्छ दाहिण-पाईणमागच्छित', दाहिण-पाईणमुग्गच्छ पडीण-उदीणमागच्छित', पडीण-उदीण-मुग्गच्छ उदीचि-पाईणमागच्छित ?

ह्ना गोयमा । जंबुद्दीवे ण दीवे सूरिया उदीण-पाईणमुगाच्छ जाव उदीचि-पाईणमागच्छति ॥

१, नामु (त. म)।

२ अव्यव्हा

व जान मुन राहेरे ।

<sup>€ 40 310, 51</sup> 

६, पादीए (अ, ता)।

७. ॰गर्दाण॰ (ता, म)।

द. उरीनि॰ (क, ता, य, म)।

## जबुद्दीये दिवसराई-वत्तव्वया-परं

- असा ण भरे ! जबुद्दीय दीवे मदरस्त पत्ययस्य दाहिणद्दे दिवने भवदः तथा ण उत्तरदृश्य दिवने भवदः, जया ण उत्तरदृदे दिवने भवदः तथा ण जबुद्दीये दीवे मदरस्य पत्थ्ययस्य पुरित्यमे-पञ्चित्यमे ण रार्व भवदः ? तथा गोषमा ! जया ण जबुद्दीये दीवे दाहिणप्दे ! दिवने जाप पुरित्यम-पञ्च-दिवसे च रार्व भवदः ॥
- ४. जनाण भने ! जनदीने दीवे महरास पत्रवरस पुरित्यमे ण दिवने भवड, नपा ण पत्रविभने ण दि दिवने भवड, जवा ण पत्रविभने ण दिहाने भवड, नपा ग जन्दीने दीने मदरास पत्रवरम उत्तर-वाहिणे ण राहे भवड ? हता गोयमा ! जया ण जन्दीने दीने महरास पत्रवरम पुरित्में ज दिवने जाव जनर-वाहिने ण राहे भवड ॥
- द्रः जया पा भन । जयुद्दीने दीने गदरस्य पाजपस्य दाजिएहुँ उत्तरीसए अहुत्सि-मुन्ते दिश्य भदर, तथा पा उत्तरहूँ वि इत्तरीसए प्रहुत्सिमुन्त दिसे भनदः नवा पाजस्य दुर्वभित्यस्य मुन्ते दिस्से भनदः तथा पा रहुतीने दीने महस्स्य पाजपस्य पुरिचिम-पञ्चितिम पा जट्टियमा हुन। समृहुना साह भनदः र

रता गोमना । जपा ण तत्रुशित क्षेत्रे शिंहणपूर प्रत्योगए महारममु हत दिससे त्रास द्वातनमुद्धना राहे भवत्र ॥

- अपाणि भने िष्णुद्धीन शेन महत्त्वसण राग्न परान्यने प्रश्तीमण्डाहारमन् मह्न दिन्नो भन्न । त्याण क्यां प्रमे नि प्रश्तीमण्डाह्मान्तुन । दिख्य भन्द, त्याण अनुद्धि । दीने प्रनित्त निकाल प्रद्धारमम् हुन दिख्य भन्द, त्याण अनुद्धि । दीने प्रनित्त - वैद्यालण ज निक्षणिया । दून सम्मूला । भाद भवद १
  - रहाभवना विस्तित्य।
- त्या च भन<sup>ा</sup> अनुभव दीव दर्ग गाँउ प्रदानसम्भू भाग र दिवस ववड न १६
  या उत्तरम् १६ प्रदानसम्भू भाग तर १६६न भवड अपा च उत्तर १६६न म्या स्मान्त ।
  स्मान्य १६६० विकास वदः । स्मान्य अवदित्त स्मान्य १ १६६न म्या सम्भावत ।
  सम्मान्य १ प्राप्त वदः १६६न वदः स्मान्य ।
  सम्मान्य १ प्राप्त वदः १६६न वदः सम्मान्यः ।

ह. जया णं भते । जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरित्थमे ण ग्रह्वारसमुहुत्ताणतरे दिवसे भवइ, तया ण पच्चित्थमे वि ग्रह्वारसमुहुत्ताणतरे दिवसे भवइ; जया ण पच्चित्यमे ग्रह्वारसमुहुत्ताणतरे दिवसे भवइ, तदा णं जबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण साइरेगा दुवालसमुहुत्ता राई भवइ? हता गोयमा । जाव भवइ।।

१० एव एएण कमेण ग्रोसारेयव्व—सत्तरसमुहुत्ते दिवसे, तेरसमुहुत्ता राई । सत्तर-समुहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा तेरसमुहुत्ता राई ।

सोलसमुहुत्ते दिवसे, चोद्दसमुहुत्ता राई । सोलसमुहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा चउद्दसमुहुत्ता राई ।

पण्णरसमुहुत्ते दिवसे, पण्णरसमुहुत्ता राई। पण्णरसमुहुत्ताणतरे दिवसे, साइ-

रेगा पण्णरसमुहुत्ता राई।

चोद्समुहुत्ते दिवसे, सोलसमुहुत्ता राई। चोद्समुहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा सोलसमुहुत्ता राई।

तेरसमुहुत्ते दिवसे, सत्तरसमुहुत्ता राई। तेरसमुहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा

सत्तरसमुहुत्ता राई॥

११ जया ण जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणड्ढे जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, तया ण उत्तरड्ढे वि , जया ण उत्तरड्ढे, तया ण जबुद्दीवे दीवे मदरम्स पव्ययस्स पुरित्थम-पच्चित्यमे ण जबकोसिया स्रद्वारसमुहुता राई भवइ ?

हना गोयमा । एव चेव उच्चारेयव्व जाव राई भवइ ॥

१२ जया ण भते । जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्ययस्स पुरित्थमे ण जहण्णए दुवालस-मुद्दुने दिवने भवइ, तया ण पच्चित्थमे ण वि ; जया ण पच्चित्थमे', तया ण जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्ययस्स उत्तर-दाहिणे ण उवकोसिया श्रद्धारसमुहुत्ता राउँ भवद ?

त्ना गोयमा <sup>!</sup> जाव राई भवइ॥

### जब्दीवे उच-वत्तःवया-पदं

१३. जना ग भने ! जबुद्दीवे टीवे दाहिणब्हे वासाणं पढमे समए पिडवज्जद, तया ण उत्तरप्टे वि वासाण पढमे समए पिडवज्जद; जया ण उत्तरब्हे वासाण पडमे समए पिडवज्जद; जया ण उत्तरब्हे वासाण पडमे समए पिडवज्जद, तया ण जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरित्यम-पज्यात्मे ण प्रणतरगुरमस्ये समयसि वासाण पढमे समए पिडवज्जद ?

<sup>।</sup> वन्धी वर्गे न वि (के. के पा, व, म, म)। रे. उनस्ट्रेबि (स)।

रंता गोषमा ! जवा च जबुद्देवे दोवे दाहिणपूर्वे वानाच पडमे नमन् परिवरनड, नह नेव जाव परिवरमड् ॥

- - रना गोयमा १ जया ण जबुद्दीये दीवे मदरस्य पत्रवयस्य पृर्णत्यमे आएय नेय उच्यारेयस्य जाय पत्रियन्ते भवड ॥
- १५ एव जरा समएग अभिनायो भगिश्रो पासाय तहा आवित्याएरि भागियह्यो । श्रामाणग्यायि, गोवेपाबि, त्रवणित, सुहुनैभिति, अस्र स्तेपाबि, प्रतेपाबि, मासेणिति, उक्तणि । एएसि सत्योस अहा समयस्य अभिनायो तहा भाणियत्यो ॥
- १६० जया च भवे । जबुद्धेवं दीवं मदरस्य पद्धयम्मा दारिशद्दे हेमताग पदमे समाप् पडिवरचड, बहेव पामाण स्रीमलावी नहेव हेमनाण वि, गिमहाण वि भागियाचा जाव' देडण । एवं निष्णि वि । एएमि नीम जानावणा भागियाचा ॥

## मंबुद्दीवे प्रयगादिन्यतव्ययान्यदं

- १७ त्या व भते ! त्युर्धेन द्वां मदरस्य पण्ययस्य राश्यिद्द पद्देन स्रथल पदि-प्रणाद, त्या पा उत्तरपूर वि पद्देन प्रयते पदिष्ठार आता समाप्त धिनता से तरेव ध्ययेण वि भागिषण्ये आता सन्वरण्या प्रवर्णनायस्य पद्देन स्रयते पदिप्रनी भवद ॥
- १८. अता प्रयोग प्रसित्तासी ता सम्बद्धा कि भागितन्ता । दुन्त कि, यान-नेपृत्त कि, सम्मानका कि, याममामान्त्रण कि, युन्तात कि, युन्ता कि, उपकार कि कृष्णि कि—मुन्ता, युन्ते नुक्षित कुरित इद्वरते, धाद, प्रमान प्रमान, त्यांके तथा अपना, प्रमान, प्रभान, प्रक्षे, निक्षित नोक्षेत्रण प्रसान केल्या किया मिला प्रमान प्रमान प्रमान क्षांका, क्षांत्रण, स्थान क्षांत्रण क्षांत्रण, स्थान क्षा

१६. जया ण भते ! जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणङ्ढे पढमा श्रोसिष्पणी पिडवज्जद्द, तया ण उत्तरङ्ढे वि पढमा श्रोसिष्पणी पिडवज्जद्द; जया ण उत्तरङ्ढे पढमा श्रोसिष्पणी पिडवज्जद्द, तया ण जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरित्थम—पच्चित्थिमे ण नेवित्थि श्रोसिष्पणी, नेवित्थ उस्सिष्पणी, श्रविद्विष् ण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ?

हता गोयमा <sup>।</sup> त चेव उच्चारेयव्व जाव समणाउसो ॥

२०. जहा स्रोसिंपणीए स्रालावस्रो भिणस्रो एव उस्सिंप्पणीए वि भाणियव्वो ॥

## लवणसमुद्दादिसु सूरियादि-वत्तव्वय-पदं

२१. लवणे ण भते । समुद्दे सूरिया उदीण'-पाईणमुग्गच्छ पाईण-दाहिणमागच्छिति, जच्चेव जबुद्दीवस्स वत्तव्वया भणिया सच्चेव सव्वा अपरिसेसिया लवणसमुद्दस्स वि भाणियव्वा', नवर—ग्रभिलावो इमो जाणियव्वो ॥

२२ जया ण भते । लवणसमुद्दे दाहिणड्ढे दिवसे भवइ, त चेव जाव' तदा णं

लवणसमुद्दे पुरित्यम-पच्चित्यमे ण राई भवति ॥

२३ एएण अभिलावेण नेयव्व जाव' जया णं भते । लयणसमुद्दे दाहिणड्ढे पढमा योसिष्पणी पिडवज्जड, तया ण उत्तरड्ढे वि पढमा ओसिष्पणी पिडवज्जइ; जया ण उत्तरड्ढे वि पढमा ओसिष्पणी पिडवज्जइ; जया ण लवणसमुद्दे पुरित्थम-पच्चित्थमे ण नेवित्य योसिष्पणी', •नेवित्थ उस्सिष्पणी अविद्विण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ?

हता गोयमा । जाव समणाउसी'।।

२४ धागइमडे ण भते । दीवे सूरिया उदीण-पाईणमुग्गच्छ पाईण-दाहिणमागच्छिति, जहेव जबुद्दीवस्म वत्तव्यया भिणया सच्चेव धायइसडस्स वि भाणियव्या, नवर—इमेण प्रभितावेण सव्वे त्रालावगा भाणियव्या ।।

२५ जया ण भते ! धायइसडे दीवे दाहिणड्ढे दिवसे भवड, तदा णं उत्तरड्ढे वि, जया ण उत्तरड्ढे, तया ण धायइसडे दीवे मदराण पब्वयाण पुरित्थम-

हवा गोयमा । एवं चेव जाव राई भवइ॥

<sup>2. 33</sup>ff (4) 1

P 4- 4:1

<sup>·</sup> भारताहर्ष्ट (१, ४, ग)।

<sup>6. 44 66.</sup> 

<sup>4. 44 414 2= 1</sup> 

६ स॰ गा॰—ओसप्पिएी जाव सम्माउमो ।

७. अनोग्ने 'नहा ओसिपणीए आलावओ भणिओं एन उम्मप्पणीए वि भाषिपद्यो' द्वति ५१२ मुन अध्याहार्षम् ।

न. न० प्रात्र ।

- २६. जवा " भने ! धायउनाउँ दीने मदराण पत्रवाण पुरित्रमे ग दिवने भवड, नया ण पत्रविध्यमे ण वि. जवा ण पत्रविध्यमे ण दिवसे भवड, नया ज धायउनाउँ दीवे मदराण पत्रवयाण उत्तर-दाहियो ग राउँ भवड ? त्ना गोयमा ! जाव भवड ॥
- २०. एवं एएण स्रीमलावेण नेयव्य जाव' जया ण भने ! दाहिणद्वे पटमा स्रोमिश्यां, तथा ण उत्तरद्वे वि. जया ण उत्तरद्वे वि. तथा ण धायदन्वे सीवे मदराण पद्ययाण पुरित्म-पच्चित्यमे ण नित्य स्रोगिष्णी जाव' नमणाउनी ? द्वा गोयमा ! जाद नमणाउना! ॥
- २= वता तवणसमृहस्य वत्तत्र्यया' तहा हालोदास वि भाणिपत्या, सपद—हात्रो-दस्य नाम भाणिवद्यं ॥
- ३० सेव भेते ! नेप भने ! निधा

वीस्रो उहेसी

- ३२. अतिथ ण भंते ! पुरित्थमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया महावाया वायित ?
  - हता अतिथ ।। ३३. एव पच्चित्थमे ण, दाहिणे ण, उत्तरे णं, उत्तर-पुरित्थमे ण, 'दाहिणपच्चित्थिंगे ण, दाहिण-पुरित्थमे ण'' 'उत्तर-पच्चित्थमे ण ।।
  - ३४. जया ण भते ! पुरित्थमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया महावाया वायित, तया णं पच्चित्थिमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाय महावाया वायित, जया ण पच्चित्थमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाय महावाया वायित, तया ण पुरित्थमे ण वि ? हता गोयमा । जया ण पुरित्थमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाय महावाया वायित, तया ण पच्चित्थमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मद वाया महावाया वायित; जया ण पच्चित्थमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मद वाया महावाया वायित, तया ण पुरित्थमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मद
    - वाया महावाया वायति ॥ ३५. एव दिसासु, विदिसासु ॥
    - ३६ श्रित्य णं भते ! दीविच्चया' ईसि पुरेवाया' ? हता ग्रित्थ ॥
  - ३७. श्रत्थि ण भते । सामुद्या ईसि पुरेवाया' ? हता श्रत्थि ॥
  - ३८. जया ण भते । दोविच्चया ईसि पुरेवाया', तया ण सामुद्या वि ईसि पुरेवाया' जया ण सामुद्या ईसि पुरेवाया', तया ण दीविच्चया वि ईसि पुरेवाया' ? णो इणद्रे समद्रे ॥
  - ३६. में केणहें ज भते । एव वुच्चइ—जया ण दीविच्चया ईसि पुरेवाया', णो ण तय मामुद्या ईमि पुरेवाया'', जया ण सामुद्द्या ईसि पुरेवाया'', णो ण तया दीवि च्चया ईमि पुरेवाया'' ?
    - गोयमा । तेर्मि ण वायाण प्रण्णमण्णविवच्चासेण लवणसमुद्दे वेल नाइवकमइ। मे नेणट्रेण नात्र णो ण नया दोविच्चया इसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया महावाया वायति ॥

१ स्थित मिनिया राष्ट्रियक्वसियो गा (स) ३, ४, ४, ६, ७, ८, १०, ११, ४ मा प्राप्तिक (ह, त)।

वार्ष-रहा (4) ।
 १० प्र० म० ४।३१ ।

- ४०. भनितां भने ! ईनि पुरेवाया परवा त्राया मदा वाया महात्राया नायति ? हुना प्रस्ति ॥
- इर क्या य भने । जीन पुरेवाया जान' नायित ? गोयमा । जवा य वाडयाण प्रत्रिय नियति', तया च जीन पुरेनाचा नाम नायित ॥
- < प्रति नं भने <sup>†</sup> देनि पुरेशया' ? जन प्रति ॥
- ४३- क्या च भने । ईसि पुरेबाया" ? गोपमा । जया ग बाउवान् उत्तरकिरिय स्थिउ, तथा ग ईसि पुरेबाया जाव" बायनि ॥
- ४८ मिन ज भी <sup>1</sup> ईनि पुरेवाया<sup>1</sup> ? जना मन्त्रि ॥
- ४५ क्या प्रभने । इसि पुरशाया पत्था वाया । ? गोपना । जवा न बाड हुमारा, आड हुमारीयो चा प्रापती परस्य चा न हु-भवरत वा पहाए बाड हाव उदीरति तथा ग ईनि पुरेशाया जाव । बायति ।।।
- १६ अडियाण व की । वाड्याय तेव याणमित वा ? याणमित वा ? इसमित वा ? तेमिमित वा ? इसमित वा ? तेमिमित वा ? इसमित वा ? तेमिमित वा ? वाड्याण तेव याणमित वा, पाणमित वा, इस-
  - निता सामना १ साइक्ष्यु । साइक्ष्यु पर जातमान सा, सावमान सा, इन्हां निर्देश संस्थानि सा ॥
- १५ शाख्याण्य नति । बाख्याण्य विक्रायनेत्रसम्बन्धे उद्यादनान्त्रस्थाः नतिक भूक्षान्त्रस्थाः प्रतासाति । द्वारामान्त्रसम्बन्धियाः । विक्रायाः विक्रायनेत्रसम्बन्धनेत्रस्थाः । द्वारामान्त्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनेत्रसम्बन्धनि
- ४५ संबंध किन्द्र देशकित बाहे प्रकृति है। संपन्ध के पहुँ प्रकृति सामग्री बाहे प्रकृति है।

४६. से भते ! कि ससरीरी निक्खमइ ? असरीरी निक्खमइ ? गोयमा ! सिय ससरीरी निक्खमइ, सिय असरीरी निक्खमइ ॥

५० से केणहेण भते । एव वुच्चइ—सिय ससरीरी निक्खमइ ? सिय ग्रसरीरी निक्खमइ ? गोयमा । वाउयायस्स ण चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, त जहा—श्रोरालिए वेउन्विए तेयए कम्मए । ग्रोरालिय-वेउन्वियाइं विप्पजहाय तेयय-कम्मएहिं निक्खमइ । से तेणहेण गोयमा । एव वुच्चइ—सिय ससरीरी निक्खमइ, सिय ग्रसरीरी निक्खमइ ? ।।

## म्रोदणादीएां किसरीरत्त-पदं

- ५१ ग्रह ण भते । ग्रोदणे, कुम्मासे, सुरा—एए ण किसरीरा ति वत्तव्व सिया ? गोयमा । ग्रोदणे, कुम्मासे, सुराए य जे घणे दव्वे—एए णं पुव्वभावपण्णवण पडुच्च वणस्सइजीवसरीरा। तत्रो पच्छा सत्थातीया, सत्थपरिणामिया, ग्रगणि-ज्भामिया, ग्रगणिभूसिया', ग्रगणिपरिणामिया ग्रगणिजीवसरीरा ति वत्तव्व सिया। सुराए य जे दवे दव्वे—एए ण पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च ग्राउजीव-सरीरा। तत्रो पच्छा सत्थातीया जाव ग्रगणिजीवसरीरा' ति वत्तव्व सिया।
- ५२ ग्रह ण भते । ग्रये, तवे, तउए, सीसए, उवले, कसट्टिया—एए ण किसरीरा ति वत्तव्व सिया ?
  गोयमा ? ग्रये, तवे, तउए, सीसए, उवले, कसट्टिया—एए ण पुट्वभावपण्णवण पडुच्च पुढवोजीवसरीरा। तग्रो पच्छा सत्थातीया जाव' श्रगणिजीवसरीरा ति वत्तव्व सिया।।
- ५३ ग्रह ण भते । ग्रही, ग्रहिज्भामे, चम्मे, चम्मज्भामे, रोमे, रोमज्भामे, सिंगे, सिंगेज्भामे, खुरे, खुरज्भामे, नखे, नखज्भामे एए ण किसरीरा ति वत्तव्व मिया ?

  गोयमा । ग्रही, चम्मे, रोमे, सिंगे, खुरे, नखे एए ण तसपाणजीवसरीरा । ग्रहिज्भामे, चम्मज्भामे, रोमज्भामे, 'सिगज्भामे, खुरज्भामे, नखज्भामे' एए ण पुव्वभावपण्णवण पडुच्च तमपाणजीवसरीरा । तग्रो पच्छा सत्थातीया नाव 'यगणिजीवमरीरा ति' वत्तव्व सिया ।।

श्रुमिया प्राणिनेत्रिया (ज. म) । वृत्ती ३ म० ५।५१ ।
 जगरिननित्रा द्वि पदस्य जिल्ला सेविजानि ४. सिंग सुर-नराज्मामे (ज. ता. स) ।
 वा ६४० वैद्यान देवे. जागीत समूत्र नेपृचित् ५ म० ५।५१ ।
 पत्रवर्त्वादर्गु मुख्याहर रेण स्वी ह सोम्त् । ६ अगणि ति (ज. म) ।
 व. मर्य पर राजनीत । न) ।

४४. यह वे भने <sup>1</sup> हमारे, छारिए, भूभे<sup>1</sup>, गोसए- एए व निवरीरा नि यनस्य भिया <sup>2</sup>

गीयमा । इगानि, छारिए, भूने, गीमए--एए व पुत्रवावपावण पर्वच एगिरियजीयसरीरणयोगपरियामिया वि जाव' पविश्विजीयसरीरणयोग-परियामिया' वि । नक्षी पच्छा मन्तानीया जाव' क्रगणियोयसरीरा नि वनव्य गिया ॥

## तवरानमुद्द-परं

४४. वर्षे म भने ! समुद्दे हेन्द्रय वस्त्रजाविक्तरभेग पर्याचे ? एत्र नेयन्त्र जारे वागद्विदे, बीगायभारे ॥ ४६. वेर भने ! वेर भने ! वि भवन गीवम जार्य विदयः ॥

# तइस्रो उहेसी

### षाउ-पकरण-पहिलं वेदग्-पद

अब्बादिशा च भते ! एतमाद्ययति भागति प्रत्यति प्रविद्धाः ते त्यु-न्यम् नाम्बद्धाः तिसः जान्युन्तिनिधाः सन्तर्गदिसः प्रवस्तिद्धाः भगामस्यदिसः प्राप्तमस्यागाः भगामस्य नान्यस्य प्राप्तायस्य नामस्य नामस्य प्राप्तमस्य द्वार् निद्धाः प्राप्त र देशाः । अन्य प्राप्ति । भ्रत्यत्व प्राप्त सम्बद्धाः सम्बद्धाः प्राप्त प्राप्त । प्राप्ति प्राप्त सम्बद्धाः सम्बद्धाः प्राप्त प्राप्त ।

ब मनद इत्सीरमध्य महिन्द्रोद, ६ मनद परनी र मदद परिने हेदद ।।

🕈 ४ तम् ३ जनभहित्यहार १६ इस १२० । १ - मार १० महिसाइप १९ इसरेस्ट्र ।

इहभिवयाउयस्स पिडसवेदणयाए परभिवयाउयं पिडसवेदेइ, परभिवयाउयस्स पिडसवेदणयाए इहभिवयाउय पिडसवेदेइ। एव खलु एगे जीवे एगेण समएण दो ग्राउयाइ पिडसवेदेइ, त जहा - इहभिवया-उय च. परभिवयाउय च॰।।

५८ से कहमेय भते । एव ?

गोयमा । जण्ण तं अण्णउित्यया त चेव जाव परभिवयाउय च । जे ते एव-माहसु त मिच्छा, यह पुण गोयमा । एवमाइक्खामि भासामि पण्णवेमि परू-वेमि —से जहानामए जालगिठया सियां — श्राणुपुव्विगिढिया प्रणतरगिढिया परपरगिढिया अण्णमण्णगिढिया, अण्णमण्णगिरुयत्ताए अण्णमण्णभारियताए अण्णमण्णगिरुय-सभारियताए अण्णमण्णघडत्ताए चिट्ठति, एवामेव एगमेगस्स जीवस्स बहूहि आजातिसहस्सेहि बहूइ आजयसहस्साइ आणुपुव्विगिढियाइ जाव चिट्ठति ।

एगे वि य ण जीवे एगेण समएण एग माउय पडिसवेदेइ, त जहा—इहभवि-

याउयं वा, परभवियाउय वा।

ज समय इहमनियाउय पिंडसवेदेइ, नो त समय परभिवयाउय पिंडसवेदेइ। ज समय परभिवयाउय पिंडसवेदेइ। ज समय परभिवयाउय पिंडसवेदेइ। इहमिवयाउयस्स पिंडसवेदेवाए, नो परभिवयाउय पिंडसवेदेइ। परभिवयाउयस्स पिंडसवेदणाए, नो इहभिवयाउय पिंडसवेदेइ। परभिवयाउयस्स पिंडसवेदणाए, नो इहभिवयाउय पिंडसवेदेइ। एव खतु एगे जीवे एगेण समएण एग ग्राउय पिंडसवेदेइ, त जहा—इहभिवयाउय वा, परभिवयाउय वा।।

#### साउयसंकमण-पदं

- प्र जीवंण भते । जे भविए नेरइएसु जवविज्जित्तए, से ण भते ! कि साउए सकमइ ? निराउए सकमइ ?

  - ६१. एव जान' वैमाणियाण दड्यो ॥
- ६२ में गण भते । जे ज भविए जोणि" जवविज्ञत्तए, से तमाउयं पकरेड, त

१. स- पाक---सिंग जान जण्णमञ्जावत्ताम् । ४ विभवितपरिसामाद् यो यस्या योगावृत्पन् २. १९३६ (४१) । योग्य दस्यर्थं (व) ।

हना गोषमा । ते ज भविष् जोषि उत्तविजनाष्, ने नमाउप पकरेट, न जहां नेरत्याद्य या, निरित्यजोषियाद्य या, मगुरमाद्य सा देवाद्य या। नेरत्याद्य पकरेमाने मन्तिह पकरेट, न जहां रयणप्यतापुर्धवनेरत्याद्य सां, भगकरप्यतापुर्धवनेर्द्रयाद्य या, वानुषप्यतापुर्विनेरत्याद्य या, पक्ष्यतापुर्विनेर्द्रयाद्य या, प्रमुख्यत्ये स्वाद्यविनेर्द्रयाद्य या, प्रमुख्यत्ये या, प्रमुख्यत्ये या।

निरित्तत्रोणियाच्य पर्गरमाये प्रचित्र प्रकरेट, त बहा—एमिदियनिरित्त-वास्त्रियाच्य ता', •ेददियनिरित्तव्योणियाच्य वा, नेददियनिरिक्तवोणिया-च्य वा, नचित्रियितिरिक्तवोणियाच्य वा, प्रनिदियनिरिक्तवोणियाच्य वार्ष

मणुरवात्रय द्वितर \*पक्रेर, तः जहाः सम्मृत्विममणुरवात्रयः या, गर्वव्यक्ति-विवसणस्यात्रयः वारः ।

रमाउर्व न इत्यितः \*। गरेरः तः चता— गरामामिदेवाउयं वाः गापननगरेगाः उत्याम, जोइसिपदेशास्य सा, नेमाणियस्यास्य सार्वाः

કઃ નેક મના! તેનું મના! નિધા

# चउत्था उहेसी

ग्रामस्य-हेबसील् मर्मप्रान्यव

्वर भ्रामन्त्रेण भते । मण्डम नाप्ति हनमाणाद ग्राट गुर्वेद त तण - मनव ध्रित प्रा, निणन्द्रित प्रा, रामन्यद्रित प्रा, न्यम्भूनिक्षिण प्रा, प्रापन्द्राण प्रा, प्रार्थितिक्षम ध्रीन् प्रा पण्डमस्थित प्रा, प्रतन्द्राण प्रा, भनान द्रान्त प्रा, तमन्यद्रित प्रा नार्यक्षण प्रा, भन्तन द्राण प्रा, द्र्यिन्द्राण प्रा तभाव प्राप्त प्रा, प्राच प्रा, प्रनार प्रायम्बर्गि । प्रात

हता गोयमा ! छउमत्थे णं मणुस्से आउडिज्जमाणाई सद्दाई सुणेइ, तं जहा--संखसद्दाणि वा जाव भुसिराणि वा। ताइ भते । कि पुट्ठाइ सुणेइ ? अपुट्ठाइ सुणेइ ? गोयमा । पुट्ठाइ सुणेद, नो अपुट्ठाइ सुणेद'। •जाइ भते । पुट्ठाइ सुणेइ ताइ कि स्रोगाढाइ सुणेइ ? स्रणोगाढाइ सुणेइ ? गोयमा । स्रोगाढाइ सुणेइ, नो स्रणोगाढाइ सुणेइ। जाइ भते ! ओगाढाइ सुणेइ ताइ कि अणतरोगाढाइ सुणेइ ? परपरोगाढाइ सुणेइ ? गोयमा । त्रणतरोगाढाइ सुणेइ, नो परपरोगाढाइ सुणेइ। जाड भते ! अणतरोगाढाइ सुणेइ ताइ कि अणूइ सुणेइ ? बादराइ सुणेइ ? गोयमा । त्रणूइ पि सुणेइ, वादराइ पि सुणेड । जाइ भते । अणूइ पि सुणेइ वादराइ पि सुणेइ ताइ कि उड्ढ सुणेइ ? अहे सुणेइ ? तिरिय सुणेइ ? गोयमा । उड्ढ पि सुणेइ, यहे वि सुणेइ, तिरिय पि सुणेइ । जाड भते । उड्ढ पि सुणेइ ग्रहे वि सुणेइ तिरिय पि सुणेइ ताइ कि आई सुणेइ ? मज्भे सुणेइ ? पज्जवसाणे सुणेइ ? गोयमा । आइ पि सुणेइ, मज्भे पि सुणेइ, पज्जवसाणे वि सुणेइ। जाइ भते । आइ पि सुणेइ मज्भे वि सुणेइ पज्जवसाणे वि सुणेइ ताइ कि सविसए सुणेइ ? अविसए सुणेइ ? गोयमा । सविसए सुणेइ, नो अविसए सुणेइ। जाइ भते । सिवसए सुणेइ ताइ कि आणुपुन्वि सुणेइ ? अणाणुपुन्वि सुणेइ ? गोयमा । आणुपुब्वि सुणेइ, नो प्रणाणुपुब्वि सुणेइ। जार भते । त्राणुपुत्वि सुणेइ ताइ कि तिदिसि सुणेइ जाव छिद्दिसि सुणेइ ? गोयमा ! ॰ नियमा छिद्दिस सुणेइ ।। छ उमत्थे ण भने । मणूसे कि प्रारगयाइ सहाइ सुणेइ ? पारगयाइ सहाइ गोयमा ! आरगयाइ सदाई सुणेड, नो पारगयाइ सद्दाइ सुणेइ ॥

तहा ण भने । छउमत्थे मणूने प्रारगयाइ सहाइ सुणेइ, नो पारगयाइ सहाइ मुणेइ, तहा ण केवली कि श्रारगयाड सहाइ सुणेइ ? पारगयाइ सहाइ सुणेइ ? गोयमा । केवली ण श्रारगय वा, पारगय वा सव्वदूर-मूलमणितय सह

१. म॰ पाक-पुनैद नाम नियमा।

६७ में केण्ट्रेण<sup>६ क</sup>नते <sup>६</sup> एव वृच्चड—नेयनी प आरमय वा, पारगय वा सम्बद्धर— भूलमणनिय नद् जाणद्रश्लामङ<sup>्</sup>

गोयमा ! केंचनीण पुरित्वमे ग निय पि जाणड, अभिय पि जाणड । एय दारिये ण, पञ्चत्विमे ण, उत्तरे प, उर्ड, अरे मिप पि जाणड, स्रमिय पि जाणड ।

तस्य जागड केपली, सम्य पासद केपली। सम्बद्धी जागद केपली, सध्यक्षा पासद केपली। सम्बद्धाल जागडकेपली, सम्बद्धाल पासद केपली। सम्बद्धीय जागडकेपली, सम्बद्धीय पासद केपली। समर्थ नामें केपलिस्स, अपती दसर्थ केपलिस्स।

निष्युउँ सामे तेवलिस्स, निब्युउँ यसमे केवलिस्स'। से नेणट्रेण' \*गोयसा ! एवं कुन्यद्र∼ केवती पा कारसम्य चा, पारसय वा सम्बद्धर-सूलसपतिय सङ् जाणद्रशनसद्या

### एउमरच-केवलील हाम-वदं

- ६= छडमस्य पाभने ! मणुस्य त्येच्छाचा १ उरमुवाएका वा १ त्या त्येका चा, उरमुवाएका चा ॥
- ६६. जहां ण नते ! उडमत्ये मणस्य हमज्ज चा, उस्सुयाएक्ज मा, तहा ११ हेपता वि हमेक्ज या ? उस्सुयाएक्ज वा ? गोयमा ! णी इण्डुं सम्हे ॥
- ७० में हेलट्टेन' भाग िएवं बुल्वड— यहां पाछ बगरें मनुस्ते होग्छ हा, उन्तुया-एस्व पाल, वा पानता विवास होगा हा ? उन्तुयाएस्य हा ? गांपमा ! या पाली वा विवास होनास्त्रस्य हामस्य उपाण हुनी। हा, उन्तुपापनि वा । ने पाली होनास वी पाली ने नपट्टा श्लोदमा ! एक वुल्वड-- अला पाछ माये मनुस्ते होगा हा, उन्तुप्रण्डें हा । वा पाली १प विवास होग्ये बा, उन्हुपाएस्य हा ॥
- ७१ संक्रिय भने हे त्यसार्थे का प्रस्तुरमधी वा गई त्यसप्ताते सं ५५६ त सर्वसार्थ सलावत्वपम् वर्षः लहुबितवदम् सा ॥ ततः जादा स्मान्यपः । पत्तस्तर्भाति संभित्तदेवस्ता विकास ।

### छउमत्थ-केवलीएां निद्दा-पदं

- ७२. छउमत्थे ण भते । मणुस्से निद्दाएज्ज वा ? पयलाएज्ज वा ? हता निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा ।।
- ७३. '•जहा ण भते! छउमत्थे मणुस्से निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, तहा ण केवली वि निद्दाएज्ज वा ? पयलाएज्जा वा ? गोयमा । णो इणद्रे समद्रे ॥
- ७४. से केणहेण भते । एवं वुच्चइ—जहा ण छउमत्थे मणुस्से निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, नो ण तहा केवली निद्दाएज्ज वा ? पयलाएज्ज वा ? गोयमा । ज ण जीवा दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएण निद्दायंति वा, पयलायित वा । से ण केविलस्स नित्थ । से तेणहेण गोयमा ! एव वुच्चइ—जहा ण छउमत्थे मणुस्से निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, नो ण तहा केवली निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, प्राच्चा केवली
  - ७५. जीवे णं भते ! निद्दायमाणे वा, पयलायमाणे वा कह कम्मप्पगडीग्रो वधइ ? गोयमा ! सत्तविहवधए वा, स्रट्ठविहवधए वा । एव जाव' वेमाणिए । पोहर्ति-एसु जीवेगिदियवज्जो तियभगो ॥

### गब्भसाहरण-पर्व

- ७६ 'से नूण भते । हरि-नेगमेसी' सक्तदूए इत्थीगव्म सहरमाणे कि गव्भाश्रो गव्भ साहरइ ? गव्भाओ जोणि साहरइ ? जोणीश्रो गव्भ साहरइ ? जोणीओ जोणि साहरइ ?
  - गोयमा ! नो गवभाओ गवभ साहरइ, नो गवभाग्रो जोणि साहरइ, नो जोणीग्रो जोणि साहरइ, परामुसिय-परामुसिय ग्रव्वावाहेण ग्रव्वावाह जोणीग्रो गवभ साहरइ।।
- ७७. पभु ण भते ! हरि-नेगमेसी सक्कदूए' इत्थीगव्भ नहसिरिस वा, रोमकूविस या साहरित्तए वा ? नीहरित्तए वा ?

षोयमा ! मध्ये वि तान होण्य सत्तिविह-बच्चा । जहमा नतिविह्यधना य महुविह्यधने ब । जहमा ननिव्यथना य अहुविह्यधना ब । इ. इ. म. स) ।

२ पयलाइति (स)।

३. पू० प० २।

४ हरी ए भते ! हरिरोगमेसी (अ, क, ता); हरी ए भते ! हरिरोगमेसी (स); 'हरी ए भने ! हरिरोगमेसी' इति द्वयर्गक पद द्वमी वीचनायो. समिश्रारोन जातम् ।

४ मनकस्म ग्रा दुतं (ब, स), सनकस्स दूए (म)।

र मण्या-- प्रहा ह्नाप्य वा तहा नवर संग्नेशास्त्रमण्यम्य हम्मन्त उदाप्य निद्य-संद्र वा स्त्रास्त्र वा, ते य हेन्दिम्स संद्र्य प्रदर्भ १ प्रस्त

रता पम्, नो तेव य तरम गरभरम किनि' स्रायाह या विवार या उपाएउवा. जीवरीदेश पुरा करेरवा । एसुरुम ता व साहरेरवा या, नीक्षरेरवा पा,।

### **प्रदमुत्तग-परं**

- तीय यात्रेण त्रेण समगण्य समगण्य भगप्रश्री महायोग्यम प्रतेयाची प्रद्रभृते' नाम गुमार-समग्र पन्यस्तृत्ं "पन्यस्यत्ते पन्यप्रपात्रोहमायमायात्रांस सिरम्युनगर्ने यहात्रीये विजीत्ताः।
- तर प म महमूले हुमार-समने प्रत्यया रामाइ महायुद्धिराय सि निषयमाणीम र स्वयुद्धिनाद-स्वतुत्रयमालाएं यहिया स्वयुद्धि विहासस् ॥
- कः तम् य ते प्रज्ञन्ते हुमार-नमारे बात्य बहुमाण वात्य, वातिना महिवाए पाति वयद, विवास जातिया थे, पातिया में माविषा विव णहरमा पडिलाठम पड्रामि प-बादमाणे-प-बादमाणे प्रांभरमा । त व वेरा प्रदेश्य । ते वेर ममने भग महावेरे नवेर जनाव्यात्माणे हात्या उपाधिक एव व्याप प्रवास -- एव लागू देशानुष्टियाल प्रते तसा वदम्ते नाम हुमार-यमने, ते न भन् । प्रद-

- #श् पाशीति ! समर्थे मरी इस्तरीति ते विरोधि वयानी—त्य खतु पाशी ! सम पत्रासी प्रत्मते नाम हुमारत्समी पगरमण् आर्थे विरोधि, से श्रम्भते हुमारत्ममा इमेश के इम्बर्गाचि दिल्लिकी आर्थे प्रत्ने के दिल्लिक व्याप्त प्रत्मा नहीं। ग्रम्भवी किसे प्रमुक्त हुमारत्ममा विरोधिक सिन्द क्राण प्रत्मा नहीं। क्षिण दिशा दिश्या । प्रमुक्त हुमारत्ममा प्रियं के एक एक प्रति हर, प्रितं हर, क्ष्या कर्मा प्राप्त विरोधिक प्राप्त स्वाप्त कर्मा प्राप्त कर्मा प्राप्त कर्मा प्राप्त स्वाप्त कर्मा प्राप्त कर्मा क्ष्य कर्मा क्ष्य कर्मा क्ष्य कर्मा क्ष्य कर्मा क्ष्य क्ष्य कर्मा क्ष्य क्ष्य कर्मा क्ष्य क्ष्य कर्मा क्ष्य क्य क्ष्य क्ष
- मार्थ वार्य भगवं से स्वर्ण स्थास्य सार्थस्य १,४ वृत्य स्थाप समय भगवं मार्थेन व्याद सम्मात, प्रामुख हुमहन्समाय प्रियोग स्थिताह , चित्राहर प्रामुख्ति प्रांच तार्थस्य कार्यकार स्थाप स्थाप है।

महासुक्कागयदेव-पण्ह-पर्दं तेण कालेण तेण समएणं महासुक्काओं कप्पाओं, महासामाणाओं विमाणाओं दो देवा महिड्डिया जाव' महाणुभागा समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रितिय पाउटभूया । तए ण ते देवा समण भगव महावीर' वदंति नमसति, मणसा चेव इम एयारूव वागरणं पुच्छति—

कति ण भते । देवाणुष्पियाण अतेवासीसयाइ सिज्भिहिति जाव अत करेहिति ? तए ण समणे भगव महावीरे तेहिं देवेहिं मणसा पुट्ठे तेसि देवाण मणसा चेव इम एयारूव वागरण वागरेइ-एव खलु देवाणुष्पिया! मम सत्त अतेवासी-सयाइ सिज्मिहिति जाव अत करेहिति।

तए ण ते देवा समणेण भगवया महावीरेण मणसा पुट्टेण मणसा चेव इम एयारूव वागरण वागरिया समाणा हट्टतुटु वित्तमाणदिया णदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण हियया समण भगव महावीर वदंति नमसति, वदित्ता नमसित्ता मणसा चेव सुस्सूसमाणा नमसमाणा अभिमुहा' विणएण पजलियडा० पज्जुवासित ।।

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इद्सूई नाम ग्रणगारे जाव अदूरसामते उड्ढजाण अहोसिरे भाणकोहोवगए सजमेण 5人 तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ। तए ण तस्स भगवग्रो गोयमस्स भाणत-रियाए वहुमाणस्स इमेयारूवे अज्भतियए " •िचतिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्या-एव खलु दो देवा महिड्ढिया जाव" महाणुभागा समणस्स भग-वयो महावीरस्स अतिय पाउन्भूया", त नो खलु अह ते देवे" जाणामि कयरायो कप्पाम्रो वा सग्गात्रो वा विमाणात्रो वा कस्स वा ग्रत्थस्स ग्रहाए इह हव्वमा-गया ? त गच्छामि ण समण भगव महावीर वदामि नमसामि जाव' प्रजु-वासामि, इमाई च ण एयारूवाइ वागरणाइ पुच्छिस्सामि त्ति कट्टु एव सपेहेई,

१. महामनागाओं (ज, ब, म); महासगाग्रो (न) । एउ हिमन्नादर्गे 'महामग्गाओ' इति पाडी जन्दी, किन्तु मनवायागसूत्रस्य सप्त-दशमनवायम्य (१८) गदभें 'महासामाणाओ' इन्दर पाड. ममीवीनोम्नि ।

२ मण्डाहर

महाबीर मणमा चेन (ज. म), महाबीर १२. पादुब्सूता (क. व. म)। मानुबा (४, म) १

१६, १९ 4, मे) ।

पू, भन्न साउदे ।

६ स॰ पा॰—हट्टतुट्ट जाव हियया।

७ स॰ पा॰--अभिमुहा नाव पज्जुवासित ।

<sup>=</sup> भ० शहा

६ स॰ पा॰—उड्ढजाणू जाय विहरइ।

१० म० पा०--अज्मतियए जाव समुप्पज्जित्था।

११ भ० ३।४।

१३ देवा (ता, ब)।

१४. म० सक्ता

मपेटेसा उट्टाए उट्टेड, उट्टेसा वेणेव समणे भगव महाबीरे तेणेव उदागच्छड वाब' परव्यागड ॥

- ६६. गोयमादि । समगे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी त्ये नृत तप्र गोयमा ! भागतिपाए बहुमाणस्य दमेयाद्ये प्रक्रित्यए जाव । प्रेणेप मम प्रतिए नेणेप ह्व्यमागए, ने नृत्र गोयमा ! श्रहे ! नएहे ! ? हता प्रतिष । त गच्छाहि ण गोयमा ! एए नेव देवा इमाइ एवानपाद प्रागद-णाद यागरिति ॥
- वए ण भगव गोपमे नमगोत भगवया महाविदिश अञ्चल्लाए नमाने समज भगव महाविद पदार नमनद, नेगेव ने देवा नेगव पहारेत्व गमणाए ॥
- न्य नए ण ते देवा भग र गोयम एक गाग पानित, पानिना तहु के तुनित साण दिया णिदया पीक गाग परमनी गणिनिया हिस्स्यनित मणि गिर्या निर्या निर्या के स्व स्थान हिस्स्यनित मणि हिस्स्य निर्या निर्या निर्या के स्थान में स्थान के स्थान

# ग्रणुत्तरोववाइयाएां केवलिएा ग्रालाव-पदं

१०३. पभू णं भते ! अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा इहगएणं केविलणा सिंद्ध ग्रालाव वा, सलाव वा करेत्तए ?

से केणहुण भते ! एवं वुच्चइ-पभूण अणुत्तरोववाइया देवा तत्यगया वेव ४०४ समाणा इहगएण केवलिणा सद्धि ग्रालाव वा, संलाव वा॰ करेत्तए ? गोयमा ! जण्ण अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा अहं वा हेउ वा पसिण वा कारण वा वागरण वा पुच्छति, तण्णं इहगए केवली श्रद्ध वा' •हेउ वा पिसण वा कारणं वा॰ वागरण वा वागरेइ। से तेणहुण गोयमा। एव वुच्चइ पभू ण अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा इहगएणं केवितिणा सिंद्ध ग्रालावं वा, संलाव वा करेत्तए।।

१०५. जण्ण भते । इहगए केवली ब्रह वा केहेउ वा पिसणं वा कारणं वा वागरण वा वागरेइ, तण्ण अणुत्तरीववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणित-पासित ?

हता जाणित-पासित ॥

१०६. से केणट्ठेण' •भते । एव वुच्चइ—जण्ण इहगए केवली श्रद्ध वा हेउ वा पिसणं वा कारण वा वागरणं वा वागरेइ, तण्ण ग्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगमा चेव समाणा जाणति ॰-पासति ?

गोयमा । तेसि ण देवाण ग्रणतायो मणोदव्ववगणायो लद्धायो पतायो अभिसम्ण्णागयात्रो भवति । से तेणहेण •गोयमा । एव वुच्चइ—जण्ण इह्गए केवली श्रद्घ वा हेउ वा पिसण वा कारण वा वागरण वा वागरेइ, तण्ण अणुत्तरीववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणति ॰-पासति ।।

मणुतरोववाइया ण भते । देवा कि उदिण्णमोहा ? उवसंतमोहा ? खीण मोहा? गोक्या । नो उदिण्णमोहा, उवसतमोहा, नो खीणमोहा ।।

### केवलीएं इंदियनाएा-निसेध-यदं

१०८. केनली ण भते । स्रायाणीह जाणइ-पासइ ? गायमा । नो निणद्वे समद्वे ॥

ते तामारियासिरिये नेम्पद्वेस्य न चेत्र (अ, २. स॰ पा॰-अट्टं वा जाव वागरए। ह ता प, म, मू), वाबातानारेस्त्रिद सुत ३. स॰ पा॰--अट्ट वा जाव वागरेद । ४. स॰ पा॰-केण्हुण जाव पासति । माशास्त्रप्रवन्ते (व्) ।

 स॰ पा॰—तेल्ट्टेण जण्ण इहगए केवती १ मा अध्यास्त्रीय जान पत्र व अगान सरीक्षाद्या देवा तान करेनाए। जान पासति ।

१०६ ने तेणहुंगां • तते ! एव वृच्च ८० — केवनी णं आयाणेहि ण जाण ५, ग पान ६० गोगमा ! केवनी ण पुरित्यमें ण नियं पि जाग ५, अमिय पि जाण ५ । • एवं दाहिणे ण, पच्च नियं पे, उनरे ण, उन्हें, अहे मित्र पि जाण ६, प्रमिय पि जाण ६ । महा जाण ६ केवनी, सद्य पान ६ तेवनी । महाका जाण ६ केवनी, नहा तान पान ६ तेवनी । महाका जाण ६ केवनी, नहा तान पान ६ तेवनी । महाका याण ६ केवनी, नहा तान पान ६ तेवनी । महान नाण ६ केवनी, नहा तान केवनिस्स । महाका विव्य है जाणे केवनिस्स । निव्य है नाणे केवनिस्स निव्य है देनणे केवनिस्स । में तेवहुंग गोयमा ! एवं क्वा केवनी भ सामाणेहि य जाण ६, य पान ६० ।।

#### केवलीएां जोगचंचलया-पर्व

- ११० के त्यां ण भने ! अस्मि समयित वेतु आगासप्रेमेगु हृत्व या पाय या बाह् वा कर वा भोगाहिला ण चित्रति, पशु ण केनती संगतिति वि नेगु नेज आगामप्रेमेगु हर्ग वा "पाय वा बाह पा कर वा थोगाहिलाग निद्वित्त है गोथमा ! या निणद समदे ॥
- १६६ में के बहुन नन ! भएक बेडचड? के बनी ण खाँगन समयमि तेमु धामानपन रेनेमुं शत्न वा भाग का यात का उन्ह वा धोमानिताप निद्धति, णो ए पञ्चाकरी नेवकानीय कि नमुनेक मागामपरेनेसु र के का भाग का यात का उन्ह का नामानिता पश्चितिस्ता है

भारमा १ तेवी हरता । सारिय सामानी-सहैदसमम् अताद हर सरणाद नहीत । न सार सरणादु मण्य म अनेते स्थित समासीन तेतु सामानपढेने नु हर्ता भी "भाष सावाद सहक्ष सामाना (ना पा०) निद्दृति, पोणा पासू हे स्ती नेव-रात्रीत सि तत्तु नेवे " "धामानपढेनेतु हुउ सापाय ना स्थास हर सा धोमा (न्ता-) निद्दृत्ता । ने अपदृष्ण "नाममा १ एवं स्त्यद्व हे स्तीणा जानम समामीन हेन बात्राम हैन्स स्टार सामाय सामाना साहर सामान हित्ता णं चिट्ठति, णो ण पभू वेवली सेयकालंसि वि तेसु चेव भ्रागासपदेसेसु हत्य वा पाय वा वाह वा ऊरुं वा भ्रोगाहित्ता ण॰ चिट्ठित्तए ॥

चोद्दसपुरवीएां सामत्थ-पर्द

११२. पभू ण भते । चोद्सपुव्वी घडाग्रो घडसहस्स, पडाग्रो पडसहस्सं, कडाग्रो कडसहस्सं, रहाग्रो रहसहस्सं, छत्ताग्रो छत्तसहस्सं, दडाग्रो दडसहस्स ग्रिभिन-व्वट्टेता उवदसेत्तए ?

हता पभू ॥

११३. से केणट्टेण पभू चोह्सपुन्वी जाव' उवदसेत्तए ?
गोयमा । चोह्सपुन्विस्स ण अणताइ दन्वाइ उक्कारियाभेएण' भिज्जमाणाइ
लढाइ पत्ताइ अभिसमण्णागयाइ भवति ।
से तेणट्टेण' •गोयमा । एवं वुच्चइ—पभू ण चोह्सपुन्वी घडाम्रो घडसहस्स,
पडाम्रो पडसहस्स, कडाम्रो कडसहस्स, रहाम्रो रहसहरस, छत्ताम्रो छत्तसहस्स,
दडाम्रो दंडसहस्स ग्रभिनिन्वट्टेता उवदसेत्तए।।

११४ सेव भते । सेव भते । ति ॥

# पंचमो उद्देसो

#### मोवख-पदं

११५ छउमत्ये ण भते । मणूसे तीयमणत सासय समय केवलेण सजमेण, केवलेण सवरेण, केवलेण वभचेरवासेण, केवलाहि पवयणमायाहि सिर्फिस् ? वृज्भिस् ? मुच्चिसु ? परिणिव्वाइसु ? सव्वदुक्खाण ग्रत करिसु ? गायमा । णो दणद्वे समद्वे । जहा पढमसए चउत्युद्देसे ग्रालावगा तहा नेयव्वा जाव ग्रवमत्यु ति वत्तव्व सिया ।।

# एवं मूय-प्राणेव मूय-वेदाणा-पर्द

११६. ग्रण्णाउत्थिया ण भते । एवमाइक्चिति जाव' परूचेति—सच्चे पाणा सच्चे भूषा सच्चे जीया सच्चे मत्ता एव भूष वेदण वेदेति॥

१. प्रज्ञ ५:११२ । ३ स० पा०—तेसाट्टेण जाय उपदमेत्तए । ५. प्रज्ञासम्बे भाषापदे उक्करियानेए' इति ४ भ० ११११ । १९ १४५२ विष्यिक हेपूरिसदर्भेषु उक्का- ४. भ० ११२०१-२०६ । १९३१नेण इन्सेंग्यादा तस्यते । ६. भ० ११४२० ।

११५ ने कहमेंचे भने ! एव ?

गोयमा । जञ्जं ने प्रश्वादितया एत्रमाठस्थानि जात्र' महेरे मना एत्रमूच वेदण वेदनि । जे ने एत्रमाटसु, भिच्छे ने एत्रमाटसु । प्रद्ध पुण गोयमा । एत्रमादस्यामि जात्र' पर्विमि—यत्वेग्यद्या पाणा भूया जीवा सना एत्रमूच वेदेश वेदेनि, यत्वेग्यद्या पाणा भूया जीवा सना यशेवस्य वेद्या वेदिन ॥

११८ में हेणहुँग भने ! एव पुरुषड—अत्येगडयां "पाणा भूया जीवा मना एवभ्य विश्व वेदनि, अत्येगडयां पाणा भूया जीवा मना प्रणेवभूय वेदण वेदनि ? गोपमा! जे प्रणाणा भूया भीवा मना जहा कथा कम्मा तता वेदण वेदि, ने ण पाणा भूया जीवा मना प्रवा वेदिन । जे ण पाणा भूया जीवा मना जहा कथा कम्मा नी तहा विद्या वेदनि, ने ण पाणा भूया जीवा मना अवेवभ्य वेदण वेदनि । ने नेणहुँघां "गोपमा! एव पुणवड्न प्रणाणा भूया जीवा मना अवेवभ्य वेदण वेदनि । ।

११६- निराया च भते ! कि एकपूप वैदय के कि ? प्रवेशन्य वैदय कर्षि ? गोयमा ! नेपाया या एकस्य वि वेदय वैदनि, प्रयोक्ष्य वि वेदय वैद्यन त

१२० से रामहेला \* बने रे एक कृतिहाल नेरहमा पा एकम्बाधि केला वर्शन, आणा-भ्यापि केला करनिष्ट

गोयमा १ ते प्रमेनद्वा जता गंध कामा तता वेदा वेदीन, ते प्रमेनद्वा एक्पूर्व वेद्य दिनि ।

ति यो नेस्ट्रया प्रत्या एका एकमा नी नता विषय वर्षा, नय नेप्यंना छ्योपन्य वर्षा प्रति । ने तिपद्वित ॥

रन्द्र- गुराह्यार्थः स्मानियाः ॥

### **र्**भगराधि-पर्व

१२२ समामका नेपना ॥

१२३, राह्यों कित्यां विकास किया ।

# छट्ठो उद्देसो

### श्रप्पायु-दोहायु-पदं

१२४. कहण्ण' भते । जीवा अप्पाउयत्ताए कम्म पकरेति ?
गोयमा' । पाणे अइवाएता, मुस वइत्ता, तहारूव समण वा माहण वा अफासुएण अणेसणिज्जेण असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेत्ता'— एव खलु जीवा
अप्पाउयत्ताए कम्म पकरेति ?

१२४. कहण्ण भते ! जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? गोयमा <sup>!</sup> नो पाणे अइवाएता', नो मुस वइत्ता, तहारूव समण वा माहण वा फासुएण' एसणिज्जेण असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेत्ता—एव खलु जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ॥

### म्रमुभसुभ-दोहायु-पदं

१२६ कहण्ण भते । जीवा असुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? गोयमा । पाणे अइवाएता, मुस वइत्ता, तहारूव समण वा माहणं वा हीलिता' निवित्ता खिसित्ता गरिहत्ता अवमण्णित्ता 'अण्णयरेण अमणुण्णेण अपीतिकार-एणं' असण-पाण-खाइम-साइमेण पिडलाभेत्ता—एव खलु जीवा असुभदीहा-उयत्ताए कम्म पकरेति ॥

१२७. कहण्ण भते ? जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? गोयमा । नो पाणे अइवाएता, नो मुस वइत्ता, तहारूव समण वा माहण वा विद्या नमिसत्ता जाव पञ्जुवासित्ता 'ग्रण्णयरेण मणुण्णेण पीतिकारएण" प्रसण-पाण-खाइम-साइमेण पिडलाभेत्ता—एव खलु जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ।।

रयण, वलदेवा, वागुदेवा, वागुदेवमायरी, विषयो, एएमि पटिमत् जहा समवाए नाम-परिजाडीए तहा नेयव्वा (अ, क, ब, स), एपु प्रादर्शेषु इतोर्जानको मिमश्रण जातम्। वृतिकता जन्य वाचनान्तरम्य उल्लेखोषि होनि यथा—प्रथ वेह स्थाने वाचनान्तरे पुत्रकर नीर्यकरादि वसाव्यता दश्यते, ततदच भनः स्थान अन्यत्वे (१)। पद्राव्यसमञ्जय सह व्यति ने संस्थते (१)। पद्राव्यसमञ्जय सह

२ कहण (अ, ता, म), कहिण (क),। कहिण (व)।

३. गोयमा तिहि ठागोहित (ब, स) सर्वन, द्रप्टब्य—ठा० ३।१७-२०।

४ व्हेता (म)।

५ अनिवतित्ता (ज. म)।

६ फासु (अ, क, ता, म, स)।

७ होलेता (क, ता, व, म) ।

न सबते (तृ)।

६. म० रा३० ।

रे॰- वाचनान्दे तु फामुएण इत्यादि द्रगते (तृ) ।

to 40 (4);

### रुपविश्वाण किरिया-१दं

१२८. गाहापद्रम्य य भने । भए विकित्यसायम्य केट भद्र अद्वरण्डेन्द्रा, तस्य य भने । 'भद्र अपने क्षेत्राणम्य'। क्षित्रार्थभ्या किरिया क्रम्बद्र ? पारिमार्ग्या किरिया क्रम्बद्र ? अपन्यस्थापिकिरिया प्रमाद ? प्रमादिक्यां स्थापिका क्रिया क्रम्बद्र ?

गोनमा ! आर्थिया रिरिया राज्या, पारिमारिया रिरिया राज्या, माताय--िया विरिया राज्या, श्रवस्थान्यामिरिया कर्ज्या, मिन्छादमणिरिया निय राज्या, भियं मो राज्या ।

ग्रह ने भड़े प्रनिममञ्जानम् भवड, तद्यो ने पञ्जा नव्याओ ताक्रो पयन् है-भवति ॥

१२६. याहा रजनाता भारती भाग विभिन्नामाणस्य कदम् भाग माजस्थाना, भारति से स

गातावटम्य ण भने <sup>१</sup> ताथो भडायो हि ब्रामिया किरिया स्पन्त ? जाव! भिन्ना स्माहितिया हज्जह ?

महायन्त्र स ताया भागासे कि मान्त्रिया किस्ति कर्मा है आप भिन्छारमापन किस्ति मन्द्राहरू

गीयमा । पात्त्रस्य ताप्री भग्नप्री जारभिया किरिया गण्या (बाद स्वत्य-स्वापितिस्या गण्या । मिनाग्रस्याधित्या । स्वित्र तथ्यारः स्वित्र तथ्या । राजस्य च वादा सः एष्रा प्रायर्थेस्वति ॥

१३० - माराबद्धम च भव । भव विकित्तानाप्यमा "सदण् नद भाद्रस्तेचा १, भद्रे से इ.सीस निवा ।

रहास्य प्रचेते । सम्राज्या कियारिया क्रिया कारहर । सर्वे विकास समिति स्वाहर ।

न्य प्रदेशको अध्यो के इत्यो के यह किया किरिया कर्याद विकास स्थापना । विकास सम्बद्ध

मोयमा १ हदान्य १९वो चाहसी और ४८वा उत्तरि उत्तरिका सामा रहे। सिन्द्राहमातिका सम्बद्धाः

राज्यस्य च गाया वन्यवा स्य दिस्य है।

१३१ गाहावइस्स ण भते ! भड' •िविक्किणमाणस्स कइए भड साइज्जेज्जा, धणे य से अणुवणीए सिया ?

कइयस्स ण भते । तास्रो धणाओ कि स्रारिभया किरिया कज्जइ ? जाव मिच्छा-दसणिकरिया कज्जइ ?

गाहावइस्स वा ताओ धणाओ कि आरंभिया किरिया कज्जइ ? जाव मिच्छा-दसणिकिरिया कज्जइ ?

गोयमा । कइयस्स ताओ धणाओ हेट्ठिल्लाओ चत्तारि किरियाओ कज्जति । मिच्छादसणकिरिया भयणाए ।

गाहावइस्स ण तात्रो सव्वास्रो पयणुईभवति ॥

१३२ गाहावइस्स ण भते भिभड विकिणमाणस्स कइए भंड साइज्जेजा, धणे से उवणीए सिया।

गाहावइस्स ण भते । तास्रो घणाओ कि ग्रारिभया किरिया कज्जइ ? जाव मिच्छादसणकिरिया कज्जइ ?

कइयस्स वा तास्रो घणास्रो कि स्नारिभया किरिया कज्जइ ? जाव मिच्छादसण- किरिया कज्जइ ?

गोयमा । गाहावइस्स ताम्रो घणाओ म्रारिभया किरिया कज्जइ जाव म्रपच्च-क्लाणिकिरिया कज्जइ । मिच्छावसणिकिरिया सिय कज्जइ, सिय नो कज्जइ। कइयस्स ण ताम्रो सव्वाम्रो पयणुईभवति ।।

### धगरिएकाए महाकम्मादि पदं

१३३ प्रगणिकाए ण भते । श्रृहुणोज्जलिए समाणे महाकम्मतराए चेव , महािकरिया तराए चेव, महासवतराए चेव, महावेदणतराए चेव भवइ। श्रहे ण समए समए 'वोवकसिज्जमाणे-वोवकसिज्जमाणे' चरिमकालसमयिस इगालब्भूए मुम्मुरब्भूए छारियब्भूए, तश्रो पच्छा अप्पकम्मतराए चेव, अप्पिकिरियतराए

१ स॰ पा॰—भंड जाव घरो य में असुवस्तीत् निया ? एम पि जहां भटे उवस्तीत् तहा नेयन्य । चान्यो आतावनी—'घरो य में उवलीत् निया' जहां पटमो आलावनी—'भटे य में याद्वारीत् निया', नहां नेयन्यो । पाम-बान्यात् एक्टो गमो, विनिय-नद्याल एक्टो गमा ।

4. 44 613445

रे भ० ४।१२८।

४ अहणुज्जलिए (ता), अहुगुज्जलिए (व)।

५. च्चेव (ना)।

६. महस्सव० (अ, ता, व)।

७. बोयसिज्जमारो २ योच्छिज्जमारो <sup>२</sup> (ग्र.स),वोकसिज्जमारो २ वोच्छिज्जमारो <sup>२</sup> (ता); बोयसिज्जमारो २ (म) ।

द्यारञ्जूष (अ) ।

नेप, श्रप्तानप्रतराष्ट्रचेय, श्रप्तवेयणतराष्ट्रचेय भवट ? हता गोपमा <sup>।</sup> संगणिकाण् च सहयोज्जलिण समागे त नेप ॥

### धणुषशावे किरिया-पद

१३४ पुरिसे स भने ! धर्य परामुसद, परामुसिना उस परामुसद,' परामुसिना ठास' ठाइ. ठिड्ना आयतरण्यानय' उस फरेनि, उद्दुर बेहान उस उद्यिट्ट ।

तए य ने उसू उर्द बेहान उचिहिए समाने जाद तन्य पागाद भूगाद भीबाद सनाड अभिद्याद बनीत निर्मात स्थाएड सपट्टीत परिनारिड कितामेद , ठाणाओं ठाप नकामेद, जीनियामी वपरोर्देड । नए प गते ! ने पुरिस क्रिनि

गायमा ! जाव च ण ने पुरिने धनु परामुन्द , • उनु परामुन्द , हान हाद , जायम र न्याप इन् एटेनि, उर्द वेहाम इन् ९ इब्विट्ट , नाव च म ने पुरिने कादपाएं • धिह्मण्यामा, पाधीनियाम, पारिवाधीनियाम, पारामानियाम, पार्थीनियाम, पार्थीनियाम, पार्थीनियाम, पार्थीनियाम, पार्थीनियाम मनोर्गेट धण् निव्यन्ति ने विवय न जीवा कादपाए जाव पर्याह हिस्सार पुदुः । एवं पार्थित ने विवय न जीवा कादपाए जाव पर्याह हिस्सार पुदुः । एवं पार्थित क्षेत्र क्षेत्र कादपाट, जीवा पर्याद । इन् पर्याद कादपाट, जन्म पर्याद ।

१२४. पते च ने उस् जापो गुर्यन्तमः भाष्यनामः गुर्यजारियनाम् प्रदे ग्रेमसाम् पर्योक्षयमञ्ज्ञाद स्थ पाणाद पायः वीक्षियायो स्वरोशेट स्थ प च ने पुरिने सीर्वास्त

गोवमा ! अब अजन उन धणणा गृध्यताम् अस्य सेरिसधी स्वस्तरः सम्बच्छाने पुण्यि गद्याण अस्य अञ्चत् शिरिसि मुद्दे । दिस्ति जन बीसन् नरीसर्यन निम्बन्ति सेरिस नरीति सिर्याट, पणपदः 'अर्जार, जीवा चर्डीह, ण्हारू चर्डीह, उसू पंचिह—सरे, पत्तणे, फले, ण्हारू पर्चीह। जे वि य से जीवा ग्रहे पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वट्टित ते वि य ण जीवा काइयाए जाव पचिह किरियाहि पुट्टा ।।

### अण्णउत्थिय-पदं

१३६. मण्णउत्थिया ण भते । एवमातिक्खति जाव परूवेति—से जहानामए जुर्वात जुवाणे हत्थेण हत्थे गेण्हेज्जा, चनकस्स वा नाभी ग्ररगाउत्ता सिया, एवामेव जाव चत्तारि पच जोयणसयाइ वहुसमाइण्णे मणुयलोए' मणुस्सेहि ॥

से कहमेय भते ! एव ?

गोयमा । जण्ण ते अण्णउत्थिया एवमातिवखति जाव वहुसमाइण्णे मणुयलीए मणुस्सेहि। जे ते एवमाहसु, 'मिच्छ ते एवमाहसु' । स्रह पुण गोयमा । एव-माइवलामि •जाव परुवेमि-से जहानामए जुवति जुवाणे हत्येण हत्ये गेण्हेज्जा, चनकस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया॰, एमामेव जाव चत्तारि पच जोयणस-याइ वहुसमाइण्णे निरयलोए नेरइएहि ॥

नेरइयविजव्वर्णा-पदं

१३८. नेरइया ण भते । कि एगत्त पभू विउव्वित्तए ? पुहत्त पभू विउव्वित्तए ? गोयमा । एगत्त पि पहू विउव्वित्तए, पुहत्तपि पहू विउव्वित्तए । जहां जीवा भिगमे प्रालावगो तहा नेयव्वो जाव विउव्वित्ता अण्णमण्णस्स काय अभिहण-माणा-अभिहणमाणा वेयण उदीरेति—उज्जल विजल पगाढ कवकस कडुय फहस निट्ठुर चड तिव्व दुवल दुगा दुरिहयास ।।

ग्राहाकम्माविग्राहारे ग्राराहणादि-पदं

१३६. ग्राहाकम्म 'ग्रणवज्जे' ति मण पहारेत्ता भवति, से ण तस्स ठाणस्स ग्रणालीइय-पटिवकते" काल करेइ-निर्ध तस्स आराहणा । से ण तस्स ठाणस्स ग्रालोइय-पत्रिक्कते काल करेइ-ग्रस्थि तस्स ग्राराहणा।।

१४०. एएण गमेण नेयव्य-कीयगड", ठिवय", रइय", कतारभत्त 'दुव्भिग्खभत्ता वद्वियाभत्त'', गिलाणभत्त, सेज्जायरिषड, रायिषड" ॥

| १. भीतगह (त)। २. भ० ११६२०। ३. मणुम्म० (ता)। ४. भ० ४११४६। ५. मिन्छा (न, ग, त, म, म)। ५. न० पा०—एतमाइस्तामि जाव एतामेव। ५. भ० ११४२८। इ. पहुल (ता)। | <ol> <li>जी० ३; नेरइय-उद्देसो २ ।</li> <li>०० लोतिय० (अ, स) ।</li> <li>११. कीयकड (क, व), उद्देसिय कीयकउ (ता)</li> <li>१२. ठिवयक (क, ता), ठिवतकडं (व) ।</li> <li>१३. रितयक (क, व), रदयक (ता) ।</li> <li>१४. ०वत्त वद्दियावत्त (व) ।</li> <li>१४. × (क) ।</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- १८१ यात्पारम अगयको नि' सम्मेष परिभृतिना भवति, से १ तस्त हागस्य । \*अणानोडमपरिपक्ते कात हरेड-नित्त तस्य आराहणा । से पानस्य हागस्य आनोडम-परिपक्ते कात हरेड १ - अस्यि तस्य आगरणा ॥
- १४२ एय पि नेह नेच जाज' रायपिड ॥
- १४३. स्राज्यकम् 'स्रणवञ्जे' ति स्रण्यमञ्गरम स्रगुणदारञ्ता भवर, से ण तस्य \*ठाणस्य स्रणालारयपश्चिमत कात करेड—नत्य तस्य स्राराहणा। ने ण नस्य ठाणस्य स्राताऽयन्यश्चिमत वाल करड—स्रांत्व तस्य स्राराहणा।
- १४४ एवं पि नह वेब जाव' सर्वापड ॥
- १४८ म्राह्मासम्म ण स्रवन्ते नि वर्षणमञ्जे प्रश्वन्ता भवति, से ण तस्यः \*राणस्य स्रवातार्वयात्रिमते स्वतः रोग्ड--नीत्व वस्य स्राराहणा । ने प तस्य क्षणस्य स्वतः स्वतिकाने काच सरेदण - स्रवितस्य स्वाराहणा ॥
- १४६ एवं पिताह वेब जाव रायपिता।

#### माचरिय-उपभावस्य सिज्ञि-पद

- १६७. सायरिय- प्रकारिय भने ! स्थित्यसि ग्य श्रीमतार् रिगिन्स्मणे, यसि-लाए प्रक्रिप्ताणे कर्तार भयकार्षार् विक्रमति जायं सन्यक्तराण प्रक दर्शक ?
  - नीयना ! ब्रह्मानिष् तेषेत्रः भयग्गहणेषः सिरम्गिः, प्रत्येपनिष् सन्तेषः भतः काह्येथं सिष्मिनि, तन्त्रं पुण भत्रगहण नाहत्रभमी ।।

#### धरभश्यासिस्य कम्मवंध-पर

- १४६. जेण भते भर प्रतिस्था यस-भूग्ण धन्मस्तालेण" यन्नगत्ति भे जस्म ल राष्ट्रांसार रस्मा सन्ति है
  - नापमा । वे पापन अभिन्त, अन्याण । अन्यासान अन्यासार, समा या राष्ट्रमान नेव समा सम्बद्धि । विषेश पार्थिनमान-प्रात न रशाप परिमर्शन, स्थाने पन्या गर्थो ।
- रहर सम्बंधियम् भाषा भिष्या

# सत्तमो उद्देसो

### परमारा-खंधारां एयराादि-पदं

१५०. परमाणुपोग्गले णं भते <sup>।</sup> एयति वेयति<sup>९</sup> ●चलति फदइ घट्टइ खुब्भइ उदीरइ°, त त भाव परिणमति ? गोयया । सिय एयति वेयति जाव त त भाव परिणमति, सिय नो एयति जाव नो त त भाव परिणमति ॥

१५१. दुप्पएसिए ण भते । खघे एयति जावे त त भाव परिणमित ? गोयमा । सिय एयति जाव त त भाव परिणमति । सिय नो एयति जाव नो त त भावं परिणमति । सिय देसे एयति, देसे नो एयति ।।

१५२. तिप्पएसिए ण भते । खधे एयति ? गोयमा । सिय एयति, सिय नो एयति । सिय देसे एयति, नो देसे एयति । सिय देसे एयति, नो देसा एयति । सिय देसा एयति, नो देसे एयति ॥

१५३. चउपपएसिए ण भते । खधे एयति ? गोयमा । सिय एयति, सिय नो एयति । सिय देसे एयति, नो देसे एयति । सिय देसे एयति, नो देसा एयति । सिय देसा एयति, नो देसे एयति । सिय देसा एयति, नो देसा एयति ।

जहा चउप्पएसिम्रो तहा पचपएसिम्रो, तहा जाव म्रणंतपएसिम्रो ।।

# परमाणु-खंधाण छदादि-पदं

परमाणुषोग्गले ण भते । श्रसिधार वा खुरधार वा श्रोगाहेज्जा ? 84.8 हता स्रोगाहेजजा'। में ण भते ! तत्य छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? गोयमा नो तिणद्वे समद्वे, नो खलु तत्थ सत्थ कमइ।।

१५५. एव जाव श्रसवेज्जपएसिश्रो ॥

अणतपण्मिए ण भते ! खघे असिघार वा खुरधार वा ओगाहेज्जा ? 548 तना श्रोगाहेज्जा। में प भने ! तत्य छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? गोयमा । प्रत्येगद्ग छिउनेज्ज वा भिज्जेज्ज वा, प्रत्थेगद्दए नो छिज्जेज्ज वा नी भिज्ञेज वा॥

१ मन्त्राः —गर्यात नाम तः।

<sup>-</sup> अव दार्द्धक ह

रे- जोगाहिज्ज (क, व, म, स)।

१५७. '"परमाणपीलांचे य भते रे अगिषकायस्य मञ्चलपञ्चेत बीट ।एउचा हे हता योज्यएज्जा । में पापने । नत्य भियाएक्या ? गोयमा ! मो उनहें समहे, मो यन् तत्व मन्य कमइ। ने प भते ! पुरायतमबद्दगरमा महामेहरमा मञ्जराजकेय बीज्यएज्या ? द्वा बीइ अग्रजा । में प्रभने । नत्य उसे निया है गीयमा ! मी उथहे समहे, मी चन् मध्य मध्य गमद । में ण भने ! गगाए महागदीए पडिमीप ह्यामागच्देरना ? द्वा हुन्यमागरदेवना । ने ग भन ! तत्व विशिहायमावस्त्रिया ? गीयमा । नो उपदे समद्गे, नो सन् तत्व नत्य हमा । में प भने ! उरवायन वा उदम्बिर्मा प्रीवाटेन्सा ? रना प्रांगारेज्या । ने प्रभने <sup>१</sup> तस्य परिवासकोकताः ह गोयमा । या उपद्वे समद्वे, मी यात् मध्य मन्य रमद्र ॥ १५व. एव आप समन्दर्भपम्थियो ॥ १४२ - सम्वयम्बिम् च भो ! चर्षे समीणकायस्य मञ्चयञ्चेय बीदवम्बद्या ? रवा वेट्यपञ्जा सार्वती वन्द्रविद्यापन्त्रा ? गायमा 🎙 बन्धेगरण् स्थितमञ्जा, व वेनरण् ना भिवाण्यमा । न ११ भते । पूरत का बद्धान्य माध्येतुक्य मञ्चयन्त्र । बीद ए एका व त्वा ग्रेड्यप्रकात न प्रभने । तल अतिविधा ? नोषमा । प्राप्तरम् अनेतानमा, प्राप्तरम् ना उन्ते निया। ने न भव रे नवाद मानवंद परिवास उद्योग-उद्योगी ्या प्राथमान्यस्य ।

Drawel og faformære allet ?

गोयमा । अत्थेगइए विणिहायमावज्जेज्जा, ग्रत्थेगइए नो विणिहाय-मावज्जेज्जा।

से ण भते । उदगावत्त वा उदगविदु वा स्रोगाहेज्जा ? हता स्रोगाहेज्जा ।

से ण भते । तत्थ परियावज्जेज्जा ? गोयमा । अत्थेगइए परियावज्जेज्जा, ग्रत्थेगइए नो परियावज्जेज्जा ।।

### परमाणु-खंघाणं सम्रङ्ढसमज्भादि-पदं

१६० परमाणुपोग्गले ण भते । कि सम्रड्ढे' समज्भे सपएसे ? उदाहु अगड्ढे स्रमज्भे सपएसे ?

गोयमा । अणड्ढे अमज्भे अपएसे, नो सअड्ढे नो समज्भे नो सपएसे ॥

१६१ दुप्पएसिए ण भते । खधे कि सम्राड्ढे समज्भे सपएसे ? उदाहु अगाड्ढे अमज्भे अपएसे ?

गोयमा । सत्रड्ढे अमज्भे सपएसे, नो अणड्ढे नो समज्भे नो अपएसे ॥

१६२ तिप्पएसिए ण भते । खधे पुच्छा।

गोयमा । अणड्ढे समज्भे सपएसे, नो सम्रड्ढे नो अमज्भे नो अपएसे ॥

१६३ जहा दुप्पएसिग्रो तहा जे समा ते भाणियव्वा, जे विसमा ते जहा तिप्पएसिग्रो तहा भाणियव्वा ॥

१६४. मर्सेज्जपएसिए ण भते । खधे कि सग्रड्ढे ? पुच्छा । गोयमा । सिय सग्रड्ढे अमज्भे सपएसे, सिय ग्रणड्ढे समज्भे सपएसे । जहां सखेजजपएसिग्रो तहा ग्रसखेज्जपएसिग्रो वि, ग्रणतपएसिग्रो वि ॥

# परमाणु-रांधाएां परोप्परं फुसरणा-पदं

१६५. परमाणुपोग्गले ण भते । परमाणुपोग्गल फुसमाणे कि— १ देमेण देस फुसइ २ देसेहि देसे फुसइ ३ देसेण सन्व फुसइ ४ देसेहि देसे फुमड ५ देसेहि देसे फुसइ ६ देसेहि सन्व फुसइ ७ सन्वेण देस फुसइ ६ सन्वेण देसे फुसइ ६ सन्वेण सन्व फुसइ'?

गायमा ! १ नी देमेण देस फुसइ २. नी देसेण देसे फुसइ ३. नी देसेण सब्ब फुमड ४ नी देमेहि देम फुमड ४ नी देसेहि देसे फुसइ ६ नी देसेहि सब्ब

१. मनदे (३)।

<sup>(</sup>२) देशेन देशान्

<sup>(</sup>४) देशी देशान्

<sup>(=)</sup> सर्वेण देशान्

<sup>₹ 74.2 (4) 1</sup> 

<sup>(</sup>३) देशेन नवंम्

<sup>(</sup>६) देशै. सबँम्

<sup>(</sup>६) सर्वेश सर्वम्।

र- (१) दीर देशम्

<sup>(</sup>४) देश देशम्

<sup>(</sup>अ) नरेंस देगम्।

पुन्द ७ नी नत्वेण देवे पुन्द = नी नव्येण देने पुन्द १ मध्यण नत्य पुन्द १

१६६. परमाभूषोणां वे बुष्पणीनय प्रमाणं मनम-पर्यादि प्रमादः। परमाणुषोणां विष्पणीनय प्रमाणे निषश्चिमण्डि विदि प्रमादः। जन्म प्रमाणुषोग्याते विष्पणीनय प्रमावियो एवं प्रमावेयन्त्री जात्र अन्तर-पणीयश्री।।

१६७ तुप्पण्तिण्याभने । सभे परमाण्योग्यत फुनमाणे कि देवल दन प्यद्र ? पुन्दा ।

निवन्नयमहि फ्नइ।

पुष्पण्ययो दुष्पण्यिय प्रमाणे पदमन्तियनम्तम् नवमेदि कृतदः। दुष्पण्यित्रो निष्पण्यिय प्रमाणे बादिपलण्डि य पिद्रिः प्रसदः। प्रमदः, मञ्जिमण्डि निद्धि विपदिनेदेयस्य ।

कुंपाएसिया जटा निष्पणस्य प्नारियोग्य प्राप्यायानी जार प्रयत्याप्तिय ॥ निष्पणस्य ग्राप्ते । यर प्रमाण्योगाच फनमार्थ प्रत्या ।

१६६ । तपणुसम् य भव ९ च ४ परस - तियस्टद्वन्त्रकोट्ट कस्ट ।

निष्णीनधी दुष्ण्मियं पुनमानं प्रमिष्णः वित्यणः चङ्चन्छद्व ननमन्त्रभीतः पन्तरः।

रिपर्मिक्य रिपर्मिय फनमारो सध्येमु वि दात्रमु जुनद र

ारा निषण्सिक्षी निषण्सिय प्रसासिक्षी एक जिल्लेप्सिक्षा तात्र आहाराणीसस्य सर्वाएयन्त्री ।

जतुर निपर्णनर्था एवं जाव वज राग्निया माविष्य से ॥

### परमाण्-संधान गाँठइ-गड

१६६ वरमाण गेरणने न भना । सामग्री हर्गा जर हाइ ने

चापमा । तत्रमाण एवं पमयः अवस्थित समावेशन ताह ए । आव भगतामामामा

१७० मुन्यम्मानाः च भारति विभिन्ने नेत् विभावत् अस्य वर्गास्त । स्ट्रांस्त स्ट्रास्त

ना सम्हर्भ । १९००च सुन समय, १४४४म व पार्च स्थल हास्तर प्रमान । १५४ ना राजनीय-व्याप्ताना हास

- एगपएसोगाढे ण भते ! पोग्गले निरेए कालग्रो केविच्चर होइ ? १७१. गोयमा ! जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ग्रसखेडज काल । एव जाव ग्रसखेडज-पएसोगाढे ॥
- एगगुणकालए ण भते । पोग्गले कालग्रो केवच्चिरं होइ? १७२ गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण असखेज्ज काल । एव जाव अणत-गुणकालए। एव वण्ण-गध-रस-फास जाव' ग्रणतगुणलुक्खे । एव सुहुमपरिणए पोग्गले, एव वादरपरिणए पोग्गले ॥
- सद्परिणए ण भते । पोग्गले कालग्रो केविच्चर होइ? १७३ गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ग्रावलियाए ग्रसखेज्जइभाग ॥
- असद्परिणए<sup>ः</sup> •ण भते ! पोग्गले कालग्रो केवच्चिर होइ ? १७४ गोयमा । जहण्णेण एग समय, उनकोसेण श्रसखेज्ज काल ।।

#### परमाणु-खंधाण ग्रांतरकाल-पद

- परमाणुपोग्गलस्स ण भते । अतर कालग्रो केवच्चिर होइ? १७५. गोयमा । जहण्णेण एग समय, उनकोसेण असखेजज काल ॥
- दुप्पएसियस्स ण भते । खधस्स ग्रतर कालग्रो केवच्चिर होइ ? १७६ गोयमा । जहण्णेण एग समय, उवकोसेण अणत काल । एव जाव अणतपएसिस्रो ॥
- एगपएसोगाढस्स ण भते । पोग्गलस्स सेयस्स अतर कालग्रो केवन्चिर होइ? १७७ गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ग्रसखेज्ज काल । एव जाव श्रसखेज्ज-पएसोगाढे ॥
- १७८. एगपएसोगाढस्स् ण भते । पोग्गलस्स निरेयस्स अतर कालस्रो केविच्चर होई? गीयमा । जहण्णेण एग समय, उनकोसेण त्रावलियाए ग्रसखेज्जइभाग । एव जाव अमर्येज्जपएसोगाढे । वण्य-गथ-रस-फास-सुहुमपरिणय-वायरपरिणयाणं—एतेसि 'ज चेव'' सचिहुणा न चेव यनर पि भाणियव्व'।।
- नद्गरिणयस्म ण भते । पोग्गलस्स ग्रतर कालग्रो केविच्चर होइ ? गोपमा । जहण्येण एग ममय, उक्कोंसेण ग्रसखेडन काल ॥
- धनद्रपरिणयस्म ण भने । पोग्गलस्स यतर कालय्रो केविच्चर होइ ? गोभमा । जहण्येण एग समय, उत्रकोसेण ग्रावलियाए ग्रसखेज्जदभाग ॥

4 [ 17 ] 1

३. जच्चेव (अ, ब, ना, ब, म)। धनर्भारत्य प्रहा एनमुल- ४ भ०५।१७२।

### परमाण्-नांधाणं परोष्परं ग्रष्पाबहुवत्त-पदं

१५१ एयस्य य भते <sup>1</sup> दश्बद्वागाड स्मा, येचद्वागाडपस्म, सागारबद्वाणाडयस्म भागद्वागाडयस्य रायरे रायरेहितीः <sup>9</sup>प्रणा वा १ पट्ट्या वा १ तुल्ता वा १ ग्रेस्साहित्या वा प्रमानेक्ष्य ग्रेस्साहित्या वा १ ग्रेस्साहित

### संगहणी-गाहा

सन्तानाह्यदाने, भाषद्वाणाज्य च अप्यन्वट्ट । सन्ते सन्दर्भाषे, वेका ठाणा अससेक्जनुषा ॥१॥

### जीवाण सारंभ सपरिम्मह-पद

- १८२ नेराया च भने ! कि सारभा सपरिस्तात विद्यात प्रतारभा प्रपरिस्तात वे सोपसा ! नेरापा सारभा सपरिस्तात, ना प्रयारभा प्रपारस्तात ।
- १=६. से क्षेत्रदेश \*नते । एवं क्या निरुषा सारना महिरानता, नो प्रधारमा । प्रधारमा । प्रधारमा । प्रधारमा । प्रधारमा । स्थारमा । स्थारम
- १८८ अवस्थान व भी <sup>ते</sup> विकास है भरता

•गोयमा ! एवं वुच्चइ—असुरकुमारा सारंभा सपरिग्गहा, नो स्रणारंभा अपरिग्गहा ।।

१८६ एव जाव' यणियकुमारा । एगिदिया जहा<sup>°</sup> नेरइया ।।

१८७ वेइदिया ण भते । कि सारभा सपरिग्गहा ? उदाहु ग्रणारभा ग्रपरिग्गहा ? त चेव' वेइदिया ण पुढिवकाय समारभित जाव' तसकाय समारभित, सरीरा परिग्गहिया भवति, कम्मा परिग्गहिया भवति, वाहिरा' भड-मत्तोवगरणा परिग्गहिया भवति, 'सिचत्ताचित्त-मीसयाइ द्वाइ परिग्गहियाइ भवति'।।

१८८ एव जाव' चउरिदिया।।

१८६ पिचिदियतिरिक्खजोणिया ण भते । कि सारभा सपरिग्गहा ? उदाहु त्रणारभा अपरिग्गहा ?

त चेव जाव' कम्मा परिगाहिया भवति, टका कूडा सेला सिहरी पटभारा परिगाहिया भवति, जल-थल-विल-गुह-लेणा परिगाहिया भवति, उठकर-निज्कर चिल्लल-पल्ललं-विष्णा परिगाहिया भवति, अगड-तडागण-वह-नईस्रो वावी-पुन्करिणोदीहिया गुजालिया सरा सरपित्यास्रो सरसरपित्यास्रो विलपित्यास्रो परिगाहियास्रो भवति, आरामुज्जाणण-काणणा वणा वणसडा वणराईस्रोणपरिगाहियास्रो भवति, देवजल-सभ-पव-थूभ-खाइय-परिखास्रो परिगाहियास्रो भवति, पागार-स्रट्टालग-चरिय-दार-गोपुरा परिगाहिया भवति, पासाद-घर-मरण-लेण-स्रावणा परिगाहिया भवति, सिघाडग-तिग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह्र महापह-पहा परिगाहिया भवति, सगड-रह-जाण-जुगा-गिल्लि-थिल्लि-सीय-सदमाणियास्रो परिगाहिया भवति, लोही-लोहकडाह-कडुच्छ्या परिगाहिया भवति, भवणा परिगाहिया भवति, लोही-लोहकडाह-कडुच्छ्या परिगाहिया भवित, भवणा परिगाहिया भवित, देवा देवीस्रो मणुस्सा मणुस्सीस्रो तिरिक्ख-गोणिया निरिक्खजोणिणोस्रो परिगाहिया भवति, आसण-सयण-खभ-भड-मचिनाचित्त-मोसयाइ दव्वाइं परिगाहियाइ भवति। से तेणट्ठेण।।

१६० गृहा निरित्सजोणिया तहा मणुस्सा वि भाणियव्वा । वाणमतर-जोइस-वमाणिया गृहा भवणवामी तहा नेयव्वा ।।

<sup>1. ₹= ₹4 € 1</sup> 

२ अव ४।१≈२, १८३।

<sup>3. 1.</sup> Ha 41743 1

६ व विकिस (त. र. स. स. स.) ।

<sup>2 (41)</sup> 

<sup>3 4 -</sup> FILLS .

न. म० ४।१५३।

६ पिरलय (व)।

१०. तलाग (क, ता, व, म)।

११. ° मुज्जासा (क, ब, स)।

१२ वगगानीओ (अ, ता, स)।

१३ म० ५।१८४, १८५ ।

### हेउ-पदं

- १६१- पंच' हैंक परगत्ता, ते जहां हेंच जागड, हेंच पासड, हेंच युवसड, हेंच स्रामिस-मागरण्ड, हेंच छडमत्थमरण सर्ड ॥
- १६२. पन रेक प्रधाना, न पानु हेडला जानर जाप हेडणा उडमर समय मरह ॥
- १६३. पन रेक पहला, न जरा—हेड च जानह लाव' हेड प्रकाननरन नरह ॥
- १६४ पन रेफ परवना, व जहां । हरुवा प जावर बार्ग / हाव जस्वावमारा मरह ।।
- १६५ पर प्रहेड परंगना, वं बहा-प्रहेड बानड वाप यहेड रेपियर राजन गरह ॥
- १६६ यन् प्रहेक पण्यना, त जना प्रज्ञया नाष्ट्र जाप' प्रतेष्ठना रेवित्मरण सर्द्र ॥
- १६५ पा सहक पण्यत्ता, त जहा-- पहड न जागड जान' प्रहेड उठमन्यमस्य गरदा।
- १६=. पन जर्र्क परवसा, त जरा—प्रतड्या न जायद्र या । यर्षा प्रवस्थानस्य मर्गाः
- १६६ सेरभा नेरभन निता

# अट्टमी उद्देशी

### नियदियुत्त-नारयपुत्त-यर

- २०० ता गरेन नेन समर्ग मार परिमा परिमान
- २०१ तम भारत का समाहासमाहास भगवास महावास प्रशास नामपुत नाम मालादे प्रशास एक वहाँ विश्वता ।
  - ान राजाः अन्यम्भः सम्मान सर्वारः महार्थन्तः प्राप्तः अन्य स्त्रः स्त्रः । सम्बद्धाः स्वरूपः स्टब्स्याः अर्थन्ति ।

तए ण से नियिठपुत्ते ग्रणगारे जेणामेव नारयपुत्ते ग्रणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता नारयपुत्त ग्रणगार एव वयासी—सव्वपोग्गला ते ग्रज्जो । कि सम्रज्जा समर्पसा ? उदाहु ग्रणज्जा ग्रमरुक्ता ग्रपसा ? ग्रज्जो । ति नारयपुत्ते ग्रणगारे नियठिपुत्त ग्रणगार एव वयासी—सव्वपोग्गला

मे अज्जो ! सग्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो अणड्ढा अमज्भा अपएसा । २०२. तए ण से नियठिपुत्ते अणगारे नारयपुत्त अणगार एव वयासी—जइ ण ते अज्जो ! सव्वपोग्गला सग्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो अणड्ढा अमज्भा अपएसा, कि—

दव्वादेसेण ग्रज्जो । सव्वयोग्गला सग्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो ग्रणड्ढा अमज्भा ग्रपएसा ?

खेत्तादेसेण ग्रज्जो ! सन्वपोग्गला सग्रड्ढा ' समज्भा सपएसा, नो ग्रणड्ढा ग्रमज्भा ग्रपएसा ? ॰

कालादेसेणं <sup>२</sup> ग्रज्जो । सन्वपोग्गला सग्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो ग्रणड्ढा ग्रमज्भा ग्रपएसा <sup>२</sup>०

भावादेसेण '• ग्रज्जो । सन्वयोग्गला सग्रङ्ढा समज्भा सपएसा, नो ग्रणङ्ढा ग्रमज्भा ग्रपएसा ? ॰

तए ण से नारयपुत्ते अणगारे नियिठिपुत्त अणगारं एव वयासी—दव्वादेसेण वि मे अज्जो! सव्वपोग्गला सम्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो अणड्ढा अमज्भा अपएसा,

'नेनादेमेण वि, कालादेसेण वि, भावादेसेण वि''।।

२०३ नए ण से नियठिपुत्ते अणगारे नारयपुत्त प्रणगार एव वयासी—जइण अज्जो! द्वादेसेण सव्वपोगल्ला सम्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो अणड्ढा अमज्भा अपएसा, एव ते परमाणुपोग्गल्ले वि सम्रड्ढे समज्भे सपएसे, नो अणड्ढे अमज्भे प्रपण्से। जद ण अज्जो नेतादेसेण वि सव्वपोग्गला सम्रड्ढा समज्भा सपएसा, एव ते एगपण्मोगाढे वि पोग्गले सम्रड्ढे समज्भे सपएसे। नड ण अज्जो! कालादेसेण सव्वपोग्गला सम्रड्ढा समज्भा सपएसा, एव ते एगपम्मयद्विनीण वि पोग्गले सम्रड्ढे समज्भे सपएमे'।

१ नव सक्नतह वेर ।

२ स×पा×—ा देशः

<sup>7 4- 10-1711</sup> 

४ एव मेत्तकालमायादेनेस वि नेतव्य (ता)।

५ सपएमे ३ त चेव (अ, क, ता, म)।

त्रद्रण प्रज्ञो ! भावादेनेण नव्यवीगाना नवद्धा नमञ्सा नपएसा, एव ते एसम्बद्धानमञ्ज्ञा नपण्या, एव ते

सर् ने एक न क्वीन तो के त्यांन 'दर्बादेनेन कि नव्ययोगाना सम्बद्धा समज्ञा म्यण्ना, नो समञ्ज्ञा समज्ञा प्रयण्ना, एक वेनादेनेच कि, काला-देनेच कि, भागादेनेण वि' त न मिच्छा ॥

- २०४ तम् च वे नारपपुले ग्रणगारै नियरिपुल ग्रणगार एवं प्रयासी नी संतु एप' देशण्डित । म्यमह जाणामी-पासामी । जह म देशापुलिया ना नियायित परिक्रित्तम, त हल्हानि प देशापुलियाण यतिम् एयमह सोस्या निसस्य जाणितम् ॥
- २०४. गर्भ में नियरिषुने सणगारे नार्यणुन अणगार एवं प्रयासी प्रश्नादेनेण वि संस्थान गर्भ पामाना नपएना वि. सप्पासना वि. सणना ।

नेसारेमेण (४) \*ग यज्जो ! सत्ये योगाचा सपएसा वि. त्याएसा वि.न्य

कानारिनंच विभे अपनी ' नरी पोग्यता सपण्सा वि. अपण्या वि. अपना । भागारिनंप विभे अपना ' नरी पोग्यता सपण्सा वि. अपना । ' ति इत्यो विश्वानं ते विनया निश्या अपण्ये, राज्या विश्व सपण्य नियम् अपण्य, भारता निश्व सपण्ये सिष्ठ अपण्ये ।

ते वेनयो प्रपण्ने ने द्वायो नियं गुण्णेने नियं प्रपण्ने, राज्यो भवणाण, भारको भवणाण्।

त्रम बन्या ए। रात्रमा, भावयो ।

े इत्यमं मण्डले च नेत्रश्रो चियं भण्डल सियं प्रश्नातः एवं हास्त्रम्, भाइको । विच

ी सेन्छ। स्थान ने उत्त्या नियम स्थाने, राज्यो भयारण, भारषा भारतार्थः

त्य र स्थापय हाउधी, नास्पारिस

४०६ त्स्वत्रभाषा चार्यं सेव्याच्या २ व्योज्य त्यास्त्रात् । स्थानिक स

न्तरप्रदृत्य है नेपा स्वयं सैन्हिस में बार्यों है आरोपा । रहान्यत् व स्वरूपाः सम्बद्धाः हेन्द्री, देन्द्रारम्भ अवद्गाः स्वरूपे न्यूपे । व स्वरूपे हेन्द्रीयाः ज्जगुणा, खेत्तादेसेण चेव सपएसा ग्रसंखेज्जगुणा, दव्वादेसेण सपएसा विसेसा-हिया, कालादेसेण सपएसा विसेसाहिया, भावादेसेण सपएसा विसेसाहिया।।

तए ण से नारयपुत्ते ग्रणगारे नियिठिपुत्त ग्रणगार वदइ नमसइ, विदत्ता नम-सित्ता एयमृह सम्म विणएण भज्जो-भुज्जो खामेति, खामेत्ता सजमेण तवसा

# जीवाणं-वुड्ढि-हाणि-ग्रवट्ठिइ-पदं

भतेत्ति । भगव गोयमे समण' भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नम-सित्ता॰ एव वयासी - जीवा ण भते। कि वड्ढिति ? हायति ? अविद्वया? गोयमा । जीवा नो वड्ढति, नो हायति, ग्रविद्वया ॥

नेरइया ण भते । कि वड्ढिति ? हायति ? अविद्विया ? गोयमा । नेरइया वड्ढित वि, हायति वि, ग्रविह्या वि ॥

जहा नेरइया एव जाव<sup>र</sup> वेमाणिया ।।

२११. सिद्धाण भते। पुच्छा। गोयमा । सिद्धा वङ्ढति, नो हायति, अवट्टिया वि ॥

जीवा ण भते । केवतिय काल अवद्विया ? गोयमा । सन्वद्ध ॥

नेरइया ण भते। केवतिय काल वड्ढित ? २१३ गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण स्नावलियाए श्रसखेज्जइभाग ॥ २१४ 534

नेरइया ण भते । केवतिय काल प्रवृद्धिया ? २१६

गोवमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण चउवीस मुहुत्ता ॥ एव 'सत्तमु वि'' पुढवीसु 'वड्ढति, हायति' भाणियव्य, नवर—ग्रवट्टिएसु इम नाणत्त, त जहा -रयणप्पभाए पुढवीए स्रडयालीस मुहुत्ता, सक्करप्पभाए नोइम राइदिया', वानुयप्पभाए मास, पकष्पभाए दो मासा, धूमप्पभाए चत्तारि

मामा, तमाए अट्ट मासा, तमतमाए वारस मासा।। प्रमुरकुमारा वि वद्दति, हायति जहा नेरइया । अवद्विया जहण्णेण एक्क समय,

एव दमविहा वि॥

१ भवता-समन जान एव।

7 70 70 V 1

ः च (ज, इ, स म्)।

४ राइदियाइ (अ, क, व, म), राइदिया ग् (स)। ६ अञ्जालीस (ता) ।

ं नन्।ता)।

- २१६ एगिदिया पट्टीत वि, हायति वि सप्तिहिया वि । एग्हि तिहि वि पट्टी । एका समय, उपकोत्तेय प्राप्तित्वाए समयेष्टरकार्यः ॥
- २२०. वेड्रिया' 'बट्टिन, हापित' तहेप, सपिद्विया जहण्येच एउक समय, उनकीसेप दी सतीगृहसा ॥
- ६२४, एव बाब' बर्जागीवया ॥
- ६००. स्रातंना नवी 'प्रदृति, हायति' नहेत, प्रयद्भित्य नामन इम, न त्या ममुन्दिश्वमांभारयोनिक्यनांशियाण स्र प्रनामुक्ता, गञ्चयकित्याण पहुन्ताभीय गृह्ना, गञ्चयकित्याण पहुन्ताभीय गृह्ना, गञ्चयकित्याण पहुन्ताभीय गृह्ना, गञ्चयकित्याण पहुन्ताभीय गृह्ना, गणकुनार सहारम राजिया चनातीय प्रमृत्ता, मणकुनार सहारम राजिया चनातीय प्रमृता, माहिर वज्योन रहियाइ सेन प्रमृत्ता, वनकण् प्रवन्तानीय प्रविद्याद, पण नज्य राजियाइ सेन प्रमृत्ता गर्द्वि नाजियाय, गञ्चाम राजियाद, पण नज्य राजियाद महामुक्ति गर्द्वि नाजियम्य, महस्तार से राजियसम्बद्ध, प्राप्त नामक्ष्याय सेनेक्याद सामन्यमाद, मन्यद्वी प्राप्त प्रमुक्ति नाजियसम्बद्ध, स्वयद्वी प्राप्त समय स्वयद्वी स्वयद्धी प्राप्त समय स्वयद्वी स्वयद्वी

एर भाषित्र र १४८३वि हार्यात् जात्मे राष्ट्रात् समयः उत्सामन प्रार्थतयाप् समयः ज्ञानातः, प्रसीद्वाणः ज स्थितः ।।

भ्यः निजानाभने । कार्यनात् प्रदर्शिः गापमाः । जन्मात् एका गम्पः, द्वानीय भर्नेनयाः।।

कर्ड केरदार हात धराहुरा ? भाषामा १ जलका एसक समय, जसानिय धरन ना स

### श्रांपाणं मोयचय सायचयादिन्य हं

२५४. जातान्य कर विक्रावर तात्र नायक्यात्त्र कार्याकार स्थानिकार स्थानिकार स्थानिकार स्थानिकार स्थानिकार स्थान

स्तित्वत् हे (देश व्यवस्थात् कृष्ट स्वास्ति व्यवस्थात् । वर्षेत्रे विश्वस्थात् । वर्षेत्रे वर्षेत्रे वर्षेत्रे स्वत्यस्थात्

त्नीद्रार र रक्षी क्या क्या स्टारी क्या स्टारी व्याप

२३८. से केणट्टेण ? गोयमा ! दिया सुभा पोग्गला सुभे पोग्गलपरिणामे, राइ' असुभा पोग्गला असुभे पोग्गलपरिणामे । से तेणट्टेण !!

२३६. नेरइयाण भते । कि उज्जोए ? ग्रधयारे ? गोयमा । नेरइयाण नो उज्जोए, ग्रधयारे ॥

२४०. से केणडेण ?

गोयमा । नेरइयाण असुभा पोग्गला असुभे पोग्गलपरिणामे । से तेण्हुेण॥

२४१. असुरकुमाराण भते । कि उज्जोए ? अधयारे ? गोयमा ! असुरकुमाराण उज्जोए, नो अधयारे ॥

२४२ से केणहुण ? गोयमा ! ग्रसुरकुमाराणं सुभा पोग्गला सुभे पोग्गलपरिणामे ! से तेणहुण । जाव' थिणयकुमाराण' ।।

२४३. पुढविवकाइया जाव' तेइदिया 'जहा नेरइया'' ॥

२४४. चउरिंदियाण भते । कि उज्जोए ? अंधयारे ? गोयमा । उज्जोए वि, अधयारे वि ॥

२४५. से केण्हेण ? गोयमा । चउरिदियाण सुभासुभा य पोग्गला सुभासुभे य पोग्गलपरिणामे । से तेण्हेण ।।

२४६ एवं जाव' मणुस्साण ॥

२४७. वाणमतर-जोइस वेमाणिया जहा ग्रसुरकुमारा'।।

मणुस्सयेत्रे समयादि-पदं

२४८ ग्रित्थ ण भते ! नेरइयाण तत्थगयाणं एव पण्णायए, त जहा--समया इ वा, ग्राविषया इ वा जाव' ग्रोसिष्पणी इ वा, उस्सिष्पणी इ वा ? णो तिणद्वे समद्वे ॥

२४६. से केणहेण •भते। एव वुच्चइ—नेरइयाण तत्थगयाणं नो एव पण्णायए, त जहा॰—समया इ वा, याविलया इ वा जाव श्रीसिप्पणी इ वा, उस्सिप्पणी इ वा?

गोयमा । इह तेमि माण, इह तेसि पमाण, इह तेसि एव पण्णायए, त जहां— ममया इ वा जाव उस्सप्पिणी इ वा । से तेणद्वेणं जाव नो एवं पण्णायए, त जहां—समया इ वा जाव उस्सप्पिणी इ वा ॥

१. र्यात (११, ४, म)।

६ पू० प० २।

२. जार एवं बुचार जात (ग्र. क. ता, च, म, स)

७. म॰ ४१२४१, २४२।

३. विष्या (इ. ता, व, म, स)।

द. ठा० २।३८७-३८**६**।

इ पुन्न राज्य र

६. स॰ पा॰-केसाट्टेस जाव समया।

१ नरक्षा बहा (क, रा, ब, म), पर शार्वेह, १०. ठार रावेह्य-वृद्ध ।

- २५० एव बाब' पविद्यितिरान्यवोगियायं ॥
- २५६. प्रत्यि च भत् ! मण्डमाच इत्याण एव पण्यायते, त तहा समग्र ३ अ वता' उम्माधानी इ या ?

हता चीन्य ॥

- ेने रेगारेण रे गोयमा ! इह तेनि मात्र, इह तेनि प्रमान, इह नेप भीन एव 272 पण्याबी, नं बहा - समयो इ वा बाव' उस्मीलवी इ वा । ने नेपहुँच ॥
- ्यायम् रर-बेट्स-येमाणियाय बटा ने स्ट्याब् ॥ २५३

#### पामावहिच उज-पर

- नेष नार्वेश नेप समस्य पासावित्यक्ता वेरा असवता वेरोप समये अन्य 248 मता ग्रेटे नेशेष उपायव्यति उपायत्यिमा समयस्य नयप्रयोगता ग्रेटन्य प्रदृत-सामते दिल्ला एक उपासी । सन्य भने । असलकर तील, केरता सहित्या प्यांच्यत वा, प्रत्यकाति या, ज्यो कारमति या शिकारिक्यो या, विन्तारीत या, सिम्-जिन्नीन सार्व पांत्रना सहित्या अपनित्रम् स, अपनित्रन् स, अपनित्रन स्मीन से है जिसे उम् से, जिन्होंने से, विवरित्यंभी है से है त्वा महत्त्व ! समयेजी नाम् मीता सहारमा न ६४ ॥
- ने रेन्द्रेन पान स्मिन् स्मास वा रे **422** 
  - न नव न बहना । परनम प्ररहार परिनाधिताहा मानए हेए उद्देश बना-रीमें बन दर्भ वरित परित परित हो है। बिन्दिनों, सब्स सन्तन, हों र विस्तेत. महीपा रवर नहिल् भवना बर बर ही रनाहिल, द्वील उद्धानद्या राजनाह्य । तान च र मानवनि प्रामीस य गावियोग अज्यक्तानि परिनाम प्रारक्तान हैक्क मि- इण्लोस मध्य महित्रसीत. अपर दिन्यतान, यर परिदर्शनाउदीन, मध्ये, दर बहुन देशति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिया प्रतन्ति विकास स्वतः । वृत्याता वृत्यात् । दन्यान क्षाप्रिक्त के संक्षा । परिना सम्बाध प्राची अन्तर संकार का का स्वाध है। में बूज् इराल्य विकास सम्बंदित सर्वेद सर्वेद से स्वाह 47 -411T "
  - हार भर्म के के किए में से के एक के कि मन्तर के हैं। समाध 4,01047 1 343

तप्पभिइं च णं ते पासावच्चेज्जा थेरा भगवंतो समणं भगवं महावीरं पच्चभि-

तए ण ते थेरा भगवतो समण् भगव महावीर वदित नमसति, विदत्ता नमसिता २५६ एवं वयासी—इच्छामि ण भते। तुव्भ अतिए चाउज्जामात्रो धम्माग्रो पच-महब्बइय सपडिवकमण धम्म उवसपिज्जत्ता ण विहरित्तए। त्रहासुह देवाणुष्पिया । मा पडिवध II २५७

तए ण ते पासाविच्चिज्जा थेरा भगवतो चाउज्जामात्रो धम्मात्रो पचमहन्वइय सपडिवकमण धम्म उवसपिजताण विहरति जाव' चरिमेहि उस्सास-निस्सा-सेहि सिद्धा<sup>र •</sup>वुद्धा मुक्का परिनिव्वुडा॰ सन्वदुक्खप्पहीणा। स्रत्येगतिया देवलोय-पदं

२४८. कइविहाण भते। देवलोगा पण्णत्ता ? गोयमा । चउव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, त जहा-भवणवासी 'वाणमतर-भवणवासी दसविहा, वाणमतरा श्रृहुविहा, जोतिसिया पचिवहा वेमाणिया दुविहा । संगहणी-गाहा

किमिद रायगिह ति य, उज्जोए अधया र-समए य। २५६. सेव भते ! सेव भते ! ति'।। रातिदिय देवलोगा य ॥१॥

# दसमो उहेसो

२६०. तेण कालेण तेण समएण चपा नाम नगरी, जहा पढिमिल्लो उद्देसग्री तहा

रे. भे शहरूरा

२. म॰ पार-निदा वाद सञ्चण।

<sup>े</sup> देश देशसम्बद्ध (ज, क, ता, ज, म)।

४ वारणमतरा जोइसिया वेमारिएया भेदेए (अ, ता, म)। ४ म० १।५१।

६ अस्यैव शतकस्य ।

# छट्टं सतं

# पढमा उद्देगो

### संगहणी-वाहा

१. वेरण २. प्राटार ३ महस्यरे य ४ सपदेश ४. तमृण् ६ भी छ । उ. साली ६. पुटेश ८ 'गरम ४० घरणङ्गि ' दस उहुमस्य सण् ॥५॥

### पारयनिकाराण् नेयत्तन्यद

- १० ने नज भन ! जि भहादेशों ने महानिष्जरें ? ते महानिष्जरें ने महावेश्च ? महानश्यमन य अपको स्थान प्रति नेगा जि पन्यानिष्जराग ? हुआ गावना ! ति महारिश्ण \* ने महानिष्जरें, जि महानिष्जरें ने महाविश्च, महावेश्चन य अपकारणम्म प्रति नेगा त प्रमानिष्जराग ॥
- रा ते पासन रे समर्गातना निस्पेति सामनिष्तर तरा है चारमा तिहे द्वाह समह ॥
- र निरंप न्यार प्रश्निति है। एक क्रिकेट जिस प्रदेश की महानिष्ठ है है। इ संभाव ने बर्ग में स्पृतिक है सन्यक्ति स्वयंक्ति प्रधानक क्षा कर्म के स्वर्ण के स्वयंक्ति है। निरंप कर्म है
  - मुक्तिमा । या तालुनासण्युव व यह निया । एने व व जात्वरावरण एन व वे न्त्र वेरावर व व पण्डिया पालिसा । या । व याचि व व व व व्यव्यवस्थाण्ये व, - दुवस्थाना ( न्या, पुरस्थितस्थारणः) वया, - पण्डिय व व युवार व्यव्यवस्थान

सुवामतराए चेव, सुपरिकम्मतराए चेव, जे वा से वन्थे कद्मरागरते ? जे वा से वत्थे खजणरागरते ?

भगव ! तत्थ ण जे से' कद्मरागरत्ते, से ण वत्थे वुद्धोयतराए चेव, दुवामतराए चेव, दुप्परिकम्मतराए चेव, एवामेव गोयमा ! नेरइयाण पावाइ कम्माइ गाढी-कयाइ, चिक्कणीकयाइ', सिलिट्टीकयाइ', खिलीभूताइ' भवति । सपगाढ पिय ण ते वेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा, नो महापज्जवसाणा भवति ।

से जहा वा केइ पुरिसे ब्रहिगरीण ब्राउडेमाणे महया-महया सहेण, महया-महया घोसेण, महया-महया परपराघाएण नो सचाएइ तीसे ब्रहिगरणीए केइ ब्रही-वायरे पोग्गले परिसाडित्तए, एवामेव गोयमा । नेरइयाण पावाइ कम्माइ गाढीकयाइ, •िचक्कणोकयाइ, सिलिट्ठीकयाइ, खिलीभूताइ भवति । सपगाढ पि यण ते वेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा, ॰ नो महापज्जवसाणा भवति । भगव । तत्थ जे से खजणरागरत्ते, से ण वत्थे सुद्धोयतराए चेव, सुवामतराए चेव, सुवामतराए चेव, सुवामतराए चेव, सुवामतराए केव, सुवामतराए केव, सुवामतराए केमाइ सिढिलीकयाइ, निट्ठियाइ कयाइ । विष्परिणामियाइ खिट्पामेव विद्ध-त्याइ भवति । जावतिय तावतिय पि ण ते वेदण वेदेमाणा महानिज्जरा, महापज्जवसाणा भवति ।

से जहानामए केइ पुरिसे सुनक तणहत्थय जायतेयसि पनिखवेज्जा, से नूण गोयमा ।

से मुक्के तणहत्थए जायतेयसि पिक्खत्ते समाणे खिप्पामेव मसमसाविज्जित ? हता मसमसाविज्जित ।

एवामेव गोयमा ! समणाण निग्गथाण अहावायराइ कम्माइ", • सिढिलीकयाइ, निट्ठियाइ कयाइ, विष्परिणामियाइ खिष्पामेव विद्धत्थाइ भवति । जावतिय तावितय पि ण ते वेदण वेदेमाणा महानिज्जरा, ॰ महापज्जवसाणा भवति । में जहानामए केइ पुरिसे तत्तिस अयकवल्लिस उदगविदु " • पिक्खवेज्जा, से नूण गोयमा ! से उदगविदु तत्तिस अयकवल्लिस पिक्खते समाणे खिष्पामेव विद्यममागच्छइ ? ॰

हता विद्यमगागच्छइ।

```
    में बर्स्य (क, य, म)।
    भेते (य, म)।
    ८ (४)।
    शिद्धिसम्बाद (म, म)।
    संब सम्बाद (य, म)।
    तक्ष्माम (य, म, य, य, म, म)।
```

७ स॰ पा०-गाढीकयाइ जाव नो।

न. °सासाइ (अ, स) ।

६ में बत्ये (अ, क, ता, व, म, स)।

१०. कडाई (अ, क, ता, ब, म, स)।

११ म॰ पा॰--वम्माइ जाव महा॰।

१२. स॰ पा॰—उदगविदु जाव हता।

एवामेय गायमा । समणायं निमायाताः "श्रह्यवायसाई ग्रम्माङ, निहिसी त्याः , निहिसाङ त्याः , विष्यिष्यामियाः विष्यामेयः विद्वत्याः अवति । जायतिय नायतिय पि ज ते वद्या विदेशाणाः महानिष्यसा, भहाष्यत्त्रवसाणाः अवति । ने नेषाद्वेष त्रे महावेदणे ने महानिष्यसः "त्रे महानिष्याः ने महावेदणे, महावेदणन्य व स्राप्या स्थानम् य ने नेष्यु वे पनत्य विकासण्य ॥

#### वारण-पद

- किनिबिट ण भने <sup>1</sup> हरणे परणने <sup>2</sup>
   गाममा <sup>1</sup> चडिकिट हरणे पराने ज नहा- मणकरणे, प्रदेशरण, हायपरथे परमकरणे ।।
- ६ नेरट्याल भने ! यनिधिर करणे पश्चन ? नोबमा ! चर्जाबरे पश्चन, त जरा मगकरते, बदरपत्रे, सदरपत्रे, सम्मक्त्य ॥
- एव प्रनिश्चित्रण गर्भेन चर्चाब्येट हरणे प्रत्यने ।
   प्रमिद्यान दुविते । हाय हरणे प्र, हस्म हरणे य ।
   विनिश्चित्रण निविते । यद हर्गेन हाय हरणे, हस्म हरणे ।
- नेरायाण नत्र कि ग्रंग्यमो भ्रमाय देशन वेदोन र प्रमान्नी प्रमान वेदा वेदोंन रे गीपमा ! नरायाण ग्रंगायो प्रमान देश वेदोन, नी प्रगणका ध्याप वेदा वेदीन ॥
  - ६ में स्पर्धा है नोयमा है नरावाण रही-यह गरा प्रणाने हे तह । वणहाने वर्णने प्रारम्बत रम्मान्य । ३ रण्य बड़ा हैण बनुन्य हरनेष्ट्र नेरावा रसामा प्रनाय रहा रहीत, ना प्रस्मया । न रणहा ॥
- १० चनुरत्यास ११४ सन्दर्भ १ चनन्द्रवा १ वास्त्रा १ हरत्वो, ता चनरद्रमा ॥
- १६ म स्पर्नेत र सामसार्थ अनुस्तासम्बद्धाः चार्यन्तरं रस्य राणान्, १ उत्तर स्पर्करं न्यानस्य राजस्या चम्मरेगर्गः इन्यानस्य सुनार नागाल् अनुसन् चुनास्य राज्यां साह राज्य नागित्सं प्रतास्थाः
- 🕫 एक बाब' महिन्युमारा छ

## ग्रप्पकम्मादीणं पोग्गलभेदादि-पदं

- २२ से नूण भते । अप्पकम्मस्स, अप्पिकिरियस्स, अप्पासवस्स, अप्पवेदणस्स सन्वश्रो पोगगला भिज्जित, सन्वश्रो पोगगला छिज्जित, सन्वश्रो पोगगला विद्धसित, सन्वश्रो पोगगला परिविद्धसित, सया सिमय पोगगला भिज्जित, सया सिमय पोगगला छिज्जित, सया सिमय पोगगला विद्धंस्सित, सया सिमय पोगगला परिविद्धस्सित, सया सिमय च ण तस्स आया सुक्त्वत्ताएं सुवण्णत्ताए सुगधन्ताए सुरसत्ताए सुफासत्ताए इहुताए कतत्ताए पियत्ताए सुभत्ताए मण्ण्यताए मणामत्ताए इच्छियत्ताए अणभिज्भियताए उड्ढत्ताए—नो अहत्ताए , सुहत्ताए —नो दुक्खत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमित ।।
  - २३. से केण्डुेण ? गोयमा । से जहानामए वत्थस्स जिल्लयस्स वा, पिकयस्स वा, मइल्लियस्स वा, रइल्लियस्स वा आणुपुट्यीए परिकम्मिज्जमाणस्स सुद्धेण वारिणा घोव्वेमाणस्स सव्वग्रो पोग्गला भिज्जित जाव परिणमित । से तेणद्रेण ।।

#### कम्मोवचय-पदं

- २४ वत्यस्स ण भते । पोग्गलोवचए कि पयोगसा ? वीससा ? गोयमा । पयोगसा वि, वीससा वि ॥
- २५ जहा ण भते । वत्थस्स ण पोग्गलोवचए पयोगसा वि, वीससा वि, तहा ण 'जीवाण कम्मोवचए' कि पयोगसा ? वीससा ? गोयमा । पयोगसा . नो वीससा ।।
- २६ से केणद्रेण ? गोयमा । जीवाण तिविहे पयोगे पण्णत्ते, त जहा—मणप्पयोगे, वदण्योगे, कायप्पयोगे । इन्चेएण तिविहेण पयोगेण जीवाण कम्मोवचए पयोगसा, नो वीससा । एव सद्येस पिचिदियाण तिविहे पयोगे भाणियव्वे । पुउचीकाउयाण एगविहेण पयोगेण, एव जाव' वणस्सद्काइयाण । विमितिदियाण दुविहे पयोगे पण्णत्ते, त जहा—वद्यपयोगे, कायपयोगे य ।

१. स॰ पा॰-पमन्य नेपन्त जान मुह्ताए ।

२. सीमनावस्य (व. म. म) ।

हे. भान्त (स. स. व. म)।

द. अब द्वान्त्र ।

५ भते ! जीवस्त पुग्गलोवचए (व) ।

६- पञ्जोगमा (स) ।

७. म० ११४३७।

<sup>5.</sup> वय° (क, ब, म, म)।

इन्वेग्त इतिहेन प्रतियेन कम्मीयनम् प्रयोगमा, मी बीममा। से वेनहेन'
गायमा म्य प्रवास-जीपान कम्मीयनम् प्रयोगमा ने वीममा। जन जन्म जीपरामी नाम बेमानियाण'॥

#### श्रमोजचयस्त सादि-अनादित-पद

२० व्यवस्म "(भने ! पाणकंषवत् विभादोत् मपद्भवनित् ! सादीत् प्रपत्रवन सित् ! प्रणादीत् सपत्रवनित् ! प्रणादीत् प्रपत्रवर्शनत् ! गीयमा ! प्रवस्म प्रपानकोषयत् सादीत् सपद्भवनित्, नी सादीत् अपद्भवन-सित्, नी प्रणादीत् सपद्भवनित्, नी प्रणादीत् प्रपत्रवर्शनत् ॥

व्याप्त स्वरं स्वयम् पीमानावनम् सादीम् सप्यवसीनम्, नी नादीम् प्राप्त सिमम्, नी प्राप्तिम् प्राप्त सिमम्, नी प्रमादीम्, नी प्रमादीम्, नी प्रमादीम्, नी प्रमादीम्, निम्न सिम्मिन् स्वरं सिम्मिन् सिम्मिन सिम्मिन् सिम्

२६ म रेणद्वेण है नाममा । इस्योबद्धियपयस्ये मन्सी राम्यु सारीम् स्वान्त स्थित्। भ रक्षिद्धवस्य रास्सी राम्यु स्वारीम् स्वान्त्र स्थित्। स्वयंतिद्धवस्य रास्यः। च रम्यु रामारीम् स्वरंजितासम् । स्वीर्यस्य ॥

#### भीवाच कारि-वनारिस-पर

## कम्मपगडी बंध विवेयण-पवं

- ३३ कित ण भते । कम्मप्पगडीओ पण्णताम्रो ?
  गोयमा । श्रृष्टु कम्मप्पगडीम्रो पण्णत्ताओ, त जहा—१. नाणावरणिज्ज २
  दिरसणावरणिज्ज' ●३. वेदणिज्जं ४. मोहणिज्ज ५. म्राउग ६. नाम ७. गोय°
  ८. सतराइय ।।
- नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स केवतिय काल वधद्विती पण्णता ? गोयमा। जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साइ अवाहा, अवाहूणिया कम्मद्विती-कम्मिनसेओ। \*विरसणावरणिज्ज जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडा-कोडीग्रो, तिष्णि य वाससहस्साइ ग्रवाहा, स्रवाहूणिया कम्मद्विती-कम्म-निसेग्रो॰। वेदणिज्ज जहण्णेण दो समया, उक्कोसेण' •तीस सागरोवमकोडाकोडीग्रो, तिण्णि य वाससहस्साइ अवाहा, अवाहूणिया कम्मद्विती-कम्मनिसेग्रो । मोहण्जि जहण्णेण अतोमुहुत्त, उनकोसेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ, सत्त य वाससहस्साणि अवाहा, अवाहूणिया कम्मद्विती - कम्मनिसेओ। भाउग जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाणि पुव्वकोडिति भागमव्महियाणि, कम्महिती-कम्मनिसेओ । नाम-गोयाण जहण्णेण अहु मुहुत्ता, उक्कोसेण वीस सागरोवमकोडाकोडीओ दोण्णि य वाससहस्साणि श्रवाहा, श्रवाहूणिया कम्मद्विती--कम्मनिसेश्रो। ग्रतराइय' •जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडाकोडीम्रो, СС\_\_\_\_\_ तिष्णि य वाससहस्साइ अवाहा, अवाहूणिया कम्मद्विती--कम्मिनिसेग्रो॰ ॥
  - ३५ नाणावरणिज्ज' ण भते । कम्म किं इत्थी वधइ ? पुरिसो वधइ ? नपुसम्रो वधइ ? गोयमा । इत्थी वि वधइ, पुरिसो वि वधइ, नपुसम्रो वि वधइ । नोइत्थी नोपुरिसो नोनपुसम्रो सिय वधइ सिय नो वधइ । एव आउगवज्जाम्रो सत्त कम्मप्पगडीओ ।।
  - ३६ याउग णं भते । कम्म कि इत्थी वधइ ? पुरिसो वधइ ? नपुसग्रो बंधई ? 'नोइन्थी नोपुरिसो नोनपुसथो वधइ ?'

दसमाण (व); मण्याण—दरिसमावरिम-न्य त्रात प्रतस्य ।

२ मञ्चाक-स्व दरिसमानसम्बद्धाः वि ।

३ मण्याम-अहा नामावर्गस्त ।

४. स॰ पा॰--जहा नागावरिग्जि ।

५ नाणावरिएज्जे (म्र, स)।

६ पुच्छा (अ, क, ता, ब, म, स)।

- गोयमा ! इत्यो निय चपड, निय नी पपड ।' श्रुरिनो निय वपड, निय नी पपड । नपुनधा निय चघड, निय नी पपड । शनाडची नीपुरिनी नोनपुनधो न चपड ॥
- नाणा प्रतियत ण भते ! तस्म कि सत्तण वपद १ प्रस्ततम् पपद १ सत्तपा-सत्तम् वपद १ तोस्ततम् तोष्यतम् तोस्तरपासः ए वपद १ गोपमा ! सत्तम् तिय वपद, सिय मो पपद । प्रस्ततम् वपद, सत्त्वास्ततम् पि वपद । गोनतम् ताप्रस्ततम् ता सत्रपासतम् त पपद । एत प्राप्ततम् वपदि । योपमे अद्भिता तिभित्त नपत्राम, उत्तरिस्त त पपद ॥
- ३= नागा (रिलिंग ज अते ! तस्म कि सम्मदिद्वी वध्य ? निक्वदिद्वी वध्य ? सम्माभिक्वदिद्वी वध्य ? गोयमा ! सम्मदिद्वी निव वध्य, निय नो प्रथय । मिन्छिदिद्वी वध्य, सम्माभिक्वदिद्वी वध्य । सिर्वादिद्वी व्यय । स्व प्राव्यवस्तामी निन वि । प्राप्ति रिद्विता दो अवशाय, सम्माभिक्वदिद्वी न प्रथय ॥
- इह नामातर्शनगत मंत्र हम्म कि मध्यो उपद १ प्रमण्यो वपद १ तोनाची नाग्रमणी वपद १ गोवमा ! मध्येश निय अवद, निय नी अपद । जनगते वपद । नीनाची नायमधी न वपद ।
  - म्ब पैद्योग्रह्मार्थके सम्मे उत्सम्पन्धीया । विद्यापक्षीतुः साद्या वर्षात्, एकाराविभयणाम् स्थापन तितृत्वा सामव शाप, एकार्यक्षात् स्थापन
- देव सामाप्रतीय विकास भित्रे किया किया मिया स्थापित प्राप्त के स्वर्गीय स्थाप के स

3 7 27 7 3

४२. नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि पज्जत्तए वधइ ? अपज्जत्तए वधइ ? नोपज्जत्तए नोग्रपज्जत्तए वधइ?

गोयमा । पज्जत्तए भयणाए, ग्रपज्जत्तए वधइ। नोपज्जत्तए नोग्रपज्जत्तए न वधइ।

एव ग्राउगवज्जामो सत्त वि । ग्राजग हेद्विल्ला दो भयणाए, उवरिल्ले न वधइ॥

नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि भासए वधइ ? ग्रमासए वधइ ? गोयमा । दो वि भयणाए।

एव वेदणिज्जवज्जाओ सत्त वि । वेदणिज्ज भासए वधइ, ग्रभासए भयणाए ॥

- नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि परित्ते वधइ ? अपरित्ते वधइ ? नोपरिते नोग्रपरित्ते वधइ ? गोयमा । परित्ते भयणाए, ग्रपरित्ते वधइ। नोपरिते नोग्रपरित्ते न वधइ। एव म्राउगवज्जाम्रो सत्त कम्मप्पगडीम्रो । म्राउय'परिते वि, ग्रपरित्ते वि भयणाए, नोपरित्ते नोग्रपरित्ते न वधइ ॥
  - नाणावरणिज्ज ण भते ! कम्म कि आभिणिवोहियनाणी वधइ? सुयनाणी वधइ ? ग्रोहिनाणी वधइ ? मणपज्जवनाणी वधइ ? केवलनाणी वधइ ? गोयमा ! हेडिल्ला चत्तारि भयणाए । केवलनाणी न वंधइ । एव वेदणिज्जवज्जाम्रो सत्त वि । वेदणिज्ज हेद्विल्ला चत्तारि बधित, केवल-
    - नाणावरणिज्ज ण भते ! कम्म कि मङ्ग्रण्णाणी वधइ ? सुयग्रण्णाणी वधइ ? विभगनाणी वघइ ?

गोयमा । ग्राउगवज्जात्रो सत्तवि वधति, ग्राउग भयणाए ॥

४७. नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि मणजोगी वधइ ? वइजोगी वधइ ? कायजोगी वधइ ? अजोगी वधइ ? गोयमा । हेद्विल्ला तिष्णि भयणाए, अजोगी न वधइ ।

एव बेदिणज्जवज्जामो सत्त वि । वेदिणज्जे हेद्विल्ला वधित, अजीगी न वधइ॥ नाणावरिणज्ञ ण भने । कम्म कि सागारोवउत्ते वधइ? अणागारोवउते वधर ?

गीयमा । अट्टम् वि भयणाए ॥

नाणावरिण्य ण भने ! कम्म कि ग्राहारए वधइ ? ग्रणाहारए वधइ ? 52 गांबमा ! दो वि भवणाए । एव वेदाणिज्ञाउगपज्ञाण छण्हं । वेदणिज्जं आहारए वधइ, ग्रणाहारए भय पाए । ग्राउए आहारए भयणाए, ग्रणाहारए न वघइ ॥

<sup>1. 477 (4, 4, 4) 1</sup> 

३ मागारोवयुत्ते (थ, स)।

<sup>4, 44 (4, 4) 1</sup> 

- ४०. नागावरणियन य भने ! कस्म कि मुद्रुमे चपड ? चारते चंपर ? नामुद्रुमे नावादते चपड ? गोवमा ! मुद्रुमे पंपड, चारते भवणाए । नोमुद्रुमे नोवादते न चपड । ए र आउम रज्जावा मन वि । आउम मुद्रुमे चारते भवणाए । नोमुद्रुमे नोबादते न पपड ॥
- ४१. नागापरिणस्त च भते । हस्म कि चरिमे बपट र सन्तिमे वपट र गापमा ! बद मिभयगाए ॥

## वेदगावेदगाण भीवाण अप्याबहुवस-पर्द

- ५२. एएमि प्रभित्ते विभाग इन्मेरिकाण पुरिसेरकाण, सप्तापित सर्वेरमाण य कवर क्षार्थित्यो क्षिप्राचा विक्रित प्रशिव प्रशिव के विक्रित प्रभित्ते प्रशिव प्रशिव के विक्रित प्रशिव प्रिय प्रशिव प्रविच प्रशिव प्रशिव प्रशिव प्रशिव प्रशिव प्रविच प्रविच प्रविच प्रशिव प्रविच प्रशिव प्रविच प्रिय प्रविच प्र
- 43 भेग भने ! सेव भर ! नि' ॥

## चउत्था उद्देसी

#### कालादेमणं मग्देन-ध्रपदेत-पर

- र अंगा ना १ सास्तित गिनवरेने १ पारेने १ क्षेत्रक १ विष्टना सर्वतन स
- प्र नेरहण ६ जो १ सामाधीण शिक्षांकी है व्यक्ति है। भाषामा विकास में स्थिति व्यक्ति स्थापित
- 36 建剂等链接线
- अंबर प्राप्त कर्षा का प्रवर्तेल्य के अवस्था के स्वयं देखा के स्वयं देखा के किया है।

प्रः. नेरइया ण भंते ! कालादेसेण किं सपदेसा ? अपदेसा ? गोयमा ! १. सब्वे वि ताव होज्जा सपदेसा २ अहवा सपदेसा य अपदेसे य ३. अहवा सपदेसा य अपदेसा य ॥

पूर एव जाव' थणियकुमारा।।

६० पुढिविकाइया ण भते । कि सपदेसा ? अपदेसा ? गोयमा । सपदेसा वि, अपदेसा वि ॥

६१ एव जावे वणप्फइकाइया ।।

६२. सेसा जहां नेरइया तहा जाव सिद्धा ॥

६३ ग्राहारगाण जीविगिदियवज्जो तियभगो। ग्रणाहारगाण जीवेगिदियवज्जा छन्भगा एव भाणियन्वा—१ सपदेसा वा २. ग्रपदेसा वा ३. ग्रहवा सपदेसे य ग्रपदेसे य श्रहवा सपदेसे य ग्रपदेसा य ५ ग्रहवा सपदेसे य ६ ग्रहवा सपदेसा य ग्रपदेसा य। सिद्धेहि तियभगो।

भवसिद्धिया, अभवसिद्धिया जहां अहिया। नोभवसिद्धिय-नोअभवसिद्धिय-

जीव-सिद्धेहि तियभंगो।

सण्णीहि जीवादिस्रो तियभगो । असण्णीहि एगिदियवज्जो तियभगो । नेरइयदेव-मणुएहि छव्भगो । नोसण्णि-नोस्रसिण्णि-जीव-मणुय-सिद्धेहि तियभगो ।

सलेसा जहा ओहिया। कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा जहा म्राहारमी, नवर—जस्स म्रत्य एयाओ। तेउलेस्साए जीवादिम्रो तियभगो, नवर—पुढविनकाइएसु, म्राउवणप्फतीसु छ०भगा। पम्हलेस्स-सुक्कलेस्साए जीवादिम्रो

तियभगो । अलेसेहि जीव-सिद्धेहि तियभगो । मणुएसु छन्भगा ।

सम्मिहिहीहि जीवादियो तियभगो। विगलिदिएसु छन्भगा। मिन्छिदिहीहि एगिदियवज्जो तियभगो। सम्मामिन्छिदिहीहि छन्भगा। सजएहि जीवादियो तियभगो। यस्सजएहि एगिदियवज्जो तियभगो। सजयासजएहि तियभगो निवादियो । नोसजय-नोयसजय-नोसजयासजय-जीव-सिद्धेहि तियभगो।

सक्ताईहि जीवादियो तियभगो । एगिदिएसु अभगक । कोहकसाईहि जीवे-गिदियवज्जो नियभगो । देवेहि छन्भगा । माणकसाई-मायाकसाईहि जीवेगि-

य इत्येवक्ष्प एक एव भगकः, बहुना विग्रहगत्यापन्नाना सन्नदेशानामप्रदेशाना च लामात् (वृ)।

१ पुन्यव २१

२. पुरु पर २ ।

३. सम्मादः (४)।

e. 40 TILL, 451

<sup>4 70</sup> To 7 1

<sup>्</sup>रोधार प्रेन्धियारे यसामा व प्राम्स

७ म० ६।१४, ५७।

म. जसबएहि (क, म)।

६ मतनारीहि (ना)।

दियाच्यो नियमनो । नेर्डय-देवेटि एष्मना । नोभन्माइटि जीवेनिद्यहर्मा नियमनो । नेर्डण्नु छत्रमा प्रक्ताई-जीव-मण्णुटि, निर्देहि नियमनो । प्रोटियनाण, प्रामिणिबोटियनाचे, नुयनाचे बीवादिष्ठो नियमनो । विश्वनिद्धण्डि छन्मेना । सोहिनाण 'मणपञ्चाताचे केवलनाच ' जीवादिष्ठो नियमनो । प्राह्मि प्रचाण, महप्रणाण, नुर्यप्रमाणे, एगिडियप्रजी नियमनो । विभयनाने जीवादिश्रो नियमनो ।

सत्रीमा' उत्त घोटियो, समत्रोगी, यहत्रोगी, यहवोगी जीवादियो निवसमा, नगर—सापनीमा एगिदिया, नेमु घसमव'। प्रवीगी जत्र घोटमा । सामारी हहत्त-धामारा गहर्माट जीविगिश्यवस्त्रो विषसमा । संबद्धा जहा सक्षमाई । इन्विग्देश-पुरिस्थ हत्त्र स्मावेद्देगेनु जीवादियों नियसमो, नवर—सम्मग्वेद एगिशिनु घसन्य । यहस्मा वहा घहनाई । समरोग जहा माटियों । प्रारोजिय-गहिन्यनगरा जोविगिश्यकों

निवनमे । प्राहारमधरीर भीतन्मपूरम् छन्ना, भेवन-रम्मगाइ' अहा प्राह्य । यसरीरीट बीवनीस्प्रेट् विरमना ।

प्राजीस्वज्ञत्ताम्, सर्थस्यज्ञतीमः, इत्यित्रज्ञतीम्, प्राठ्यात्त्वव्यतीम् अधिद्वत्रको निवनमः, भना-महास्वतीम् इत्य स्थाः । प्राह्मस्य द्वत-नीम् ज्ञाः प्रयाह्मस्याः, सरीरन्थयन्त्रतीमः, इत्यि प्रयावनीमः, धानासद्य-प्रयाकतीम् अधिद्वद्यको विवनमः, निर्देशन्द्रस्यपूर्णः, ज्ञानमः, भाषान्त्रत्वययक्ततीमः अधिद्याः ।

## समहरतो गाहा

न्यदम्भयस्मप्रयान्तेष्यः तेना विद्वन्तवस्त्याम् । नाम सनुरक्षेत्रः ३२ व सर्गरन्थवन्ते ॥५॥

## पश्चाम्बाल्यदि पर

६४ - र्राता प्रमार । कि कन्यस्थानी ते स्थान्य स्थापाति कन्यस्थाणके कर्यस्थानी ते सारम्य १ - तथा प्रन्तिस्थानी है, स्थान्यस्थाणी थि, क्षत्र्यस्थाणकः विकास ६५. सन्वजीवाण एव पुच्छा। गोयमा! नेरइया अपच्चवखाणी जाव' चउरिदिया [सेसा दो पिडसेहेयव्वा']। पिचिदियितिरिक्खजोणिया नो पच्चवखाणी, अपच्चवखाणी वि, पच्चवखाणा-पच्चवखाणी वि। मणूसा तिण्णि वि। सेसा जहा नेरइया।।

६६. जीवा ण भते । कि पच्चवखाण जाणित ? ग्रपच्चवखाण जाणित ? पच्च-वखाणापच्चवखाण जाणित ? गोयमा । जे पचिदिया ते तिण्णि वि जाणित, ग्रवसेसा 'पच्चवखाण न जाणित'', ग्रपच्चवखाण न जाणित, पच्चवखाणापच्चवखाण न जाणित ।।

६७. जीवा ण भते । कि पच्चवखाण कुट्वित ? ग्रपच्चवखाण कुट्वित ? पच्च-क्खाणापच्चक्खाण कुट्वित ? जहां ग्रोहिग्रो तहा कुट्वणा ॥

६८. जीवा ण भते । कि पच्चवखाणिनव्वित्तयाउया ? ग्रपच्चवखाणिनव्वित्तया-उया ? पच्चवखाणापच्चवखाणिनव्वित्तयाउया ? गोयमा ! जीवा य, वेमाणिया य पच्चवखाणिनव्वित्तयाउया, तिण्णि वि । ग्रवसेसा ग्रपच्चवखाणिनव्वित्तयाउया ।

## संगहणी-गाहा

१. पच्चवलाण २ जाणइ, ३ कुव्वइ तिण्णेव ४ आउनिव्वत्ती । सपएसुद्देसम्मि य, एमेए दडगा चउरो ॥१॥ ६६ सेव भते <sup>1</sup> सेव भते <sup>1</sup> तिर्ग ॥

# पंचमो उद्देसो

#### तमुक्काय-पद

उ०. किमिय भते ! तमुनकाए ति पव्युच्चिति ? कि पुढवी तमुक्काए ति पत्र्यच्चिति ? यत्र्यच्चिति ? योधमा । नो पुद्वि तमुक्काए ति पव्युच्चिति , ग्राऊ तमुक्काए ति पव्युच्चिति ।।

१. पूज पण २ १

४ म० शपर ।

र जनी राज्यस्मीनपन्ने भागाम प्रतीपते ।

४- पुरवि (ग्र. क, ता, स)।

६ भागानाम गर्ना (म.स) ।

६ जाउ (ज, क, ब, म, स) ।

- ने तियद्वेश रे गोयमा ! पुर्धावकाए य ख्रानेनदण मुने देन पहानेद्व, मन्त्रेगदण्!
   देस मो प्रतानेद्व । मे नेपद्य ॥
- ७२- तमुक्ताए' प भते ! तर्ति नमुद्वाए १ किंद्र मिनिद्वाए' १ पायमा ! यह्ये प्रत्य विद्यान निर्मान निर्मान के देव-ममुद्दे की देवदना, जग्यवस्त विप्तान की देवदायों के प्राप्त के स्वाद्ध्य समुद्दे वा विद्यान निर्माण के प्राप्त के स्वाद्ध्य समुद्दे वा वा विद्यान निर्माण के की प्राप्त के स्वाद के प्राप्त के स्वाद के प्राप्त के स्वाद के प्राप्त के स्वाद क
- तम्बद्धारण्याभते । सिनाटण्यास्य । गरिवसा । अते मत्त्राम्यसम्बद्धार्थः अस्ति वृत्तवृत्यास्य प्रमाने ॥
- अर्थः नम्बराण ग नने १ वेबीचय विस्तानेता, केबीचय परिवादिता प्रणाने १ नियम १ विद्यादा प्रति । जनने, न जहां—स्वेद्ध्य प्रति विद्यादा प्रवादा नाम गाँउ । न
- अस्ति स्वास्तार प्रभाव के दिन्द्व सर्वायण निर्माण कर्याय के स्वास्त्र कर्याय कर्य कर्याय कर्य कर्याय कर्य कर्याय कर्य कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय क्षित्र कर्याय क्षित्र कर्याय क्षित्र कर्याय क्षित्र कर्याय क्षित्र कर्याय क्षित्र कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय क्षित्र कर्याय कर्याय कर्याय क्षित्र कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय क्षित्र कर्याय कर्या कर्याय कराय कर्याय कर कर्याय कर कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय कर्याय क

एकाह वा, दुयाह वा, तियाह वा, उनकोसेण छम्मासे वीईवएज्जा, अत्थेगितय तमुक्काय वीईवएज्जा अत्थेगितय तमुक्काय नो वीईवएज्जा। एमहालए ण गोयमा । तमुक्काए पण्णत्ते ।।

७६. ग्रित्थ ण भते ! तमुक्काए गेहा इ वा ? गेहावणा इ वा ? णो तिणद्रे समद्रे ॥

७७. ग्रितथ ण भते । तमुक्काए गामा इ वा ? जाव सिण्पवेसा इ वा ? णो तिणद्वे समद्वे ॥

७८ ग्रित्थ ण भते । तमुक्काए ग्रोराला वलाहया ससेयति ? सम्मुच्छति ? वास वासति ? हता ग्रित्थ ।।

७६. त भते ! कि देवो पकरेति ? असुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? गोयमा ! देवो वि पकरेति, असुरो वि पकरेति, नागो वि पकरेति ॥

दः अत्थि ण भते ! तमुक्काए वादरे थिणयसहे ? वादरे विज्जुयारे ? हता अत्थि ॥

दश्त भते । कि देवो पकरेति ? असुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? तिण्णि वि पकरेति ।।

द२ अत्थि ण भते । तमुक्काए वादरे पुढिवकाए ? वादरे अगणिकाए ? णो तिणट्टे समद्वे, नण्णत्थ विग्गहगतिसमावन्नएण ॥

द३ ग्रित्थ ण भते । तमुक्काए चंदिम-सूरिय-गहगण-नक्खत्त-ताराख्वा? णो तिणद्वे समद्वे, पलियस्सग्रो पूण ग्रित्थ ॥

क्यः ग्रित्य ण भते । तमुक्काए चदाभा ति वा ? सूराभा ति वा ? णो तिणहे समद्वे, 'कादुसणिया पुण' सा ।।

द्र तमुक्ताएँ ण भते ! केरिसए वण्णएण पण्णत्ते ? गोयमा ! काने कालोभामे गभोरे' लोमहरिसजणणे भोमे उत्तासणए परमिकण्हें वण्णेण पण्णत्ते । देवे वि ण ग्रत्थेगतिए जे ण तप्पढमयाए पासित्ता ण प्रभाएज्ञा', ग्रहेण ग्रभिसमागच्छेज्जा तग्रो पच्छा' सीह-सीह तुरिय-तुरिय सिप्पामेव वीतीवएज्ञा ।।

६६. तमुनकायस्म ण भते ? कति नामघेज्जा पण्णत्ता ?

१ भ= १।४६। ५ गभीर (अ, क, ता, ब, स, बृ)।

२ नाओं (११, म)। ३ दिस्ताम (४), फिल्म कि अपने को

के कि (ताए (अ), किल्युए (क, ना, व, म) है ए. एनत् पद बृत्ती नास्ति ब्यास्यातम् । इ. काक्निया पुरा (ना) ।

गायमा ! वेरम नामघेठता पश्चना, त जहा - उमे इ जा, तमुक्ताए इजा, स्राप्तारे इत्या महत्त्रारे इता, त्यापकारे इता, त्योगतमिने इजा, देववरारे इजा, देवतमिन इजा, देवरमी इत्या, देववृही इजा, दक्तिको इजा, देवपदिन्तीन इजा, सर्गोदण इजा समुद्देश

 अस्तराण्य भनः । वि युर्धायित्यामे ? साउपरियामे ? जीवपरियामे ? योग्यसपरियाम ? गोयसर ! नो युर्धायपरियामे, झाज्यरियामे कि, भोवपरियामे कि, योग्ययपः

विकास कि ॥

## वाष्ट्राइ-पदं

- =६. ४३ च भते <sup>†</sup> राज्यातीचा प्रयत्ताली <sup>ह</sup> गायमा <sup>†</sup> सद्भुगत्रहरातीसा रागनास्यो ॥
- रक्ष सिंद जा नहीं एयाची सह राज्य किसी पण्यताखी है एकमा है जिल्हा नगरमान्त्रमात राज राज्याण, जिल्हा वस राण गर्म दिन्द विस्थापत रहे , ए राज प्रस्तारण समन्त्रमान्त आणाव्याचा सह राज्यान नीका कण्यताखी, र कण-- हुर्ग को जो के संख्या पा दा, दर्गणा पा दा, जनर राजे, र पूर्व समन्त्रमा के असाव राज्यान कार्या कर संख्या दा राज्याचा क्ष्मां से प्रस्तान स्थापत कर साम कर राज्या पुरा क्षमान दा र कर राज्या कर सामने कर सुना है हुई, जनर कर साम कर रहा कर स्थापत कर स्थापत

### लोगंतियदेव-पदं

१०६ एएसि ण अट्ठण्ह कण्हराईण अट्ठसु ग्रोवासतरेसु ग्रट्ठ लोगतिगविमाणा पण्णत्ता, तं जहा—१ ग्रच्ची २. अच्चिमाली ३. वइरोयणे ४ पभकरे' ५. चदाभे ६ सूराभे ७ सुक्काभे' = सुपइट्ठाभे, 'मज्भे रिट्ठाभे''।।

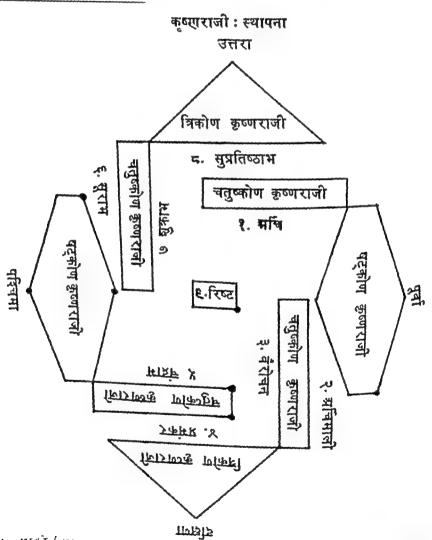

- र्, सम्बद्ध (ना) ।
- २ मुहाने (११)।
- ३ ६६ अवस्थान्त्रसीतु न्यानु प्रसिधमू-

तिषु विमानेषु वाच्येषु यत् कृष्णरात्रीतः मध्यमभागवति रिष्ट विमान नवम उन्ते निक्रमानप्रस्तानाद् अन्तेषम् (यु) ।

- १०७ पितृ मं भने ! श्रन्ति-विमाने पणाते ? गोयमा ! उत्तर-पुरस्विमे ष ॥
- १०=- करि प भते ! अस्तिमानी विमाये प्रधाने ? गोयमा ! पुरन्तिम प । एव परिवादीए नेपध्य जाय—
- १०८ किंद्र भागे ! निर्दे विमाने प्रश्यने ? गोयमा ! बहुमञ्ज्येनभाग् ॥
- ११०. एएस प ग्रहुम् नागतियीतमात्रेम् अद्विता त्रीगतिया देवा परिवर्गति, त अहा—

## गंगहणी-नाहा

- मारस्ययभादःचा, प्रध्यं यस्या य गुलोया व । मुनिया प्रध्यानातु, प्रश्यिच्या चेत्र स्ट्रिय ॥१॥
- १११ कीर्ण भने ! सारम्या देवा परिवयति ? गोवमा ! धिल्लम्यि विमाणे परिवयति ॥
- ११६ कठि या भने १ स्राह्मभा देवा परिचमति ? गोपमा ! सम्बिमातिसम् विमाय । एवं नेयाव जटापुपुरवेए जाव—
- ११६ ग्रीत्य भन १ रिद्धा द्या परित्यक्ति ? गोपमा १ रिद्धाम विमाण ॥
- ११४ मारस्याबार्यामा नद्र। साथ १४त स्वर्गाति देशा प्रस्ता प्रत्ना है सोपमा है सन्द्रास स्वर्गाय परिश्वार्थ प्रस्ती । प्राती कारण स्वर्भा स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गाय प्रश्वास प्रश्वास । स्वर्ण कोनपण स्वर्भाय के देशा सन्दर्भ प्रस्ति प्रश्वास प्रस्ति।

#### मंगहची याहा

एएणं मुहुत्तपमाणेण तीसमुहुत्ता अहोरतो, पण्णरस अहोरता पत्रखो, दो पत्रखा मासो, दो मासा उडू', तिण्णि उडू अयणे, दो अयणा संवच्छरे, 'पंच सव-च्छराइ'' जुगे, वीस जुगाइ वाससय, दस वाससयाइ वाससहस्स, सय वाससहस्साण वाससयसहस्स, चउरासीइ वाससयसहस्साणि से एगे पुन्वगे, चउरासीइ पुन्वगा सयसहस्साइ से एगे पुन्वे, एवं तुडियगे, तुडिए, अडडगे, अडडे, अववगे, अववे',हहूयगे', हहूए, उप्पलगे, उप्पले, पउमगे, पउमे, निलणे, जिल्लो, अत्थिनउरगे, अत्थिनउरे',अउयगे, अउए', 'नउयंगे, नउए, पउयगे, पउए' चूलियगे, चूलिया, सीसपहेलियगे, सीसपहेलिया। एताव ताव गणिए, एताव ताव गणियस्स विसए, तेण पर ओविमए'।।

## ओविमय-काल-पर्व

१३३ से कि त ग्रोविमए ? ग्रोविमए दुविहे पण्णत्ते, त जहा—पिलओवमे य, सागरोवमे य ॥ १३४ 'से कि त पिलग्रोवमे ? से कि त सागरोवमे ?'"

#### गाहा--

सत्येण सुतिविषेण वि, छेत् भेत् व" ज किर न सक्ता।
त परमाणु सिद्धा, वदित आदि पमाणाण ॥१॥
प्रणताण परमाणुपोग्गलाण समुदय-समिति-समागमेण सा एगा उस्सण्हसिष्हिया
इ वा, सण्हसिष्हिया इ वा, उड्ढरेणू" इ वा, तसरेणू इ वा, रहरेणू
इ वा, वालग्गे" इ वा, लिवला इ वा, जूया इ वा, जवमज्भे इ वा, अगुले इ वा।
प्रद्व उस्सण्हसिष्ह्यायो सा एगा सण्हसिष्ह्या, अहु सण्हसिष्ह्यायो सा एगा
उड्डरेणू, यहु उड्डरेणूयो सा एगा तसरेणू, यहु तसरेणूयो सा एगा रहरेणू,
प्रद्व रहरेणूयो से एगे देवकुरु-उत्तरकुरुगाण मणुस्साण बालग्गे, 'एवं हरिवासरम्मग-हमवय-एरन्वयाण, पुव्वविदेहाण मणुस्साण श्रद्व वालग्गा सा एगा

```
१ उद् (ना, य)।

२. य (ग, य)।

३. प्रथम क्लान्य (य)।

३. प्रथम क्लान्य (य)।

६. प्रथम क्लान्य (य)।

१० में किंत पिल्डोवमें सागरीवमें २ (अ, स),

सं किंत पिल्डोवमें २ (क, ता)।

११ च (अ, क, य, म, स, यू)।

११ प्रथम क्लान्य (य)।

११ प्रथम क्लान्य (य)।
```

निष्ता", प्रहु निष्ताक्षी सा एगा जूबा, क्रिट्ट न्याक्षीने एगे व्यस्तरने, क्रिट्ट ज्यस्त्रमा ने एगे क्ष्मुंत ।

एएण अगुन्त्रमाणेय ए क्षमुत्राणि पारी, वारत अगुनाइ किन्दी, बाइकीय समुनाइ रहती, पर्यालीन अगुनाइ कुन्छी, एन्यानी समुनाणि के एने इंडे इक्षा, पण्ड का, न्यान वालिया इक्षा, क्षा है क्षा, मुग्ते इक्षा ।

एएग प्राप्त्रमाणेन के प्राप्त नाह्य, निर्माण गाड्योद नीक्षा ।

एएग जीवणत्माणाच के पत्री जीवण प्रायम-विक्तिले जीवण इक्ष्मुंत्रमाणाच्या ।

एएग जीवणत्माणाच के पत्री जीवण प्रायम-विक्तिले जीवण इक्ष्मुंत्रमा ।

कुन्तेन्य, निवाण, सिर्माण परिम्यण-विक्रमा, ना प्राप्तिक्षित्रमें क्षा वालियो नी क्ष्मुंत्रमा, नी पत्रिक्षा ।

ने प्रवान निर्माण प्राप्त प्राप्त के प्रवान क्ष्मुंत्रमा, नी प्राप्त क्ष्मुंत्रमा, नी प्राप्त क्ष्मुंत्रमाण क्ष्मुंत्रमा ।

निवास निवास क्ष्मुंत्रमाण क्षम्य क्ष्मुंत्रमाण क्ष्मु

### गाहा --

इ. एएस प्राचान, क्षेत्रकोरी होक्य स्थानुक्तिया । इ. सामरोक्यस्य ३, एक्क्स भवे परिमाण ॥ एएण सागरोवमपमाणेण चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीक्रो कालो मुसम-सुसमा १ तिष्णि सागरोवमकोडाकोडीग्रो कालो सुसमा २. दो' सागरोवमकोडा-कोडी ऋो कालो सुसम-दूसमा ३. एगा सागरोवमकोडाकोडी वायालीसाए वाससहस्सेहि ऊणिया कालो दूसम-सुसमा ४. एक्कवीस वाससहस्साइ कालो दूसमा ५ एक्कवीस वाससहस्साइ कालो दूसम-दूसमा ६ । पुणरिव उस्सिष्पणीए एक्कवीस वाससहस्साइ कालो दूसम-दूसमा १. एक्कवीस वाससहस्साइ कालो दूसमा' २. •एगा सागरोवमकोडाकोडी वायालीसाए वाससहरसेहि ऊणिया कालो दूसम-सुसमा ३ दो सागरोवमकोडाकोडीस्रो कालो सुसम-दूसमा ४. तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीस्रो कालो सुसमा १५० चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीक्रो कालो सुसम-सुसमा ६ । दस सागरोवमकोडाकोडीस्रो कालो स्रोसप्पिणी, दस सागरोवमकोडाकोडीस्रो कालो उस्सप्पिणी, वीस सागरोवमकोडाकोडीय्रो कालो ओसप्पिणी उस्स-ष्पिणी य ॥

## सुसम-सुसमाए भरहवास-पदं

जबुद्दीवे ण भते । दीवे इमीसे श्रोसप्पिणीए सुसम-सुसमाए समाए उत्तिमहु-पत्ताए', भरहस्स वासस्स केरिसए आगारभाव-पडोयारे' होत्था ? गोयमा । वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे होत्था, से जहानामए - म्रालिगपुनखरे ति वा, एव उत्तरकुरुवत्तव्वया नेयव्वा जाव तत्थ ण वहवे भारया मणुस्सा मणुस्सीओ य आसयति सयति चिट्ठति निसीयति तुयट्टति हसति रमित ल्लिति । तीसे णं समाए भारहे वासे तत्थ-तत्थ देसे-देसे तिह-तिह बहवे उद्दाला कोद्दाला जाव' कुस-विकुस-विसुद्धरुक्खमूला जाव' छव्विहा मणुस्सा अणुस-जिजत्था, त जहा-पम्हगधा, मियगधा, प्रममा, तेतली, सहा, सणिचारी।। १३६. सेव भते ! सेव भते ! त्ति ।।

<sup>?.</sup> zier (v) 1

२ दुनमा (ता, म) ।

<sup>ः</sup> सर्वार-स्ममा त्राव चतारि ।

र जनसङ्ख (स)।

<sup>4-</sup> Frank (11, 2, 4) 1

६. जी० ३; ज० २।

७. जी० ३, ज० २।

निः जी० ३; ज० २।

६ तेयतली (व)।

१०. म० राप्तः।

# श्रट्टमो उद्देसो

## पुडवी-प्रादियु गेहादिवुच्छा-वर्द

१३० जिति में भने ! पुरशेषो परानामा ?

गोपमा । यह पृत्योद्यो पत्त्वनायो, त अहा -रायण्यभा आव' ईनीपन्भारा ॥

१६= यातिण भने । उमीन स्यणपानाए पुँजीए प्रहे गेता इसा ? गेताना इसा ?

गोवमा ! या उन्हें नमदे ॥

- १३६० परिरूप भने <sup>१</sup>डमेर्ने स्पॅनप्यभाए यहे गामा इ.स. १ तार' निस्तरना इ.स. १ एष इपदे नमट्टे ॥
- १४० श्रांत्य में भागी उमीने उपभाषभाष् पुरसीष् प्रते प्रीराजा वलागा ननपति है समुन्द्रति है सन असति है हता प्रति । विश्विति प्रदर्श - देशो दि प्रतिहित, प्रसुरी दि प्रतिहत नागी दि प्रतिति ॥
- १४१ सन्य राजा ! इमीने राजधानमम् गृहसोत् बादने पीणयन्हें ? तता परिच । भीषण । राजारीति ॥
- १४२ प्रतिय न भारत दसीय राजणास्माण्युद्रतीय छट बादर प्रयोगिराण्डे स्थासन है जा इष्णद्रे समह जन्नेच विकारणीत्मसारक्तांच छ
- १४२ काषिण भारे विभागित्रपारमण्युद्धान् घर विस्मानीस्थानस्थानस्य संस्थानस्थानस्थानस्य । पा व रहे समृद्धाः
- १४८ पन्ति प्रेमन है इसन रक्षणमाण् गृहसण्यत् चरानतः । से नुसन्तः विचर

१४५. अत्थि णं भते ! सोहम्मीसाणाण कप्पाण अहे गेहा इ वा ? गेहावणा इ वा ? णो इणट्टे समट्टे ।।

१४६. ग्रत्थिण भते । ग्रोराला वलाहया ? हता अत्थि।

देवो पकरेति, असुरो वि पकरेति, नो नाम्रो ।

एव थणियसद्दे वि ॥

१४७. स्रित्य ण भते । वादरे पुढवीकाए ? वादरे स्रगणिकाए ? णो इणद्वे समद्वे, नन्नत्य विग्गहगतिसमावन्नएण ।।

१४८ ग्रत्थि ण भते । चितम-सूरिय-गहगण-नवलत्त-तारारूवा ? णो इणहे समहे ॥

१४६. ग्रत्थि ण भते । गामा इ वा ? जाव सिण्णवेसा इ वा ? णो इणहें समहे ॥

१५०. ग्रतिथ ण भते । चदाभा ति वा ? सूराभा ति वा ? गोयमा ! णो इणहे समहे ।
एव सणकुमार-माहिदेसु, नवर—देवो एगो पकरेति । एव वभलोए वि । एव वभलोगस्स ' उविर सन्वेहि देवो पकरेति । पुच्छियन्वो य वादरे ग्राउकाए, वादरे ग्राणकाए, वादरे वणस्सइकाए । ग्रण्ण त चेव ।

## संगहणी-गाहा

तमुकाए कप्पपणए, अगणी पुढवी य अगणि-पुढवीसु । आऊ तेऊ वणस्सई, कप्पुवरिमकण्हराईसु ।।१।।

#### ग्राउपवंध-पदं

१५१. कतिविहे ण भते । त्राउयवधे पण्णत्ते ? गोयमा । छिव्वहे त्राउयवधे पण्णत्ते, त जहा—जातिनामनिहत्ताउए, गतिनाम-निहत्ताउए, ठिनिनामनिहत्ताउए, श्रोगाहणानामनिहत्ताउए, पएसनामनिह-त्ताउए, प्रणुभागनामनिहत्ताउए । दडग्रो जाव' वेमाणियाण ।।

१५२. जीवा ण भते । कि जातिनामनिहत्ता ? गतिनामनिहत्ता ? • ठितिनामनिहत्ता ? योगाहणानामनिहत्ता ? पण्सनामनिहत्ता ? येणुभागनामनिहत्ता ? गोयमा ! जानिनामनिहत्ता वि जाव य्रणुभागनामनिहत्ता वि । दंडयो जाव विमाणियाण ॥

१ पुत्र-भ- काउदा

<sup>5.</sup> 强心整线主

a. 2020 (8, 2) 1

<sup>8 90 90 21</sup> 

स॰ पा॰—गतिनामनिहत्ता जाव अणुनाग॰

६. पू० प० २ ।

- १५३. जीवा राभने १ कि वानिनामनिजनाङ्गा १ क्षणे प्रयमणनामनिजनाङ्गा २ गांवमा । शानिनामानिरनाज्या विज्ञात प्रणयाननामनिरनाज्या वि । विज्ञा भार वेमाशियात ॥
- १४६ एर एए इसलम स्था भावियना--त्रीया प्रभेते ! कि १ प्रानिनामनियना ? २, प्रानिनामनियना इपारे जीमा प्रभवे ! कि इ जानिनामनिजना ? र, जानिनामनिजनाज्या र अंग राभने १ कि ४ अनिवायनिहला ? १ आ स्वोयनिहलाइया ? वीमा प्रभने ! कि अ अनियोगनियना है। इ अनियोपनियनायमा है कीमा पाभने ! पि ६ अनिनामगार्यानत्ना १३० अनिनामनो संनटाइनका १ त्रीया प भन । ११ ११ ज्यानिनामगोपनिजना ? १२ जानिनामगोयनिङ्गा ३वा १
  - सार' ७६ महाभागनामगोपनिङनाङ्या है

महिड्ढीयदेव-विकुव्वणा-पद

१६३. देवे णं भते ! महिड्ढीए जाव' महाणुभागे बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता' पभू एगवण्ण एगरूव विजिवत्तए ? गोयमा ! नो इणद्वे समद्वे ॥

१६४. देवे ण भते । वाहिरए पोंगगले परियाइत्ता पभू एगवण्ण एगरूव विउन्वित्तए ?

हता पभू ॥

१६५ से ण भते । कि इहगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति ? तत्थगए पोग्गले परियाइता विउन्वति ? ग्रण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति ? गोयमा ! नो इहगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति, तत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति, तत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति । एव एएण गमेण जाव' १. एगवण्ण एगरूव २. एगवण्ण अणेगरूव ३ अणेग-वण्ण एगरूव २. एगवण्ण अणेगरूव ३ अणेग-वण्ण अणेगरूव—चउभगो ।।

१६६ देवे ण भते । महिड्ढीए जाव' महाणुभागे वाहिरए पोग्गले अपरियाइता पभू कालग' पोग्गल नीलगपोग्गलताए' परिणामेत्तए ? नीलग पोग्गल वा कालगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ?

गोयमा । नो इणद्वे समद्वे । परियाइता पभू ॥

१६७. से ण भते । कि इहगए पोग्गले •परियाइत्ता परिणामेति ? तत्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति ? अण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति ? गोयमा । नो इहगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति, तत्थगए पोग्गले परियाद्वता परिणामेति, नो अण्णत्थगए पोग्गले परियाद्वता परिणामेति । एव एएण गमेण जाव १ एगवण्ण एगरूव २. एगवण्ण अणेगरूव ३. अणेग वण्ण एगरूव ४. अणेगवण्ण अणेगरूव —चउभगो । एव कालगण जाव सुविकल । एव नोलएण जाव सुवकल । प्राचकल । एव नोलएण जाव सुवकल । एव नोलएण जाव सुवकल । एव नोलएण जाव सुवकल । प्राचकल जाव सुवकल जाव सुवकल । प्राचकल जाव सुवकल । प्राचकल जाव सुवकल । प्राचकल जाव सुवकल जाव सुवकल । प्राचकल जाव सुवकल जाव सुवकल जाव सुवकल जाव सुवकल । प्राचकल जाव सुवकल जाव सुवकल जाव सुवकल जाव

१ भ० अदि।

२. जपियादिइसा (ज, ता, व, म) ।

३. भ० दारदेव, १६४।

४. भः शहा

५. न्यानन (४) ।

६, सीन्यरोगिक (ज. र. ना)।

म- ग्रम्मा चनगर परिगामिति ति
 भारित्रम्यः

द. भ० ६।१६३, १६४ I

ह. लोहियपोग्गल जाव मुक्किलत्ताए (म्र. स);लोहियपोग्गल जाव मुक्किल (म)।

१०. त एव (अ, क, ता, व, म)।

११. कनसङकासपोग्गल मुख्य-फासपोग्गलत्ताए, एव दो दो गरुयलदुय-सीयङसिण-णिङलुक्त-बण्णाई मब्बस्य परिणामेद । आलावगा दो दो पोग्गने अपरियादत्ता, परियादत्ता(अ,ब,म,म)।

## अविमुद्धलेसादि देवाणं जाणणा-पामणा-पदं

१६८ १. प्रतिमुद्धवेने य भने ! देवे धनमोत्पूर्य' प्रष्पार्थण धनिमुद्धवेन देवे, देवि, प्रस्तेष्य जान्यसम्बद्ध

भा निशदे समद्वे'।

ए४—— अभिनुद्धतिन देवे बनमोहएण बणातेल विमुद्धतिन देव है। योगिनुद्धतिन देवे समाहएण अणाणेण अभिनुद्धतिन देवे हैं। विभिनुद्धतिन देवे समाहरूएण अणाणेण विभुद्धतिन देवे हैं। विभागितासमीहरूणा अणान्याच्याविभागितासमीहरूणा अणान्याच्याविभागितासमीहरूणा अणान्याचिभुद्धतिन देवे अभिनुद्धतिन देवे असमाहरूणा अणान्याचिभुद्धतिन देवे असमोहरूणा अणान्याचिभुद्धतिन देवे असमेहरूणा अस्ति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापति स्व

१६६. ६ सिमुद्धतिने गाभी । १४ समारण्य प्राचापण प्रतिमुद्धतिन १४ साचड-वामदारी

इस अभिदन्यान्य ।

एक--१०, विनुद्रभि देव समाद्रएच प्रणातीत विमुद्रभेग देव १५, विमुद्रीन देव भवादणनेमादण्डा प्रणाणेण पविमुद्रभेग देव १२, विमुद्रभेग देवे नमोद्रपनिमादण्डा प्रणालेश विमुद्रभग देव ॥

१ ... नेरमन ! नरभने ! निर्ध

# दसमो उद्देशो

सुह-दुह-उवदंसरा-पदं

१७१. ग्रण्णउत्थिया ण भते । एवमाइक्खित जाव' परूवेति जावितया रायगिहे नयरे जीवा, एवइयाण जीवाण नो चिक्किया केइ सुह वा दुह वा जाव कोलिंद्विगमा- यमिव, निष्फावमायमिव, कलमायमिव, मासमायमिव, मुगगमायमिव, जूया- मायमिव', लिक्खामायमिव ग्रभिनिवद्वेत्ता' उवदसेत्तए ।।

१७२ से कहमेय भते ! एव ?
गोयमा । ज ण ते ग्रण्णजित्थया एवमाइक्लित जाव मिच्छ ते एवमाहसु,
ग्रह पुण गोयमा ! एवमाइक्लामि जाव परूविम सन्वलोए वि य ण सन्व जीवाण नो चिक्किया केइ सुह वा ब्हुह वा जाव कोलिट्डिगमायमिव, निष्फाव-मायमिव, कलमायमिव, मासमायमिव, मुग्गमायमिव, जूयामायमिव, लिक्ला-

मायमवि अभिनिवट्टेता ॰ उवदसेत्तए ॥

१७३ से केणहुण ? गोयमा । अयण्ण जबुद्दीवे दीवे जाव विसेसाहिए परिक्खेवेण पण्णत्ते । देवे ण महिड्ढीए जाव महाणुभागे एग मह सविलेवण गधसमुगग गहाय त अवद्दालेति, अवद्दालेता जाव इणामेव कट्टु केवलकप्प जबुद्दीव दीव तिहि अच्छरानिवाएहि तिसत्तखुत्तो अणुपरियद्वित्ता ण हव्वमागच्छेज्जा । से नूण गोयमा । से वेवलकप्पे जबुद्दीवे दीवे तेहि घाणपोग्गलेहि फुडे ? हता फुडे ।

विकया ण गोयमा ! केइ" तेसि घाणपोग्गलाण कोलद्विमायमवि", •िनिष्फाव-मायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुग्गमायमवि, जूयामायमवि, लिक्खा-मायमवि अभिनिवद्रेत्ता॰ उवदसेत्तए ?

नो तिणहे समहे । से तेणहेण गोयमा ! एव वुच्चइ—नो चिक्या केइ सुर्ह वा जाव उवदसत्तए।

#### जीव-चेयणा-पदं

१७४. जीवे ण भते । जीवे ? जीवे जीवे ? गोयमा । जीवे ताव नियमा जीवे, जीवे वि नियमा जीवे ॥

२. २० ११४२०।
 २. ५०० (क, ४), ज्ञा० (ता)।
 ३. ० तेला (ता)।
 ६. तिहि (ज, स)।
 ४. ४० १,४२१।
 ४. २० तेवित (स)।
 ४. २० तेवित (स)।
 ४. २० पा०—कोलिट्टिमायमिव जाव उवदमेत्ताः
 ३. २० पा०—कोलिट्टिमायमिव जाव उवदमेत्ताः

१७५ जाने य भने १ नेरटए ? नेरटए बॉबे ?

गोषमा ! नेरटए ताउ नियमा जीवे, जीवे पुत्र निय नेरटए, निय जनेरटए ॥

१७६ ऑरेण भने ! अनुरहुमारे ? समुरहुमारे जीते ? गाममा ! समुरहुमारे नाव नियमा जीते जीते पुण निव समुरहुमारे, निव नाममुरहमारे ॥

१५५ एउ दर्जी सानियन्से 'बाय' रेमानियाण ।।

१०० कियो अने ! जीवे ? जीवे जीवित ?

गोयमा <sup>†</sup> बीर्यात नाप नियमा जीवे, जीवे पुत्र निय जीपन्ति, निय नी जीवन्ति ॥

१४६. जीवता भने ! नेरटए हैं नेरटए बीवांत है

नोजमा ! नेरदम् ताव नियमा जी सीत, की मित प्य नियम नेरदम्, तिय पार्यदम् ॥

१८०. एव दश्या नेपरको जात' नेमानियाच ॥

१=१ - म स्मिद्धिए ण भारे ! नेरदण् ? नेरदण् भवनिद्धिण् ? - योगमा ! भवनिद्धिण् सिप्र नेरदण्, सिप्र खोरदण् । नेरदण् वि ग सिप्र व सीन-द्धेण्, सिप्र अभवनिद्धीण् ॥

१=२ एव दह से असे समाधियान ॥

#### वेदणा-पर्द

१६६८ समाप्रतिपात्रा चाभते । एउमाध्यक्ति जाजा प्रगार्थतः -एउ सातुम उत्पाद्याः भूषा लोडर मन्ता एवत्रहुस्य देशाः वेदति ॥

१६४ ने र पोप भने है एवं हैं सबका कि जा ने कार्या किया आपी मिन्छ हे एपसाहन, यह रूट नायम है एपसाहन प्रति दार प्रस्थान कन्द्रेन्द्र प्राप्त क्या प्रश्न मना स्वत्र है। इस्त देशी, यह नव श्रमाय । यह नायपा पाणा भूपर है। से सना स्वाप्त प्रश्न है।

कुम्प के तिराहुतः । मात्रम्य रे त्याप्यात्म स्ट्रुल्य केम्प वयोतः, स्ट्रिक स्ट्रिक स्वाप्याः प्राप्त स्ट्रूल्य न्त्रमा र्मानीत्रमः नाम सम्बद्ध वयेष राग्नीतः । वितान व स्ट्रूल्य व्याप्त स्ट्रूल्य स्ट्रूल्य

## नेरइयादीणं स्नाहार-पदं

१८६. नेरइया णं भंते ! जे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति तं कि आयसरीरखेतोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति ? अणतरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति ? परपरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति ? गोयमा ! आयसरीरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति, नो अणंतरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति, नो परपरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति। जहा नेरइया तहा जाव' वेमाणियाण दड्यो।

#### केव लिस्सनाण-पदं

१८७ केवली ण भते । आयाणेहि जाणइ-पासइ ? गोयमा ! नो इणट्ठे समट्टे ॥

१८८. से केणडुेण ? गोयमा । केवली ण पुरित्थमे ण मिय पि जाणइ, अमिय पि जाणइ जाव<sup>3</sup> निव्वुडे दसणे केवलिस्स । से तेणड्रेण ।

### संगहणी-गाहा

जीवाण य मुहं दुक्ख, जीवे जीवति तहेव भविया य । एगतदुक्ख वेयण-अत्तमायाय केवली ॥१॥

१८६ सेव भते । सेव भते । ति'।।

<sup>2. 9+ 7- 71</sup> 

६ अन् शाद्या

## सत्तमं सतं

## पउमो उद्देशो

## संगह्णी-गाहा

१. माहार २ विरति ३. वावर, ४. जोता ५ परनी य ६. माइ ५ मणगारे। इ. एडमन्य ६ मनगुर, १०. मण्यातीय स्त सनमान सर्था। १॥

#### मगाहारग-पद

 तेष सातिष्य तेण समग्ण जाव' एवं वदासी—जीवे प भागी को समयमणा-रारम् अवद ? गायमा ! पदंव समग् तिष भारारण सिव स्पार्णिंग, वितिष् समग्रिय भारारण् तिष भ्याहारण्, तिग्रमण् तिव स्पार्णिंग स्पार्णिंग, त्यावे समग्तिष्या स्रार्णिंग । एवं देव्यो - विवाय ण्यिदिश य त्याव तमण्, विवा तीष् समग्णाः

#### मध्यपातारग-गरं

हंता भवइ। एव खलु गोयमा ! निस्सगयाए, निरंगणयाए, गतिपरिणामेणं अकम्मस्स गती पण्णायति ॥

- कहण्ण भते । वधणछेदणयाए ग्रकम्मस्स गती पण्णायति १ ? 83 गोयमा । से जहानामए कलसिवलिया इ वा, मुग्गसिवलिया इ वा, माससि-विलया इ वा, सिविलिसिविलया' इ वा, एरडिमिजिया इ वा उण्हे दिन्ना' सुवका समाणी फुडित्ता ण एगतमत गच्छइ। एवं खलु गोयमा! वधणछेदणयाए अकम्मस्स गती पण्णायति ॥
- १४. कहण्ण भते । निरिधणयाए ग्रकम्मस्स गती पण्णायति ? गोयमा से जहानामए धूमस्स इधणविष्पमुक्कस्स उड्ढ वीससाए निव्वाघाएण गती पवत्तति । एव खलु गोयमा । निरिधणयाए अकम्मस्स गती पण्णायति ॥
- कहण्ण भते । पुन्वप्पत्रोगेण अकम्मस्स गती पण्णायति ? गोयमा । से जहानामए कडस्स कोदडविष्पमुक्कस्स लक्खाभिमुही निन्वाघाएण गती पवत्तइ । एव खलु गोयमा ! पुट्वप्पश्रोगेण अकम्मस्स गती पण्णायित । एव खलु गोयमा । निस्सगयाए<sup>\*</sup>, निरगणयाए<sup>\*</sup>, •गतिपरिणामेण, बंधणछेदण-याए, निरिधणयाए॰, पुट्वप्पऋोगेण अकम्मस्स गती पण्णायति ॥

## दुविखस्स दुवखफासादि-पदं

- दुक्ली भते ! दुक्लेण फुडे ? ग्रदुक्ली दुक्लेण फुडे ? गोयमा । दुवली दुक्तेण फुडे, नो श्रदुक्ली दुक्लेण फुडे ॥
- दुनखी भने । नेरइए दुनक्षेण फुडे ? अदुनखी नेरइए दुनक्षेण फुडे ? गीयमा । दुक्ली नेरइए दुक्लेण फुडे, नो श्रदुक्ली नेरइए दुक्लेण फुडे ॥
- १८. एव दडग्रो जाव' वेमाणियाण ।।
- १६. एव पच दडगा नेयव्वा-१. दुक्खी दुक्खेण फुडे २. दुक्खी दुक्ख परियायइ ३ दुनसी दुनस उदीरेद ४ दुनसी दुनस वेदेति ५. दुनसी दुनस निज्जरेति ॥

# इरियावहिय-संपराइय-किरिया-पदं

ग्रणगारस्य ण भते । ग्रणाउत्त गच्छमाणस्य वा, चिट्ठमाणस्य वा, निसीय-माणम्म वा, नुयट्टमाणम्म वा, अणाउत्त वत्यं पडिग्गह कवल पायपुछण गेण्ह-

- ४ स॰ पा॰---निरगलयाए जाव पुन्व॰।
- ६. यु० प० २।
- ७. सर्वेध्वपि पदेषु 'अग्गाउत्त' इति पद गम्यम् ।

ग्राला (त. क. ला, व. म. म) ।

<sup>॰</sup> संबंधिनेविक्स (जा)।

के दिला (न) ।

इ. क्षेत्रस्थात् (ज. क. व. म. व.) १

327

मागस्त याः निक्तित्रमाणस्य ता तस्त ग भते ! कि' दियाविष्या हिरिया अपन्य ? नगराज्या किरिया कम्बद ?

गोबना ! नो रिपाविह्या किरिया कराइ, मगराइया किरिया करवद ॥

२१. ये निपद्वेच ?

गाममा ! जनम ११ हो १-मारा-माया-तो मा कोव्यिक्ता' चार्मत त्रास्त्र चा विधा-विह्या विश्या कर्जड', जनम ११ कोह-माथ-माया-तो मा छ मेव्यिक्ता चवीत तरम ११ मवराइमा विश्या कर्जड'। छहामृत संबमायन्य विद्या विश्या विश्वा विश्वा कर्ज्यु-तिश्या विज्ञाड, उन्मुत्त रोयमायन्य मपराइया विश्या वर्ज्युः तीव शेयती'। मे नेयहेंगे॥

## सइंगालादिशेसर्ट्ड-वाणभीवण-पर्व

२२ - धर् भने ! महनातस्य, सर्मस्य, सत्रीयनारीसर्द्रस्य पान-भोवनस्य है - सर्वारम्यने ?

भावमा ! व च निर्मात या निर्मानी या फामुन्यानिस्य अस्यत्याचन्यादम-भाइम पिद्रमाहेना मन्त्रिण् गिर्दे गिर्द्रम् प्रस्ति सारम्या पुरेद्र, एन च भावमा ! गदमाने पालन्यावच ।

ते य निष्येत्रे स निष्यंत्रे स फामुन्त्रियः । यसन-वर्ष-सदम-महत्ववरि-र्गाटना महस्यपनित्र रोहिहताम प्रतिमान महारकार्यस्य एव व नीत्रमा ! सस्ये पान नोपन् ।

त भ निष्यं से \*निष्यं से ता पासुन्यनिष्ठतः स्वयन्यायनसद्यन्यद्यः परिम्नातनसः शुक्तायपरित्रः स्वयद्भीय नीत्र स्थापना स्वयप्यनिष्ठः, तृतः य सीयमाः । सत्रीयगारासद्दे परान्यायन ।

म्बर्भकार्यः । नद्रशास्त्रक्तः स्थापन्तः स्थापन्तः स्थापन्तः स्थापन्तः स्थापन्तः स्थापन्तः स्थापन्तः स्थापन्त

के इ. जार्र के इंड इंडर करनर, होत्र बेल्प्सर, खात के प्राचीनक के बहुत कर हाला के पूर असम अवस्तु के उन्हें

नायना े हे व निन्दार मां \* यमाना माणानुनन किन्त पना पाण साहम-

साइम ॰ पडिग्गाहेता अमुच्छिए' • अगिद्धे अगिढए अगिडभोववन्ते आहारमा ॰ -हारेइ, एस ण गोयमा ! वीतिगाले पाण भोयणे ।

जे ण निग्गथे वा<sup>³</sup> •िनग्गथी वा फासु-एसणिज्ज ग्रसण पाण खाइम साइम° पडिग्गाहेत्ता णो महयाग्रप्पत्तिय³ •कोहिकलाम करेमाणे ग्राहारमा°हारेद, एस ण गोयमा <sup>।</sup> वीयधुमे पाण-भोयणे ।

जेणं निग्गथे वा' •िनग्गथी वा फासु-एसणिज्ज असण-पाण-खाइम-साइम॰ पिडग्गाहेत्ता जहा लद्ध तहा आहारमाहारेइ, एस ण गोयमा ! संजोयणादोस-विष्पमुक्के पाण-भोयणे।

एस ण गोयमा । वीतिगालस्स, वीयधूमस्स, सजोयणादोसविष्पमुक्कस्स पाण-भोयणस्स श्रद्घे पण्णत्ते ।।

२४. ग्रह भते । खेतातिकतस्स, कालातिकतस्स, मग्गातिकतंतस्स, पमाणातिकां-तस्स पाण-भोयणस्स के ग्रद्वे पण्णत्ते ?

गोयमा । जे ण निगाथे वा निगाथी वा फासु-एसणिज्ज ग्रसण-पाण-खाइम-साइम श्रणुगाए सूरिए पडिग्गाहेता उग्गए सूरिए ग्राहारमाहारेइ, एस ण गोयमा ! खेत्तातिक्कते' पाण-भोयणे ।

जे ण निग्गथे वा •िनग्गथी वा फासु-एसणिज्ज ग्रसणं-पाण-खाइम ॰ -साइम पढमाए पोरिसीए पडिग्गाहेता पच्छिम पोरिसि उवाइणावेत्ता' श्राहारमाहारेइ एस ण गोयमा । कालातिककते पाण-भोयणे ।

जे ण निग्गथे वा' •िन्गांथी वा फासु-एसणिज्ज असण-पाण-खाइम॰-साइम पडिग्गाहेत्ता पर अद्धजोयणमेराए वीइनकमावेत्ता' आहारमाहारेइ, एस ण गोयमा । मगातिनकते पाण-भोयणे।

जे ण निग्गथे वा निग्गथी वा फासु-एसणिज्ज क्यसण-पाण-खाइम साइमं पित्रगाहेता पर वत्तीसाए कुक्कुडियडगपमाणमेत्ताण कवलाण ब्राहारमाहारेइ, एस ण गोयमा पमाणानिककते पाण-भोयणे।

अह कुनकुटियडगपमाणमेत्ते कवले स्नाहारमाहारेमाणे य्रप्पाहारे", दुवालस कुनकुडियडगपमाणमेत्ते कवले स्नाहारमाहारेमाणे अवङ्ढोमोयरिए", सोलस

१. म० पा०—अमुस्टियम् जान जाहारेद ।

२ मञ्पाञ-निमायं वा जान पडिमाहिता ।

३. म॰ पा॰—महमानपनिय नान आहारेद् ।

४. ग॰ पा॰—निमाये वा वाव पदिमाहेना।

रः जेय-सर्वनमित्रायक्षेत्र दिनमित्ययं । तद-रिकार रहे तह क्षेत्रातिहालम् (वृ) ।

६ मन् गान-निवर्धिता तात माहम ।

७. जवायगा ० (अ, म)।

८ स॰ पा॰--निगाय वा जाव साइम।

६. वीइकमावइता (स)।

१०. निगायी (क, ता, स)।

११- स॰ पा॰-एमणिज्जं जाव साइम ।

१२. सार्चमंत्रनीति गम्यम् ।

१३. अवड्डोमोयरिया (अ, ता)।

नुभुद्धियायमाणमेने क्यांत ब्राह्यसम्मानं बुभागणनं, चड-ग्रेम दृष्टु-दिब्धतायमाण भेने न्यांत आहारमाहारेमाणं श्रीमीश्रीण्, वसाम दृष्टुि-ष्रद्धयमाणनेने स्यांत षाह्यसमहारेमाण यमा प्रान्ते, एनी एउटेट विश्वानेण क्रमण श्राह्यस्माह्यस्माणं नमणं विमाय नो परामरमभादित उत्त र निवा। एम च गोवमा ! वेचानिकातस्म, अलानिकारस्म, मणानिकारस्म, पमाचा-निकारसम्म पाण-भोषणस्म सद्दे पण्णनं॥

५८. धर्भने ! मन्यानीतस्म, गत्यपरिणामियस्म' णीवपस्म, वेनिपस्म, सामुद्रा-णियस्न पाण-नोपणभने हे धर्द्रे पण्णाने ?

मोवना ! ते च निनार ता निमानी वा निर्मानन्तम्मन्ति व त्रावमात्राः स्थाननिर्मानं ते ते व तिमान्य त्रावस्थानं त्रावस्थानं स्थानं ते ते व तिमान्य त्रावस्थानं ते ते ते व तिमान्य त्रावस्थानं ते ते ते व तिमान्य त्रावस्थानं तिमानं ते तिमानं ते तिमानं ते तिमानं ते तिमानं ते तिमानं त

६६ नेर भने । नेर नर । लिए ।

# थीओ उद्देशी

## मुख्यस्थात्-रुप्यस्थात्-परं

२४ तत्त्वभावतः सन्यक्षातः सन्यस्ति सन्यक्षयि सन्यन्तातः प्रवानतः प्रवानतः प्रमान बदमाप्तम् स्वयन्त्रभाव भनातः ते वृश्यवस्ताः राजितः रापसः त्रिमार्गाति वाद राज्यस्ति प्रवानति प्रवानतः व्यवस्ति स्वयन्ति स्वयन्ति स्वयन्ति स्वयन्ति स्वयः स्वयः स्वयः

से केणहेण भते ! एव वुच्चइ-- सव्वपाणीह जाव' सव्वसत्तीहिं •पच्चवखाय-२८. मिति वदमाणस्स सिय सुपच्चवखाय भवति ? सिय दुपच्चवखाय भवति ? गोयमा ! जस्स ण सन्वपाणेहि जाव सन्वसत्तेहि पच्चनखायमिति वदमाणस्स णो एव ग्रभिसमन्नागय भवति—इमे जीवा, इमे ग्रजीवा, इमे तसा, इमे थावरा, तस्स ण सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चवखायमिति वदमाणस्स नो सुपच्च-क्लाय भवति, दुपच्चक्लाय भवति । एव खलु से दुपच्चवखाई सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चवखायमिति वदमाणे नो सच्च भास भासइ, मोस भास भासइ। एवं खलु से मुसावाई सन्वपाणेहि जाव सन्वसत्तेहि तिविहं तिविहेणं ग्रसंजय-विरय-पडिहय-पच्च-क्लायपावकम्मे, सिकरिए, ग्रसवुडे, एगतदडे, एगंतवाले यावि भवति । जस्स ण सव्वपाणीह जाव सव्वसत्तीह पच्चक्खायमिति वदमाणस्स एव ग्रभिसमन्नागय भवति—इमे जीवा, इमे ग्रजीवा, इमे तसा, इमे थावरा, तस्स ण सन्वपाणेहि जाव सन्वसत्तेहि पच्चवखायमिति वदमाणस्स सुपच्चवखाय भवति, नो दुपच्चवखाय भवति । एव ललु से सुपच्चवलाई सन्वपाणेहि जाव सन्वसत्तेहि पच्चवलायमिति वद-माणे सच्च भास भासइ, नो मोस भास भासइ। एव खलु से सच्चवादी सव्व-पाणेहि जाव सव्वसत्तेहि तिविह तिविहेण सजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, अिकरिए, सबुडे, एगतपिडए यावि भवति । से तेणहुण गोयमा एवं वुच्चइ'-- •सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चवखायमिति वदमाणस्स सिय सुपच्चवखायं भवति °, सिय दुपच्चवखाय भवति ॥

### पच्चब्खाण-पदं

- २६. कतिविहे णं भते ! पच्चवखाणे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पच्चवखाणे पण्णत्ते, त जहा- मूलगुणपच्चवखाणे य, उत्तर-गुणपच्चवखाणे य ॥
- ३० मूलगुणपच्चनलाणे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा—सन्वमूलगुणपच्चक्खाणे य, देसमूलगुण-पच्चनवाणे य॥
- ३१. मन्त्रमृतगुणपच्चवसाणे ण भते ! कितविहे पण्णत्ते ? गोपमा । पचित्रहे पण्णत्ते, तं जहा—सन्वास्रो पाणाइवायास्रो वेरमण्,

रे. मेर अस्त्रा

मञ्जा--मन्यनीत् ताव निष्।

३. सं० पा०—युच्चइ जाव सिव।

४ म० पा०-वर्मण जाव सध्याग्री।

- "मध्यायो मुनावाषायो वेरमण, मध्यायो यदिण्यादाषायो वेरमण, सञ्गयो मेट्यायो वेरमणण, सञ्चायो परिमाहायो वरमण ॥
- देखेमूलगुणवच्यासाणं य भने <sup>†</sup> रितिरिहे परमते <sup>?</sup>
   गोषमा ! पनिरिहे परमने, न जहां—क्यारंग पाणाः सपामं परमगः .
   प्रतायो मुनावायायो वेरमण, पृतायो प्रदिशादाणायो वेरमण रतायो मेहणात्रा वेरमण , युवायो परिमाहाथा वेरमण ॥
- ३३- उनेरनुमप्रवासाये ये भने ! जनिविदेषस्याने ? गोवमा ! हुविदेषस्याने, त अहा—मञ्जलगुणप्रवासाये य, रनुनरगुपः पर्यासमाय म ॥
- ३८ मन्यूनरनुषयन्त्रस्याचे च भते ! त्रनिदिहे पश्यन ? गायमा ! दर्भादेहे पश्यन, त जटा--

#### गाहा--

- १, ६, धनाग्यमद्वान ३ होडीसीट्य ४, नियदिय हेव । ४, ६, मागार्यणागार ७ - परिमाणस्य ६० निरानेस ।
- र, प्रतिविधास । अस्तिविधास । अस्तिविधास । इ. मुर्नेविधास १७. घटाए, वन्त्रसम्बद्धाः विधास ।
- ३५. रेमुनरन्त्रकारमधेण नतः! मधिति पण्यने ते गोषमा त्रे मनोतिहे पण्यनः तः जण—१ विभिन्न १० १० अन्यस्य स्वर्णन्ति । प्रिमाण १ प्राप्त्य १ देशसम्पति । स्वर्णासम्बद्धि । प्रतिस्वर्णानि । प्रतिस्वर्णानि । स्वर्णानि । स्वर्णा

#### पदवरताचिन्यपद्यक्तातिन्यप्रं

- ३६ लीका पास श्रीक मृज्यापन्य स्वामी (अस्तुपान स्वराणी त्यान स्वामी) मापमा १ लाका म्यनुपान कलापी हिंद उत्तरमृज्य स्वराणी हिंद प्राप्त स्वराणी हिंद प्राप्त स्वराणी हिंदा
- सेन्द्राकात्र भारति विशेष्म नगुण्यस्य स्त्राति ति कृत्यस्यः
  सोधामा ति नगद्भाव ना च्यत्याप्ति वशास्त्रात् ना प्रश्नेत्रमुण्यस्य स्तर्भातः
  प्रतास्य ।

३८. एवं जाव' चउरिदिया।।

३६. पचिदियतिरिक्खजोणिया मणुस्साय जहा जीवा, वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया ।।

४०. एएसि णं भते ! जीवाणं मूलगुणपच्चवखाणीणं, उत्तरगुणपच्चवखाणीणं, अपच्चव्खाणीणं य कयरे कयरेहितो • अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ॰ विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा मूलगुणपच्चवखाणी, उत्तरगुणपच्चवखाणी अपसं अपच्चवखाणी अणतगुणा ।।

४१ एएसि णं भते । पिचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा । सन्वत्थोवा' पिचिदियतिरिक्खजोणिया मूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तर-गुणपच्चक्खाणी ग्रसखेज्जगुणा, ग्रपच्चक्खाणी ग्रसंखेज्जगुणा ॥

४२ एएसि ण भते । मणुस्साण मूलगुणपच्चक्खाणीण पुच्छा । गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुस्सा मूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तरगुणपच्चक्खाणी सखेजजगुणा, ग्रपच्चक्खाणी असखेजजगुणा ।।

४३ जीवा ण भते! कि सन्वमूलगुणपच्चक्खाणी? देसमूलगुणपच्चक्खाणी? ग्रपच्चवखाणी? गोयमा! जीवा सन्वमूलगुणपच्चक्खाणी वि, देसमूलगुणपच्चक्खाणी वि, अपच्चक्खाणी वि॥

४४. नेरइयाणं पुच्छा। गोयमा! नेरइया नो सव्वमूलगुणपच्चक्खाणी, नो देसमूलगुणपच्चक्खाणी, ग्रपच्चरखाणी॥

४५. एव जाव चर्डारदिया।।

४६. पचिदियतिरिक्तकोणियाण पुच्छा । गोयमा । पचिदियतिरिक्तकोणिया नो सन्वमूलगुणपच्चक्लाणी, देसमूलगुण-पच्चक्वाणी', अपच्चवलाणी वि ॥

४७. 'क्मणुस्माण भते ! कि सन्वमूलगुणपन्चक्खाणी ? देसमूलगुणपन्चक्खाणी ? प्रपन्चक्ताणी ? गोवना ! मण्ह्मा सन्वमूलगुणपन्चक्खाणी वि, देसमूलगुणपन्चक्खाणी वि, प्रपन्चनन्ताणी वि? ॥

<sup>8 12 30</sup> F 1

२, गर पार-स्वरीक्षी बाव विमेगाहिया।

६. एन मेम नेस (४)।

४. पूर पर २।

४ ° पच्चवयाणी वि (क, ता, म, स)।

६. स॰ पा॰---मणुस्सा जहा जीता।

- ८८ । सदम्बर-ओइन-वेमाणिया जहा नेर इस ॥
- ४६ एएमि च भन १ जीवान सन्बन् सम्पन्नसम्मानीण, देनमूलगृत्तपन्य लाग्नीण, धनन्तानीण व त्यरे त्यरीट्गा भगाता ते कृता म १ तृत्ता म १ १ तृत्ता म १

गोपमा रे मन्याची स्वाची सन्द्रमुक्तमुक्तम्य स्वाची, देनम्लस्वाच्यासी सन्दर्भवाना, अवन्य स्वाची स्वतस्त्रा ॥

- ४०. '•मुष्म पं भने ! पनिस्मितिस्यद्वीतियाम गुच्छा । गायमा ! मन्य वस्म पनिस्यितिष्टियोणिया देवमूलगृतपन्यस्माणी, स्राप्तन्यस्थातीस्यतस्त्रमुणा ॥
- ४६. माप्ति १ भते ! मध्यमाणे सध्यम्त्रगुन्तस्थामाणीम कुर्णाः गोषमा ! सः तयोगा मण्डमा सन्यम् गुणास्य त्याणी, वसमत्रगुणपरसानगरी सव्यक्तितृता, प्रस्थित गाणी भन्तिकानुतार ॥
- एएन य नो <sup>1</sup> नी साथ सन्दर्भन्ति विश्व स्थापनीय निया द्वारीय विश्व । द अस पदस दक्षा नाव सम्पर्भाग ॥
- भूड तिहा । नर्भाग सहसारी सन्देश है निर्माण अप है सोतमा भित्रा सामा कि कि कि कि सम्बद्धा कि कि स्वाह तह है है के स्वाहण अपने सामित्र नाही असरियार स्वाहण रहे है कि सोत्रा है
- क्रम् व्यवस्था प्रदर्भ कि व निष्याम्य निष्याम्य क्रियान्य क्रियाच क्रियान्य क्रियान्य

गोयमा! जीवा पच्चक्खाणी वि, • ग्रपच्चक्खाणी वि, पच्चक्खाणा-पच्चक्खाणी वि।।

५६. एव मणुस्साण वि<sup>\*</sup>।पचिदियतिरिक्खजोणिया ग्रादिल्लविरिह्या । सेसा स<sup>त्वे</sup> ग्रपच्चक्खाणी जाव' वेमाणिया ।।

प्रथ. एएसि ण भंते ! जीवाण पच्चक्खाणीण' ●ग्रपच्चक्खाणीण पच्चक्खाणापच्चक्खाणीण य कयरे कयरेहितो ग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ॰ ?
विसेसाहिया वा ?
गोयमा ! सञ्बत्थोवा जीवा पच्चक्खाणी, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी ग्रसखें ज्जगुणा, ग्रपच्चक्खाणी ग्रणतगुणा ।
पचिदियतिरिक्खजोणिया सञ्बत्थोवा पच्चक्खाणापच्चक्खाणी, ग्रपच्चक्खाणी
ग्रसखें जजगुणा । मणुस्सा सञ्बत्थोवा पच्चक्खाणी, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी
सखें जजगुणा, ग्रपच्चक्खाणी ग्रसंखें जजगुणा ।।।

#### सासय-असासय-पद

४८. जीवा णं भते ! कि सासया ? असासया ? गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय असासया ॥

५६. से केणट्ठेण भते ! एव वुच्चइ—जीवा सिय सासया ? सिय असासया ? गोयमा ! दव्बहुयाए सासया, भावहुयाए असासया । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ'— जीवा सिय सासया थे, सिय असासया ।।

६०. नेरइया ण भते । कि सासया ? असासया ? एव जहा जीवा तहा नेरइया वि । एव जाव वेमाणिया सिय सासया, सिय असासया ॥

६१. सेव भते ! सेव भते ! ति'।।

१. मञ्पाञ-निव्यिति।

२ वितिभिन्न नि (अ.स)।

३ पुन्यन् र।

<sup>।</sup> तक पाव-पावतामानीम् जात विमेमाहिया

५. तुलना---भ० ६।६४।

६. म० पा०---वुच्चइ जाव सिय।

७. पू॰ प॰ २।

न. म० शायश ।

# तइया उद्देसी

## वण्यस्मइ-ब्राहार-परं

- ५२) कारमञ्चरकाच्या पापते हैं को हात सम्बन्धाहारमा का, सामगुद्धारमा का भारति १
  - गापमा ! पाइन-प्रिनारचेषु च तृत्य घ चप्रमद्दशक्या सन्यन्तरास्या भवति, तक्षणनर च घ सरदे, तक्षणनर च प्रोपति, तक्षणतर च प्रवस्ति, नक्षणतर च ण निर्हेत पिरुट्रास् च चप्रसद्दशक्षण स्वप्रात्सरम् च विद्या
- ६६. जद्र म जते । निरुत्ते वास्मद्रमद्भाद्या सन्यपास्त्रमः वर्यतः भन्ते । भन्ते च भन्ते । विरुत्ते उद्देश समस्यद्रमद्भाद्या पन्तिमः पुष्टियाः, प्रतियाः, पृत्यवस्-रिज्याताः, सिर्मेष् प्रतीय-प्रतियाः स्थान्यः प्रान्ति । सोप्रमा । विरुत्ते च उद्देश ज्ञाना नीपिषः सभायः प्रान्ति । वर्षे प्रतियाः । वर्षे प्रतियाः । वर्षे । वर्षे प्रतियाः । वर्षे । वर्षे
- ६८ न न्प भर्ष मूना मन्तीरहृत, १ स न्यशीरहृतो, वैश्वास्प्यारपुत्र, न सन्याकीरहृत, मात्ता सरकारहृत्य, पराका प्रश्वतीरहृत, पना वन्त होत्तुत्र, पुष्ता पुष्यकारहृत्य, २ स व्यक्त स्थल कोव श्राहृत्य ( रस मापना के मूना प्रकारहृत्य कार्यकार केप श्रीरहृत्य स
- ५२. तह प्रभाव मिला म्हिलीयपुरा त्या शिया शियात्य स्टुल, चरण पी माव । नप्रभाव गावा प्रणास १ त नवण विशास्त्री । नावमा मिला मृज्य प्रवासपुरा पुरक्षे नावशिव हा उन्ता मा पान । उद्यास्त्रीय प्रमाण । भूग प्रवासपुरा प्रकार निवासिक हा उन्ता माणायात्र, प्रमाण प्रियमिक हा । व्यास्तिक हो । व्यास्तिक हो । व्यास्तिक हो । व्यासिक हो ।

- से केणद्वेणं जाव नो तं वेदिस्सति ? 58 गोयमा । कम्म वेदिस्सति, नोकम्मं निज्जिरस्सिति । से तेणहुणं जाव नो तं निज्जिरस्सिति ॥
- एवं नेरइया वि जाव वेमाणिया।।
- से नूण भते ! जे वेदणासमए से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमए से वेदणा-55. णो इणट्ठे समट्ठे ॥
- से केणट्टेण भतें। एव वुच्चइ—जे वेदणासमए न से निज्जरासमए ? जे निज्ज-37 रासमए न से वेदणासमए ? गोयमा ! ज समय वेदेति नो त समय निज्जरेति, जं समयं निज्जरेति नो त समय वेदेति—अण्णम्मि समए वेदेति, अण्णम्मि समए निज्जरेति । अण्णे से वेदणासमए, अण्णे से निज्जरासमए। से तेणड्रेणं जाव न से वेदणासमए, न से निज्जरासमए ॥
- नेरइया ण भते ! जे वेदणासमए से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमए से 03 वेदणासमए? गोयमा ! णो इणहे समहे ॥
- से केणहुण भते ! एव वुच्चइ—नेरइया ण जे वेदणासमए न से निज्जरासमए ? 83 जे निज्जरासमए न से वेदणासमए ? गोयमा । नेरइया ण ज समय वेदेति नो त समय निज्जरेति, ज समय निज्जरेति नो त समय वेदेति—अण्णम्मि समए वेदेति, अण्णम्मि समए निज्जरेति । अण्णे से वेदणासमए, अण्णे से निज्जरासमए । से तेणद्रेण जाव न से वेदणासमए ॥
- एव जाव वेमाणियाण ॥ 53

#### सासय-ग्रसासय-पर्व

- नेरइया ण भते। कि सासया ? श्रसासया ? गोयमा <sup>।</sup> सिय सासया, सिय श्रसासया ॥
- ने केण्ट्रेण भते । एव वुच्चइ -नेरइया सिय सासया ? सिय ग्रसासया ? गोयमा । अव्योच्छित्तनयहुयाए सासया, वोच्छित्तनयहुयाए ग्रसासया। से नेषट्टेंण जाव गिय सामया, सिय ग्रसासया ॥
- एवं जाव वेमाणिया जाव सिय ग्रसासया ॥
- मेर्न भने ! मेन मने ! नि'॥

# चउत्थो उद्देसो

#### मंसारस्थजीय-पत्र

१५. रायगिहे नयरे जावे एव वयानि—कितियहा ण भने ! मनारममा सनगा जीवा पण्यता ? गोवमा ! छिच्यहा ममारममायन्त्रमा जीवा पण्यता, त जहा—पुर्वे काट्या जाव नम हाइवा । एवं जहां जीवाभिगमें जावे एगे जीवे एग्य ममण्य एग किरिय प्रारंड, त जहां—सम्मत्ति किरिय वा, निरुष्ट निरिय क्षेट्य, त जहां—सम्मत्ति किरिय वा, निरुष्ट निरिय वा, ।।

र=. भेर भने ! भेर भने <sup>†</sup> लि'॥

### पंचमो उहेसी

### वोशीमगह-पर

१६. सप्तिते अस एर त्यामी—सह्यस्यितिस्वितिस्वत्यसीणयान भर ! स्तितिते विभागति प्रणाने ? 
गोपमा ! निर्दित आणोमन् । पणाने, त जण-सदस, पोपपा, समृत्तिमा । 
एर प्रणानी स्वित्य तार नो चेर पाने । समान वित्य स्वयः पृष्टान्यस प्रणान । 
गोपमा ! ते । समाना पणाना ।।

१००, नेव वर विस्तरित ।

# बद्ठो उद्देसो

## श्राउयपकरण-वेयणा-पदं

१०१, रायगिहे जाव' एव वयासी—जीवे ण भते ! जे भविए नेरइएसु उवविजित्तए, से ण भते ! किं इहगए नेरइयाजय पकरेइ ? जववज्जमाणे नेरइयाज्य पकरेइ ? उववन्ने नेरइयाउय पकरेइ ?

- गोयमा ! इहगए नेरइयाजय पकरेइ, नो उववज्जमाणे नेरइयाजय पकरेइ, नो उववन्ने नेरइयाउय पकरेइ। एव असुरकुमारेसु वि, एव जाव' वेमाणिएसु॥

जीवे ण भते । जे भविए नेरइएसु उवविजित्तए, से णं भते । कि इहगए वेर-इयाजय पडिसवेदेइ ? उववज्जमाणे नेरइयाजय पडिसवेदेइ ? उववन्ते नेरइयाउय पडिसवेदेइ ? गोयमा । नो इहगए नेरइयाजय पडिसवेदेइ, जववज्जमाणे नेरइयाजय पडिस-

वेदेइ, उनवन्ने वि नेरइयाउय पडिसवेदेइ । एव जाव वेमाणिएसु ॥

जीवे ण भते ! जे भविए नेरइएसु उवविज्जित्तए, से णं भते ! किं इहगए महा-वेदणे ? उववज्जमाणे महावेदणे ? उववन्ने महावेदणे ? गोयमा । इहगए सिय महावेदणे सिय अप्पवेदणे, उववज्जमाणे सिय महावेदणे सिय प्रप्यवेदणे, श्रहे ण उववन्ने भवइ तम्रो पच्छा एगतदुक्ख वेदण वेदेति,

जीवे ण भते । जे भविए श्रसुरकुमारेसु उववज्जित्तए, पुच्छा। गोयमा । इहगए सिय महावेदणे सिय ग्रप्पवेदणे, उववज्जमाणे सिय महावेदणे सिय ग्रप्पवेदणे, ग्रहे ण उववन्ने भवइ तग्रो पच्छा एगतसात वेदण वेदेति, ब्राहच्च ब्रसाय**'** । एव जाव' थणियकुमारेसु ।।

जीवे ण भते । जे भविए पुढविवकाइएसु उवविजन्तए, पुच्छा । गोयमा । इहगए सिय महावेदणे सिय श्रप्पवेदणे, एव उववज्जमाणे वि, श्रहे ण उनवन्ने भवइ तथ्रो पच्छा वेमायाए वेदण वेदेति । एव जाव मणुस्सेसु ।

वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएसु जहा ऋसुरकुमारेसु ॥ जीवा ण भने । कि ग्राभोगनिब्बत्तियाउया ? ग्रणाभोगनिब्बत्तियाउया ? गोयमा । नो स्राभोगनिव्यत्तियाउया, स्रणाभोगनिव्यत्तियाउया । एवं नेरइया वि, एव जाव' वेमाणिया ॥

२ अवगानि (व)। ४ पू० प० २।

₹. 7 - 4 = = 1 E. 90 90 71

६ अस्पाद (त स) । 0. 70 do 51

१ सव ११४-१०।

### रकता-प्रकारतायंयणीय-वर्ष

- १०५ प्रत्यित्र भने <sup>।</sup> भोगान कारमँग्यविष्या रम्मा रजाति <sup>२</sup> जना प्रत्यि ॥
- १०८ हर्ष्य भने । जीवाल तसस्योविष्ट्या सम्मा तस्यनि ? सीपमा । पा स्वयाण्य वाप्र' मिन्छक्ष्मणमर्थिण - एव यनु गोपमा । जीवाल रक्ष्योविष्ट्या सम्मा सम्बन्धि ॥
- १०६. प्रति माभन । नेर्ड्या माहरसम्बयनिस्ता अस्मा राज्यां १ र एक नेवार एक ताल नेमाणियान ॥
- ११०. यदिव गभने । शेवाच सहस्मायणिका उस्मा शहकी है त्या यदिका
- १११ क्षणा भन । श्रीकाण यह रहानीयीणाज्या सम्मा राज्यीत है गायमा ! पाणाद्रवारीयमणीण जारो परिम्मरीयम एक सार्व्यकण जारो मिन्द्रास्त्र स्वर्ष्यकीयोगा—एक सनु गोपमा । हिराल सार्वास्त्र स्वर्णाणाज्या सम्मारणाज्यीत ॥
- ११२ मिन्यापा भेते । नेरापाणा भारतार्गनीयश्वितता सम्मातार्गतीत है यो स्पार्ट्समहूत एवं नाहारमाणि साथ, नतर समाप्तनाच नाथ नीतरत स

#### मायाताय-वयशीय-वरं

- १४. प्रिच नर्षे अधाय भाषायितिस्या हस्मा रहतात्री जन्म प्रतिस्था
- ११ व दश्या भारती तिवास भारतवास्त्राच वा त्रम्म राज्योद ते स्थापन ति स्थापन स्थापन भूत्राम् र स्थापन स्थापना अन्य स्थापन अन्य नामा अन्य द्वारा भारतीय स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्य
- कृत्यः करित्रात् द्रक्ति विद्यात् स्थलत् हर्षेत्रकार वर्षे नेमल्यः स्थलत् त जनसङ्ख्या

पिट्टणयाए, परपरियावणयाए, वहूण पाणाण' भूयाण जीवाणं १ सत्ताण दुनल-णयाए, सोयणयाए<sup>3</sup>, •जूरणयाए, तिष्पणयाए, पिट्टणयाए १, परियावणयाए— एव खलु गोयमा । जीवाण असातावेयणिज्जा कम्मा कज्जति । एवं नेरइयाण वि, एव जाव वेमाणियाण ।।

### दुस्समदुस्समा-पदं

जबुद्दीवे ण भते ! दीवे इमीसे स्रोसप्पिणीए दुस्सम-दुस्समाए समाए उत्तम-११७ कट्ठपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए ग्रागारभावपडोयारे भविस्सइ ? गोयमा । कालो भविस्सइ हाहाभूए, भभन्भूए' कोलाहलभूए'। समाणुभावेण' य ण खर-फर्स-घूलिमइला दुव्विसहा वाउला भयकरा वाया सवदृगा य वाहिति । इह ग्रभिनल धूमाहिति य दिसा समता रउस्सला' रेणुकलुस-तमपडल-निरालोगा । समयलुक्खयाए य ण ऋहिय चदा सीय मोच्छति । ऋहिय' सूरिया तवइस्सति । अदुत्तर च ण अभिक्खण वहवे अरसमेहा विरसमेहा खारमेही खत्तमेहा' ग्रग्गिमेहा विज्जुमेहा विसमेहा ग्रसणिमेहा —ग्रपिवणिज्जोदगा," वाहिरोगवेदणोदीरणा-परिणामसिलला, अमणुण्णपाणियगा चडानिलपह्य-तिवलघारा-निवायपउर वास वासिहिति, जेण भारहे वासे गामागर-नगर-लेड-कब्बड-मडव-दोणमुह-पट्टणासमगयं जणवय, चउप्पयगवेलए, खहयरे य पिल्ख-सघे, गामारण्ण-पयारिनरए तसे य पाणे, बहुप्पगारे हक्ख-गुच्छ-गुम्म-लय-विल्न-तण-पव्वग-हरितोसहि-पवालकुरमादीए य तण-वणस्सइकाइए विद्धसेहिति, पव्वय-गिरि-डोगरुत्थल"-भद्विमादीए वेयड्ढगिरिवज्जे विरावेहिति,सलिलविल-गड्ड-दुःगविसमनिण्णुन्नयाइ च गगा-सिधुवज्जाइ समीकरेहिति ॥

११८ तीसे ण भते! समाए भरहस्स वासस्स भूमीए केरिसए आगारभाव-पडोयारे भविस्सति?

गोयमा । भूमी भविस्सति इगालब्भूया मुम्मुरब्भूया छारियभूया तत्तकवेल्लय-ब्भूया' नत्तसमजोतिभूया' धूलिवहुला रेणुवहुला पकवहुला पणगवहुला चलणि-

```
    मञ्चाल—पासास जाव मत्ताण ।
    सञ्चाल—मोन्यास जाव परियावसायास ।
    सञ्चाल—मोन्यास जाव परियावसायास ।
    सञ्चाल (म), सत्तमेहा (वृषा) ।
    अजविषज्जोदमा (अ, ब, स, वृषा), अिष्ट अजविषज्जोदमा (अ, ब, स, वृषा), अिष्ट अजविषज्जोदमा (अ, ब, स, वृषा), अिष्ट अजविषज्जोदमा (अ, ब, स, वृषा), अविष्ट समान्य (क, म), अविष्टजोदमा (ता)
    स्ताल (क, म), अविष्टजोदमा (ता)
    स्ताल (क, स) ।
    स्ताल (क, स) ।
```

व्युता' यह्य परिकोषसय मनातुं दुनियसमा वादि भरित्यति ।

११६. नीन ण भते ! नमाण भन्ते! पान मण्याच केन्निण धागारभायन्य गाँउम्मद ?

गोयमा! मन्त्रा प्रतिस्थित हुए स दुस्त्या' हुन्या हुन्या हुन्या प्रतिहा प्रणाः •ेश्ररिका श्रमुका श्रमकरणो । श्रमकामा होएटमेरा सीपरमरा प्रकारकरमा 🛂 हतरम रा प्रियरम रा प्रमुक्तरारा प्रमुख्यसम् 🧸 अम् अवस्था । धन्तर-ध्वत्रायन्त्रकाषायाः, विस्तरमाः, कृतिहार गत्रत्नारनाय-वर्गनस्याः, मण्यान वा सिरामणात्वा वास्त्रतिङ्क्ष्येना, गृरिनयोगर्न श्ववर्यत्वा प. विजनस्या, प्रशास्त्रक्षेत्रकानुन्यमा, जापा, यरक्ष्यकामग्रामग्राम, पृष्टीनग, परितन पनियोगाः, कोदगुरमिणादा-सुमिन्यक्याः, महोत्तर्लाः रिगर्परोधियम-मना, जरायरियाच्य वेस्तनमं, यशिरायरियाध्याधी, प्रव्नक्षशास्त्रा विनमण भ्याः, वरनासाः, वज्यान्यनीविजयन्भेसपम् पः एर प्रस्पराधिननेपाः, न्तर्गा स्थानन स्वरूप "नीरायय रण्", । इतुनी रीजनीयका" प्रारंगिक संबंधित चिनावना, अवस्तिति"-रिस्तमस्यिदेधसन्दर्शहरूप्राद्वरिधनन्द्यतः । हन्यस्य-रुपमाल-हुन्दिया, हुन स, रुद्वायानय-हुने स्त्रे नुनाइषा, यस्ट्रणा, संयम सीट-पीरपीनियंनमना सर्वतनं रन्ने नगती १ निर~प्राटी,मनपरिर्धाः स्वर, (स्वर रहू-नद्वाचा, योनकारा योक्टब्स-सम्बन्धार्यकर्मायमा स्वस्तुस्टन्स् द्वे-गर्ममा", श्रुष्टारुमाणभाषा, च्रुषामा, यनुः रुष्टमानी, उन्तर्शेष्ट्रमनेगान ममन्त्रिम् । इस्तिनः स्वीवणमान्तिनः, नायनः सन्तर्यस्याः,नाः, 'पुनननपरिकास्त्रप्रयाचार्ता । गवानीनपुरा में पनस्या, ४३६३ ४ ५ ४३

निस्साए वात्तवरि' निग्रोदा' वीय वीयमेत्ता' विलवासिणो भविस्सति ॥

१२० ते ण भते ! मणुया क आहार आहारेहिति ?
गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण गगा-सिध्यो महानदीओ रहपहिवत्यराओ अक्खसोयप्पमाणमेत्त जल वोज्भिहिति, से वि य ण जले वहुमच्छकच्छभाइण्णे, णो चेव ण आउवहुले भविस्सिति । तए ण ते मणुया सूरुग्गमणमुहुत्ति य सूरत्यमणमुहुत्तिस य विलेहितो निद्धाहिति, निद्धाइत्ता मच्छ-कच्छभे थलाइ गाहेहिति, गाहेता सीतातवतत्तएहि मच्छ-कच्छएहि एककवीस वाससहस्साइ वित्ति कप्पेमाणा विहरिस्सिति ।।

१२१ ते ण भते । मणुया निस्सीला निग्गुणा निम्मेरा निष्पच्चक्खाणपोसहोववासा, उस्सण्ण' मसाहारा मच्छाहारा खोद्दाहारा कुणिमाहारा कालमासे काल किच्चा कहि गच्छिहिति ? कहि उवविज्जिहिति ?

गोयमा । उस्सण्णं नरग-तिरिक्खजोणिएसु उवविज्जिहिति ॥

१२२ ते ण भते । सीहा, वग्घा, वगा, दीविया, अच्छा, तरच्छा, परस्सरा निस्सीला तहेव जाव' कहि उवविज्जिहिति ?

गोयमा । उस्सण्ण नरग-तिरिक्खजोणिएसु उवविजिहिति ॥

१२३. ते ण भते । ढका, कका, विलका', मद्दुगा, सिही निस्सीला तहेव जाव' किंह उवविज्जिहिति ?

गोयमा । उस्सण्ण नरग-तिरिक्खजोणिएसु उवविजिहिति ॥

१२४ सेव भते ! सेव भते । ति ॥

# सत्तमो उद्देसो

### संवुडस्स किरिया-पदं

१२५ सवुःस्म ण भते ! अणगारस्स ग्राउत्त गच्छमाणस्स', •ग्राउत्त चिट्टमाणस्स, ग्राउत्त निसीयमाणस्स ॰, ग्राउत्त तुयट्टमाणस्स, ग्राउत्त वत्थ पटिगाह ववत

- ६ नाहनति (ना, न)। ६ निरोजा (ना)। ६ नी रामेना १८ च
- < नी समिसा (न, क, च, म, स)। 5- स० १११२१।
- १ भव कार्यकृत

परस्य नेक्टमायस्य मा विस्तितमायस्य मा, तस्य य नो १ कि इरियान महिया किरिया करनद है सपराद्या किरिया नक्तर है भाषमा १ वर्गस्य य प्रयोगस्य पाक्त वर्णमायस्य जाग्र तस्य द इरिया रिया किरिया कर्नद से भपराद्या किरिया कर्नद ॥

१२६ में वेगदेश भेते <sup>के</sup> एवं प्रस्ति —चब्रास्त श्री संस्थान वाटन यवास्त्र आप नी संस्थाद्या, शिवास स्टबर्ट

गावमा । जनम ण काह्नमाण-भाषा-तोभा बेर्ग-उभा भवात, तस्य ज इस्विवरित्य किरिया राज्यः, श्वरंन ण रोह्नमाण-मावा-तोभा धवेरिक्या भवति, तस्य ण गणगाद्या रिश्विम राज्यः । महासूत्र रोपमाणस्य द्रिया-विद्या किरिया राज्यः । उस्युत्त रोयमाणस्य स्पराद्या किरिया कावदा । या प्रवासुत्रम्य रोपदा । ते त्रणद्वेण वातमा । एव व्यवदान स्ववस्य प्रवास

#### काम-मीग-पर्व

- १-5. रस नव ! अमा ? यह से समा ? मानवा ! - से समा, नाग्रह से समा ॥
- १२८ सीचना नहाँ रामा १ धा र शासा १ सामा १ गोपमा १ नो बना विरोगा, योचना विरोमा ॥
- १२६ क्षेत्र न्त्र गमा देशकार राना दे गणमा विकास समाप्त स्वतास कालास
- १.४ त्रासात्रभाको सम्माति स्टेश्लाका स्थिति सन्दर्भा विश्वस्थानम् साम्बर्धस्य समार्थ
- ৯.২ চৰিবলৈ কেন্দ্ৰ কৰি কামা সংগ্ৰাস নিম্নাই কাৰ্য্য কৰা কৰিবলৈ কৰি নিয়েক কৰা কৰ
- १८८ र ता नहार सोना र प्रत्या भागा र प्रदेशको न हे सामा ना प्रत्या सामा
- है। वर्ष क्षा भारती को उत्तरी भारती भारती के विकास है। सार्थित के क्षा के को देखा के मार्थित के विकास है।
- हेत्र हेत्र प्रश्निकार र रूप र श्रामा है। नामने र संस्थित संस्थित स्थाप स्थाप

- १३५. जीवाण भते । भोगा ? ग्रजीवाणं भोगा ? गोयमा । जीवाण भोगा, नो ग्रजीवाण भोगा ॥
- १३६ कतिविहा ण भते । भोगा पण्णता ? गोयमा ! तिविहा भोगा पण्णत्ता, त जहा—गधा, रसा, फासा ॥
- १३७ कतिविहा ण भते । काम-भोगा पण्णता ? गोयमा ! पचिवहा काम-भोगा पण्णता, त जहा—सद्दा, रूवा, गया, रसा, फासा ।।
- १३८ जीवा ण भते । कि कामी ? भोगी ? गोयमा । जीवा कामी वि, भोगी वि॥
- १३६. से केणहेण भते ! एव वुच्चइ—जीवा कामी वि ? भोगी वि ? गोयमा ! सोइदिय-चिक्किदियाइ पडुच्च कामी, घाणिदिय-जिल्भिदिय-फासिदियाइ पडुच्च भोगी । से तेणहेण गोयमा ! •एव वुच्चइ-जीवा कामी वि °, भोगी वि ॥
- १४०. नेरइया ण भते । कि कामी ? भोगी ? एवं चेव जाव विणयकुमारा ॥
- १४१. पुढिवकाइयाण पुच्छा । गोयमा । पुढिविकाइया नो कामी, भोगी ॥
- १४२. से केणहेण जान भोगी ?
  गोयमा । फासिदिय पडुच्च । से तेणहेण जान भोगी । एव जान वणस्सई
  काइया । वेइदिया एव चेन, ननर—जिब्भिदियफासिदियाइ पडुच्च । तेइदिया
  वि एव चेन, ननर— घाणिदिय-जिब्भिदिय-फासिदियाइ पडुच्च ॥
- १४३. चडरिदियाण-पुच्छा । गोयमा । चडरिदिया कामी वि, भोगी वि ।।
- १४४. से केण्ड्रेण जान भोगी नि ? गोयमा ! चित्रखदिय पडुच्च कामी, घाणिदिय-जिव्निदिय-फासिदियाई पडुच्च भोगी । से तेण्ड्रेण जान भोगी नि । अवसेसा जहा जीना जान नेमा-
- १४५ एए सिण भते । जीवाणं 'कामभोगीण, नोकामीण, नोभोगीणं, भोगीण' य कयरे कथरेहितो' "ग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ?

१. सञ्पाः—गीतमा जात भीगी।

२. ४ (त्र), एव जात्र (ह, त्र, स, स); वु०

रे कामीण भोगीण नोकामीण नोभोगीण प (क, ता)।

ड. स॰ पा॰—कयरेहिनो जाव निसंसाहिषा ।

गापमा ! सन्यत्योग भीत्र रामभोगी, नासभी नीभोनी धन्न छ प्र, भागी धन्न (नृष्ये ॥

### रुवनमरीरस्स भौषपरिष्वाय-परं

- १४६ उडमनंत्र भन ! मान्ते वे भित्रि प्रण्यपंति देशतीणन् देशतीण् उत्तराज्यः नारः ने नृत्र भने ! ने सीयभीनी ना पभ् उद्वारेणः, तस्तेनः, प्रवेषः, विश्वानः पृत्यप्रतार-प्रकारने विद्यादः भीगभागादः भृतमार्थं दिश्रिनणः विज्ञा भन् ! एप्रकार्णः वपदः ?
  - गायमा ! भी रिण्डु नगर्ड । पञ्च च ने उद्घार्तता दिः हम्भेन् दिः देश दिः गोरिश्तादिः पुरित्रागरित्र गर्मेण दि यान्त्र राष्ट्र भीरभीताः भूजमात्त । वर्गित्तरः स्ट्रा नागीः भागे परित्रागानी महानिस्तर महाराष्ट्र हिगानि न स्ट्रा
- १८५ का पेटिए जे भी ते भागि के भी ए प्रश्नारेम् देशकाप्त "देशकाप् ए देश- तेनार ने नार वीत्रोति में पोत्रभोती मात्रभ एड्डाएट राष्ट्रण देशका वीत्रपुर प्रारम्बर स्वयंत्रकार विद्नाद भोगनीवहर महामा (विद्याना के नार्थित विद्यार एक स्वर्णित
  - भारता । भारताहुँ समाह । पदाय सा एड्डाया १४, वर्ग्य १४, वन्त्र १४, बारियाम १४, प्रान्त्र सर्वे स्थापनी । भिष्यापनी १४ विकास साम्बेलार भूतमा र दिस्टियाम, संस्थानात्र माने संस्थापनी सामित्र , साम

१४६. केवली ण भते । मणूसे जे भिवए तेणेव भवगाहणेण' •िसिन्भित्तए जाव' ग्रंतं करेत्तए, से नूण भते । से खीणभोगी नो पभू उद्घाणेणं, कम्मेण, वलेण, वीरिएण, पुरिसक्कार-परक्कमेणं विउलाई भोगभोगाइ भुजमाणे विहरित्तए? से नूणं भते । एयमट्टं एव वयह ? गोयमा । णो तिणट्टे समट्टे । पभू ण से उद्घाणेण वि, कम्मेण वि, वलेण वि, वीरिएण वि पुरिसक्कार-परक्कमेण वि ग्रण्णयराइ विपुलाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्चयमाणे महानिज्जरे॰, महा-पज्जवसाणे भवति ॥

#### ग्रकामनिकरण-वेदणा-पदं

१५०. जे इमे भते । असिष्णणो पाणा, त जहा—पुढिविकाइया जाव वणस्सङ्काइया, छट्ठा य एगितया तसा—एए ण अंवा, मूढा, तमपिवट्ठा, तमपडल-मोहजाल-पिडच्छन्ना अकामिनकरण वेदण वेदेतीति वत्तव्व सिया ? हंता गोयमा । जे इमे असिष्णणो पाणा जाव वेदण वेदेतीति वत्तव्व सिया।

१५१. ग्रत्थिण भते । पभू वि श्रकामनिकरण वेदण वेदेति ? हता । श्रत्थि ।।

१५२. कहण्ण भते । पभू वि प्रकामनिकरण वेदण वेदिति ?
गोयमा ! जे ण नो पभू विणा पदीवेण अधकारंसि रूवाइं पासित्तए, जे ण
नो पभू पुरश्रो रूवाइ अणिजभाइत्ता णं पासित्तए, जे ण नो पभू मगगश्रो रूवाई
अणवयिक्ता ण पासित्तए, जे ण नो पभू पासश्रो रूवाई अणवलोएता ण
पासित्तए, जे ण नो पभू उड्ढ रूवाइ अणालोएता ण पासित्तए, जे ण नो पभू
प्रहे रूवाई अणालोएता ण पासित्तए, एस ण गोयमा ! पभू वि अकामनिकरण
वेदण वदित ।।

#### मकामनिकरण-वेदणा-पद

- १५३. म्रित्य णं भते । पभू वि पकामनिकरण वेदण वेदेति ? हता म्रित्य ॥
- १५२. कहण्ण भते ! पभू वि पकामनिकरणं वेदण वेदेति ? गीयमा ! जे ण नो पभू समुद्दस पार गमित्तए, जे णं नो पभू समुद्दस पार-गपाद हवाद पासिनए, जे ण नो पभू देवलीग गमित्तए, जे ण नो पभू देव-

र. में पार-पार वेश बहा परमाहोहिए जाव र. में ११४४। महारा ३. भें ९१४३७।

लोगत्याः स्वाः पानिनम्, एम प्रचीयमा १ पन् ४ प्रामिनिस्य ५२० ४२ति ॥

१४४. सेव भने ! नेव भने ! नि'॥

# यद्दमी उद्देसी

#### मोबल-पर्द

- १८६ अत्रमन्य च भी ै मन्ते नीपमधन नामार समाप के होता मधने हैं, कै होता सहरेष, दिवेश जभनेत्रसम्बद्ध, देवसारि प्रशासकार निर्माणन्तु ( सुरम्मुदे मृत्यम् देपस्पित्यदम् देमन्यद्वासाय अन्तर्यस्तु दे गोषमा भा देशद्दसमह्द्राय'--
- १४७ ने नुष्य भने है उपस्थानाय-सम्पर्ध अरहा निष्य है से वे असम कुलि उत्तर है।

रता गायमा । प्राप्तायान्यन १२१ प्रता जिले वेदर्ग यसन वृजन क्लाका निवाल ॥

हरिय-कृष्-जीव-समागस-पर

हता गोयमा हत्थोत्रो कुयू अप्पकम्मतराए चेव कुथूत्रो वा हत्थी महाकम्म-तराए चेव,

हत्यीश्रो कुथू श्रप्पिकिरियतराए चेव कुथूश्रो वा हत्थी महािकिरियतराए चेव, हत्यीश्रो कुथू श्रप्पासवतराए चेव कुथूश्रो वा हत्थी महासवतराए चेव, एव श्राहार-नोहार-उस्सास-नीसास-इड्ढि-महज्जुइएिह हत्थीओ कुथू श्रप्पतराए चेव कुथूश्रो वा हत्थी महातराए चेव।।

ह. से केणहेण भते । एव वुच्चइ – हित्थस्स य कुथुस्स य समे चेव जीवे ? गोयमा । से जहानामए कूडागारसाला सिया — दुहम्रो लित्ता गुत्ता गृत्तदुवारा निवाया निवायगभीरा । ग्रह ण केइ पुरिसे जोइ व दीव व गहाय त कूडागारसाल ग्रतो-ग्रतो ग्रणपविसइ, तीसे कूडागारसालाए सव्वतो समता घणनिचय-निरतर-निच्छिड्डाइ दुवार-वयणाइ पिहेति, तीसे कूडागारसालाए वहुमज्भदेसभाए त पईव पलीवेज्जा ।

तए ण से पईवे त कूडागारसाल अतो-अतो स्रोभासइ उज्जोवेइ तवति पभा-सेइ, नो चेव ण वाहि।

अह ण से पुरिसे त पईव इडुरएण पिहेज्जा, तए ण से पईवे त इडुरय अती अतो ग्रोभासेइ उज्जोवेइ तवित पभासेइ, नो चेव ण इडुरगस्स वाहि, नो चेव ण कूडागारसाल, नो चेव ण कूडागारसालाए वाहि।

एव—गोकिलिजेण पिच्छ्यापिडएण गडमाणियाए ग्राढएण ग्रद्धाढएण पत्थएण अद्भप्तरथएण कुलवेण अद्भुलवेण चाउवभाइयाए ग्रहुभाइयाए सोलिसयाए वत्तीसियाए चउसिद्ध्याए।

अह ण पुरिसे त पहेंच दीवचपएण पिहेज्जा। तए ण से पदीवे दीवचपगस्स मंतो-म्रतो ओभासित उज्जोवेइ तवित पभासेइ, नो चेव ण दीवचपगस्स वाहि, नो चेव ण चउसिंद्वयाए वाहि, नो चेव ण कूडागारसाल, नो चेव ण कूडागारसाल, नो चेव ण कूडागार-सालाए वाहि।

ण्वामेव गोयमा । जीवे वि ज जारिसय पुव्वकम्मनिवद्ध वोदि निव्वत्तेइ त प्रसनेज्ञेहि जीवपदेसेहि सचित्तीकरेइ—खुड्डिय वा महालिय वा ।० से तेणहुँण गोयमा । •एव वुच्चइ—हित्यस्स य कुथुस्स य० समे चेव जीवे ।।

#### मुह-दुबरा-पदं

१६०. नेरायाण भने । पावे कम्मे जे य कडे, जे य कज्जइ, जे य क्जिल्सिइ सर्वे ने दुखे, ते निज्जिणों से सुद्धे ?

१ मन पान - हो स्मा आप मने।

२. एतच्य सर्वमपि वाचनान्तरे साक्षान्ति<sup>हिन्दिन</sup> स्वते (वृ) ।

तता गोयमा ! नेरहमात पाउँ कस्म ! \*जे व कड़े, जि.च तप्जर, ते च तर्वे क्रिक्ट स्म इ.स.चे में चुक्ते, जे निक्तित्रण्ये से १ सुरे १ एउँ जाउ चेमार्विकास ॥

### दमबिहुनच्या-पदं

१६१ - होत घ भने <sup>१</sup> मण्याओं पण्यनाओं *१* - कोबमा <sup>१</sup> दम मण्याया पण्यनाखा, त जहा—आहारमध्या, घ मण्डा, महु १-मध्या, परिवाद्गण्या, कोहमण्या, माणगण्या, मायामण्डा, तोभपण्या, का-मध्या, खोदमण्या । एवं जाव वैमाणियाल ।।

### नेरद्रयाणं दमचिहुवेदणा-पद

१६२ - नेर्न्डमा इसक्टि वेयम पञ्चण्यसामा विटर्गतः त भए - सीक्टिन ज्हा, विवास, हिट्ट, परम्म, भर, कट, मन, सीच ह

### हित्य-कृष्णं भ्रपच्चवताणकिरिया पद

- १६२. स न्य नंतरे हिल्यम य हजस्त य ममा चेत्र प्रयम्बनस्थारिया र १४% है। हला गायमा है हिल्यम य र दुश्य है । चैथना चत्र धप-अन्याहरितया । र जार ॥
- १६४. ने केणहुन भने ै एवं प्रचान की नस्य ये त्युस्य वे सम्य ने वे प्रचन स्थान पान स्थान की प्रचन स्थान पान स्थान की पान स्थान स्थान स्थान की पान स्थान स्था स्थान स्थ

•दामेण छत्तेण ° घरिज्जमाणेण, अर्णेगगणनायग'- •दडनायग-राईसर-तलवर-माडविय-कोडुविय-इब्भ-सेट्वि-सेणावइ-सत्थवाह ॰ -दूय-सविपालसिद्ध 'सपरिवृडे मज्जणघराम्रो पडिनिक्लमति, पडिनिक्लमित्ता जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला, जेणेव चाउग्घटे ग्रासरहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता चाउग्घट ग्रासरह दुरुहइ', दुरुहित्ता हय-गय-रह'- पवरजोहकलियाए चाउरगिणीए सद्धि सपरिवुडे, महयाभडचडगरिवदपरिविखत्ते जेणेव रहमुसले सगामे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रहमुसल सगाम श्रोयाए ।।

तए ण से वरुणे नागनत्तुए रहमुसल सगाम श्रोयाए समाणे श्रयमेयारूव श्रभिगाह अभिगेण्हइ-कप्पति मे रहमुसल संगाम सगामेमाणस्स जे पुव्वि पहणइ से पडि-हणित्तए', ग्रवसेसे नो कप्पतीति, ग्रयमेयारूव अभिगाह ग्रभिगेण्हइ ग्रभिगेण्हेता

रहमुसल सगाम सगामेति ॥

१६८. तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स रहमुसल सगाम सगामेमाणस्स एगे पुरिसे सरिसए 'सरित्तए सरिव्वए' सरिसभडमत्तोवगरणे रहेण पडिरह हव्वमागए।।

तए णं से पुरिसे वरुण नागनत्तुय एव वदासी-पहण भो वरुणा । नागनत्तुया । पहण भो वरुणा । नागनत्त्या ।

तए ण से वरुणे नागनत्तुए त पुरिस एव वदासी—नो खलु मे कप्पइ देवाणु-

व्पिया । पुब्वि ग्रहयस्स पहणित्तए, तुम चेव ण पुब्वि पहणाहि ।।

तए ण से पुरिसे वरुणेण नागनत्तुएण एव वृत्ते समाणे ग्रासुरुत्ते •रहे कुविए 308 चिंडिविकए॰ मिसिमिसेमाणे घणु परामुसइ, परामुसित्ता उसु परामुसइ, परा-मुसित्ता ठाण ठाति, ठिच्वा स्राययकण्णायय उसु करेइ, करेत्ता वरुण नागनत्तुय गाढपहारीकरेइ॥

तए णं से वरुणे नागनत्तुए तेणं पुरिसेण गाढण्पहारीकए समाणे आसुहतें • रहे कुविए चडिविकए° मिसिमिसेमाणे घणु परामुसइ, परामुसित्ता उसु परामुसद, परामुसित्ता ग्राययकण्णायय उसु करेइ, करेत्ता त पुरिस एगाहुच्य

क्डाहच्च जीवियाश्रो ववरोवेइ ॥ तए ण से वर्षे नागनत्तुए तेण पुरिसेण गाढप्पहारीकए समाणे अत्थामे अवति अयोरिए अपुरिमनकारपरवकमें अधारणिज्जमिति कट्टु तुरए निगिण्हई। निर्गिण्हना रह परावनेइ, परावत्तेता रहमुसलाग्रो सगामाग्रो पडिनिक्समित,

१. मञ् पारु— अर्थेनगणनायन जात्र दूव ।

२ मधिमानः (ज. म., व. म); मधिवालग० (n)

ः होती (१), दूरी (ता, व) ।

४. एव पाय-सर्वास समस्ति ।

५. ॰गर जाव परिनियत्ते (ज, क, ता, ब, म, स)

६ पडिपह० (ता) ।

७. सरिसत्तए गरिसव्वए (क) ।

८. त॰ पा॰---गामुरते जाय मिति ।

म० गा०—श्रामुदते जात्र मिसि० ।

पर्शितानिना एवतमंत्र' अवस्थान, अस्तरमिना तुरम् निविध्यः, निवि-िल्ला रह डॉड, डॉना रहाम्रो पञ्चोरटड, पञ्चोरितः नरम् मोण्ड, मोण्ना तृरम् (समज्देर, सिमज्देना इस्मयनास्य सबस्य, संबोरका इस्मयनाम र्गरुः, दुर्गहुना पुरस्थानिम्रे सपनिय क्षिमण्यः राग्यतः \*सँगर्णाः,पः स्वतः सिरमापेन सेन्या सर्वाप<sup>के</sup> रहेट एक प्रयानी। नमा कृषा अस्पताय भगक-नात आर्या निदिनतिनामारेय ठाव स्थलाय, यसार्या पासवस्य स्वतस्ये मा होरम्न ब्राम्पिसम्म पार्वः निदिन्तिन्तमध्य द्वार्यः नपारिद्वामस्य मन परमापन्तिस्य परमाप्रेयगस्य, प्रशांस च नगरा । एनन्य अनुसर, पासक न संभाग नहत्रमण् "प्रतमय नि हर्द्र पद्य समन्द्र, प्रदिना नमनिन्ता एउ व्यामी--पश्चिति पत्ति मण् समापन भगत्रधी महात्रीत्रमः प्रतिष् रूत्रा प्राचार-इक्षण पन्ने हताए, जा राजीनाण एवं जा रें पूजपू परिमारे पन राने तप् जायन इती भए, इसीच वि पा यह चरने र भग रक्षा नेटा भी रन्न व्यागि एवर पाणार द्यापः प्रवासनामि जापक्षीयम् अपः निरुद्धान्तरः पर्वनामि आक्रमेश्राप्त स्वयं प्रवास्थान साइम्साइम् नाईस्य विभावत्य कर् क्तानि अवस्थिताए। असि मध्य सर्वेर १६ र । विच भार भार १ साहन विनियम्बिम्बिम्बाह्य विमानमायर पन्यपनमा प्रमुनि हरा एक वि व बरियेक क्यान बानानो । सामारस्यांच वि हर् मार्गान्यः मुप्यः, मुद्रसाम- गुरुषा भरः, र न्या या सार्थन्यादार । समारिन रते प्रार्थिता, शासना म

प्रश्यनामन-गुप-मित-पश

- सपिलयकित्रिक्णे करयलपिक्मिहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए॰ ग्रजि कट्टु एवं वयासी - जाइ ण भते ! मम पियवालवयसस्स वरुणस्स नाग-नत्तुयस्स सीलाइ वयाइ गुणाइ वेरमणाइ पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं, ताइण 'मम पि" भवतु त्ति कट्टु सण्णाहपट्ट मुयइ', मुइत्ता सल्लुद्धरण करेइ, करेता
- तए ण त वरुण नागनत्त्य कालगय जाणित्ता ग्रहासन्निहिएहि वाणमतरेहि देवेहि दिव्ये सुरभिगधोदगवासे वृद्घे, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए', दिव्ये व २०४ गीय-गधव्वनिनादे कए या वि होत्या ॥
- तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स त दिव्व देविड्ढ दिव्व देवज्जुति दिव्व देवाणुभाग सुणित्ता य पासित्ता य वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव २०६ परूवेइ-एव खलु देवाणुष्पिया! वहवे मणुस्सा' अण्णयरेसु उच्वावएसु सगामेसु ग्रभिमुहा चेव पहया समाणा कालमासे काल किच्चा अण्णयरेषु देवलोएसु देवताए॰ उववत्तारो भवति ॥
  - २०७. वरुणे ण भते ! नागनत्तुए कालमासे काल किच्चा कहि गए ? कहि उववन्ते ? गोयमा ! सोहम्मे कप्पे, ग्रहणाभे विमाणे देवत्ताए उववन्ने । तत्य णं ग्रत्थेग-तियाण देवाण चत्तारि पिलिग्रोवमाइ ठिती पण्णता। तत्य ण वरुणस्स वि देयस्स चत्तारि पलिग्रोवमाइ ठिती पण्णत्ता ॥
  - २०८. से ण भते । वरुणे देवे ताम्रो देवलोगाम्रो माउक्खएण, भवक्खएण, ठिइक्त-एण' • प्रणतर चय चइता कहि गच्छिहिति ? कहि उवविज्जिहिति ? गोयमा! महाविदेहे वासे सिज्भिहिति बुज्भिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति सव्वदुक्लाण श्रत करेहिति॥
    - २०६. वरुणस्स ण भते । नागनत्तुयस्स पियवालवयसए कालमासे कालं किच्चा कि गए ? किंह उववन्ते ?

गोयमा । मुकुरो पच्चायाते ॥

में ण भने । तम्राहितो मणतर ज्व्वद्विता कहि गच्छिहिति ? कहि उवविज-हिति ?

गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्भिहिति जाव' ग्रंत काहिति ॥

२११. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

१. मन वि (व)।

र जोम्पति (म, क, ता, व)।

३. विगरित (म, रु, ता) ।

इ. संच राइरेको

सरपार-मणुगा पत्र उपयत्तारो ।

६ म० पा०-- ठिद्दनसएसा जाब महाविदेहे वार्त सिजिमिट्ति जाव मत ।

७. म० धार्वा

त. म० शपर ।

# दसमा उद्देशो

### कालादाद-पनिचीण पत्रस्थिकाण् नदर्-पद

- ५५५ । प्रतिष्व विष्य नमण्य रायनित नाम नगरे १५ सा न्यस्ययो । गुणीय नण् च ३०५ (१०५%) जाते (१५०विन यापद्वयो । नरम (१) गृणीय १६५४ ने ३५४ स प्रदूरमामते १८१ याच्याप्तिच्या परिश्वति, ता च ५५ — ११ ने १६१३, ने ना १६३, नवाना ११३, ५६०, ना मुद्रण्', नम् मुद्रण्, प्रश्य शानत्, न नवा ५००, सन् ११४, स्ट्रिसी याज्य १३।
- २१२. तम् प्रतिविधागाः विभागः अभागः एपात्रं एगवपा गाँउसप् तन्याच्यान मन्तिरिद्याप मन्तिमन्ताम अवनयणः र मिलेक्तामम् सार नमुपान्य वा अ एर पत्त्वनाम नारपुने पन अन्यिक्षण् पत्त्वति, तः अतः परम् यस्य नार्याण की, रहाव ।
  - ्च व समय नायपुन्त चनारि श्रत्यिताम् अजीवराम् पर्वार्थतः, ४ ५४०० परम्याः १२१४, अपस्यति १२१३, 'प्रानास्त्रिकायः, परन्य संत्रिकायः "। एतः च स सन्तर्भावपुन्त जीर्था वस्त्रिकायः जावश्यपुर्वार्थतः ।
  - ं राजा नगा। नारापुरी चन्तार अन्विताम् यन्वित्रमेष् राजाति, राजाण--धरमित्रार, ध्रष्टमे चरतार, धानानां वर्षार, श्रीवी वर्षार पूर्व साध्य सम्बद्ध नारापुर्व राज्य वित्रापार वित्राय स्वत्रकार राज्य श्रीत नाराप्त्रकार स्थान
  - न्द्र १७ १८७ के वास्त्री सम्बद्धाः सम्बद्धाः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः । सर्वतः अस्ति स्वतः विस्ति विस्तितः ।

- २१५ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवद्यो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इदभूई नामं अणगारे 'गोयमे गोत्तेण' जाव भिक्खायरियाए अडमाणे अहापज्जत भत्त-पाण पिडग्गाहिता रायगिहाद्यो •नगराख्रो पिडिनिक्खमइ, अतुरियमच-वलमसभत जुगतरपलोयणाए दिट्ठीए पुरख्रो रिय सोहेमाणे-सोहेमाणे तेसि अण्णउत्थियाण अदूरसामतेणं वीईवयित ॥
- २१६. तए ण ते अण्णउत्थिया भगव गोयम अदूरसामतेण वीईवयमाण पासति, पासिता अण्णमण्ण सद्दावेति, सद्दावेत्ता एव वयासी—एव खलु देवाणुष्पिया । अन्ह इमा कहा अविष्पकडा', अय च ण गोयमे अन्ह अदूरसामतेण वीईवयइ, त सेय खलु देवाणुष्पिया ! अन्ह गोयम एयमट्ठ पुच्छित्तए त्ति कट्टु अण्णमण्णस्स अतिए एयमट्ठ पडिसुणति, पडिसुणित्ता जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागच्छिति, उवागच्छित्ता भगव गोयम एव वयासी—एव खलु गोयमा । तव धम्मायरिए धम्मोवदेसए समणे नायपुत्ते पच अत्थिकाए पण्णवेति, त जहा—धमत्थिकाय जाव पोग्गलत्थिकाय'। त चेव जाव' रूविकाय अजीवकाय पण्णवेति। से कहमेय गोयमा ! एव ?

# कालोदाइस्स समाहाणपुरवं पव्वज्जा-पद

२१७ तए ण से भगव गोयमे ते अण्णउित्थए एवं वयासी—नो खलु वय देवाणुित्या! ग्रित्थिभाव नित्थ त्ति वदामो, नित्थभाव ग्रित्थ त्ति वदामो। ग्रम्हे ण देवाणुित्या! सव्व ग्रित्थभाव ग्रित्थ त्ति वदामो, सव्व नित्थभाव नित्थ ति वदामो। त चेयसा खलु तुन्भे देवाणुित्या। एयमद्व सयमेव पच्चुवेक्खह ति कट्टु ते प्रण्णउित्थए एव वदासी, विद्त्ता जेणेव गुणिसलए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ जाव भत्त-पाण पिडदसेति, पिडदसेत्ता समण भगवं महावीर वंदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता नच्चासण्णे जाव पज्जुवासित।

२१८. तेणं कार्नेण तेण समएण समणे भगव महावीरे महाकहापिडवण्णे या वि होत्या। कालोदाई य तं देम हब्बमागए। कालोदाईति ! समणे भगव महावीरे कालोदाई

१. गोयमगांते ग (ज, ता)।

२. एव जहा विनियमते णियठुदेसए जाव (अ, क, ता, व, म, म), भ० २।१०६-१०६।

रै गर्पार--रायागहाओं जात्र अतुरियमच-रामगभत तात्र रिया।

भ० २।११० मुत्रे 'प्यमभते' इति पाठ. स्वीर गोरित ।

५. जीवज्यस्य (४, ४, ४, ४, म्य) ।

६. आगासित्यकाय (अ, क, ब, म, स)।

७. म० ७।२१३।

५. वेदसा (अ, ता, म, वृपा) ।

६. वदति (ता,व, म)।

१०. एवं जहा नियठुद्देमए जाव (ज, क, ता, व, म, स), म० २।११०।

११ म० ३।१३।

एक राम्भी—में मूल में कालोबाई! अप्यास समाद्र एनपणी महियाप रामुक्ता गाम्य मध्यित्रहाण निव्यालयाण अपनेवालके मिटी स्टाममूल्याके रामुप्त-विक्या—एक पातु समाप्ते नापपुले पत्र अस्थित्राए प्रप्योशी तो काक्षके स्टाप्त नेप मण्ये एक ते ने ने कालोक्षके ! अस्थे समस्ये ?

हता अभि । त सर्वे च एसमट्टे राकादाई ! घटच अन्तराव पत्तीक्षेत्र, त चटा—परमस्थिताव आ । पोरंगविक्षता ।

तत्वे च ग्रह बनारि शन्विकाए ग्रजीयराएं पार्वाम, 'कारहा—धरमन्तिः राप, अपरमद्विराप, यागास्तिराप, पोरापिधिराप । एग व च ग्रह बीद-विकाय प्रदर्भेगप के रहाय पणावमि ।

ताथ ण पट बनारि मॉल्याए अध्योताए प्रयोगिः, त उटा—पर्मोन्तरायः, अपरम्य बतायः, आवासित्याः । ती अत्यापः । १ एव च ण पट पास्ति स्व राष्ट्रभविकार पर्वेशिकः

५६६ तम् १ ते ता त्रेशः समय भगत महासार एवं वस्ता-एवित्य वस्ता । प्रमत्यिक्षण्य, त्रुश्मित्वित्यान, व्यावस्थित्यमि वस्तिरतान धता क्रियान स्वाक्ति स्वाक्ति वस्त्रान धता क्रियान स्वाक्ति स्वाक्ति । वित्रान प्रति विद्यान ।

का विष्णु क्षित्। तिलाहाई । एसान व पास्त विराद्धि का स्टाप्स च स्टब्स्थल चित्रिका के प्रावद्धम् स्टब्स स्टब्स्स्य । भीनदूरन्तु स चित्रोदन्युवार, हाद्विन्यस्य ।

२६०, सुर्वान प्रचार । कीमानी-सरायान स्विधार्यान प्रत्यास्य प्रशास प्रशास स्वयास्य । सम्मान्य के स्वयानन प्रशासन क्षेत्र ।

지도 된 사람이 있는 그는 사용하다는 그는 것도 되는 것을 모습니다. 한다고 도로 이 교육을 하는 것으로 되었다는 그리고 있는 것이 되는 것이 되었다.

## कालोदाइस्स कम्मादिविसए पिसण-पद

२२२. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नामं नगरे, गुणसिलए चेइए। तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कयाइ जाव' समोसढे, परिसा जाव' पडिगया।।

२२३. तए ण से कालोदाई अणगारे अण्णया कयाइ जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नम-सित्ता एव वयासी— अत्थि ण भते! जीवाण पावा कम्मा पावफलविवाग-सजुत्ता कज्जति?

हता अत्थि ॥

२२४. कहण्ण भते । जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसंजुत्ता कज्जति ?
कालोदाई ! से जहानामए केइ पुरिसे मणुण्ण थालीपागसुद्ध अद्वारसवंजणाकुल विससिमस्स भोयण भुजेज्जा, तस्स ण भोयणस्स आवाए भद्दए भवइ, तओ
पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे दुरूवत्ताए, दुवण्णत्ताए, दुगधत्ताए जाव'
दुक्खत्ताए—नो सुहत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमित । एवामेव कालोदाई !
जीवाण पाणाइवाए जाव' मिच्छादसणसल्ले, तस्स' ण आवाए भद्दए भवइ,
तस्रो पच्छा 'विपरिणममाणे-विपरिणममाणे' दुरूवत्ताए दुवण्णत्ताए दुगधताए
जाव दुक्खताए—नो सुहत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमित । एव खलु कालोदाई !
जीवाण पावा कम्मा 'पावफलविवागसजुत्ता कज्जिति' ।

२२४. अत्थि ण भते । जीवाण कल्लाणा कम्मा कल्लाणफलविवागसजुत्ता कज्जित ? हता अत्थि ॥

२२६. कहण्ण भते ! जीवाण कल्लाणा कम्मा' किल्लाणफलविवागसंजुत्ता किज्जिति ? कालोदाई ! से जहानामए केइ पुरिसे मणुण्ण थालीपागसुद्ध अट्ठारसवजणाकुल ग्रोसहिमस्स भोयण भुजेज्जा, तस्स ण भोयणस्स ग्रावाए नो भद्दए भवइ, तग्री पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे सुक्वत्ताए सुवण्णत्ताए जाव' सुहत्ताए - नो दुक्तताए भुज्जो-भुज्जो परिणमित । एवामेव कालोदाई ! जीवाण पाणाइवाय-वरमणे जाव' परिग्गहवेरमणे कोहिववेगे जाव' मिच्छादसणसल्लिववेगे, तस्स

१. भ० शाचा

२. २० १।= ।

४. भ० शहेदहा

इ. नन्द प्रान्तित्वातादेः (तृ) ।

६ अस्मिममानैजरिनाममाने (त्र. इ. ता. म) ।

७. फलविवाग जाव कज्जित (अ), फल जाव कज्जित (क, ता)।

प० पा०—कम्मा जाव कज्जिति ।

६. भ० ६।२२ ।

१० भ० शहन्य।

११ ठा० १।११५-१२५ ।

य बाराण् नो अद्ग् भवड, तबो पत्या परित्रममार्पन्यित्रममार्पे सुर स्तात चुरणाताण् यात्र सुर्भाण् - नो दुर्धनाण् भृत्योत्मद्रयो परित्रमट । एत सन् सनोद्राही विद्याप राजाला सम्मा "राजायपत्रीस्थाममङ्गान स्वस्त ॥

रामान विकास के स्थान के स्थान के का निर्माण के स्थान के

का बोबाड ! त व च चे में पुल्ति अमीच हाम उन्हाविड से च पुल्ति महाहत्यक तराष्ट्री, \*महाविज्यक्षिण देश, महामवक्षण सेवः, मुध्येवण्डलप् विवेक्ताव च ज में पुल्ति अमीयक्षण निकावेड से च पुल्ति अपक्रित्रण वेदः, \*अपविज्यक्षण वर्षः अध्यास्तरण चवरः, स्पर्वश्यक्षणः चवः।

२२=. से तेयह व भेती पित्र कुलेट -से भाग जाने पुलित \*प्रसीतराव दे ते हैं। ते साम प्रसीतराव दे ते हैं। ते साम प्रसीतराव के साम कि ता प्रसीत प्रमीतराव के साम कि ता प्रसीत प्रमीतराव के साम कि ता कि

ना सहाह ै रायाण के से पुरिस सम्बंधियाय प्रकारण के प्राप्त में इताया है। प्रकार समाध्यामी है, प्रतुक्तान स्वाप्त के त्यार स्वाप्त के प्रकार स्वाप्त के स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्

किरियतराए चेव, महासवतराए चेव, महावेयणतराए चेव। तत्थ ण जे से पुरिसे ग्रगणिकाय निव्वावेइ, से ण पुरिसे ग्रप्पकम्मतराए चेव, ग्रप्पकिरियत-राए चेव, ग्रप्पासवतराए चेव°, ग्रप्पवेयणतराए चेव।।

२२६. ग्रत्थिण भते ! ग्रन्वित्ता वि पोग्गला ओभासंति ? उज्जोवेति ? तवेति ? पभासेति ?

हता ग्रत्थि ॥

२३०. कयरे ण भते । ते अच्चित्ता वि पोग्गला ग्रोभासित ? • उज्जोवेति ? तवेति? • पभासेति ? कालोदाई ! कुद्धस्म ग्रणगारस्स तेय-लेस्सा निसद्वा समाणी दूर गता दूर निपतित, देस गता देस निपतित, जिंह-जिंह च ण सा निपतित तिह-तिह च ण ते ग्रचित्ता वि पोग्गला ओभासित । एतेण कालोदाई ! ते ग्रचित्ता वि पोग्गला ग्रोभासित , • उज्जोवेति, तवेति , तवेति ,

पभासेति ॥

२३१. तए ण से कालोदाई श्रणगारे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विद्ती नमसित्ता वहूहिं चउत्थ-छट्टहुम'- दसम-दुवालसेहि, मासद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहि श्रण्पाण भावेमाणे विहरइ ।।

२३२. '•तए ण से कालोदाई । ग्रणगारे जाव' चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिंडे युद्धे मुक्के परिनिव्बुडे ॰ सव्बद्धस्यप्टीणे ॥

२३३. सेव भते ! सेव भते ! ति"।।

१ मञ्चान-अोनामित जाव प्रभासेति ।

२ विभिन्तिवारिगामारमुद्धेन (वृ) ।

३. मं० पा० -- ग्रामानति नाव प्रमामति ।

इ. मञ्पाक- जीभामति जाव प्रभानेति ।

र नव राव - स्टुइन जान जणाण ।

६. स॰ पा॰ —जहां पडमसए कालासनेसियपुरी जाव सम्बद्धकरा ।

७. म० शे४३३।

८. म० शारशा

# थ्रद्ठमं सतं

## पडमी उद्देशी

### मगहणी-नाहा

१० पंस्तित २ पानेप्ति : रस्त ४ शिरा ४, ता ॥४६, ३ पानुष्यत्त । इ. पंडियोग १ ४१ १० पाराह्या ४ स्त सहममित्रो ॥१॥

### योग्गायपरिलासिन्य इ

६) रायमिते आर्थं एक इससी— मीतिका च नोते ! प्रस्पता उप्पत्ता ? भीषमा ! तिकास पास्ता प्रणासा, त प्रता— स्वरत्यशिका, भानत्वार प्रशी, समस्यतिकाम ॥

### (४) पर्यागपरिणतिन्यव

- कः प्रमानकार । साहा नाम है पोल्यास रहिता ११ प्रमानका १ स्थानका है पार्थ स्थाप प्रकार का अन्य ल्लापुन विश्व प्रमाणका है दिया प्रमाणका के स्थाप प्रमाणका के स्थाप प्रमाणकार स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप प्रमाणकार स्थाप के स्थाप के
- A This areas is to the traces of the set of the set in the set of the set of

परिणया य, अपज्जत्तासुहुमपुढविकाइय' एगिदियपयोग परिणया य । वादरपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया एव चेव, एव जाव वणस्सइकाइया। एक्केका दुविहा सुहुमा य, वादरा य, पज्जत्तगा अपज्जत्तगा य भाणियव्वा॥

१६. वेइदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । गोयमा ! दुविहा पण्णता, त जहा-पज्जत्तगवेइदियपयोगपरिणया य, अप-ज्जत्तग जाव परिणया य । एव तेइदिया वि, एव चर्डारदिया वि ।।

२०. रयणप्पभपुढिवनेरइयपयोगपरिणयाण पुच्छा । गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगरयणप्पभ जाव परिणया य, श्रपज्जत्तग जाव परिणया य । एव जाव ग्रहेसत्तमा ।।

समुच्छिमजलचरितरिक्ख-पुच्छा। गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तग स्रपज्जत्तग । एव गटभवनक-तिया वि । समुच्छिमचउप्पयथलचरा एव चेव । एव गव्भवनकंतिया वि । एव जाव समुच्छिमखहयरगब्भवक्कतिया य। एक्केक्के पज्जत्तगा अपज्जत्तगा य भाणियव्वा ॥

संमुच्छिममणुस्सपचिदिय-पुच्छा । 25 गोयमा । एगविहा पण्णता - प्रपज्जत्तगा चेव ॥

गव्भववकतियमणुस्सपचिदिय पुच्छा । २३ गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा- पज्जत्तगगव्भवकतिया वि, अपज्जत्तग-गव्भववकतिया वि ॥

असुरकुमारभवणवासिदेवाण पुच्छा । 5.8 गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगत्रसुरकुमार, ग्रपज्जत्तगत्रसुर-कुमार्। एव जावे थणियकुमारा पज्जत्तगा श्रपज्जत्तगा य ।।

२५ एव एतेण ग्रिभिलावेण दुयएण भेदेण पिसाया जाव' गधव्वा । चदा जाव' ताराविमाणा । सोहम्मकप्पोवगा जाव च्चुतो । हेट्टिमहेट्टिम-गेवेज्जकप्पातीत जाव' उवरिम उवरिमगेवेज्ज । विजयग्रणुत्तरोववाइय जाव' ग्रपराजिय ।

मन्बद्वनिद्धकप्पानीत-पुच्छा । २६ गोयमा । दुविहा पण्णता, त जहा-पज्जत्तासव्यद्वसिद्धयणुत्तरोववाइय, श्रपज्ञत्तासच्यट्ट जाव परिणया वि ॥

१. सञ्चार-- व्युविकार्य जान परिषया । १ अ० सू० २८७।

६. ठा० हा३८ । दे द्वार मार्ट्डिंग

ब. हार सम्बद्ध ।

७. म० ६।१२१ ।

### (३) सरीरं पष्ट्य प्यांगपरिणति-पद

- २० वे भगवतानुनगुर्विकाद्यण्निस्ययोगपरिणयाः ते स्रोगित्यत्वेतस्य स्थान सरीरणणायारणयाः । ते प्रवत्तानुन् जात्र परिणयाः ते जार्यास्य ते स्वार्विकास्य स्थानस्य स्थानस्य । एत्र जात्र नद्य स्थानस्य स्थानस्य । एत्र जात्र नद्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य
- २६ विधाननस्यमध्यनापुर्धननेराज्यानिध्यययानपरियम् वे ४८८ द्वारेपटन सम्मानसंस्थ्यामध्यिया । एव पञ्चनमा वि । एव आप्रक्रमनमा ॥
- २६. व बर्गननाममुन्यिमवन वर वार परिषया ने धाराविय नया रम्मानसेर वार परिणया । एर र्गनना वि । गर्नरत्तिव स्थानमा एर (१४) पर्वनाय पर्य वेर नवर नर्गरमाणि बनार करा सरस्याप्राय पर्याप्ताप्त पर्याप्ताप्त वर्गा स्थाप्ताप्त व प्राप्ता-पर्यान्याम । एव व ए पत्र वस्सु बनारि धानायन भाष्य एर च प्राप्ता-प्रस्तिस्य स्थापित्ता सह्वस्तु वि बनारि धानाया भाष्य स्थाप्त ।
- २० त समुद्धित्वभित्रम्याचिद्धानयोगपारणपाः चः अस्यानिवनीयाः सम्यानसीन-रपयोगप्रियप्ताः । एत महम्बतस्यतिपा चि । अस्त्रत्यास्य, स्टेडनमाः । अ एत्रविव, नरमः सरीरनाणि पन समितस्याणि ॥

### (४) इति पर ज पर्यायपरिवर्शन-४३

- जे अपज्जतावेइदियपयोगपरिणया ते जिविभदिय-फासिदियपयोगपरिण्या, जे पज्जत्तावेइदिय एव चेव । एवं जाव चर्जीरदिया, नवरं—एक्केक्क इदिय वड्ढेयव्व ॥
- जे अपज्जत्तरयणप्पभपुढिवनेरइयपचिदियपयोगपरिणया ते सोइदिय-चित्र दिय-घाणिदिय-जिटिभदिय-फासिदियपयोगपरिणया। एव पज्जत्तगा वि। एवं सब्वे भाणियव्वा तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवा जाव जे पज्जतासव्वहु-सिद्धग्रणुत्तरोववाइय किप्पातीतगवेमाणियदेवपिचिदियपयोग १परिणया ते सोइदिय-चिक्किदियं • धाणिदिय-जिव्भिदिय-फासिदियपयोग ॰ परिणया ॥

# (४) सरीर इदिय च पडुच्च पयोगपरिणति-पदं

34 अपज्जत्तासुहुमपुढविकाइयएगिदियस्रोरालिय-तेया-कम्मासरीरप्ययोगपरि-णया ते फासिदियपयोगपरिणया। जे पज्जत्तासुहुम॰एव चेव। बादरम्रपज्जता एव चेव । एव पज्जत्तगा वि । एव एतेण अभिलावेण जस्स जित इदियाणि सरीराणि य तस्स ताणि भाणि-यव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्बट्टसिद्धम्रणुत्तरोववाइय<sup>ve</sup>कप्पातीतगवेमाणिय° देवपचिदियवेउव्विय-तेया-कम्मासरीरप्पयोगपरिणया ते सोइदिय-चित्रखिय जाव फासिदियप्पयोगपरिणया ।।

# (६) वण्णादि पडुच्च पयोगपरिणति-पद

जे अपज्जत्तासुहुम्पुढविवकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते वण्णश्रो कालवण्णपरि-णया वि, नील-लोहिय'-हालिद्द-सुविकलवण्णपरिणया वि, गधओ सुविभगध-परिणया वि, दुव्भिगवपरिणया वि, रसम्रो तित्तरसपरिणया वि, कडुपरस-परिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अविलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि, फासम्रो कनखडफासपरिणया वि', •मजयफासपरिणया वि, गरुयफास-परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीतफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्वफासपरिणया वि॰, लुक्लफासपरिणया वि, सठाणग्रो परिमडलस-ठाणपरिणया वि, वट्ट-तस-चउरस-ग्रायत-सठाणपरिणया वि। ने पन्जतासुहुमपुढवि० एव चेव । एव जहाणुपुढ्वीए नेयव्य जाय जे पज्जती-मन्बद्वसिद्धप्रणुत्तराववाइय जाव परिणया ते वण्णप्रो कालवण्णपरिणया वि जाव ग्रायनमठाणपरिणया वि ॥

२. जार (र, स, <sub>प) ।</sub>

मञ्जाहर नाव परिसुपा।

<sup>.</sup> इ. सन्यान-प्रतिस्तर त्राव परिमाया ।

४. अाज्जता० (अ, क, ब, स); स० पा०-º वाडय जाव देव० ।

५. लोहिंग (ता, व, म) ।

६. म॰ पा०—नि जाव त्वरा०।

### (७) सरीरं वणादि च पड्टब पर्यागविरम्ति-पर्व

३० वे अपन्यतानुमगुद्धितकद्यण्तिदिययोगितियतेया-क्रमासरीट्ययोगिति-गया ते क्रमयो कल्यन्यतिनया विजात यात स्थानविन्यति विव वे पत्रत्तानुमगुद्धितकद्य एत तेय । एव त पण्युव्हें ए तेयन, तस्य तद सरीयणि अपना पत्र्यतास-बद्धास्त्र अत्रतासक्तरात्र कार्यताति वेदाविक्यां व्यवस्थानिक स्थानिक स्थान

### (=) इंदिय यश्मादि च पड्च्च पयोगपरिणति-पर्व

३=. ते धारतलामुहुमणुडिन साहप्रमृतिस्थियां निध्यापोगपरियय ते प्रश्यो सालप्रापरियम विजान प्राप्त महावारियस है। त प्रजन्त मुहुमणुडिन स्वह्म एवं नेत्र । एर तहायपुनीए उन्ते जात हिन् मालि नस्य पति नालिश्नाणि जात ने प्रजन्तान नहीं स्वस्था स्वर्णन \*हत्त्वतिकान नहीं स्वर्णनिधिय तहा स्वर्णनिधिय कार्य स्वर्णनिधिय ।

### (१) मरोरं इंदियं बस्तादि च पद्रस्य प्रयोगपरियातिन्पर

३३. ते अपञ्चलसमुद्रमपुद्रशिक्षणाञ्चल्यित्रमार्थिति तेया नम्मा वर्धल्यि प्रमान व्यक्ति । प्रमान । प्र

#### भीगपरिचातिन्छ

दडगा भाणियव्वा, तहेव सव्व निरवसेस, नवरं अभिलावो 'मीसापरिणया' भाणियन्व, सेसं त चेव जाव' जे पज्जत्तासन्वद्वसिद्धश्रणुत्तरोववाइय जाव श्रायतसठाणपरिणया वि ॥

### वीससापरिणति-पदं

82 वीससापरिणया ण भते । पोग्गला कतिविहा पण्णता ?

गोयमा । पचिवहा पण्णत्ता, त जहा-वण्णपरिणया, गधपरिणया, रसपरि-णया, फासपरिणया, सठाणपरिणया।

जे वण्णपरिणया ते पचिवहा पण्णता, त जहा—कालवण्णपरिणया जाव' सुविकलवण्णपरिणया ।

र्जे गथपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा—-सुविभगधपरिणया', दुव्भिगध-परिणया"।

जे रसपरिणया ते पचिवहा पण्णत्ता, त जहा—ितत्तरसपरिणया जाव महुरस-

जे फासपरिणया ते अट्टविहा पण्णत्ता, तं जहा--कवखडफासपरिणया जाव लुक्खफासपरिणया ।

जे सठाणपरिणया ते पंचिवहा पण्णत्ता, त जहा-परिमडलसठाणपरिणमा जाव' ग्रायनसठाणपरिणया ।

जे वण्णश्रो कालवण्णपरिणया ते गधश्रो सुविभगधपरिणया वि, दुविभगधपरि-

एव जहा पण्णवणाए तहेव निरवसेस जाव' जे सठाणक्रो ब्रायतसठाणपरिणया ते वण्णश्रो कालवण्णपरिणया वि जाव लुक्खफासपरिणया वि ॥

एगं वन्वं पडुच्च पोग्गलपरिणति-पदं

४३. एगे भते। दन्त्रे कि पयोगपरिणए ? मीसापरिणए ? वीससापरिणए ? गोथमा ! पयोगपरिणए वा, मीसापरिणए वा, वीससापरिणए वा ॥ पयोगपरिणति-पद

४४. जइ पयोगपरिणए कि मणपयोगपरिणए ? वइपयोगपरिणए ? कायपयोग

```
१. म० ना३-३८।
२. मेर दावेह।
                                       ७. भ० ना३६।
३. मुगपपरिगामा वि(य, स),मुगिभ०(ता, य)। ६. मसाप्प० (ना, म)।
इ. र्गभपिरणया वि(भ, म), दुरिभ ० (ता, च)। १०. वयप ० (क), वयप ० (व, म)।
६- मञ्जादर
                                     ११. कायप्प ० (अ, क, ता, य, म, स) ।
```

गोयमा ! मणपयोगपरियण् वा, वद्ययोगपरियण् वा, कापनयोगपरियण् या ॥

#### मनपयोगपरिनति-पद

- ४५ अड मणपयोगपरियण् ति मञ्चामणप्रयोगपरियाण् १ भागमणप्रयोगपरियाण् १ नञ्चामीनमणप्रयोगपरियण् १ ध्रमञ्चामीनमणप्रयोगपरियण् १ गोयमाः । मञ्चमञ्चामपरियाण् या, मोनमणप्रयादपरियण् या, मञ्चानमीनमणप्रयोगपरियण् या, मञ्चानमीनमणप्रयोगपरियण् या ।।
- इ६ अद्भागतम्बर्धावपरिताण् कि धार्यसन्त्रमणवयोगपरिताण् १ धनारमसन्तर्भनपयोगन्ति । मणपर्वागपरिताण् १ सार्यसम्बर्धनपत्रोगपरिताण् १ धनारमसन्त्रमणप्योगन्ति । परिताण् १ समार्यसम्बर्धनपत्रोगपरिताण् १ धनसारमसन्त्रमणपर्योगपरिताण् १ गायमाः ! धार्यसन्त्रमणप्योगपरिताण् का अत्य धनसारभगन्तमणपर्योगन्ति । परिचाण् सः॥
- अड मीनसण्द्यीगणिणम् ति सारचनीननणस्यागणिणम् ?
   मृद्र अता चन्येय तहा मीनेस दि । मृद्र चर्चामीसमण्ययीयम् दि । मृद्र प्रवर्त्वामासमण्ययोगेस दि ॥

### बद्धपयोगपरिचति-पद

 त्र द्रायोगपरिकार् कि न-च त्रद्रपयोग प्रियाप् रि मीन रद्रपयोगपरिकार् रि एक नेत्र माद्रपयोगपरिकाण् न स्व द्रायपानपरिकाण कि द्राव भनमन्द्रभवद्र-प्रशेषपरिकार् के स्व

#### **कारायोगपरियन्ति-**यद

- गोयमा । एगिदियम्रोरालियसरीरकायपयोगपिरणए वा जाव' पंचिदियम्रोरा-लियसरीरकायपयोगपिरणए वा ॥
- ५१. जइ एगिदियग्रोरालियसरीरकायपयोगपरिणए कि पुढविवकाइयएगिदियं ग्रोरा-लियसरीरकायपयोग ॰ परिणए ? जाव वणस्सइकाइयएगिदियग्रोरालियसरीर-कायपयोगपरिणए ?

गोयमा <sup>।</sup> पुढविनकाइयएगिदिय'<sup>•</sup>म्रोरालियसरीरकायपयोग ॰परिणए वा जाव वणस्सइकाइयएगिदिय'<sup>•</sup>म्रोरालियसरीरकायपयोग ॰परिणए वा ॥

- ५२ जइ पुढिविक्काइयएगिदियग्रोरालियसरीरकायपयोगपिरणए कि सुहुमपुढ-विक्काइय जाव परिणए ? वादरपुढिविक्काइय जाव परिणए ? गोयमा ! सुहुमपुढिविकाइयएगिदिय जाव परिणए वा, वादरपुढिविक्काइय जाव परिणए वा।।
- ५३ जइ सुहुमपुढिविक्ताइय जाव परिणए कि पज्जत्तासुहुमपुढिविक्ताइय जाव परिणए ? अपज्जत्तासुहुमपुढिविक्ताइय जाव परिणए ? गोयमा । पञ्जत्तासुहुमपुढिविक्ताइय जाव परिणए वा, अपज्जत्तासुहुमपुढिविक्ताइय जाव परिणए वा, अपज्जत्तासुहुमपुढिविक्ताइय जाव परिणए वा। एव वादरा वि। एव जाव वणस्सइकाइयाण चउक्त्रग्रो भेदो । वेइदिय-तेइदिय-चउरिदियाण दुयस्रो भेदो—पज्जत्तगा य प्रपञ्जत्तगा य।।
- ५४ जइ पचिदिययोरालियसरीरकायपयोगपरिणए कि तिरिक्खजोणियपचिदिय-स्रोरालियसरीरकायपयोगपरिणए ? मणुस्सपचिदिय जाव परिणए ? गोयमा । तिरिक्खजोणिय जाव परिणए वा, मणुस्सपचिदिय जाव परिणए वा॥
- ५५ जइ तिरिक्खजोणिय जाव परिणए कि जलचरतिरिक्खजोणिय जाव परिणए ? थलचर-खहचर जाव परिणए ? एव चजकत्रों भेदो जाव खहचराण ॥
- ४६ जइ मणुस्सर्वचिदय जान परिणए कि समुच्छिममणुस्सर्वचिदय जान परिणए ? गन्भवनकतियमणुस्स जान परिणए ? गोयमा ! दीम नि ।।
- ५७ जइ गटभवनकतियमणुस्स जाव परिणए कि पञ्जत्तागटभवनकतिय जाव परिणए ? प्रपञ्जनागटभवनकतिय जाव परिणए ?

१ पद्दिय जाव परिणा वा (ज. क. च. म. ३. स० पा०— ण्मिदिय जाव परिणा)।

२. मे पा - शर्मिदिय जान परिणत्। ४. से पा - श्रिमिदिय जान परिण्या। ४. से पा - श्रिमिदिय जान परिणत्। ४. से सेरेर जान परिणय् (अ.स., ता, म.म., स)।

योगमा ! प्रजनायक्ष्मणारतिय जार परिषम् याः प्रवासनामामार्गनय जार परिषम् ।।

- ४= अड पोरास्थिमोमामरीररावपयोगपरिणाम् छ एकिस्प्रियोगिस्थितर-गावप्रधानपरिणाम् १ रेडिय अस्य परिणाम् १ अस्य प्रसिद्धियोग्सिकः अस्य परिचार्षः
- पर जिल्लामानी स्थाप समाप्तियम् कि मुनियम विध्यम नेत्रमा ता सेन्स् परिचार विभिन्नियम विश्वपार काम परिचार वि सावना विभागिय प्रामानीयुक्ता, यो सीम्य अस्त स्वितम् स्थाप
- ५० जिल्लामा वाच प्रियम हिल्लामा स्थापना स्थिति । जाव प्रत्याहरी स्वरान्त्र । इस्तर्वाचार्याची स्थापन ते स्थापन ते

- ६३. जइ ब्राहारगमीसासरीरकायपयोगपरिणए कि मणुस्साहारगमीसासरीरकाय-पयोगपरिणए ?
  - एव जहा ब्राहारग तहेव मोसग पि निरवसेस भाणियव्व ॥
- £8. जइ कम्मासरीरकायपयोगपरिणए कि एगिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? जाव पचिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? गोयमा ! एगिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए, एव जहा स्रोगाहणसठाण कम्मगस्स भेदो तहेव इह वि जाव पज्जत्तासव्वद्वसिद्धग्रणुत्तरोववाइय किप्पा-तीतगवेमाणिय ॰ देवपचिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए वा, अपज्जतासब्बहु-सिद्धग्रण्तरोववाइय जाव परिणए वा ।।

### मीसपरिणति-पद

- ६४. जइ मीसापरिणए कि मणमीसापरिणए ? वइमीसापरिणए ? कायमीसा-परिणए ?
- गोयमा । मणमीसापरिणए वा, वइमीसापरिणए वा, कायमीसापरिणए वा ॥ जइ मणमीसापरिणए कि सच्चमणमीसापरिणए ? मोसमणमीसापरिणए ? जहा पयोगपरिणए तहा मीसापरिणए वि भाणियव्व निरवसेस जाव पज्जता-सव्वहुसिद्धग्रणुत्तरोववाइय जाव देवपचिदियकम्मासरीरगमीसापरिणए वा, अपज्जत्तासव्वट्टसिद्धभ्रणुत्तरोववाइय जाव कम्मासरीरमीसापरिणए वा ।।

### वोससापरिणति-पद

- ६७. जड् वीससापरिणए कि वण्णपरिणए ? गधपरिणए ? रसपरिणए ? फास-परिणए ? सठाणपरिणए ? गोयमा ! वण्णपरिणए वा, गधपरिणए वा रसपरिणए वा, फासपरिणए वा, सठाणपरिणए वा ॥
- ६८. जइ वण्णपरिणए कि कालवण्णपरिणए जाव' सुविकलवण्णपरिणए ? गोयमा ! कालवण्णपरिणए वा जाव सुक्तिकलवण्णपरिणए वा ॥
- ज्इ गवपरिणए कि सुविभगधपरिणए ? दुविभगधपरिणए ? 33
- गोयमा । सुविभगवपरिणए वा, दुविभगवपरिणए वा।। जइ रसपरिणए कि तित्तरसपरिणए ? पुच्छा। 90
- गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा जाव महुररसपरिणए वा ॥ न्द फासपरिणए कि कवखडफासपरिणए जाव लुक्खफासपरिणए ? गोयमा ! कनखउकामपरिणए जाव तुनखकासपरिणए।।

१. मन पा०-- अहम त्राव देव । २. वर (य. व); वनि ० (क) । २. नील जाव (अ. क., ता, व, म, स)।

५२ - तर सरामारियम् — पुरस्य । - वीयमा ! परिमारतसरामारियम् वा जाव बायतस्थापारिमम् स ॥

### वोष्णि दरबाई पद्रस्य वोग्गलपरियाति-यद

- 52 श महिन्दान हिन्दांगविद्याचा है मामापिताचा है सिम्हापिताचा है नोपमा है १ प्योगविद्याचा चा २ मोमापिताचा या 2. क्षेमापितामा स १. ग्रहीने प्योगविद्यान, एने मीमापिताम् १. ग्रहीने प्योगविद्यान्, एने सीमापिताम् ५ ग्रहीने मीमापिताम्, एने सीमापितामा ।
- अर प्रमानवां स्वाम कि मणप्रतामधां स्वाम है अद्वयं नपीर चया है अद्वयं ते स्वामधान के प्रतामधान के प्रतामधान के प्रतामधान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रतामधान के प्रत

सम्बद्धोनपरिकार, तने अन्य भागपरिकार् ६ प्रश्ने स्वपूर्वनिर्देशक, एने सम्बद्धोनकरिकार ।।

अद्यानाव्योगपरितायक्ति क्रम्यस्थायक्तियक्तिक्तिक्तिस्थान्यस्थारणस्थि स्थलमानमात्रस्थायक्ति व्यात् स्थलमानमात्रस्थायक्ति स्थलमानमात्रस्थारम् । इ.स. क्रम्यस्थायक्ति । या अत्याक्ति । या

७८. जइ वीससापरिणया कि वण्णपरिणया ? गंघपरिणया ? एव वीससापरिणया वि जाव ग्रहवेगे चउरससठाणपरिणए, एगे ग्रायतसठाण-परिणए।।

# तिण्णि दव्वाइं पडुच्च पोग्गलपरिणति-पद

७६. तिण्णि भते ! दव्वा कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ? गोयमा ! १ पयोगपरिणया वा २. मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणया वा ४ अहवेगे पयोगपरिणए, दो मीसापरिणया ५. अहवेगे पयोगपरिणए, दो वीससापरिणया ६ अहवा दो पयोगपरिणया, एगे मीसापरिणए ७. अहवा दो पयोगपरिणया, एगे वीससापरिणए इ अहवेगे मीसापरिणए, दो वीससापरिणया ६ अहवा दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए १० अहवेगे पयोगपरिणया, एगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए।।

जइ पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वइपयोगपरिणया ? कायपयोग-परिणया ?
 गोयमा ! मणपयोगपरिणया वा, एव एक्कासयोगो', दुयासयोगो', तियासयोगो' य भाणियव्वो !!

५१. जइ मणपयोगपरिणया कि सच्चमणपयोगपरिणया ? असच्चमणपयोगपरिणया? सच्चमोसमणपयोगपरिणया ? असच्चमोसमणपयोगपरिणया ? गोयमा ! सच्चमणपयोगपरिणया वा जाव असच्चामोसमणपयोगपरिणया वा, अहवेगे सच्चमणपयोगपरिणए, दो मोसमणपयोगपरिणया । एव दुयासंयोगो, तियासयोगो भाणियव्वो एत्थ वि तहेव जाव अहवेगे तंससंठाणपरिणए, एगे चउरससंठाणपरिणए, एगे आयतसंठाणपरिणए ॥

# चतारि दव्वाइ पडुच्च पोग्गलपरिणति-पर्व

चतारि भते । दन्ना कि पयोगपरिणया ? भीसापरिणया ? वीससापरिणया ? गोयमा । १. पयोगपरिणया ना २ मीसापरिणया ना ३. नीससापरिणया ना ४. ग्रहनेंगे पयोगपरिणए, तिण्णि मीसापरिणया ५ अहनेंगे पयोगपरिणए, तिण्णि नीसापरिणया ५ अहनेंगे पयोगपरिणए, तिण्णि नीससापरिणया ६ ग्रहना दो पयोगपरिणया, दो मीसापरिणया ७. ग्रहना दो पयोगपरिणया, दो नीससापरिणया ६ ग्रहना तिण्णि पयोगपरिणया, एगे मोनापरिणए ६ ग्रहना तिण्णि पयोगपरिणया, एगे नीससापरिणए १०. ग्रहनेंगे मोसापरिणए, तिण्णि नीससापरिणया ११ ग्रहना दो मीसापरिणया, दो

<sup>₹.</sup> मीनना॰ (न) i

२. एसः ॰ (३)। ४. तिय ॰ (व)।

<sup>₹- 34° (4) 1</sup> 

५. निष्णिओं (ता)।

गोयमा । चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-विच्छुयजातित्रासीविसे, महुक्कजाति-म्रासीविसे, उरगजातिय्रासीविसे, मणुस्सजातिआसीविसे<sup>।</sup> ॥

विच्छुयजातिग्रासीविसस्स ण भते <sup>।</sup> केवतिए विसए पण्णत्ते <sup>?</sup> गोयमा पभू ण विच्छुयजातित्रासीविसे ग्रद्धभरहप्पमाणमेत्त बोदि विसेण विसपरिगय' विसट्टमाण पकरेत्तए। विसए से विसट्टयाए, नो चेव ण सपतीए करेमु' वा, करेति वा, करिस्सति वा।।

म्डुक्कजातिम्रासीविसस्स 'ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? ॰ गोयमा । पभू ण मडुक्कजातिग्रासीविसे भरहप्पमाणमेत्त वोदि विसेणं विसप-58. रिगयं 'विसट्टमाण पकरेत्तए । विसए से विसट्टयाए, नो चेव ण सपत्तीए करेसु वा, करेति वा॰, करिस्सति वा ॥

- उरगजातिस्रासीविसस्स ण भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! पभू ण उरगजाति आसी विसे जबुद्दीवप्पमाणमेत्त वोदि विसेणं विस-03 परिगय विसट्टमाण पकरेत्तए । विसए से विसट्टयाए, नो चेव ण संपत्तीए करेसु वा, करेति वा॰, करिस्सति वा।।
  - मणुस्सजातित्रासीविसस्स "ण भते ! केवतिए विसए पण्णते ? गोयमा । पभू णं मणुस्सजातिआसीविसे समयखेतप्पमाणमेत्त बोदि विसेण विसपरिगय विसद्वमाण पकरेत्तए। विसए से विसद्वयाए, नो चेव ण सपत्तीए करेसु वा, करेति वा,० करिस्सति वा।।
  - जइ कम्मग्रासीविसे कि नेरइयकम्मआसीविसे ? तिरिक्खजोणियकम्मआसी-53 विसे ? मणुस्सकम्मआसीविसे ? देवकम्मग्रासीविसे ? गोयमा । नो नेरइयकम्मासीविसे, तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे वि, मणुस्स-कम्मासीविसे वि, देवकम्मासीविसे वि ॥
  - जद तिरिवसजोणियकम्मासीविसे कि एगिदियतिरिवसजोणियकम्मासीविसे जाव €3 पचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे ? गोयमा ! नो एगिदियतिरिन्खजोणियकम्मासीविसे जाव नो चउरिदियतिरि-वखजोणियकम्मासीविसे, पिंचदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे । जद पचिदियतिरिक्लजोणियकम्मासीविसे कि समुच्छिमपचिदियतिरिक्लजो**-**

१. मण्यः (ता)।

२ जिनपरिणम (टा० ४।५१४)।

३. इह भै मनचननक्षेपीय बहुनचननिर्देशी बृहिच-कार्वाविषाणा बहुस्वज्ञायनावैम् (वृ) ।

४. म० पा० पुच्या ।

ग॰ पा॰ -- मेग न चेत्र जात करिस्मति।

६ म० पा०-एव उरगजातिआसीविसस्स वि, नवर-जबुद्दीवप्पमाणमेत्त बोदि विसपरिगय, सेस त चेव जाव करिस्सित।

७ स० पा० —वि एव चेव, नवर —ममपरी-त्तप्पमाणमेत्त बोदि विमेण विसपरिगय, नेस त चेव जाव करिम्सति।

विषयमानी संतर्भवन्तर्था । अस्ति । स्थानिकानी विषय । विषय

- १४ जह मण्डल राज्यानी वित्त कि त्रमुष्टिममण्डल राज्यानी दिन के वाक्षित वित्र वाक्षित के मण्डलारमानी दिन के वाक्षित के वाक्ष्य के वाक्य के वाक्ष्य के वाक्ष्य के वाक्ष्य के वाक्ष्य के वाक्ष्य के वाक्य
- १४. अर्द्रवसम्बद्धिति विश्ववासीयवस्यम्भागः वाद्यसमाप्रदेशसम्भाः सीविति
  - भीवभाष्ट भाग प्रश्निदेश वभागीतं स्त्र, अस्त्राहरू हरू शिल्यन्यस्त्राहरू स्वरूप स्वरूप स्वरूप ।
  - त्रद्भारणक्षत्रिक्षास्थाणिक्षित्। स्यनुरम्बरन्व व्यानद्रवस्थानीक्षि जाद्रजीवरणमाद्रवणकानिदेशसम्बद्धाः
  - गापमा । प्रमुद्धानस्य भागत्ति । स्थानीतिन वि १,४ मा-१टुनारभः । सामित्र सम्मानीति । १३ ।

गोयमा ! सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि जाव सहस्सारकप्पो-वावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि, नो आणयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे जाव नो अच्चुयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे ।

जइ सोहम्मकप्पोवा' •वेमाणियदेव • कम्मासीविसे कि पज्जत्तासोहम्मकप्पो-वावेमाणियदेवकम्मासीविसे ? ग्रपज्जत्तासोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मा-सीविसे ?

गोयमा । नो पज्जत्तासोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे, श्रपज्जत्ता-सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे, एव जाव नो पज्जत्तासहस्सारकप्पो-वावेमाणियदेवकम्मासीविसे, श्रपज्जत्तासहस्सारकप्पोवावेमाणियदेवकम्मा-सीविसे ॥

#### छउमत्य-केवलि-पद

६६ दस ठाणाइ छउमत्थे सन्वभावेण न जाणइ न पासइ, त जहा—१ धम्मित्यि-कायं २. ग्रधम्मित्यिकायं ३. ग्रागासित्यिकाय ४. जीवं ग्रसरीरपिडविद्ध ४. परमाणुपोगल ६. सद्दं ७ गध म. वात ६. ग्रय जिणे भिवस्सइ वा न वा भिवस्सइ १० अय सन्वदुक्लाण ग्रत करेस्सइ वा न वा करेस्सइ । एयाणि चेव उप्पण्णनाणदसणधरे ग्ररहा जिणे केवली सन्वभावेण जाणइ-पासइ, त जहा—धम्मित्यकाय', अधम्मित्यकाय, आगासित्यकायं, जीव ग्रसरीरपिडविद्ध, परमाणुपोग्गल, सद्द्, गध, वात, अय जिणे भिवस्सइ वा न वा भिवस्सइ, ग्रय सन्वदुक्खाण ग्रत ० करेस्सइ वा न वा करेस्सइ ॥

#### नाग्ग-पद

कितिविहे ण भते । नाणे पण्णत्ते ?
 गोयमा ! पचिविहे नाणे पण्णत्ते, त जहा—श्राभिणिवोहियनाणे, सुयनाणे,
 स्रोहिनाणे, मणपज्जवनाणे, केवलनाणे ।।

६८. से कि तं ग्राभिणवोहियनाणे ? ग्राभिणवोहियनाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा—ग्रोग्गहो. ईहा, ग्रवाग्रो, धारणा। एव जहा 'रायप्पसेणइज्जे' नाणाण भेदो तहेव इह भाणियव्यो जाव' सेत केवलनाणे'।।

नन्द्यामञ्ज्ञश्रह्मणेत्यभिषाय 'जाव मवियअम-विया तत्तो सिद्धा असिद्धा य' इत्युवत तस्या-यमर्थ.—श्रुतज्ञानसूत्रावसाने किल नन्द्या श्रुनविषय दर्शयतेदमभिहिनम्—'दच्येपमि दुवालमगे गणिषिडए अणता भावा अणना

स० पा०—सोहम्मक्रपोवा जाव कम्मा-मीविने ।

२ - ग० पा २ -- भन्मत्यिकाय जात्र करेन्मद् ।

३. साम् मुरु ७११-०११ ।

६ दन्त्र नानवानारे भुजानाविकारे यथा

- ६६ मन्याणे ण भने ! कतिबिहे प्रश्नते ? गोयमा ! तिबिहे प्रश्नते, न जहा—सद्युष्याणे, सुरम्रश्नाणे, सिम्बनाणे ॥
- १००. च कित महत्रकार ? महम्रकार चडिको पण्यते, त प्रहा—स्रोम पे', •िह्स, स्रक्षप्र पारणा ॥
- १०६- म किन सीम्बर्द ग्रामहे दुविहे प्रयन्ते, न जहां – ग्रन्थोमहे य क्वर्येग्वर प्रकार प्रवाद प्रयादिन निप्राहिष्ताण तदेवः वक्कर्यामहिष्यक्षये जावे नाइदिक्सरणाः। यस प्रकार वेन नहयुग्यकाः॥
- १०२ में कि त मुद्रक्रणाणे ? मुष्पणणपा — प्रत्य प्रकाणि गेंड मिन्छाशिंदुणीर मन्छश्रुद्धि-वदर्गमांपण, त क्ष्मु-वार्ड, रामायण प्रत्य वशेष, प्राप्त जनागर देश मनक्ष्मा । मन मुष्पराजि ॥
- १०३ में कि त किम्ममाणे हैं किम्ममाणे स्रोमक्ति देणाने, त जहां - माममदिष, नगरमिण, तक मिण्ड अम्मदिष, क्षेत्रमिण, ममुद्रमिष, नाममदिष, क्षेत्रस्मादण, क्ष्यमिण, क्ष्यमिण, ह्यामदिष, नाममदिष, क्ष्यमिण, ह्यामदिष, नाममदिष, क्ष्यमिण, क्ष्यमिण

#### बीबाय वाशिन्यस्याचितन्त्रः

१०४ विश्व प्रचल विश्व नामी विषयानी वे संग्रामी अञ्चलको १८ फल्याची १३ य। जे तिण्णाणी ते आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, श्रोहिनाणी, श्रहवा श्रभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवनाणी। जे चउनाणी ते श्राभिणि-वोहियनाणी, सुयनाणी, श्रोहिनाणी, मणपज्जवनाणी। जे एगनाणी ते नियमा केवलनाणी।

जे अण्णाणी ते अत्थेगतिया दुमण्णाणी, अत्थेगतिया तिमण्णाणी । जे दुमण्णाणी ते मङ्ग्रण्णाणी सुयमण्णाणी य । जे तिमण्णाणी ते मङ्ग्रण्णाणी, सुयमण्णाणी, विभगनाणी ।।

१०५ नेरइया ण भते । कि नाणी ? अण्णाणी ? गोयमा । नाणी वि, अण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा तिण्णाणी, त तहा—आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी। जे अण्णाणो ते अत्थेगतिया दुअण्णाणी, अत्थेगतिया तिअण्णाणी। एव तिण्णि अण्णाणाणि भयणाए।।

१०६. असुरकुमारा ण भते । कि नाणी ? अण्णाणी ? जहेव नेरइया तहेव, तिण्णि नाणाणि नियमा, तिण्णि अण्णाणाणि भयणाए। एव जाव' यणियकुमारा ॥

१०७ पुढिविक्ताइया ण भते । कि नाणी ? अण्णाणी ? गोयमा । नो नाणी, अण्णाणी । जे अण्णाणी ते नियमा दुअण्णाणी-मइ-अण्णाणी सुयअण्णाणी य । एव जाव वणस्सइकाइया ॥

१०८ वेइदियाण पुच्छा।
गोयमा । नाणी वि अण्णाणी वि ।
जे नाणी ते नियमा दुण्णाणी, त जहा—ग्राभिणिवोहियनाणी सुयनाणी य।
जे अण्णाणी ते नियमा दुअण्णाणी, त जहा—मङ्ग्रण्णाणी सुयग्रण्णाणी य।
एव तेइदिय-चउरिदिया वि ।।

१०६ पिचिदयितिरिवसजोणियाण पुच्छा।
गोयमा । नाणी वि, त्रण्णाणी वि।
जे नाणी ते प्रत्येगितया दुण्णाणी, प्रत्येगितया तिण्णाणी।
जे प्रप्णाणी ते प्रत्येगितया दुप्रप्णाणी, प्रत्येगितया तिप्रण्णाणी। एव तिण्णि नाणाणि, तिष्णि प्रण्णाणाणि भयणाए। मणुस्सा जहा जीवा, तहेव पर्व नाणाणि, तिष्णि प्रण्णाणाणि भयणाए। वाणमतरा जहा नेरइया। जोइसिय-वेमाणियाण तिष्णि नाणाणि, तिष्णि प्रण्णाणाणि नियमा।।

११०. निद्धाण भने । पुच्छा । गोयमा ! नाणी, नो ग्रण्णाणी, नियमा एगनाणी—केवलनाणी ॥

### मतरासगति पत्रच्य-

- १११. 'निरमणीया प' भने ! जीता हि नाणी र महनाणी र गंपना ! नाणी दि, सहवाणी दि । निष्यि नाणाइ नियमा ! हिंदा घटनाहाड भगाण ॥
- ११२ निरिष्णितिया श्राप्ते ! जीवा कि नाशी ? सामानी ? गोयमा ! के नाशा, के संश्राता नियमा ॥
- ११० मनुष्यम्बिया च भन ! जीवा कि नामि ? घणाची ? गोयमा ! निवंचा नामाऽ भयताए, दो घणाचाऽ नियमा । देस्यविया अटा नियमनिया ॥
- ११८ सिद्धन्तिपाण भति । जीवा सिनासा ? जन्म निद्धा ॥

#### इदिय पद्रवन --

- ११४. संदेशिया च भन ! जो स कि नाजी है परणाजी है गायमा ! चनाहि नाजाह, विकित परणाजी—सपनाई म
- १६६. मुब्दिया व नो है असो सनाभी ? जाम पुराबस्थान । बद्दीयनेद्दीयपन्य हिंदा में समाग्रा से नामाग्रा निर्मार प्रविद्या कम महिल्ला ॥
- ११७ याचीका शासते। जे.वा शिनाणी है स्थासिका स

#### काय पर्कतः

- रुक्तः न्याद्यातात्त्व व स्थापित व्यक्ति स्थापति । स्थापति व स्थापति । १४८० व्यक्ति । १८८० व्यक्ति । १८८० व्यक्ति । वाष्ट्रपद्याद्वाद्यात् । स्थापति । १८८० व्यक्ति व्यक्ति । १८८० व्यक्ति । स्थापति व स्थापति । १९४४ व्यक्ति । १९४४ व्यक्ति ।
- ११८ व्यवस्था एकेर वेशाव न्या । व

#### मृह्म बादर पर्न्य --

१२१. वादरा ण भंते । जीवा कि नाणो ? जहां सकाइया।।

१२२ नोसुहुमा-नोवादराण भते । जीवा कि नाणी ? जहा सिद्धा ।।

# पज्जतापज्जत पडुच्च—

- १२३ पज्जत्ता णं भते ! जीवा कि नाणी ? जहा सकाइया॥
- १२४ पज्जत्ता ण भते । नेरइया कि नाणी ? तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा नियमा। जहा नेरइया एव यणियकुमारा। पुढविकाइया जहा एगिदिया। एव जाव चउरिदिया।।
- १२५ पज्जत्ता ण भते । पचिदियतिरिक्खजोणिया कि नाणी ? अण्णाणी ? तिण्णि नाणा, तिण्णि ग्रण्णाणा —भयणाए । मणुस्सा जहा सकाइया । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया ।।
- १२६. अपज्जत्ता ण भते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा—भयणाए।
- १२७. अपञ्जत्ता ण भते ! नेरइया कि नाणी ? अण्णाणी ? तिण्णि नाणा नियमा, तिण्णि अण्णाणा भयणाए । एव जाव थणियकुमारा । पुढविक्काइया जाव वणस्सइकाइया जहा एगिदिया ।।

१२८ वेइदियाण पुच्छा । दो नाणा, दो प्रण्णाणा—नियमा । एव जाव पचिदियतिरिक्खजोणियाण ॥

१२६ य्रवज्जत्तगा ण भते । मणुस्सा कि नाणी ? य्रण्णाणी ? तिण्णि नाणाइ भयणाए, दो य्रण्णाणाइ नियमा । वाणमतरा जहा नेरइया। यपज्जत्तगाण जोइसिय-वेमाणियाण तिण्णि नाणा, तिण्णि य्रण्णाणा-नियमा ॥

१३०. नोपज्जत्तगा-नोग्रयज्जत्तगा ण भते । जीवा कि नाणी ? जहां सिद्धा ॥

## भवत्यं पड्च्च-

- १३१ निरयमवस्याण मते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? जहा निरयगतिया ॥
- १३२. तिरियभवन्था ण भते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? तिष्णि नाणा, तिष्णि अण्णाणा—भयणाए ॥
- १३३ मणुम्मभवत्या ? जहां नकाइया ॥

१३४. रेषमप्रताच नते ! इता निर्यासका । सन्दर्भाष्ट्रित निद्धा ॥

## **भत्रमिद्रियाभत्रमिद्रिय पद्रच्च** —

- १३४८ भवनिधिवाण नते । जीवाकि नागी ? जन्म महाद्या ॥
- ११ असंबनिदियाच पुर्व । गापमा <sup>१</sup> ना नाभी, बरनाभी, तिस्य अस्तापट आगा हु।
- १२३ नीम संगदित नीयम संगदिया व नत् । ते स्व १४ नाती है इस विद्या ॥

## मांका-प्रमाण्य पदस्य--

१३५ पत्नीप पुन्ता । वस गईदिया । समस्ती असु वेजीस्या । नीपासीन्समन्तरीर रण विज्ञा ॥

#### सिद्धाः स्टब्स्ट

१६६ विविधिण भवस्यो पण्यकारी वाष्ट्रमा १ क्वावर्ण वृक्ष पण्यकार वृक्ष १८ १८ विविध २ ४०५४ और २ व्यक्तिक्षा १ व्यक्तिका वृक्ष १ वाष्ट्रमा १ व्यक्तिका १८ व्यक्तिका १८ व्यक्तिका १८ व्यक्तिका १८ व्यक्तिका १८ प्रदेश १ प्रमुख्य १८ विविध १८ व्यक्तिका १

रहता नाम्बद्धा प्रभागे होत्रिय पाल्या है

- १४४. चरित्ताचरित्तलद्धी ण भते <sup>।</sup> कतिविहा पण्णत्ता ?
  - गोयमा । एगागारा पण्णत्ता । एव जाव उवभोगलद्धी एगागारा पण्णता ॥
- वीरियलद्धी ण भते । कतिविहा पण्णता ? गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, त जहा—वालवीरियलद्धी, पडियवीरियलद्धी, वालपडियवीरियलद्धी ॥
- इदियलद्धीण भते। कतिविहापण्णत्ता? गोयमा । पचिवहा पण्णत्ता, त जहा—सोइदियलद्धी जाव फासिदियलद्धी ॥

# नारालिंद्ध पडुच्च-नाणि-म्रण्णाणित्त-पद

- नाणलद्धिया ण भते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 880 गोयमा। नाणी, नो अण्णाणी। अत्थेगतिया दुण्णाणी, एव पच नाणाइ
- तस्स अलद्धीया ण भते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? १४५ गोयमा । नो नाणी, अण्णाणी । अत्थेगतिया दुअण्णाणी, तिण्णि अण्णाणा
- १४६. म्राभिणिवोहियनाणलिख्या ण भते। जीवा कि नाणी ? म्रण्णाणी ? गोयमा । नाणी, नो अण्णाणी । अत्थेगतिया दुण्णाणी, चत्तारि नाणाइ
- तस्स ग्रलद्धिया ण भते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 240 गोयमा । नाणी वि, अण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा एगनाणी-केवलनाणी जे अण्णाणी ते अत्थेगतिया दुअण्णाणी, तिण्णि अण्णाणाइ भयणाए। एव सुयनाणलद्भिया वि। तस्स अलद्भिया वि जहा आभिणिवोहियनाणस्स
- १५१० ग्रोहिनाणलद्धियाण पुच्छा । गोयमा । नाणी, नो अण्णाणी । अत्थेगतिया तिण्णाणी, अत्थेगतिया चउनाणी। जे तिण्णाणी ते त्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ग्रोहिनाणी। जे चउनाणी ते श्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, श्रोहिनाणी, मणपज्जवनाणी ॥
- तस्स ग्रनद्वियाण पुच्छा । 222 गोयमा । नाणी वि, प्रण्णाणी वि । एव ग्रोहिनाणवज्जाइ चत्तारि नाणाइ, निष्णि प्रष्णाणाइ—भयणाए ॥
- १५३ मणपञ्जवनाणलद्वियाण पुच्छा ।

१ मण्याज्य

२- लडीया (ज, व, म, स), अर्थममीक्षया एन रादमगुद्ध प्रतिभाति ।

गोषमा ! नाणां, नो जनाणों । प्रत्येगित्या निजाणों, प्रत्येगिया चडन गाणों । जे निज्याणों ने जाभिति ग्रेडियमाणी, नृपनाणों, मन रहत साची । ने चडनाणों ने प्राभिति ग्रेडियनाणी, मुखनाणां, पर्वदनाणों गण रहार नाणों ।

१४८ नम्म सन्दर्भवार्ये पुरक्षाः । गोषमाः । मार्था वि. अण्याणी वि.। मन्त्रकारामान रक्षाः निर्णाट नागाः, निर्णा अण्यातस्य अपन्यात् ।

१७४ - हमत्रनावनद्भिया व नत्त ! जीवा हिनाको ४ यन्छ छ १ संवस्त ! नकति, नो अन्वानी । निवसा पुननको - इस्तनका छ

१४६ - तस्य स्वतिस्थानं पुनद्याः। गोयमाः । नानो जि. सण्यानो सि । रेजननान स्वताः जनारि नानाः, निन्नि सन्तानाः - भवताम् ॥

१५५ भन्याणचित्रसम् पुन्छा । गोपमा ! नी नाली, यहामणी । निष्यि यहमसमाद भवणाए ॥

१४६ तस्य श्रास्त्रियाण पुरुष्टा । पोषमा ! नाणा, नो धणाप्यो । पत्र नाणाद मध्याण ! त्या घणा त्या स पत्रिया धलद्विया य भोष्या, एक मद्रयणाणस्य मुख्यपणास्य य अध्या धार्मिक्ष य भाषियाका । किस्सन्य ग्रीक्षिक्त तिर्विय घणाणाद्व निक्षा । क्षत्रियान कर्मनाणाद्व संघणाल्या निक्षा ।

रमग पर्देश

तस्स अलद्धीयाण मणपञ्जवनाणवञ्जाइ चत्तारि नाणाइ, तिण्णि य अण्णाणाइ-भयणाए ।

१६२. सामाइयचरित्तलद्धिया ण भते । जीवा कि नाणी ? ग्रण्णाणी ?
गोयमा । नाणी—केवलवज्जाइ चत्तारि नाणाइ भयणाए। तस्स ग्रलद्धियाण
पच नाणाइ, तिष्णि य ग्रण्णाणाइ—भयणाए। एव जहा सामाइयचरित्तलद्धिया
ग्रलद्धीया य भणिया, एव जाव ग्रहक्खायचरित्तलद्धीया ग्रलद्धीया य
भाणियव्वा, नवर—ग्रहक्खायचरित्तलद्धीयाण' पच नाणाइ भयणाए।।

# चरित्ताचरित्त पडुच्च —

१६३. चिरत्ताचिरत्तलिद्धया ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? गोयमा ! नाणी, नो अण्णाणी । अत्थेगितया दुण्णाणी, अत्थेगितया तिण्णाणी । जे दुण्णाणी ते आभिणिवोहियनाणी य सुयनाणी य । जे तिण्णाणी ते आभिणिवोहियनाणी ।।

#### दाणाइ पडुच्च--

१६४ तस्स अलद्धियाण पच नाणाड, तिष्णि अण्णाणाइ—भयणाए। दाणलद्धियाण पच नाणाड, तिष्णि अण्णाणाइ—भयणाए॥

१६५ तस्स अलद्धीयाण पुच्छा । गोयमा । नाणी, नो प्रण्णाणी । नियमा एगनाणी—केवलनाणी । एव जाव वीरियस्स 'लद्धीया अलद्धीया' य भाणियव्वा ।

# यालाइवीरिय पडुच्च —

वालवीरियलद्वियाण तिष्णि नाणाइ, तिष्णि ऋण्णाणाइं—भयणाए। तस्स ऋल-द्वियाण पच नाणाइ भयणाए।

पडियवीरियलद्वियाण पच नाणाइ भयणाए । तस्स अलद्धीयाण मणपज्जवना-णवज्जाइ नाणाइ, स्रण्णाणाणि य भयणाए ।

वालपडियवीरियलद्वियाण तिष्णि नाणाइ भयणाए। तस्स प्रलद्धीयाण पन नाणाइ, तिष्णि अण्णाणाइ – भयणाए।।

### इदिय परुच्च-

१६६. इदियलद्विया ण भते । जीवा कि नाणी ? ग्रण्णाणी ? गोयमा । चत्तारि नाणाइ, तिण्णि य ग्रण्णाणाइं - भयणाए ॥

१६ ज्ञानस्य जनित्रयाण पुष्टा । गोपमा । नाणी, नो प्रण्णाणी । नियमा एगनाणी—केवलनाणी ॥

१. ° नदीण (प ह, ना, व, म, म)। २ लदी अनदी (अ, क, ता, व, म, म)।

- १६५ गाउथियनधिया च नता औरपनदिया ॥
- १५६ तम्य श्रविद्याण पुरस्ता। गीतभा ! नार्यः वि. प्रणापी वि । ते नार्यो ते अनेपन्ति स पुष्पाणी, पर्वस्त-रिस णगनार्था । वे भूष्याणी ते पार्तिच सेरियनार्यो, सुभन्ति । ते प्रमाणी गोत्रत्वसासी । वे अञ्चलकी ने नियम सुप्रभागी । जता-मध्यप्रणापी प्रसूप-प्रणाणी व । विभिन्ने स्वत्यानि स्वाय त्यांचि श्रवतीन प्रतिक प्रस्ति स्वार्थ
- १३० जिल्लीस्पत्रियात बनारि माबाट, तिरिय र अस्थाताट- ल्लापा ॥
- १७१ स्मिन्यविद्याण पुन्य । भोषमा है नाणी कि, पश्चाली कि । ये नाणी ने नियमाण्यना है है के समाणी । के नश्याली ने नियमा कृषणाणी, ने यहा—महनणाणी प पूर्व स्थाणी प । प्रांमिद्र बर्जीना स्वत्योप से पार्ट हो कर्मी के वे नियमाण में

#### उथ्रज्ञताच वाणि घटनाणिन-पर

- १०६ समानी गड़ना ६ जोते । इंद्रिज विज्ञानी १ क्यानी १ १६ नामाइ, १४विम संस्थानाः । अपनाम व
- १८२० प्रामित्र वेशिक्तात्तनायास राज्यात भावतः अन्तरि नायात नायाण र एवं सूचनात्तनाया र ज्या विशेष धारत्यायमः वारीण वेजना पत्रा धार्यनाथ राज्या । नत्त्र अन्यासानायाय जन्म १००० व्याप्त स्थापता । १७०० व्याप्त स्थापता । १७ व्याप्त स्थापता । १००० व्यापता ।

## लेस्सं पड्डच---

१७७. सलेस्सा ण भते ! जीवा कि नाणी ? ग्रण्णाणी ? जहा सकाइया ॥

कण्हलेस्सा ण भते ! जीवा कि नाणी ? ग्रण्णाणी ? जहा' सद्दिया । एव जाव पम्हलेस्सा, सुक्कलेस्सा जहा सलेस्सा । अलेस्सा जहा सिद्धा ॥

### कसाय पडुच्च-

सकसाई ण भते । जीवा कि नाणी ? ग्रण्णाणी ? 308 जहा सइदिया। एव जाव लोभकसाई।।

अकसाई ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? पच नाणाइ भयणाए ॥

# वेद पडुच्च--

सवेदगा ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? १८१. जहां सइदिया। एव इत्थिवेदगां वि, एव पुरिसवेदगा वि, एव नपुसग वेदगा वि । अवेदगा जहा अकसाई ॥

#### म्राहारग पडुच्च--

१८२. आहारमाण भते। जीवा कि नाणी ? अण्णाणी? जहां सकसाई, नवर—केवलनाण पि ॥

म्रणाहारमा ण भते । जीवा कि नाणी ? म्रण्णाणी ? १८३ मणपज्जवनाणवज्जाइ नाणाइ, ग्रण्णाणाइ तिण्णि—भयणाए॥

#### नाणाणं विसय-पर्व

१८४. श्राभिणिवोहियनाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समासत्रो चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-दव्बग्रो, खेत्तओ, कालग्रो, भावग्रो। द्व्यमो ण माभिणिवोहियनाणी माएसेणं सव्वदव्वाइ जाणइ-पासइ।

सत्तत्रो ण ग्राभिणिवोहियनाणी आएसेण सव्व खेत्त जाणइ-पासइ। कालस्रो ण स्राभिणिवोहियनाणी स्राएसेण सव्य काल जाणइ-पासइ।

भावम्रो ण म्राभिणिवोहियनाणी म्राएसेण सब्वे भावे जाणइ-पासइ'०॥

सव्वद्व्वाइ जाएाद, न पासइ। पेत्तओ ण आमिणिवोहियनाणी आएतेण सव्वं रोत्त जागाइ, न पासइ।

रे. भ० दार्र्थ ।

२. ग॰ पा॰-एव रालओं वि, एव भावजी वि।

तन्दीत्त्रे अस्मिन् निषये विनदानिदोस्ति— दमजो म् जामिनियोदियनासी आएमेस

१८४ - गुपनायस्य श नते । रेप्यतिए विसए पृष्यते १

गावमा <sup>१</sup> ने समानयो अधिक्षश्चित्राने, त अस् दल्यो, नेनको, १८४मा, नारयो ।

रमयो च ग्यनाची उपत्रने मध्यस्याद आचारनामद्र ।

۴ रनयो च मुगनावी उपान संदर्भन प्रापटनावट ।

राजनो च सुपराणी उत्तरत सन्वरात जायङ्गानद ।॰ मात्रसाच सुप्तानी उत्तरने सन्वराजि जायङ्गासद ॥

१=६. मोरिनायसमे च भने । ह्वतिष् विसम् वण्याने र

भीषमा <sup>१</sup> ने ममानयो अर्जान्यह पत्र्यन, त*्रवता । द्रव*ता, छन्त्यो, हा ह्यो, भाषमा ।

२०१वी च स्तरिनार्गर \*तरपंत्र क्रमनार रायर ग्राट जायरताम् । एक्सी-नेण मध्यार सरियरवार जारारत्यसम् ।

चेनमा च योहिनाची च्हान्तेत्र स्रमुक्तम मननक्षामान आहरणानह । चारीनाच प्रस्तेर हाइ मुनेने तस्यमेनाइ तजार अन्यर प्रापट ।

का को प्राप्तिसाम ब्रह्मण बार्यानमण् यनक्ष्वभाग जार्यानकः अर्थानेण बनव-जामा सम्मिणामा अन्ति ग्रेम वर्षप्रहानकः करात जापदन्यमञ्जूष

भावधील धीरिनाते अपना धान भार राण्डणस्ट १ ८४० स्वर्ध । प्रार्थनार राण्डनसम्बद्ध स्वयंत्रासम्बद्धाः स्वर्धन्य स

छप्पण्णए अतरदीवगेसु सण्णीण पंचिदियाणं पज्जत्तयाणं मणोगए भावे जाणइ-पासइ।

त चेव विजलमई अड्ढाइज्जेहिमगुलेहि अव्भहियतर विजलतर विसुद्धतर वितिमिरतर खेत्त जाणइ-पासइ।

कालग्रो ण उउजुमई जहप्णेण पलिग्रोवमरस, श्रसखिउजयभागं, उनकोसेण वि पलियोवमरस यसिखण्जयभाग ऋतीयमणागय वा काल जाणइ-पासइ।

त चेव विउलमई अव्भहियतराग विउलतराग विसुद्धतरागं वितिमिरतराग जाणइ पासइ।

भावस्रो ण उज्जुमई ग्रणते भावे जाणइ-पासइ, सव्वभावाण स्रणतभागं जाणइ-पासइ।

त चेव विउलमई अव्भहियतराग विउलतराग विसुद्धतराग वितिमिरत<sup>राग</sup> जाणइ-पासइ १॥

केवलनाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समासत्रो चउव्विहे पण्यत्ते, त जहा- दव्वत्रो, खेत्रग्नो, कालग्नो, भावग्रो।

दव्बग्रो ण केवलनाणी सव्वदव्वाइ जाणइ-पासइ।

'•ैसेत्तग्रो ण केवलनाणी सव्व खेत्त जाणइ-पासइ।

कालओ ण केवलनाणी सव्व काल जाणइ-पासइ।

भावम्रोण केवलनाणी सब्वे भावे जाणइ-पासइ॰ ॥

मङ्ग्रण्णाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? 258. गोयमा । से समासग्रो चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-दव्वओ, खेत्तम्रो, कालमो, भावस्रो ।

दव्वश्रो णं मइप्रण्णाणी मइग्रण्णाणपरिगयाइ दव्वाइं जाणइ-पासइ'।

 खेत्रत्रो ण मद्त्रण्णाणी मद्त्रण्णाणपित्गय खेत्र जाणद-पासद । कालग्रो ण मङ्ग्रप्णाणी मङ्ग्रप्णाणपरिगय काल जाणङ्-पासइ।

भावओं ण मइअण्णाणी मइग्रण्णाणपरिगए भावे जाणइ-पासइ।।

१६०. सुयग्रण्णाणस्स ण भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समासम्रो च उित्वहे पण्णत्ते, तं जहा-दव्बम्रो, खेत्तम्रो, कालम्रो, भावयो । दन्वत्रो ण सुमत्रण्णाणी सुमत्रण्णाणपरिगयाइ दन्वाइ स्राघवेइ, पण्णवेइ, परूवेइ<sup>।</sup>।

१. स॰ पा॰—एव नाव भावती।

र, मन पान-पामद नान मावशी।

३- वाचनान्तरे पुनरिदमधिकमवलोक्यते 'दतेति निदसेति उवदसेति' (वृ) ।

- '•ैसेनम्रो ण मुपयण्याणी मुपयभ्गायपरिगय सेन म्राप्येट, पञ्चयेट, १९४८ । रानम्रो ण मुपयभ्याणी नुपयण्याभवित्वय हार माध्यट, पश्चयट, पर्येट । भारम्यो ण मुपयभ्याणी मुपयभ्याणिकरितम् भागं माप्येट', •ैहस्यस्ट, पर्योदणा
- १६१. विभागनायस्य य भते । केवितम् विसम् पञ्चने ?
  गोयमा ! में समामम्रो चडिष्ण पञ्चने त कहा— उष्ट्रांश्ची में नभी है । हार्षे,
  भार्षो ।
  दश्यों भ विभगनाणी विभगनाभपिगयाद पश्चाद जाणद्वासद ।
  '•वेनभा य विभगनाणी विभगनाभपिगय सन्त जाभद्वासद ।
  गानयो भ विभगनाणी विभगनाभपिगय जान आगद्वासद ।
  भार्यो भ विभगनाणी विभगनाभपिगय जान आगद्वासद ।
  भार्यो भ विभगनाणी विभगनाभपिगय जान आगद्वासद ।

#### भाणींग महिद्द पव

- १६२ नाणी प्रभवे <sup>†</sup> नाणी नि राजधी है बी-अर टाइ ? गोयमा ! नाणी दृष्ठि पण्यत्ते, न कटा—-१ सारण्या प्रकारसीन्त् क सारीण्या सपञ्जविषण् । नाथ प्रजित नारीण् सपञ्जरित्य न उत्तरण प्रनामुद्दन, प्रकृतिण छाबद्धिसान्ये समार सारित्याह स
- १८% भाषिणियोत्मिनाणी श भने ! साभिषि तेतिव" \*नानी ति ६८ (६) १ ३८ ४० होइ ? - गोपमा ! एवं चे ३' ॥
- १८३ ए र मुखनाओं दि ॥
- ६८४ अमितामा विष्याचित्र, नवर चतुन्ये स्वयं स्वयं स
- १६५ मान्य स्थानाओं च भारे ! मान्य कानाओं नि ४० रहा स्थान स्थान र नामा ! अन्योग मुस्स समय, एक्टन्स क्ला क्राहिश
- १६४ हेर्नन्सणी ण चर्च है ने स्वत्याति है हर्ने साह व्यक्ति वह स्थान व्यक्ति है हर्ने वह स्थान स्थान है के स्थान स्थान
- धक प्राथमी, बद्धलाली, कुद्धनाती व बार्ट प्राथ

गोयमा । अण्णाणी, मङ्अण्णाणी, सुयअण्णाणी य तिविहे पण्णत्ते, त जहा-१ अणादीए वा अपज्जवसिए २ अणादीए वा सपज्जवसिए ३ सादीए वा सपज्जवसिए। तत्थ ण जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण ग्रणत काल-ग्रणता ग्रोसप्पिणी उस्सप्पिणीत्रो कालग्रो, खेत्रग्रो **अवड्**ढ पोग्गलपरियट्ट देसूण ।।

विभगनाणी ण भते । पुच्छा। गोयमा । जहण्णेण एवक समय, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ देसूणाए पुन्वकोडीए अन्भहियाइ ॥

# नाणीण श्रतर-पद

- म्राभिणिवोहियनाणिस्स ण भते ! म्रतर कालम्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण अणत काल जाव' अवङ्ढ पोग्गल-परियट्ट देसूण ॥
- २०१ सुयनाणि-म्रोहिनाणि-मणपज्जवनाणीण एव चेव ।।
- २०२ केवलनाणिस्स पुच्छा । गोयमा । नित्थ स्रतर ॥
- मङ्ग्रण्णाणिस्स सुयग्रण्णाणिस्स य पुच्छा । २०३ गोयमा । जहण्णेण त्रतोमुहुत्त, उवकोसेण छावट्ठि सागरोवमाइ साइरेगाइ॥
- विभगनाणिस्स पुच्छा । 808 गोयमा । जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण वणस्सङ्कालो ॥

# नाणीण ऋष्पाबहुयत्त-पद

- एतेसि ण भते । जीवाण ग्राभिणिवोहियनाणीण, सुयनाणीण, ग्रोहिनाणीण मणपज्जवनाणीण केवलनाणीण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा <sup>?</sup> विसेसाहिया वा ? गोयमा । सब्वत्थोवा जीवा मणपज्जवनाणी, ग्रोहिनाणी ग्रसखेज्जगुणा, याभिणिवोहियनाणी सुयनाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया, केवलनाणी स्रणत-
- एतेसि ण भते ! जीवाण मइअण्णाणीण, सुयअण्णाणीण, विभगनाणीण य कयरे कयरेहितो प्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? गोयमा । मन्वत्योवा जीवा विभगनाणी, मङ्ग्रण्णाणी सुयग्रण्णाणी दो वि नुल्ला मणतगुणा ॥

<sup>1-</sup> Ha =112= 1

२०६८ म्नेनिच नत् ! सिनाः मामिति ग्रिनाः स्युनाः तेण श्राहिनाः स्वाहरत्वनाः तेष र सानाः मिनिक्राः स्वाहरत्वनाः । ग्राहरत्वनाः । ग्राहरत्वनाः । ग्राहरत्वनाः । ग्राहरत्वनाः । ग्राहरत्वनाः । ग्राहर्ताः । ग्राहरत्वनाः । ग्राहर्ताः ।

#### भागपण अय-पण

२०= केर्यान्य प्रमाण सामाणसाहित्यनाणक्ष्यसा पणाना है। भीत्रमा ! यहना जीनिज्याहित्सा स्थानसा पणाना ॥

२.८. देशीया च भते । मृतनायपञ्चय पण्याचा र एक करण

१५० - एवं अर्थ हे बन्धावस्य । एवं पद्यव्यावस्य मृद्यन प्रवस्त ॥

२११ केश प्राच्याचे भी विनयना प्रवेश प्रश्ति है। संस्कार्ण स्वता विनयना प्रवेश प्रश्ति ।

साम्प्रकाच अस्मावन्यस्थाः

२३६ समणोवासगस्स ण भते । पुन्वामेव थूलए पाणाइवाए अपच्चक्खाए भवई, से ण भते । पच्छा पच्चाइक्खमाणे कि करेड ?

गोयमा । तीय पडिक्कमित, पडुप्पन्न सवरेति, अणागय पच्चक्खाति ॥
२३७ तीय पडिक्कममाणे कि १. तिविह तिविहेण पडिक्कमित ? २. तिविह दुविहेणं
पडिक्कमित ? ३ तिविह एगविहेण पडिक्कमित ? ४ दुविह तिविहेण पडिक्कमित ? ५. दुविह दुविहेण पडिक्कमित ? ६ दुविह एगविहेण पडिक्कमित ?
७ एगविह तिविहेण पडिक्कमित ? ६. एगविह दुविहेण पडिक्कमित ?

१. एगविह एगिवहेण पिडक्कमित ?
 गोयमा । तिविह वा तिविहेण पिडक्कमित, तिविहं वा दुविहेण पिडक्कमित, एवं चेव जाव एगिवह वा एगिवहेण पिडक्कमित ।

१ तिविह तिविहेण पिडविकममाणे न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणई मणसा वयसा कायसा ।

२ तिविहं दुविहेण पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा ३ श्रहवा न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा कायसा ४ श्रह्वा न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा कायसा।

४ तिविह एगिवहेण पिडिक्सममाणे न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणई मणसा ६ श्रहवा न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा ७ श्रहवा न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ कायसा ।

प दुविह तिविहेण पिडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा वयसा कायसा ६ यहवा न करेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा १० श्रहवा न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा।

११ दुविह दुविहेण पिडक्किममाणे न करेइ, न कारवेइ, मणसा वयसी १२ श्रहवा न करेइ, न कारवेइ मणसा कायसा १३ श्रहवा न करेइ, न कारवेइ वयसा कायसा १४ श्रहवा न करेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा १५ श्रहवा न करेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा १५ श्रहवा न करेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा कायसा १७ श्रहवा न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा १० श्रहवा न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ सणसा कायसा १६ श्रहवा न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा कायसा ।

२०. दुविह एक्कविहेण पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा २१ ग्रहवा न करेंद्र, न कारवेइ वयसा २२. ग्रहवा न करेइ, न कारवेइ कायसा २३ ग्रहवा

वाचनान्तरे तु 'अवन्वननाए' दत्यस्य स्थाने २. × (स) ।
 'पन्यस्याए' ति 'पन्तादन्तनाएं)' दत्यस्य च ३ तं (अ, क, ता, स) ।
 स्थाने पन्चरत्रावेमाणे' ति द्दाने (वृ) ।

न परेट, करेंने नागुनागद मणना २४ प्रत्या न फरेट, करेंन नागुनागद प्राप्ता २४ प्रत्या न करेंट, गरन नागुनागट रायमा २६ ष्यद्रा न कारकेंट, करन नागुनागट मणना २७ प्रदेश न कारकेंट, करन नागुनागट बक्ता २८ प्रत्या न कारकेंट, गरन नागुनागट कायमा ।

२६. एतित विभिन्ने परिकाममाणे न हरेड, मचमा प्रथमा अवसा २०. अस्मा न त्रावेड मणमा वयना वायमा ३४ धरमा हरे। नाण्याचा मणमा वयमा हायमा ।

२२ एक हिट मुक्ति प्रतिकासमाणे न हरेड स्थान व्यास १६८ स्थान करेड भागा हापमा ६५ प्रदेश न हरेड क्या राम्या २५ प्रदेश न हरेड क्या राम्या २५ प्रदेश न हरेड क्या राम्या २५ प्रदेश न हरेड क्या राम्या १५ प्रदेश न हरेड क्या राम्या १५ प्रदेश न हरेड क्या राम्या हापमा १५ प्रदेश न हरेड क्या राम्या हापमा १५ प्रदेश हरेन नाम्या हापमा १५ प्रदेश हरे क्या राम्या १५ प्रदेश हरे क्या राम्या १५ प्रदेश स्थान १५ प्रदेश न हरेड क्या राम्या १५ प्रदेश न हरेड क्या राम्या १५ प्रदेश न हरेड क्या राम्या १६८ प्रदेश न हरेड क्या राम्या १६८ प्रदेश न हरेड क्या राम्या १६८ प्रदेश हरे क्या राम्या १९८ क्या राम्या १६८ क्या राम्या १६८ क्या राम्या १९८ क्या राम्या र

२४१. ग्राजीवियसमयस्स णं ग्रयमट्टे—ग्रक्खीणपडिभोइणो सव्वे सत्ता; से हता, छेता, भेता, लुपित्ता, विलुपिता, उद्वद्ता ग्राहारमाहारेति ॥

२४२. तत्थ खलु इमे दुवालस आजीवियोवासगा भवति, त जहा-१ ताले २ ताल-पलवे ३ उव्विहे ४ सविहे ५ प्रविवहे ६ उदए' ७ नामुदए ५ णम्मुदए' ६ अणुवालए १० संखवालए ११. अयंपुले १२. कायरए —इच्चेते दुवालस आजीविओवासगा अरहतदेवतागा', अम्मापिउसुस्सूसगा, पचफलपडिवकता, [त जहा—उवरेहि, वडेहि, वोरेहि, सतरेहि, पिलक्खूहि] पलडुल्ह्सुणक्द-मूलविवज्जगा', अणिल्लछिएहिं अणक्किभन्नेहि गोणेहि तसपाणविविज्जिएहि छेत्तेहि वित्ति कप्पेमाणा विहरति। एए वि ताव एव इच्छति किमग जे इमे समणोवासगा भवति, जेसि नो कप्पति इमाइं पन्नरस कम्मादाणाइ सय करेत्ए वा, कारवेत्तए वा, करेतं वा ग्रन्न समणुजाणेत्तए, त् जहां इगालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दतवाणिज्जे, लक्ख-वाणिज्जे, केसवाणिज्जे, रसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, जतपीलणकम्मे, निल्ल-छणकम्मे', दवग्गिदावणया, सर-दह-तलागपरिसोसणया'', ग्रसतीपोसणया। इच्चेते समणोवासगा सुक्का, सुक्काभिजातीया भवित्ता कालमासे काल किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवताए उववत्तारो भवंति ॥

कतिविहा ण भते । देवलोगा पण्णता ?, २४३ गोयमा ! चउव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, त जहा-भवणवासी, वाणमतरा जोइसिया, वेमाणिया ॥

२४४. सेव भते। सेव भते। त्ति॥।

उवए (अ) ।

२. णमुदए (स)।

३. कानरिए (ना, ब, म)।

इ. ॰देववागा (वन०)।

७ असे १ (क, ता, स)।

<sup>&</sup>lt; वित्तीह (अ), छत्तीह (क, म); वितीह (स)

E. निलछण ॰ (अ); गोन्लछण ॰ (ता)।

१०. तलाय ० (अ. स)।

५. जनी कोष्ठकानी पाठी ब्याह्मास. प्रतीयते । ११. म ° १।५१ । ६. पनान्त्नमः (स)।

# द्यद्दां उद्देशी

#### मनगोवानगरूपस्न शणस्म परिगान-पद

- २४४ सम्मातासम्बर्धा भीते । तहास्त्र सम्माता सामाज्य स्परामुन्यापि देन प्रनाप-पाणनकात्मनाद्वेन प्रतिभागमा (१) राज्यतः । गापना । एवं सो ने निज्ञार १००८, निज्ञाने से पारित्यम् राज्यतः ।
- १४२ नम्या प्रमानम् च भन् । नाम् र समान्याः महत्त्वाः प्रमान्यः घणन-विभवत् ननक्षाणः । सारम् भारताः । पारत्रोतमाणन्ति । १२४८ । वेशस्य । राजस्याः म निर्वागः गर्नेटः, प्रधानसम् ने पर्यः १४४ । ।
- २८ अस्या सम्पर्धतः चार्याः तापात्रः धरनात्रतीरत्यां प्राप्तान सन्दर्भावाः विकास अस्य न्यान्य स्थानिक वाद्या स्थानिक वाद्या प्रमुख्य स्थानिक व्यवस्थानिक विकास सम्पर्धने विकास सम्पर्धने वाद्या स्थानिक विकास सम्पर्धने वाद्या स्थानिक वाद्या स्थानिक व्यवस्थानिक वाद्या स्थानिक व्यवस्थानिक वाद्या स्थानिक वाद्या

देशीमारेनविद्याहिन्यस्मिविधीत पर्द

उवनिमंतेज्जा, नवरं—एगं ग्राउसो ! ग्रप्पणा भुंजाहि, नव थेराण दलयाहि। सेस तं चेव जाव परिद्रावेयव्वा सिया ।।

२५० निग्गथ च ण गाहावइ' कुलं पिडवायपिडयाए अणुप्पविद्व केइ दोहिं पिडगगहेहि उवनिमतेज्जा—एग आउसो । अप्पणा पिडभुजाहि, एग थेराण दलयाहि । से य त पिडगगहेज्जा, के थेरा य से अणुगवेसियव्वा सिया। जत्थेव अणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव ण अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेव अणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव ण अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा त नो अप्पणा पिरभुंजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, एगते अणावाए अचित्ते वहुफासुए थिडल्ले पिडलेहेत्ता पम्मिज्जता पिट्ठा-वेयव्वे सिया। एवं जाव दसिंह पिडग्गहेहिं। एव जहा पिडग्गहवत्तव्वया भिणया, एव गोच्छग-रयहरण-चोलपट्टग-कव्त-लिट्ट-सथारगवत्तव्वया य भाणियव्वा जाव दसिंह सथारएहि उवनिमतेज्जा जाव परिद्वावेयव्वा सिया।।

# म्रालोयणाभिमुहस्स म्राराहय-पदं

२५१. निगांथेण य गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए पिवट्ठेण अण्णयरे अकिन्वहाणे पिडसेविए, तस्स ण एव भवति—इहेव ताव अह एयस्स ठाणस्स आलोएिं। पिडक्कमामि, निदामि, गरिहामि, विउट्टामि', विसोहेमि, अकरणयाएं अव्भुद्धेमि, अहारिय पायिन्छत्त तवोकम्म पिडवज्जामि, तथ्रो पन्छा थेराण अतिय' आलोएस्सामि जाव तवोकम्म पिडवज्जिस्सामि ।

१. से य सपट्टिए असंपत्ते, थेरा य पुट्यामेव अमुहा सिया। से ण भते।

ग्राराहएं ? विराहए ?

गोयमा । ग्राराहए, नो विराहए।

२. से य सपिट्ठिए असपत्ते, अप्पणा य पुन्वामेव अमुहे सिया। से ण भते । कि आराहए ? विराह्नए ?

गोयमा ! ग्राराहए, नो विराहए।

३. से य सपट्टिए प्रसपत्ते, थेरा य काल करेज्जा। से ण भते! कि ग्राराहए? विराहए?

गोयमा ! माराहए, नो विराहए।

१. म॰ पा॰—गाहाबद जाव केइ। ३. विजट्टेमि (ता)।

२. तः पार-तहेत जाव त नो अप्पणा परि- ४. यतिए (अ) । भूतेरता, नो अग्नीम दावए, मेन त चेव ५. 🗙 (अ, ता, व, म) । जात परिद्वेदस्वे ।

दे ने य नर्पाट्रण् अनयको, धादणा च पृत्रामेश जान अरथ्या । य च घर्ष है सि महत्रहरूण् है विराहण् है

गायमा । जाराहर, मी विराहर ।

४ ने य संबद्धित् संबन्धे, भेरा ये अमुझा निया। ने ण पते १ कि परस्या १ विकास १

गारमा । बारारम्, ना विस्तरम् ।

क ने य सपदिए से बने या गाया व \*'ग्रम्ट निवा । से य भी । या सर्वाह र विराहण रे

गीयमा । प्राराज्य, ना विरस्तुम् ।

 संयम्बद्धिम् मयने, वैस्य सात्र स्थाना । संयानन ! सियासहर्ते विस्तृत्व ?

गायमा ! यासका ना विस्तर ।

वादमा है प्रान्थां, नो विस्ताहरू ।।

२५५ से केणहुण भते ! एव वुच्चइ—आराहए ? नो विराहए ?
गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे एग मह उण्णालोम वा, गयलोमं वा, सणलोम वा, कप्पासलोम वा, तणसूय वा दुहा वा तिहा वा सखेज्जहा वा छिदिता अगणिकायंसि पिक्खवेज्जा, से नूण गोयमा ! छिज्जमाणे छिण्णे, पिक्खप्पाणे पिक्खत्ते, 'दज्भमाणे दड्ढे' ति वत्तव्व सिया ?
हता भगव ! छिज्जमाणे छिण्णे', "पिक्खप्पमाणे पिक्खत्ते, दज्भमाणे ॰ दड्ढे ति वत्तव्व सिया ।
से जहा वा केइ पुरिसे वत्थ अहत वा, घोत वा, ततुग्गय वा मिजहु'-दोणीए पिक्खवेज्जा, से नूण गोयमा ! उिक्खप्पमाणे उिक्खत्ते, पिक्खप्पमाणे पिक्खते, रज्जमाणे रत्ते ति वत्तव्व सिया ?
हता भगव ! उिक्खप्पमाणे उिक्खत्, "पिक्खप्पमाणे पिक्खते, रज्जमाणे रत्ते ति वत्तव्व सिया ! से तेणहुणं गोयमा ! एव वुच्चइ— ग्राराहए, नो विराहए ।।

## जोति-जलण-पदं

२५६ पदीवस्स ण भते ! भियायमाणस्स कि पदीवे भियाइ ? लही भियाइ ? वत्ती भियाइ ? तेल्ले भियाइ ? दीवचपए भियाइ ? जोती भियाइ ? गोयमा ! नो पदीवे भियाइ', •नो लही भियाइ, नो वत्ती भियाइ, नो तेल्ले भियाइ , नो दीवचपए भियाइ, जोती भियाइ ॥

२५७. अगारस्स' ण भते । भियायमाणस्स कि अगारे भियाइ? कुड्डा भियाइ? कडणा भियाइ? घारणा भियाइ? वलहरणे भियाइ? वसा भियाइ? मत्ला भियाइ? वागा भियाइ? छित्तरा भियाइ? छाणे भियाइ? जोती भियाइ?

गोयमा । नो अगारे भियाइ, नो कुड्डा भियाइ जाव नो छाणे भियाइ, जोती

### किरिया-पर्व

२५८. जीवे ण भंते ! ओरालियसरीराय्रो कतिकिरिए ? गोयमा ! मिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचिकिरिए, सिय अकिरिए॥

१. उरम्समाणे उरमे (ता, व)।

२ न शाक-द्वित्रे नाव दह्दै।

३. मनिद्वा (ज. म)।

४. सं॰ पा॰---उविखत्ते जाव रत्ते।

५. स॰ पा॰--- भियाद जाव नो ।

६. थागारे (अ, म, स)।

- २४६ नेर्यम् याभव ! क्रीराजियसरीराक्षी हतिस्थित् ! योजमा ! निवासिसिस सिवास्थितिस स्वित्र स्वीसिस्य ।
- २६० । यसुरतुमारे १ को । कार्या उपस्थिराकी संविधित्य ? १४ वेद । ए. १९४४ महाचिए, वर्ग्य सम्बन्ध १५ बीद ॥
- २६१ बीवे च भते । सार्गास्त्रस्थरीयती विश्वितिस्य ? गोपमा । स्थितिसिस्य जानस्य प्रतिस्य ॥
- २५२ नेरदण्याचन १ धीरमनियनसंगीतमा गीर्मारिण्य १ एरण्सा १४ ज्ञार पदमा २३धी कर्षा नर्माप्यच्या ६४ देनसीएए, न्यर— मण्डन जर्मा नीदाम
- २५० विकित्य भीते । स्वासीत्रास्त्रसम्बद्धाः सामानिकाः । नापमाः । निक्षां सामनिकाः नाव निप्यः गर्नास्त्रसः ॥
- ५५२ चरद्रसाण कर्षे प्रायोधिकसीराधा चीताराजार गुरुषा वित्रण चीताराधा तथा वर्षाच्या स्थापारा साम्याणार, नार — कार्या चीता साम्या
- १५४ इतिहास वर्ष प्राप्ति त्यन्त्रात्य विशिष्ट्या त नाइका १ ३ में निकारित वर्षात्रिका १ व स्वास्थान स्वीत, स्थान वर्षात्र क
- २५० नराम व भारते यात्रा राज्याताताता त्रातीता स्वतः स्रोच्याति विभिन्नाति, व इस्तार्थाति व स्तार्थनाति ॥ ४ व ४ स्मान् विभागन्तरू मनुस्य अपन्यास

# सत्तमो उद्देसो

## श्रण्णच त्थियसंवाद-पदं

#### श्रदत्त पडुच्च --

२७१. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नयरे—वण्णग्रो', गुणसिलए चेइए—वण्णओ जाव पुढविसिलावट्टमो । तस्स ण गुणसिलस्स चेइयस्स म्रदूरसामते वहवे अण्णउत्थिया परिवसति। तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे ब्रादिगरे जाव¹ समोसढे जाव¹ परिसा पडिगया ।।

२७२ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवयो महावीरस्स वहवे अतेवासी थेरा भगवतो जातिसपन्ना कुलसपन्ना • 'वलसपन्ना विणयसपन्ना नाणसपन्ना दसण-सपन्ना चरित्तसपन्ना लज्जासपन्ना लाघवसपन्ना ओयसी तेयसी वच्चसी जससी जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिद्दा जिइदिया जिय-परीसहा॰ जीवियास-मरणभयविष्पमुक्का समणस्स भगवओ महावीरस्स ग्रदूर-सामंते उड्ढजाणू ग्रहोसिरा भाणकों होवगया सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरंति'॥

तए ण ते अण्णउत्थिया जेणेव थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिता २७३. ते थेरे भगवते एव वयासी—तुब्भे ण अज्जो तिविह तिविहेण अस्सजय-'विरय-पडिह्य''-'•पच्चक्खायपावकम्मा, सकिरिया, श्रसवुडा, श्रगतदडा॰ एगतवाला या वि भवह।।

२७४. तए ण ते थेरा भगवतो ते अण्णउत्थिए एवं वयासी - केण कारणेण अज्जो ! अम्हे तिविह तिविहेण अस्सजय-विरय'-•पिडहय-पच्चक्खायपावकम्मा, सिकरिया, ग्रसंवुडा, एगतदडा॰, एगतवाला या वि भवामो ?

तए ण ते प्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी-तुब्भे "ण ग्रज्जो । ग्रदिन गेण्हह, ग्रदिन्न भुजह, श्रदिन्न सातिज्जह । तए ण ते तुन्भे ग्रदिन्न गेण्हमाणा, ग्रदिन्न भुजमाणा, अदिन्न सातिज्जमाणा तिनिह तिनिहेण ग्रस्सजय-निरय-पडिहय-पच्चवसायपावकम्मा जाव एगतवाला या वि भवह ॥

१. बो॰ सू॰ १।

२. ओ० मू० २-१३।

रे. में री ।

४. भाग शहा

<sup>🙏</sup> म॰ पा॰—जहा विनियमए जाव जीवियास i 🕒 ६. स॰ पा॰—विरय जाव एगतवाला ।

६. जाव विहरति (अ, क, ता, म, स)।

७. ग्रविरय-अपडिहय (ग्र, क, ब, म, स) ।

स॰ पा॰—जहां सत्तमसए वितिए उद्देसए जाव एगतवाला ।

१०. तुम्हे (ब) ।

- २ ५६. तए या ते पेटर नगरती ते अस्ताहित्य एक क्यामी—हैया वाट देश यहता ! पर्मेट प्रदित्त मेण्ड्रामी, प्रदित्त भूजामी, अदित्त साति आसी, तर्ग या पर्मेट प्रदित्त गण्ड्माया, "प्रदित्त भूजमाणा" प्रदित्त नाति असाणा (तीक्ट विक्रिय प्रत्यायनी द्वाय व्यक्तित्य ना क्षायपायत स्मा आक एन त्या वा वा कि से समी ?
- २०० तप् पाते जन्मानियात वेरे बन्यत एवं प्याना त्तृ बण्मा प्राटा विद्रान्त । विद्रान । व
- २००. सम्मान भेग नगरता ने पण्य इत्यिन् एवं प्राची— ना शानु घरणा प्रश् ष्योदन गण्यामा, प्राचन भूनामा, प्रदेशन नाति ज्ञामा । स्वरूप प्रवत्ता । दिल गण्यामा, दिल न् समा दिल नाति सामा । नम् भ प्रदेश गण्या । माना, दिल नुवसाणा, दिल नादि हतेमाणा विदेश । त्राप्ट्य प्रदेश प्रदेश प्रदेश ।

पंडिया या विभवामो । तुब्भे ण अज्जो । अप्पणा चेव तिविह तिविहेण ग्रस्सजय-विरयपडिहय-पच्चवखायपावकम्मा जाव एगंतवाला या वि <sup>भवह ॥</sup>

तए ण ते अण्ण उत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी - केण कारणेण अज्जी! २८१ ग्रम्हे तिविह तिविहेण ग्रस्सजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगतवाला या वि भवामो ?

तए ण ते थेरा भगवतो ते अण्णजित्थए एवं वयासी—तुन्भे ण अज्जो । अदिल २५२ गेण्हह, अदिन्न भुजह, अदिन्न सातिज्जह, तए ण तुन्भे अदिन्न गेण्हमाणा जाव एगतवाला या वि भवह ॥

तए ण ते अण्ण उत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी - केण कारणेण अज्जो ! २८३

ग्रम्हे ग्रदिन्न गेण्हामो जाव एगतवाला या वि भवामो ?

तए ण ते थेरा भगवतो ते अण्णउत्थिए एव वयासी — तुटभण्ण अज्जो ! दिज्ज माणे अदिन्ने "पिडिगाहेज्जमाणे अपिडिगाहिए, निस्सिरिज्जमाणे अणिसिंहे। तुरुभण्ण अञ्जो । दिञ्जमाण पिडिग्गहग असपत्त एत्थ ण अतरा केइ अवह रेज्जा , गाहावइस्स ण त, नो खलु तं तुन्म । तए ण तुन्भे अदिन्न गेण्हह जाव एगतवाला या वि भवह।।

## हिसं पड्च्च —

तए ण ते अण्ण उत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी—तुब्भे णं अज्जो । तिर्विहं २५४ तिविहेण अस्सजय-विरय-पिंडहय-पच्चक्लायपावकम्मा जाव एगतवाला या वि भवह ॥

तए ण ते थेरा भगवतो ते अण्णउत्थिए एव वयासी—केण कारणेण अज्जो! २५६

अम्हे तिविह तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवामो ?

तए ण ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी—तुब्भे ण अज्जो ! रीय २८७ रीयमाणा पुढिव पेच्चेह अभिहणह वत्तेह लेसेह सघाएह सघट्टेह परितावह किलामेह उद्वेह, तए ण तुब्भे पुढिव पेच्चेमाणा अभिहणमाणा। •वतेमाणा लेसेमाणा संघाएमाणा सघट्टेमाणा परितावेमाणा किलामेमाणा उद्देवमाणा तिविह तिविहेण अस्सजय-विरय-पिडहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगतवाली या वि भवह ॥

२८८. तम ण ते थेरा भगवतो ते अण्ण उत्थिए एव वयासी—नो खलु अज्जो । अन्हे रीय रीयमाणा पुढवि पेच्वामो प्रभिहणामो जाव उद्देवमो । अम्हे ण प्रज्जो !

१. म॰ पार-न चेत्र जाव गाहाबदस्स ।

३ सं० पा०—अभिहरणमाणा जाव उद्वेमाणा।

२. न चन तान (न, इ, ता, व, म, स)।

रीय रीयमाणा ज्ञास मा, त्रीय ना, त्यि ता पञ्चा देन देनल ह्यामा, ददन परिनेच स्वामी, त्य मन्दे देन देनेण दरमाणा, यदेन परिनेण दरमाणा ना पृत्तीय पनिन्यामा नाम प्रदेशी नाम प्रमन्द पूर्वार प्रमन्दिना स्वान्यामा नाम प्रदेशी नाम प्रमन्द पूर्वार प्रमन्दिना स्वान्यामाणा नाम प्रमान स्वान्यामाणा नाम प्रमान स्वान्यामाणा निवार निवारण स्वान्यामाणा नुम्य प्रमन्दा प्रमाणा च्या निवारण स्वान्यामाणा च्या निवारण स्वान्यामाणा च्या निवारण स्वान्यामाणा च्या निवारण स्वान्यामाणा स्वार्गणान्यामाणा व्याप्ति निवारण स्वान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणालान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणान्यामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामाणालयामा

रम्यः नग्भातं भवतानियाति चेरभगवने ग्रास्थानी-केन सार्यन धन्ताः। स्रद्राधिति धिविते जारम्नवास प्रति नसमारि

न्द्रके तम् वति वसा वन्द्रमाते विष्णादितम् स्व स्वासी— हुत्व स्व स्वतः । तेव रीपनाणा पृद्धि पेच्यतं सद्य १८देतः सम्भात्वन्य पुर्धिः पेच्येनातः । सद प्रदेशनामा विदित्तं सिराणा वादस्याच्या स्व दि वदेणाः

गमनाचगर्य पर्यच-

३०४. तं भते । कि इत्थी वंघइ ? पुरिसो वंघइ ? नपुसगो वघइ ? इत्थीग्रो ? वधित ? पुरिसा वधित ? नपुसगा वधित ? नोइत्थी नोपुरिसो नोनपुसगो वधद ?

गोयमा ! नो इत्थी वघइ, नो पुरिसो वघइ' •नो नपुसगो वधइ, नो इत्थीम्रो वधित, नो पुरिसा वधित, नो नपुसगा वधित, नोइत्थी नोपुरिसो० नोनपुसगो वधइ—पुन्वपडिवन्नए पडुच्च ग्रवगयवेदा वधित, पडिवज्जमाणए पडुच्च अवगयवेदो वा वधइ म्रवगयवेदा वा वधित।।

३०४ जइ भते । अवगयवेदो वा वधइ, अवगयवेदा वा वंधित त भते ! िक १ इत्थीपच्छाकडो वधइ ? २ पुरिसपच्छाकडो वधइ ? ३. नपुसगपच्छाकडो वधइ ? ४ इत्थीपच्छाकडा वधित ? ५. पुरिसपच्छाकडा वधित ? ६ नपुस-गपच्छाकडा वधित ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य वधइ ४ ? उदाहु पुरिसपच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडो य । वधइ ४ ? उदाहु पुरिसपच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडो य वधइ ४ ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य वधइ ४ ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य वधइ ६ एव एते छव्वीस भगा जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य

गोयमा ! १ इत्यीपच्छाकडो वि वंघइ २ पुरिसपच्छाकडो वि वंघइ ३ नपु-सगपच्छाकडो वि वघइ ४ इत्यीपच्छाकडा वि वंधित ५ पुरिसपच्छाकडा वि वधित ६ नपुसगपच्छाकडा वि वधित ७ श्रह्वा इत्थीपच्छाकडो य पुरिस-पच्छाकडो य वधइ, एव एए चेव छव्वीस भगा भाणियव्वा जाव २६ श्रह्वा इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य वधित ॥

३०६ तभते । कि १ वधी वधइ विधस्सइ ? २ वधी वंधइ न विधस्सइ ? ३ वधी न वधइ विधस्सइ ? ३ वधी वंधइ न विधस्सइ ? ३ वधी वधइ विधस्सइ ? ४ वधी न वधइ न विधस्सइ ? ५. न वधी वधइ विधस्सइ ? ६ न वधी वधइ न विधस्सइ ? ७ न वधी न वधइ विधस्सइ ? ८. न वधी न वधइ न विधस्सइ ? । भवागरिस पढुच्च अत्थेगितए वधी वधइ विधस्सइ, अत्थेगितए वधी वधइ न विधस्सइ ।

इत्यीपच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडो य वधइ १२ अहवा इत्यीपच्छाकडो य नपुंसगपच्छा-कडा य वधति १३. अहवा इत्यीपच्छाकडा य नपुमगपच्छाकडो य वधद १४. अहवा इत्यीपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य वधति

१. म॰ पा॰--वयर जान नोनपुसगा।

२ ६. जहनादरबीरच्याकटो य पुरिमणच्याकटा च चर्चा १ अहना द्रशीणच्याकटा य पुरि-ना-दाकटो य उपद १० जहना द्रशीणच्या-रडा च पुरिमरचन्नकटा य वपनि ११ जहना

- रहणानिक पहुरव स्वीविष्ट्रायी वपद स्थित्यहः, एवं उपह स्टेक एउन वसे वपद स्थित्यहः, ना विश्वच न वर्षा वपद न या स्टब्हः, स्टेक्टण न वसे न स्पद्व स्थित्यहः, बनाविष्टण न स्थी न स्पद्ध न वो स्टब्हः॥
- १०७ १ भिर्म किस्तराय सपन्त्रशीसके ककर है साराक ग्रास्त्रशीसके कर स्थानिक स्था

नपरादयबध-पर्द

- ३२६. एक्कविहवधगस्स ण भंते ! वीयरागछउमत्थस्स कित परीसहा पण्णता ? गोयमा ! एव चेव—जहेव छिव्वहवधगस्स ।।
- ३२७ एगविहवधगस्स ण भते ! सजोगिभवत्यकेविलस्स कित परीसहा पण्णत्ता ? गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता । नव पुण वेदेइ । सेस जहा छिव्वहवधगस्स ।।
- ३२८. अवधगस्स ण भंते ! अयोगिभवत्थकेविलस्स कित परीसहा पण्णता ? गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णता । नव पुण वेदेइ—ज समय सीयपरीसह वेदेइ नो त समय उसिणपरीसहं वेदेइ, जं समय उसिणपरीसह वेदेइ नो त समय सीयपरीसहं वेदेइ, ज समय चिरयापरीसहं वेदेइ नो त समय सेज्जापरीसह वेदेइ, जं समय सेज्जापरीसह वेदेइ नो तं समय चिरयापरीसह वेदेइ ॥

## सूरिय-पदं

- ३२६. जबुद्दीवे णं भते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसित ? मज्भितियमुहुत्तिसि मूले य दूरे य दीसंति ? अत्थमणमुहुत्तिसि दूरे य मूले य दीसिति ? हता गोयमा । जंबुद्दीवे ण दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तिसि दूरे य' मूले य दीसित, मज्भेतियमुहुत्तिसि मूले य दूरे य दीसिति °, अत्थमणमुहुत्तिसि दूरे य मूले
- य दीसंति ॥
  ३३०. जंबुद्दीवे णं भते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तसि, मज्भतियमुहुत्तसि य,
  अत्यमणमुहुत्तसि य सन्वत्य समा उच्चतेण ?
  हता गोयमा ! जंबुद्दीवे ण दीवे सूरिया उग्गमण कमुहुत्तसि, मज्भतियमुहुत्तसि
- य, प्रत्यमणमुहुत्तसि य सन्वत्थ समा ॰ उच्चत्तेण ।।
  ३३१. जइ ण भते ! जबुद्दीवे दीवे सूरिया उग्गमणमहुत्तसि, मज्भतियमुहुत्तसि य,
  प्रत्यमणमुहुत्तसि' •य सन्वत्थ समा ॰ उच्चतेण, से केण खाइ अट्ठेण भते !
  एवं वुच्चइ— जबुद्दीवे ण दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तसि' दूरे य मूले य दीसित ?
  जाव प्रत्यमणमुहुत्तसि दूरे य मूले य दीसित ?
  गोयमा ! तेसापिडघाएण उग्गमणमुहुत्तसि दूरे य मूले य दीसित, लेसािभतावेण
  मज्भतियमुहुत्तसि मूले य दूरे य दीसित, लेसापिडघाएण प्रत्यमणमुहुत्तिस

१. म॰ पा॰--त चेत्र जाव अत्यमण १।

२. मञ्याय-उम्ममम जात्र उच्चतेसा ।

६. सञ् राञ्च प्रत्यमगमुत्त्विम जाव उच्च- प्रतिचाति । भेग । 'त्र, ता, ता, म, न' सकेनिनादसँगु ४. ॰ मुहुत्तिस प (अ, क,ना, ब, म, स)।

<sup>&#</sup>x27;अत्यमणमुद्रुत्तसि मूले जाय उच्चतेण्' इति पाठोऽस्ति । मत्र 'मूले' इति पद नाबश्यक प्रतिचाति ।

#### प्रदूष एउ (प्रदूषी प्रश्वा)

- हुरे व बूरे व शेवति । वे रेजहुन नीपमा रे एवं पुरुषः त्वर्टे व पाने व मृत्या प्रत्यमणम् त्वति हरे प्रमूतं व शेवति ज्ञातम् समय हैन्तुनीन हरे व मृति पर्देशीरोत
- व्यक्तिक प्रति । अस्य सम्प्रार्थित स्थायन सम्प्रिति । प्रत्यान देश प्रभाव । व्यक्ति । प्रति । व्यक्ति । व्यक्ति
- ११० चित्रिये प्रभाग विविधासिक तेय नन यानानाति विवृद्धन विन यानाम्बदि विवादा नन यानामाति । योष्या विविधि चन बामानाति, स्टूर्ण चेन जानान्ति, ना याणाय यान यामानाति॥
- ३४८ र वर्षे ११ (इ.साम्बर्गर) सञ्ज्ञामानी र

जहा जीवाभिगमे तहेव निरवसेस जाव'-

३४१ : इदट्ठाणे णं भते ! केवतिय काल विरिह्ए उववाएण ? गोयमा ! जहण्णेण एककं समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥

३४२. विह्या ण भते । माणुसुत्तरपव्वयस्स जे चितम-सूरिय-गहगण-णवसत्त-ताराह्वा ते ण भते ! देवा कि उड्ढोववन्नगा ? जहा जीवाभिगमे जाव --

३४३ इदट्ठाणे णं भते <sup>1</sup>केवतिय काल उववाएण विरिहए पण्णत्ते <sup>?</sup> गोयमा <sup>1</sup> जहण्णेण एक समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥

३४४ सेव भते । सेव भते । ति'॥

# नवमो उद्देसो

#### षध-पदं

३४५. कतिविहे ण भते । वधे पण्णत्ते । गोयमा । दुविहे वधे पण्णत्ते, त जहा-पयोगवधे य, वीससावधे य ॥

#### वीससावंघ-पदं

३४६. वीससावधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा । दुविहे पण्णत्ते, त जहा-सादीयवीससावधे य, ग्रणादीयवीससावधे य ॥

३४७ अणादियवीससावधे' ण भते ! कितविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा—धम्मित्थिकायग्रण्णमण्णग्रणादीयवीससावधे, अधम्मित्थकायग्रण्णमण्णग्रणादीयवीससावधे, ग्रागासित्थिकायग्रण्णमण्णअणा-दीयवीससावधे ।।

३४=. घम्मित्यकायप्रणणमण्णत्रणादीयवीससावधे ण भते । कि देसवधे ? सव्ववधे ? गायमा ! देसवधे, नो सव्ववधे । एवं ग्रधम्मित्थकायप्रणणमण्णग्रणादीयवीससावधे वि ।।

१ बी०३।

२ यीव ३।

३. म० ११४१।

८ अणातीत १ (ना)।

चउन्विहे पण्णत्ते, त जहा-ग्रालावणवधे, ग्रल्लियावणवधे, सरीरवधे, सरीर-प्योगवधे ॥

## **ग्रा**लावरां पडुच्च—

३५५. से कि त ग्रालावणवधे ?

त्रालावणवधे—जण्ण तणभाराण वा, कट्ठभाराण वा, पत्तभाराण वा, पलाल-भाराण वा', वेत्तलता-वाग-वरत्त-रज्जु-विल्ल-कुस-दव्भमादीएहि स्रालावण-वधे समुप्पज्जइ, जहण्णेण स्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण सखेज्जं काल । सेत्त स्रालावण-वधे ।।

# ग्रल्लियावणं पडुच्च---

३५६ से कि त ग्रह्मियावणवधे ? ग्रह्मियावणवधे चउिवहे पण्णत्ते, त जहा—लेसणावधे, उच्चयवधे, समुच्चय-वधे, साहण्णावधे ।।

३५७. से कि त लेसणावधे ?
लेसणावधे—जण्ण कुड्डाण, कोट्टिमाण', खभाण, पासायाण, कट्ठाणं, चम्माण, घडाण, पडाण, कडाण छुहा-चिक्खल्ल-सिलेस-लक्ख-महुसित्थमाईएहि लेसण-एहि वये समुप्पज्जइ, जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण सखेज्ज काल । सेत लेसणावधे ।।

३५८. से कि त उच्चयवधे र उच्चयवधे जण्ण तणरासीण वा, कहुरासीण वा, पत्तरासीण वा, तुसरासीण वा, भुसरासीण वा गोमयरासीण वा, अवगर-रासीण वा, उच्चत्तेण वधे समुप्पज्जइ, जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण सखेज्ज कालं। सेत्त उच्चयवधे।।

३५६. से कि त समुच्चयवधे ?

समुच्चयवथे—जण्ण अगड-तडाग-नदी-दह-वावी-पुवखरिणी-दीहियाण गुजालि-याण, सराण, सरपितयाण, सरसरपितयाण, विलपितयाण देवकुल-सभ-प्पर्व-थूभ-ताइयाण, फरिहाण', पागारट्टालग-चिरय-दार-गोपुर-तोरणाण, पासाय,-वर-मरण-गेण-ग्रावणाण, सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह'-महापह-पहमादीणं, छुहा-चिवखल्ल-सिला'-समुच्चएण वधे समुप्पजइ, जहण्णेण ग्रतोमुदुत्त, उवकोसेणं सरोज्ज काल। सेत्त समुच्चयवधे।।

र वा बेन्समागा वा (ग्र. स)। ४ परिहाण (क. व. म)।

२. म.हणार्च (ता); महणाण ० (म. स)। ५. चडमुह (क. ता)।

रे दुर्भाग्र (इ)। ६. सिलेस (अ, स); सेला (ता)।

- १५० में कि र कारणामधे हैं नामणाध्यक्ष दूकित पणाने, र एक्स क्षमताणाध्यम्ब, राज्यसम्बद्धाः च स
- २०१ न वि व दर्भारणमार्थे । दर्भारणमाद्यः नेष्यः सगद्रनार सण्यः कुल्निम् वर्णेशः वन्सीय गद्मार्थः । कृति वार्ये सम्भावति । वर्ष्यं सनीमृत्ने विकासमान्याः । वर्षे-सारणमाद्यो समृत्याकीदः, वर्ष्येण सनीमृत्ने विकासमा सनेवन नाव । नेन्द्रदेशाः गण्यास्य ।
- ३५४ से १८ ४ स्थापना (११८४ ४) - २ स्थापना १४४० - से १४ स्थापना १४४४ स्थापना १४४४ । सन्द - संस्थापना १४४४ मिल्या १४४४ ।

मगौर पर्यक्ष -

## सरीरप्पयोगं पडुच्च—

३६६. से किं त सरीरप्योगवधे ? सरीरप्ययोगवधे पचिवहे पण्णत्ते, त जहा-स्रोरालियसरीरप्ययोगवधे, वेउव्विय-सरीरप्पयोगवधे, ग्राहारगसरीरप्पयोगवधे, तेयासरीरप्पयोगवधे, कम्मासरीर-प्पयोगवधे ॥

# श्रोरालियसरीरप्पयोगं पडुच्च—

- स्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा। पचिवहे पण्णत्ते, त जहा--एगिदिययोरालियसरीरप्पयोगवधे, वेइदिय-ओरालियसरीरप्पयोगवधे जाव पचिदियस्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ॥
- एगिदियस्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा । पचिवहे पण्णत्ते, त जहा—पुढिविवकाइयएगिदियग्रोरालियसरीर-प्योगवधे, एव एएण अभिलावेण भेदो जहा ओगाहणसठाणे ओरालियसरीर-स्स तहा भाणियव्वो जाव' पज्जत्तागव्भववकतियमणुस्सपिचदियओरालिय-सरीरप्पयोग्वंघे य, अप्पज्जतागवभवनकतियमणुस्सं "पिचिदियस्रोरालियसरीर-प्पयोग ॰ -वधे य ॥
- स्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? 358 गोयमा । वीरिय-सजोग-सद्दवयाए पमादपच्चया कम्म च जोग च भव च म्राउयं च पडुच्च भ्रोरालियसरीरप्पयोगनामकम्मस्स उदएणं म्रोरालियसरीर-प्पयोगववे ॥
- एगिदियत्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कस्म कम्मस्स उदएण ? एवं चेव । पुढविक्काइयएगिदियञ्चोरालियसरीरप्पयोगवंधे एवं चेव, एव जाव वणस्सइकाइया । एव वेइदिया, एवं तेइदिया, एव चर्डारिदया ॥
- ३७१ तिरिवलजोणियपचिदिययोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते ! करस कम्मस्स उदएण? एव चेव ॥
- मणुस्स पचिदियश्रोरालियसरीरप्पयोगववे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? गोयमा ! वीरिय-सजोग-सद्द्वयाए पमादपच्चया' कमम च जोग च भव पडुच्च मणुस्सपचिदिययोरालियसरीरप्पयोगनामकम्मसस उदएण मणुस्सपचिदिययोरालियसरीरप्ययोगवंचे ॥
- क्रोरानियमरीरप्पयोगवधे ण भते ! कि देसवधे ? सब्ववधे ?

१. प० २१।

३ स॰ पा॰--पमादपच्चमा जाव जाउम।

२ स॰ पा॰ — ॰ मागुम्म जान वर्षे ।

नोपमा । देशका कि वा वा वा वा

- १ के व्यवस्था । विश्व के विश्व के विश्व के कि के विश्व के व
- १६६८ प्रान्धे प्रस्थान कार्यक्षा स्वर्धे ज्या स्वर्धे ने स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्ये स्
- क्षेत्रक व्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । व्

हिया कायव्वा । वाउनकाइयाण सव्ववधंतरं जहण्णेणं खुड्डागं भवगाहणं ति-समयूण, उनकोसेण तिण्णि वाससहस्साइ समयाहियाइ । देसवधंतरं जहण्णेण एककं समय, उक्कोसेण अतोमुहुत्तं ।।

३८२. पंचिदियतिरिक्खजोणियस्रोरालियपुच्छा। सन्ववधतर जहण्णेण खुडुाग भवग्गहण तिसमयूणं, उक्कोसेण पुन्वकोडी सम-याहिया। देसवधतर जहा एगिदियाण तहा पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं, एव मणुस्साण वि निरवसेस भाणियव्वं जाव उक्कोसेण स्रतोमुहुत्त ॥

३८३ जीवस्स ण भते ! एगिदियत्ते, नोएगिदियत्ते, पुणरिव एगिदियत्ते एगिदिय-भ्रोरालियसरीरप्पयोगवधतर कालओ केविच्चर होइ ? गोयमा ! सन्ववधतर जहण्णेण दो खुडुाइ भवग्गहणाइ तिसमयूणाइ, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साइ सखेज्जवासमञ्भिह्याइ । देसवधतरं जहण्णेण खुडुाग भवग्गहण समयाहिय, उक्कोसेण दो सागरोवमसहस्साइ सखेज्जवास-मन्भिहियाइ ॥

३६४. जीवस्स ण भते ! पुढिविक्काइयत्ते, नोपुढिविक्काइयत्ते, पुणरिव पुढिविक्काइयत्ते पुढिविक्काइयत्ते पुढिविक्काइयत्वियम्नोरालियसरीरप्पयोगवधतर कालओ केविन्तर होइ ? गोयमा ! सन्ववधतर जहण्णेण दो खुड्डाइ भवग्गहणाइ तिसमयूणाइ', उक्को-सेण श्रणत कालं—अणताग्रो ओसप्पिणीओ उस्सप्पिणीग्रो कालग्रो, खेत्तओ अणता लोगा—असखेज्जा पोग्गलपिरयट्टा, ते ण पोग्गलपिरयट्टा आवित्याए असखेज्जइभागो । देसवधतर जहण्णेण खुड्डाग भवग्गहण समयाहिय, उक्कोसेण अपतं काल जाव आवित्याए असंखेज्जइभागो । जहा पुढिविक्काइयाण एवं वणस्सइकाइयवज्जाण जाव मणुस्साण । वणस्सइकाइयाण' दोण्णि खुड्डाइ एव चेव, उक्कोसेण असखेज्ज काल—असखेज्जाग्रो ग्रोसप्पिणीओ उस्सप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असखेज्जा लोगा, एव देसवधतर पि उक्कोसेण पुढिविक्वालो ॥

३८५. एएसि णं भते ! जीवाण श्रोरालियसरीरस्स देसवधगाणं, सन्ववधगाणं, श्रवध-गाण य कयरे कयरेहितो •श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ?

गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा स्रोरालियसरीरस्स सन्ववंधगा, स्रवधगा विसेसा-हिया, देसवधगा स्रसस्वेज्जगुणा ॥

१. एउ चेउ (अ, क, ता, ब, म), तिसमयूणाई इश्यम् । एउ चेउ (छ); अत्र द्रयोगियण जातम् । २ तहकालो वर्ण (ता) । 'एउ चेउ' नि करणार् 'तिसमयूणाद' ति ३. स० पा०—कयरेहितो जाव जिसेमाहिया ।

वेद्रश्चित्रवत्रीम्पायीमं पट्टब

### इद्यह । द्योक्क्ष्ममाम्याकानाको न भन् । सर्विति पञ्चन दे

न्द्रम राज (नामा) पर्वती

स्वता । इति क्यानं, र जन्म नांद्रास्पोर्ध्न वानगरियागरके पात्र र frankammentar an

वर्षे । यथः विकास विवास विवास विवास विवास स

in a remot subjects a a large subgrammer of both and elections of the contract of अपने प्रकारताले प्रदेशनाचे का लगा वरायाचा हा से विवस्तान एक बादी बीचा के हैं। बाद करोगा वदागव व 👊 🕟 १९०७ । १९८० दूरागढी 🍑 धार्म करें वदाह वर्ण कराव दमार-THE REPORT OF STREET STREET AND ASSESSED ASSESSED.

नारमा । अभियान भेन न्यू देशाल अवस्थान देश कर्या है हैन नार पर स्वत्य च राज्य वर्ष वर्ष कर्ष कर्या व्यवस्था स्थान प्राप्त 

- ३६२ वेउिंव्यसरीरप्पयोगवधे णं भते । कि देसवधे ? सन्ववधे ? गोयमा । देसवधे वि, सन्ववधे वि । वाउक्काइयएगिदियवेउिंव्यसरीरप्पयोगवधे वि एव चेव । रयणप्पभापुढिंवि-नेरइया एव चेव । एव जाव अणुत्तरोववाइया ॥
- ३६३ वेउव्वियसरीरप्पयोगवधे ण भते । कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । सन्वववे जहण्णेण एकक समय, उक्कोसेण दो समया । देसवधे जहण्णेण एकक समय, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ समयूणाइ ॥
- ३६४ वाउक्काइयएगिदियवेउव्वियपुच्छा। गोयमा । सव्ववधे एक्कं समय, देसवधे जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोरेण स्रतोमुहत्ता।
- ३६५ रयणप्मापुढिविनेरइयपुच्छा।
  गोयमा । सव्ववधे एक्कं समय, देसवधे जहण्णेण दसवाससहस्साइ
  तिसमयूणाइ, उक्कोसेण सागरोवमं समयूण। एव जाव ग्रहे सत्तमा, नवर—
  देसवधे जस्स जा जहण्णिया िठती सा तिसमयूणा कायव्वा जाव उक्कोसिया
  सा समयूणा। पिचिदियतिरिक्खजोणियाण मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाण,
  ग्रसुरकुमार-नागकुमार जाव ग्रणुत्तरोववाइयाण जहा नेरइयाण, नवर—जस्स
  जा िठती सा भाणियव्वा जाव ग्रणुत्तरोववाइयाण सव्ववधे एक्क समय,
  देसवधे जहण्णेणं एक्कतीस सागरोवमाइ तिसमयूणाइ', उक्कोसेण तेत्तीस
  सागरोवमाइ समयूणाइ।।
- ३६६. वेउव्वियसरीरप्पयोगवधतर ण भते । कालग्रो केविच्चर होइ ?
  गोयमा । सव्ववधतर जहण्णेण एकक समय, उक्कोसेण ग्रणत काल—ग्रणताग्रो ।

   ग्रोसिप्पणीग्रो उस्सिप्पणीग्रो कालग्रो, खेत्तग्रो ग्रणता लोगा—ग्रसखेज्जा पोग्गलपरियट्टा, ते ण पोग्गलपरियट्टा शावित्याए ग्रसखेज्जइभागो। एव देसवंघतर पि ।।
- ३६७ वाजनकाइयवेजिवयसरीरपुच्छा। गोपमा ! सन्ववधतर जहण्णेण अतोमुहुत्त, जनकोसेण पिनग्रोवमस्स प्रमन्वेज्ञाइभाग। एव देसवधतर कि।।
- ३६८ तिरिन्यजोणियपचिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगवधतर—पुच्छा। गोयमा । मब्बवधतर जहण्णेण स्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडीपुहृत्त। एव देसवधतर पि। एव मणसस्स वि'।।

१. विषमञ्जाद (४, ता, व)। २. मञ्जाक-जराजाजी ताद जावविकारणः

### श्राहारगसरीरप्योगं पडुच्च -

- ४०६ जइ एगागारे पण्णत्ते कि मणुस्साहारगसरीरप्पयोगवधे ? अमणुस्साहारगसरीरप्पयोगवधे ?
  गोयमा । मणुस्साहारगसरीरप्पयोगवधे, नो अमणुस्साहारगसरीप्पयोगवधे ।
  एव एएण अभिलावेण जहा ओगाहणसठाणे जाव' इङ्ढिपत्तपमत्तसजयसम्मदिद्विपज्जत्तसखेज्जवासाउयकम्मभूमागवभवकितयमणुस्साहारगसरीरप्पयोगवधे, नो अणिड्ढपत्तपमत्तं सजयसम्मदिद्विपज्जत्तसखेज्जवासाउयकम्मभूमागवभवकितयमणुस्सा हारगसरीरप्पयोगवंधे ।।
- ४०७ त्राहारगसरीरप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? गोयमा । वीरिय-सजोग-सद्व्वयाए' •पमादपच्चया कम्म च जोग च भव च त्राउय च॰ लद्धि वा पडुच्च' आहारगसरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण आहारगसरीरप्पयोगवधे ।।
- ४०८. ग्राहारगसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कि देसवधे ? सन्ववधे ? गोयमा ! देसवधे वि, सन्ववधे वि ॥
- ४०६. ग्राहारगसरीरप्पयोगवधे ण भते । कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा ! सव्ववधे एकक समय, देसवधे जहण्णेण ग्रंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि ग्रतोमुहुत्तं ॥
- ४१० म्राहारगसरीरप्पयोगवधंतर'ण भते । कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । सव्ववधतर जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण अणत काल—ग्रणताम्रो स्रोसप्पिणीग्रो उस्सप्पिणीग्रो कालग्रो, खेत्तग्रो अणता लोगा—ग्रवड्ढपोग्गल-परियट्ट देसूणं। एव देसवधतर पि॥

१. प० २१।

२ म० पा०-०पमन नाव आहारग०।

३ मञ्पाञ-मङ्ख्याण् जान नाद्धि।

४. पडुच्चा (ना, व)।

४. °वचतरे (अ, क, स)।

६. स० पा० - कयरेहितो जाव विमेमादिया।

#### तेयावरीरणयोगं यहश्य -

- हरूप् अपनिरोगप्योग्ययं च भार्षा हरितिते प्रणाने हैं सायमा १ प्रजीतर प्रणाने, जा जहार -प्रनीद्यतिपासरीश त्रप्रेग्डर, अपनिर्दे नेपासराय्योग्डर जाड प्रनिद्य स्पासरीशप्रोग्डर ॥
- इर्ड ज्यानगरायस्य वे च भागं जनस्य इत्सनस्य प्रश्तात् । नीवना गंगियास केयानन्त्रवाणाः "पमत्य-वार्गात्मा च वार्गान भव व १ भावत्व ॥ इतुन्त त्यानगरापयाणनामाम् व्ययन्त प्रश्ताः केयानगराय-वार्थवे ॥
- ४१४ ४पालमाण रशस्य ४ मा अस्ति कि देखको है स्टब्स्क है सारमा है परकार, नहें स्टब्स्क म
- कष्ठ वैन्यान्त्रणावक्रणावक्रणावक्षणावक्षणे त्रात्वक्षणे त्राहील्याणातक्षणे । त्राहेन्द्रवे दुविकाण्यत्वत्ति त्राहः व्यावद्रद्रशाः दशायावत्त्रणाः व्याप्तत्रणायाः व्याप्तार्वे गुण्डर राज्यत्तिक्षणिष्

- ४२० नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्ययोगवंघे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ?
  गोयमा । नाणपडिणीययाए, नाणणिण्हवणयाए, नाणतराएण, नाणप्पदोसेण,
  नाणच्चासातणयाए', नाणविसंवादणाजोगेण नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्ययोगनामाए' कम्मस्स उदएण नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधे ॥
- ४२१ दरिसणावरणिजजकम्मासरीरप्पयोगवधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? गोयमा ! दसणपिडणीययाए, ° दसणिणण्हवणयाए, दसणतराएण, दसणप्पदोसेण, दसणच्चासातणयाए°, दसणिवसवादणाजोगेण दसणावरणिजजकम्मा-सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण दिरसणावरणिजजकम्मासरीर प्ययोग-वधे ॥
- ४२२ सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ?
  गोयमा ! पाणाणुकपयाए, भूयाणुकंपयाए, जीवाणुकपयाए, सत्ताणुकपयाए,
  बहूण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण अदुक्खणयाए असोयणयाए अजूरणयाए
  अतिप्पणयाए अपिट्टणयाए अपिरयावणयाए सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण सायावेयणिज्जकम्मा सरीरप्पयोग विषे ॥
- ४२३ ग्रसायावेयणिज्ज' कम्मासरीरप्ययोगवधे णं भते । कस्स कम्मस्स उदएण १ गोयमा ! परदुक्खणयाए, परसोयणयाए, प्परजूरणयाए, परिव्यायण्याए, परिवृत्यायए, परपिट्टणयाए, परपिट्टणयाए, वहूण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण दुक्खण-याए सोयणयाए जूरणयाए तिष्पणयाए पिट्टणयाए १ परियावणयाए ग्रसाया-वेयणिज्जकम्मा चैयणिज्जकम्मा सरीरप्ययोगनामाए कम्मस्स उदएण ग्रसायावेयणिज्जकम्मा सरीरप्ययोगवये।।
- ४२४ मोहणिज्जकम्मासरीर" प्ययोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? गोयमा । तिव्वकोहयाए, तिव्वमाणयाए, तिव्वमाययाए तिव्वलोभयाए, तिव्वस्तपमोहणिज्जयाए तिव्वस्तपमोहणिज्जयाए मोहणिज्जकम्मासरीर"प्ययोगनामाए कम्मस उदएण मोहणिज्जकम्मासरीर प्ययोगवधे ।।

- इस्यः वरद्याद्यग्यम्भास्योग् भाष्योग्यदे ॥ भवः विषयः सम्मानः प्रशासिकः । यो स्मर्तः स्थानभाषात्, महावाँग्याह्यातः । यो संदय्यत्यः, मृशामाद्यतः । नेर-प्रयाद्यश्यास्य संग्यास्थानसम् । सम्मानः । प्रशास्त्रः विगटपाप्योक्तमस्यारः १५२० वर्षः ।
- इस्द । प्राप्त क्षेत्रिया इप्राप्तासकोत् \*ध्वयोग क्षेत्र गाः भवतः व्यवस्थान व्यवस्थान क्षेत्र व्यवस्थान व्यवस्यम व्यवस्थान व्
- हर्म । इस प्रमानकानका के प्रभाव के स्वता के स्वता का का कि का प्रमानका का पार्कित के स्थानका के स्वता के स्थानका के स्वता के स्

णाजोगेण'' श्रसुभनामकम्मा' सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं ग्रसुभनाम-कम्मासरीर १ प्पयोगवंधे ।।

४३१. उच्चागोयकम्मासरीर' प्योगवंघे णं भते । कस्स कम्मस्स उदएण १० गोयमा । जातिग्रमदेण, कुलग्रमदेण, वलग्रमदेण, रूवग्रमदेण, तवग्रमदेण, 'सुयग्रमदेण, लाभग्रमदेण', इस्सरियग्रमदेण' उच्चागोयकम्मा किसरीरप्योग-नामाए कम्मस्स उदएण उच्चागोयकम्मासरीर १८पयोगवधे ॥

४३२ नीयागोयकम्मासरीर' प्योगवधे ण भंते । कस्स कम्मस्स उदएण ? व गोयमा । जातिमदेण, कुलमदेण, वलमदेण', क्वमदेण, तवमदेण, सुयमदेण, लाभमदेण', इस्सरियमदेण' नीयागोयकम्मा' सरीरप्ययोगनामाए कम्मस्स उदएण नीयागोयकम्मासरीर प्ययोगवधे ॥

४३३ अतराइयकम्मासरीर" प्योगवधे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? प्रोयमा ! दाणतराएण, नाभतराएण, भोगंतराएण, उवभोगतराएण, वीरिय-तराएण, अतराइयकम्मासरीरप्योगनामाए कम्मस्स उदएण अतराइयकम्मा-सरीरप्योगवधे ।।

### पयोगवंधस्स देसबंध-सच्वबंध-पदं

४३४ नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्योगवधे ण भते । कि देसवधे ? सब्ववधे ? गोयमा । देसवधे, नो सब्ववंधे । एवं जाव अतराइय ।।

४३५. नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधे णं भते ! कालओ केविच्चर होइ ? गोयमा । दुविहे पण्णत्ते, त जहा—प्रणादीए " वा अपज्जविसए, अणादीए वा सपज्जविसए । एव जाव अतराइयस्स ।।

४३६. नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधतर ण भते । कालम्रो केवन्निर होइ ? गोयमा । प्रणादीयस्स "•प्रपज्जवसियस्स नित्थ म्रतर, म्रणादीयस्स सपज्ज-यसियस्स नित्थ म्रंतर । एव जाव म्रतराइयस्स ॥

४३७. एएसि णं भते । जीवाण नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स देसवधगाण, ग्रवधगाण

१ वापनणुजनुष्याम भावनणुज्जुयाए (ता) ।

२. ग० पा० — ० रम्मा जाव पयोग ।

रे. मञ्पाञ-पुरुद्धाः।

४. लामजनदेण, मुमअमदेण (अ) ।

४ दिन्सस्यि (म)।

६ मण्याव-- व्यस्मा जाव पयोग ।

अ सर तार-पेट्या

न. म॰ पा॰—जनमंत्रम् नान इस्मरिय १ ।

ह. तिस्मरिय ° (म)।

१० स॰ पा॰-- ॰ कम्मा जाय पयोग ॰ ।

११, स० पा०--पुच्छा ।

१२. स॰ पा॰ — एव जहा तेयगस्स सचिट्टणा तहेव।

१३. स॰ पा॰—एव जहां तेषगसरीरस्स ग्रतर तहेव।

य गरेरे गर्यात्वरः केलास साति बहुता साति शुला साति दिवेटस्तिस साति भीतन्त ते चन्यात्वस अस्सा नामास्त्रीचान्त्वन्त मध्यम्य धारावर्गात्वस्थाः नामानुष्टितास्य साम्ययन्ति नामान्यसम्य स

राह पाइत्यक्ता।

नापना चित्रक्षक व कालाद्यस सम्मन्त्रम सम्मास्यका स्वास्ता स्वास्ता स्वास्ता स्वास्ता स्वास्ता स्वास्ता स्वास्त इ.स. १९२५ १९ वर्षा पास्त्रस्य स्वास्त्रस्य स्वास्त्रस्य स्वास्ति हेर्ने स्वस्तरस्य स्वास्त्रस्य स्वास्त

स्वास्त्रा त्रा स्वतः स्वतः स्वास्त्रः स्वा

गोयमा ! नो बंघए, अवंघए । एव जहेच सन्ववंधेणं भणियं तहेन देसवधेण वि भाणियन्वं जाव कम्मगस्स ॥

४४३. जस्स णं भते । आहारगसरीरस्स सन्ववधे, से णं भते ! ओरालियसरीरस्स कि वधए ? अवंधए ? गोयमा । नो वंधए, अवंधए । एव वैउन्वियस्स वि । तेया-कम्माण जहेंव ओरालिएण सम भणिय तहेव भाणियन्वं ।।

४४४. जस्स ण भते ! आहारगसरीरस्स देसवंघे, से ण भते ! श्रोरालियसरीरस्स कि वधए ? अवधए ? गोयमा ! नो वधए, अवधए । एवं जहा आहारगस्स सव्ववधेण भणिय तहा देस-वधेण वि भाणियव्व जाव कम्मगस्स ।।

४४५ जस्स ण भते । तेयासरीरस्स देसवधे, से ण भते ! ग्रोरालियसरीरस्स कि वधए ? ग्रवधए ?

गोयमा! वधए वा, अवंधए वा। जइ वंधए कि देसवधए ? सन्ववधए ? गोयमा! देसवधए वा, सन्ववधए वा ? वेउन्वियसरीस्स कि वधए ? अवधए ? एव चेव। एव आहारगस्स कि वधए ? अवधए ? कम्मगसरीरस्स कि वधए ? अवधए ? गोयमा! वधए, नो अवधए। जइ वधए कि देसवधए ? सन्ववधए ? गोयमा! देसवधए, नो सन्ववधए।।

४४६. जस्स ण भते ! कम्मासरीरस्स देसवधे, से ण भते । स्रोरालियसरीरस्स किं वंघए ? स्रवंघए ?

गोयमा ! नो बधए, ग्रवधए । जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया तहा कम्मगस्स वि भाणियव्या जाव—

तेयासरीरस्स •िंक वंबए ? ग्रवधए ? गोयमा ! वधए, नो ग्रवधए । एइ वधइ कि देसवधए ? सन्ववंधए ? गोयमा ! ॰ देसवधए, नो सन्ववधए ।।

४४७ एएसि ण भते ! जीवाण' ग्रोरालिय-वेजन्विय-ग्राहारग-तेयाकम्मासरीरगाणं

१. भ० माध्येश

२. अहारमनगैरस्न (अ, म)।

३. म॰ पा॰-तियासरीरम्म जाव देमनघए।

४ सब्बजीबाए (ज, स)।

अन्यक्षण, मन्दर्भ साण, द्राध्यस्य य अर्थ स्वर्धेत्र से अपना ना ते वृद्ध स १ -- स ११ ते विस्तर्गति स ४ ते

योपना १ १ सः स्वास तीचा जा परनावरीयस्य प्रवासना ६ सन् वेष देनदस्य न पर्ववस्य ३ वेस्टिययन्तेस्न स्वत्यमा प्रनाद स्वास वेद्या १ सम् विष्य स्वास्ता प्रनाद स्वास १ स्थान्य स्वास्त्य प्रवास प्राप्त ६ स्थान विष्य स्वास्त्र स्वयं स्थान प्रण स्वास १ त्यान्य प्रवास दिसमारिय इ. सन् वेद देन देनस्य व्यास्त्र स्वास्त्र देनस्यास्त्र हेन्द्र स्वास्त्र स्वास्त्र दिसमारिय स्वास्त्र देनस्य स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र देनस्य इत्यास्त्र स्वास्त्र स्

४४०, सेर हरे ! सर बर्ग ! कि 11

द्सना उद्देशा

तत्थ ण जे से दोच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे ग्रसीलवं सुयव—श्रणुवरए, विण्णायधम्मे । एस ण गोयमा ! मए पुरिसे देसविराहए पण्णते । तत्थ ण जे से तच्चे पुरिसजाए से ण पुरिसे सीलव सुयवं—उवरए, विष्णायधम्मे । एस ण गोयमा ! मए पुरिसे सव्वाराहए पण्णत्ते । तत्थ ण जे से चउत्थे पुरिसजाए से ण पुरिसे ग्रसीलव ग्रसुयवं—श्रणुवरए, ग्रविण्णायधम्मे । एस ण गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पण्णत्ते ।

#### श्राराह्णा-पद

- ४५१. कतिविहा णंभते ! आराहणा पण्णता ? गोयमा । तिविहा त्राराहणा पण्णता, तं जहा—नाणाराहणा, दंसणाराहणा, चरित्ताराहणा ।।
- ४५२. नाणाराहणा ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, त जहा—उक्कोसिया, मिक्फमा, जहण्णा ॥
- ४५३. दसणाराहणा ण भते । कतिविहा पण्णत्ता?
  '•गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, त जहा—उक्कोसिया, मिक्समा, जहण्णा ॥

४५४ चरित्ताराहणा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ! गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, त जहा—उवकोसिया, मज्भिमा, जहण्णा ॥°

- ४५५. जस्स ण भते ! उनकोसिया नाणाराहणा तस्स उनकोसिया दसणाराहणा ? जस्स उनकोसिया दसणाराहणा तस्स उनकोसिया नाणाराहणा ? गोयमा ! 'जस्स उनकोसिया' नाणाराहणा तस्स दसणाराहणा उनकोसा वा अजहण्णुनकोसा वा । जस्स पुण उनकोसिया दसणाराहणा तस्स नाणाराहणा उनकोसा वा, जहण्णा वा, अजहण्णमणुनकोसा वा ।।
- ४५६. जस्स ण भते । उवकोसिया नाणाराहणा तस्स उवकोसिया चरिताराहणा ? जस्स उवकोसिया चरिताराहणा तस्स उवकोसिया नाणाराहणा ? 'गोयमा ! जस्स उवकोसिया नाणाराहणा तस्स चरिताराहणा उवकोसा वा अजहण्णुककोसा वा। जस्स पुण उवकोसिया चरिताराहणा तस्स नाणाराहणा जक्कोसा वा

उनकोसा वा, जहण्णा वा, ग्रजहण्णमणुक्कोसा वा ।। १४५७. जस्म ण भते ! उनकोसिया दसणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरिताराहणा ? जस्स उक्कोसिया चरिताराहणा तस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा ?

१. स॰ पा॰ एव चेव तिविहा नि, एव चरि-त्ताराट्णा वि ।

२. जम्मुकोनिया (त्र, ता, व)।

स॰ पा॰—जहा उक्कीसिया नासाराह्या य दसणाराह्या य भाषाया तहा उक्कीसिया नासाराह्या य चरित्ताराह्याय भाषायव्या।

४६५.

४६४. जहण्णियण्णं भते ! नाणाराहण ग्राराहेत्ता किति भवग्गहणेहि सिन्भिति जाव सन्वदुनखाण ग्रत करेति ? गोयमा ! ग्रत्थेगतिए तच्चेणं भवग्गहणेणं सिन्भिति जाव सन्वदुक्खाण ग्रत

करेति, सत्तद्व भवग्गहणाइ पुण नाइक्कमइ ।।
'•जहण्णियण्णं भते । दसणाराहण ग्राराहेत्ता कितिह भवग्गहणेहि सिज्भिति
जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ?
गोयमा । ग्रत्थेगतिए तच्चेण भवग्गहणेण सिज्भिति जाव सव्वदुक्खाणं ग्रंत

करेति, सत्तद्व भवग्गहणाइ पुण नाइक्कमइ।।

४६६. जहण्णियण्ण भते । चरित्ताराहण ग्राराहेत्ता कतिहि भवग्गहणेहि सिज्किति जाव सन्वदुक्लाण ग्रत करेति ? गोयमा । ग्रत्थेगतिए तच्चेण भवग्गहणेणं सिज्किति जाव सव्वदुक्लाणं ग्रत करेति, सत्तद्व भवग्गहणाइ पुण नाइक्कमइ ? ।।

#### पोग्गलपरिणाम-पदं

४६७. कितविहे ण भते ! पोग्गलपरिणामे पण्णते ? गोयमा ! पचिवहे पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते, त जहा--वण्णपरिणामे, गंधपरि-णामे, रसपरिणामे, फासपरिणामे, सठाणपरिणामे ।।

४६८ वण्णपरिणामे ण भते ! कितविहे पण्णत्ते ?
गोयमा ! पचिवहे पण्णत्ते, त जहा—कालवण्णपरिणामे जाव' सुविकलवण्णपरिणामे । एव एएण अभिलावेण गधपरिणामे दुविहे, रसपरिणामे पंचिवहे,
फासपरिणामे अद्वविहे ।।

४६६. संठाणपरिणामे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पचिवहे पण्णत्ते, त जहा—परिमडलसठाणपरिणामे जाव' म्रायत-सठाणपरिणामे ॥

### पोग्गलपएसस्स दव्वादीहि भंग-पदं

४७०. एगे भते ! पोग्गलित्थकायपदेसे कि १ दब्व ? २. दब्बदेसे ? ३. दब्बाई ? ४ दब्बदेसा ? ५. उदाहु दब्ब च दब्बदेसे य ? ६. उदाहु दब्ब च दब्बदेसा य ? ७. उदाहु दब्बाइ च दब्बदेसे य ? ६. उदाहु दब्बाइ च दब्बदेसा य ?

१. म॰ पा॰—एव दमणाराहण पि, एव चरि- ३. भ॰ दाइ६। नाराहण पि। ४. एगे र्ण (अ)।

२. भः नारेद।

नायमा है है. नियं कर्त के नियं कार्यने के नी करात है हो के के किया है है। प्रति के के कार्यन्ति ये के नी क्ष्यन क्ष्यनाचे के नी क्ष्य के कर्मने ये के नी क्ष्यों के क्ष्यों नी मा

- ४३१ संभव ! प्राच में बरायप्रीमा हि १-४ ? प्रथ्योगे ?—पुः आ । नोबमा ! निवर्ष प्राच क्षित्र १-४४वे होत्य १ सहा निवर्ण १ ४४वा सिर्वण १ च प्रचीते प्राचनाम पहिन्दीयन्य ।
- राज्य विशेष क्यापाल साथ साथ प्राप्त कि कार्य है कार्य है। हुवार साथ कि कार्य कार्य कि कार्य कार
- हर्र जनाति महा वामानित्स स्वस्मा शिद्धान ति पृत्या । नापमा तिवाद वा निस्य देन्न स्वद्धाति नगर भएपप्यस्य त्या निर्द राजाद च्द्राप्यस्मा वा तथा जन्ति गरियाण वास्त्र ए, छन नाव यन्त्यका । क्षार प्राप्ता भवति वानानात्म स्वयंप्यमा शिद्धाति
  - ्र के कार स्थित व सार च द-वरेसा या।

#### पएमध्यस्मित वर

- .... नयां त्रा भागाः विश्वनात्र वेदना प्रयोक्ताः विश्वनात्र वेदना प्रयोक्ताः विश्वनात्र विश्वनात्य विश्वनात्र विश्वनात्र विश्वनात्य विश्वनात्य विश्वनात्य विश्वनात
- कर्म प्रिमेशिक्त प्रान्त के विकास के प्राप्त को कर्म के प्राप्त के किया के क्षेत्रक के क्षेत्रक के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के किया के प्राप्त प्रमुख्य के क्षेत्रक के किया के किया के क्षेत्रक के किया के प्राप्त के किया के प्राप्त के प्राप्त के किया के क

#### कामाण धविभागपधिकोद पर

- ४७६. नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स केवतिया प्रविभागपिलच्छेदा पण्णता ? गोयमा । अणता अविभागपिलच्छेदा पण्णत्ता ॥
- ४८० नेरइयाण भते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवतिया अविभागपिलच्छेदा पण्णता ? गोयमा । अणता अविभागपिलच्छेदा पण्णता ।।
- ४८१. एव सन्वजीवाण जाव वेमाणियाणं—पुच्छा।
  गोयमा । अणता अविभागपिलच्छेदा पण्णत्ता। एव जहा नाणावरिणज्जस्स अविभागपिलच्छेदा भिणया तहा अटुण्ह वि कम्मपगडीण भाणियव्वा जाव वेमाणियाण अतराइयस्स'।।
- ४८२ एगमेगस्स ण भते । जीवस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केव-तिएहि ग्रविभागपिलच्छेदेहि ग्रावेढिय-पिरवेढिए ? गोयमा! सिय ग्रावेढिय-पिरवेढिए, सिय नो ग्रावेढिय-पिरवेढिए। जइ ग्रावे-ढिय-पिरवेढिए नियमा ग्रणतेहि।।
- ४८३. एगमेगस्स ण भते । नेरइयस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवतिएहि अविभागपिलच्छेदेहि आवेढिय-परिवेढिए ? गोयमा । नियम अणतेहि । जहां नेरइयस्स एवं जाव वेमाणियस्स, नवर मणूसस्स जहां जीवस्स ॥

# कम्माणं परोष्परं नियमा-भयणा-पदं

- ४८४. एगमेगस्स ण भते । जीवस्स एगमेगे जीवपदेसे दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवितिएहि अविभागपिलच्छेदेहि आवेढिय-परिवेढिए ? गोयमा । नियम प्रणतेहि । जहा जीवस्स एव जाव वेमाणियस्स, नवर—मणूसस्स जहा जीवस्स । एव जहेव नाणावरणिज्जस्स तहेव दडगो भाणियव्वो जाव वेमाणियस्स । एव जाव प्रतराइयस्स भाणियव्व, नवर—वेयणिज्जस्स, आउयस्स, नामस्स, गोयस्स—एएसि चउण्ह वि कम्माण मणूसस्स जहा नेरइय-स्स तहा भाणियव्व । सेस त चेव ॥
- ४६५. जस्स णं भते ! नाणावरणिञ्ज तस्स दरिसणावरणिञ्ज ? जस्स दसणावरणि-ञ्ज तस्स नाणावरणिञ्ज ?

गोयमा ! जस्स ण नाणावरणिज्ज तस्स दसणावरणिज्ज नियम य्रत्यि, जस्स ण दिरमणावरणिज्ज तस्स वि नाणावरणिज्ज नियम य्रत्थि ॥

४८६. जस्म णं भते । नाणावरणिज्ज तस्स वेयणिज्ज ? जस्स वेयणिज्ज तस्स नाणा-वरणिज्ज ?

रे. प्रतगतिवम्स (ज, म); प्रतरादियस्स (ता) २. केवरहि (ता) ।

- ४६४ जस्स ण भंते ! ग्राउय तस्स नामं ? ' जस्म नामं तस्स ग्राउयं ? ° गोयमा ! दो वि परोप्पर नियम । एव गोत्तेण वि सम भाणियन्वं ॥
- ४६५ जस्स ण भंते । आउय तस्स अतराइय ? जस्स ग्रंतराइय तस्स आउय ? गोयमा ! जस्स आउय तस्स अतराइय सिय ग्रंत्य, सिय नित्य; जस्स पुण अतराइय तस्स आउय नियम ग्रंत्य ॥
- ४६६. जस्स ण भते । नाम तस्स गोय ' जस्स गोय तस्स नामं ? ° गोयमा ! दो वि एए परोप्पर नियमा श्रित्थ ।।
- ४६७. जस्स ण भते ! नाम तस्स ग्रतराइय ? "जस्स ग्रतराइय तस्स नाम ? "
  गोयमा जस्स नाम तस्स ग्रतराइय सिय अित्थ, सिय नित्य; जस्स पुण
  ग्रतराइय तस्स नाम नियमं ग्रित्थ।।
- ४६८ जस्स ण भते ! गोय तस्स अंतराइय ? ' जस्स अतराइय तस्स गोयं ? ° गोयमा ! जस्स गोयं तस्स अतराइय सिय अत्थि, सिय नित्थ; जस्स पुण अतराइय तस्स गोयं नियम अत्थि ॥

#### पोग्गलि-पोग्गल-पदं

- ४६६ जीवे ण भते! कि पोग्गली? पोग्गले? गोयमा! जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि॥
- ५००. से केणहेण भते । एव वुच्चइ—जीवे पोगाली वि, पोगाले वि ? गोयमा । से जहानामए छत्तेण छत्ती, दडेण दडी, घडेण घडी, पडेण पडी, करेण करी, एवामेव गोयमा ! जीवे वि सोइदिय-चिक्कदिय-घाणिदिय-जिंक्भिदिय-फासिदियाइं पडुच्च पोगाली, जीव पडुच्च पोगाले । से तेणहेण गोयमा ! एव वुच्चइ—जीवे पोगाली वि, पोगाले वि ॥
- ५०१. नेरइए णं भंते । कि पोग्गली । पोग्गले ? एवं चेव । एव जाव वेमाणिए, नवर—जस्स जइ इदियाइ तस्स तइ भाणियव्वाइ ।।
- ५०२. सिद्धे णं भते ! कि पोग्गली ? पोग्गले ? गोयमा । नो पोग्गली, पोग्गले ॥

१. गं० पा०—पुन्छा।

२. मं० पा०—पुच्छा ।

३. म् ना०—पुच्छा।

४. स० पा०-पुन्छा।

५. म० पा०-पुच्छा ।

# नवमं सतं

### पढमो उद्देसो

१ जंबुद्दीवे २ जोदस, ३० अंतरदीवा ३१ असोच्च ३२ गंगेय। ३३ कुडग्गामे ३४. पुरिसे, णवमिम्म सतम्मि चोत्तीसा॥१॥

### जंबुद्दीव-पदं

१. तेणं कालेणं तेण समएण मिहिला नाम नगरी होत्था—वण्णग्रो'। माणिभहें चेतिए—वण्णग्रो'। सामी समोसढे, परिसा निग्गता जाव' भगवं गोयमे पण्णु-वासमाणे एवं वदासी—किह ण भंते । जबुद्दीवे दीवे । किसिक्टए ण भते ! जबुद्दीवे दीवे ? 'एव जबुद्दीवपण्णत्ती भाणियव्वा जाव' एवामेव सपुव्वावरेण जबुद्दीवे दीवे चोद्दस सिलला-सयसहस्सा छप्पन्नं च सहस्सा भवतीति मक्खाया''।।

२. सेव भते । सेवं भते । ति"।।

१. ओ० मु०१।

२ गाएमहे (ता, म)।

३. ऑ॰ मू०---२-१३।

४ भ० शह-१०।

थ. जिल् १-६।

६ पापनान्तरे गुनरिद हरयते - जहा जंबुहीय-

पण्णत्तीए तहा नेयत्व जोइसिवहूण जाव— पडा जोयण वासा, पञ्चय कूडाण तित्य सेढीओ। विजय दृह सिललाग्रो, य पिडए होति सगहणी॥ (वृ)।



# ३-३० उद्देसा

#### श्रंतरदीव-पदं

७ रायगिहे जाव' एवं वयासी—किह ण भते । दाहिणिल्लाणं एगूहयमणुस्साण' एगूहयदीवे नाम दीवे पण्णत्ते ? गोयमा ! जबहीवे दीवे महरस्स प्रव्ययस्य हाहिणे णं 'चहलहिमवतस्स वास-

गोयमा! जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं 'चुल्लहिमवतस्स वासहरपव्वयस्स पुरित्थिमिल्लाओ चरिमताओ लवणसमुद्दं उत्तरपुरित्थिमे ण तिण्णि
जोयणसयाइ ओगाहित्ता एत्थ ण दाहिणिल्लाण एगूरुयमणुस्साण एगूरुयदीवे
नाम दीवे पण्णते—तिण्णि जोयणसयाइ आयाम-विक्खभेणं, नव एगूणवन्ते
जोयणसए किचिविसेसूणे परिक्खेवेण । से ण एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य
वणसङ्गेण सव्वय्रो समता सपरिक्खिते । दोण्ह वि पमाण वण्णग्रो य । एव
एएण कमेण'' 'एव जहा जीवाभिगमे जाव' सुद्धदतदीवे जाव देवलोगपरिग्गहा
ण ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो । "

एवं ग्रहावीसिप ग्रंतरदीवा सएण-सएण ग्रायाम-विक्खभेण भाणियव्वा, नवर —दीवे-दीवे उद्देसग्रो, एव सब्वे वि अद्वावीसं उद्देसगा ।।

प सेव भते ! सेव भते ! ति'।।

# एगतीसइमो उद्देसी

#### श्रसोच्चा जवलद्धि-पदं

रायगिहे जाव' एव वयासी—ग्रसोच्चा ण भते । केवलिस्स वा, केविलसावगस्स वा, केविलसावियाए वा, केविलिडवासगस्स वा, केविलिडवासियाए वा, तप्प-विखयस्स वा, तप्पिक्खयसावगस्स वा, तप्पिक्खयसावियाए वा, तप्पिक्खयडवा-गगस्म वा, तप्पिक्खयउवासियाए वा केविलपण्णत्त धम्म लभेडज' सवण्याए ?

भिगमे उत्तरकुरवत्तन्ययाए नेयन्वो नाएातं अट्टघणुसया उस्सेहो चाउसद्विणिटुकरङ्गा म्रणुमन्जरणा नित्य (गृ)।

१. भ० ११४-१०।

ग्राम्य (प्र), एगुम्य (व, म); एगी-म्य (स)।

इ. ×(क ता)।

<sup>¥.</sup> Fto ₹ 1

४. बाबसान्तरे निवद स्थाने एवं बहा जीवा-

६. भ० शप्र ।

७ म० ११४-१०।

द. लभेज्ञा (अ, म, म) I

केवल मुंडे भिवत्ता' अगाराओ अणगारियं विने पव्वएज्जा। से तेणहेणं गोयमा! एवं वुच्चइ—असोच्चा ण जाव केवल मुंडे भिवत्ता अगाराओ अणगारिय नो पव्वएज्जा।।

१५. ग्रसोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवल वंभवेर-वास ग्रावसेज्जा<sup>९ १</sup>

गोयमा । असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा अत्येगितिए केवल वभचेरवास आवसेज्जा, अत्येगितए केवल वभचेरवास नो आवसेज्जा॥

१६ से केणहेण भते ! एव वुच्चइ—ग्रसोच्चा ण जाव केवल वभचेरवास तो ग्रावसेज्जा ?

गोयमा। जस्स ण चरित्तावरणिज्जाण कम्माण खग्नोवसमे कडे भवइ से ण ग्रसोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पविखयजवासियाए वा केवल वभनेरवास ग्रावसेज्जा, जस्स णं चरित्तावरणिज्जाण कम्माण खग्नोवसमे नो कडे भवह से ण ग्रसोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पविखयजवासियाए वा केवल बभनेरवास नो ग्रावसेज्जा। से तेणहुण गोयमा! एव वुच्चइ—ग्रसोच्चा ण जाव केवल वभनेरवास नो ग्रावसेज्जा।

१७. ग्रसोच्चा ण भते । केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केविलेण सजमेण सजमेज्जा ?

गोयमा ! असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा अत्थेगितए केवलेण सजमेण सजमेज्जा, अत्थेगितए केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा ।।

१८ से केणहेण भते! एव वुच्चइ—ग्रसोच्चा ण जाव केवलेण सजमेण नो सजमेण्जा?

गीयमा। जस्स ण जयणावरणिज्जाण कम्माणं खग्नोवसमे कडे भवइ से ण ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवलेण सजमेण सजमेज्जा, जस्स ण जयणावरणिज्जाण कम्माण खग्नोवसमे नो कडे भवइ से णं ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव' तप्पिक्खयउवासियाए वा केवलेणं संजमेण नो सजमेज्जा। से तेणट्टेणं गोयमा! एव बुच्चड—ग्रसोच्चा ण जाव केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा।।

१६ य्रसोच्चा णंभते । केवलिस्स वा जाव तप्पविखयजवासियाए वा केव<sup>तं,ण</sup> सवरेण संवरेज्जा ?

गोयमा । ग्रमोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा प्रत्येगितिए केवलेणं सवरेणं सवरेज्जा, श्रत्येगितिए केवलेण सवरेण नो सवरेज्जा ॥

१. ग॰ पा॰ - भिना जान नो।

२ जामानेज्ञा (ता, ब) ।

३. जाव अस्थेगतिए (डा, क, ता, ब, म, म) ।

४. जाव (अ, क, ता, व, म, स)।

गोयमा ! जस्स णं सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माण खन्नोवसमे कडे भवइ से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवल सुयनाण उप्पा-डेज्जा, जस्स णं सुयनाणावरणिज्जाण कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवल मुयनाण नो उप्पाडेज्जा। से तेणद्वेणं गोयमा एव वुच्चइ— प्रसोच्चा ण जाव केवल सुयनाण नो उप्पाडेज्जा।।

२५. ग्रसोच्चा ण भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्लियउवासिए वा केवल ग्रोहिनाण उप्पाडेज्जा ?

गोयमा । श्रसोच्या ण केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा श्रत्येगितिए केवल श्रोहिनाण उप्पाडेज्जा, श्रत्येगतिए केवल श्रोहिनाण नो उप्पाडेज्जा ॥

- २६ से केण्ड्रेण भते । एव वुच्चइ—श्रसोच्चा ण जाव केवल श्रोहिनाण नी उप्पाडेज्जा ?
  - गोयमा । जस्स ण भ्रोहिनाणावरणिञ्जाणं कम्माण खन्नोवसमे कडे भवइ से ण भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवल भ्रोहिनाण उप्पाडेज्जा, जस्स ण भ्रोहिनाणावरणिञ्जाण कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवई से ण भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवल भ्रोहिनाण नो उप्पाडेज्जा। से तेणहेण गोयमा। एव वुच्चइ—श्रसोच्चा ण जाव केवल भ्रोहिनाण नो उप्पाडेज्जा।।
- २७. असोच्चा ण भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्लियउवासियाए वा केवलं मण-पज्जवनाण उप्पाडेन्जा ? गोयमा । असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पिक्लियउवासियाए वा अत्थेगितए केवल मणपज्जवनाण उप्पाडेन्जा, अत्थेगितिए केवल मणपज्जवनाण नो उप्पाडेन्जा ॥
- २८. से केण्हेण भते । एव वुच्चइ—ग्रसोच्चा ण जाव केवल मणपज्जवनाण नी उप्पाडेज्जा ?
  गोयमा । जस्स ण मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खग्नोवसमे कडे भवड़ से ण ग्रमोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पिक्लयज्वासियाए वा केवल मणपज्जवनाण उप्पाडेज्जा, जस्स ण मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खग्नोवसमे नो कडे भवड़ से णं ग्रसोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पिक्लयज्वासियाए वा केवल मणपज्जवनाणं नो उप्पाडेज्जा। से तेणहेण गोयमा ! एव बुच्चइ—ग्रसोच्चा ण जाव केवल मणपज्जवनाणं नो उप्पाडेज्जा।
- २६ ग्रसोन्चा णं भने ! वेवलिस्स वा जाव तप्पनिखयउत्रासियाए वा केवलनाण उप्पाहेरजा?

डेज्जा द '• ग्रत्थेगतिए केवल सुयनाण उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवलं सुयनाण नो उप्पाडेज्जा ६. ग्रत्थेगतिए केवल ग्रोहिनाण उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवल ग्रोहिनाण नो उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवल ग्रोहिनाण नो उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवल मणपज्जवनाणं नो उप्पाडेज्जा। ११. ग्रत्थेगतिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवलनाण नो उप्पाडेज्जा।।

३२. से केणट्ठेणं भते । एव वुच्चइ—ग्रसोच्चा ण त चेव जाव अत्थेगतिए केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्थेगतिए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा?

गोयमा! १ जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खन्नोवसमे नो कडे भवह २ जस्स ण दिरसणावरणिज्जाण कम्माण खन्नोवसमे नो कडे भवह ३ जस्स ण धम्मतराइयाण कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवह ४ जिस्स ण चिरता-वरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ५ जस्स ण जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ६ जस्स ण ग्रजभवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ६ जस्स ण ग्राभिणिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ६ जस्स ण ग्राभिणिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ६ जस्स ण ओहिनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ १० जस्स ण भणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ १० जस्स ण भणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खन्नाचिराणं कावलाणं विष्णाचिराणं कावलाणं का

जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, जस्स ण दरिसणा-वरणिज्जाण कम्माणं खग्नोवसमे कडे भवइ, जस्स ण धम्मतराइयाण कम्माण खग्नोवसमे कडे भवइ, एव जाव जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाण कम्माण खए कडे भवइ, से णं ग्रसोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयजवासियाए वा केविलपण्णत्त धम्मं लभेज्ज सवणयाए, केवल वोहि युज्भेज्जा जाव केवलनाण जपाडेज्जा।।

३३ तस्स णं' छट्ठछट्ठेणं अणिनिखत्तेणं तवोकम्मेण उड्ढं वाहाओ 'पगिजिभय-पीग-जिभय'' नूराभिमुहस्स ग्रायावणभूमीए ग्रायावेमाणस्स पगइभद्द्याए, पगइउव-

१. मं ० पा०-एवं जाव मणपज्जवनाण ।

२. म० पा०—एउ चिन्तावरणिज्जाण जयणा-वरित्रजाणं अज्ञम्बर्गाणायरणिज्जाण ग्रामिणिकोहियनासायरणिज्जाणं जाव

मणपञ्जय °।

३. गा भते (अ, क, ता, ब, स)।

४. पगिकस्य २ (म)।

- ३६. से णं भते । कयरिम्म संठाणे होज्जा ? गोयमा ! छण्हं सठाणाण ग्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥
- ४०. से णं भंते । कयरिम्म उच्चत्ते होज्जा ? गोयमा । जहण्णेण सत्तरयणीए, उक्कोसेण पचधणुसतिए होज्जा ।।
- ४१ से ण भते । कयरिम्म आउए होज्जा ? गोयमा । जहण्णेण सातिरेगद्ववासाउए, उक्कोसेण पुन्वकोडिआउए होज्जा ॥
- ४२. से ण भते । िक सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अवेदए होज्जा । जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिस-नपुसगवेदए होज्जा ? 'नपुसगवेदए होज्जा ?'' गोयमा । नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 'नो नपुसगवेदए होज्जा", पुरिस-नपुसगवेदए वा होज्जा ।।
- ४३ से ण भते । कि सकसाई होज्जा ? अकसाई होज्जा ? गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो अकसाई होज्जा। जइ सकसाई होज्जा से णं भते । कितसु कसाएसु होज्जा ? गोयमा । चउसु— सजलणकोह-माण-माया लोभेसु होज्जा।।
- ४४ तस्स ण भते ! केवइया ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ? गोयमा । ग्रसखेज्जा ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ॥
- ४५. ते ण भते । कि पसत्था ? ग्रप्पसत्या ? गोयमा । पसत्था, नो ग्रप्पसत्था ।।
- ४६. से ण भते । तेहि पसत्थेहि ग्रज्भवसाणेहि बड्ढमाणेहि ग्रणतेहि नेरइयभवगगहणेहितो ग्रप्पाण विसजोएइ, ग्रणतेहि तिरिक्खजोणियभवगगहणेहितो ग्रप्पाण
  विसजोएइ, अणतेहि मणुस्सभवगगहणेहितो ग्रप्पाणं विसंजोएइ, ग्रणतेहि
  देवभवगगहणेहितो ग्रप्पाण विसजोएइ। जाग्रो वि य से इमाग्रो नेरइय-तिरिव्यजोणिय-मणुस्स-देवगितनामाग्रो चतारि उत्तरपगडीग्रो, तासि च ण ग्रोवगाहिए ग्रणंताणुवधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता ग्रपच्चवखाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता पच्चवखाणावरणे कोह-माणमाया-लोभे खवेइ, खवेता सजलणे कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता
  पचिवह नाणावरणिज्जं, नविवह दरिसणावरणिज्ज, पंचिवहं ग्रतराइयं, ताल-

१ × (ब, ब, म)।

२• X (स, ब, म)।

३. सकसादी (अ, ता)।

४. उवगाहिए (क, म, स)।

- ३६. से णं भंते । कयरिम्म संठाणे होज्जा ? गोयमा ! छण्हं सठाणाणं ग्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥
- ४०. से ण भते ! कयरिम्म उच्चते होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरयणीए, उनकोसेणं पचधणुसितए होज्जा ॥
- ४१. से णं भते । कयरिम्म ग्राउए होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगद्ववासाउए, उनकोसेण पुटवकोडिग्राउए होज्जा ॥
- ४२. से ण भंते ! कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ?
  गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अवेदए होज्जा ।
  जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिसनपुसगवेदए होज्जा ? 'नपुसगवेदए होज्जा ?"
  गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 'नो नपुसगवेदए होज्जा",
  पुरिस-नपुसगवेदए वा होज्जा ।।
- ४३. से णं भंते ! कि सकसाई' होज्जा ? अकसाई होज्जा ? गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो अकसाई होज्जा। जइ सकसाई होज्जा से ण भते ! कितसु कसाएसु होज्जा ? गोयमा ! चउसु—सजलणकोह-माण-माया लोभेसु होज्जा।।
- ४४. तस्स ण भते ! केवइया ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! ग्रसखेज्जा ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ।।
- ४५. ते ण भते ! कि पसत्था ? म्रप्पसत्था ? गोयमा ! पसत्था, नो म्रप्पसत्था ।।
- ४६. से णं भते ! तेहि पसत्थेहि अज्भवसाणेहि वड्ढमाणेहि अणंतेहि नेरइयभवनाहणेहिनो अप्पाण विसंजोएइ, अणतेहि तिरिक्खजोणियभवनाहणेहितो अप्पाण
  विसंजोएइ, अणतेहि मणुस्सभवनाहणेहितो अप्पाण विसंजोएइ, अणतेहि,
  देवभवनाहणेहितो अप्पाण विसजोएइ। जाओ वि य से इमाओ नेरइय-तिरिव्यजोणिय-मणुस्स-देवगितनामाओ चतारि उत्तरपगडीओ, तासि च ण ओवगाहिए अणताणुवधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता अपच्चक्खाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता पच्चक्खाणावरणे कोह-माणमाया-लोभे रावेइ, खवेत्ता सजलणे कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता
  पचिवह नाणावरणिज्ज, नविवह दिरसणावरणिज्ज, पचिवह अतराइयं, तान-

१. 🗙 (ङ, ब, म) ।

रे• ४ (क, ब, ⊭)।

३. मकसादी (अ, ता)।

४. उवागहिए (क, म, स) I

३६. से णं भते ! कयरम्मि सठाणे होज्जा ? गोयमा ! छण्ह संठाणाण ग्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥

४०. से ण भते ! कयरिम्म उच्चते होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरयणीए, उक्कोसेणं पचधणुसितए होज्जा ॥

४१. से ण भते । कयरिम्म ग्राउए होज्जा ? गोयमा । जहण्णेण सातिरेगट्टवासाउए, उक्कोसेण पुटवकोडिग्राउए होज्जा ॥

४२. से ण भते । कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अवेदए होज्जा । जड सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? 'नपुसगवेदए होज्जा ?'' गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 'तो नपुसगवेदए होज्जा', पुरिसवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 'तो नपुसगवेदए होज्जा',

४३. से ण भते ! कि सकसाई' होज्जा ? अकसाई होज्जा ? गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो अकसाई होज्जा । जइ सकसाई होज्जा से ण भते ! कितसु कसाएसु होज्जा ? गोयमा ! च उसु – संजलणकोह-माण-माया लोभेसु होज्जा ॥

४४. तस्स ण भते । केवइया ग्रज्भवसाणा पण्णता ? गोयमा ! ग्रसखेज्जा ग्रज्भवसाणा पण्णता ॥

४५. ते ण भते ! कि पसत्था ? ग्रप्पसत्था ? गोयमा ! पसत्था, नो ग्रप्पसत्था ।।

४६. से ण भते ! तेहि पसत्थेहि अज्भवसाणेहि वड्ढमाणेहि अणतेहि नेरइयभवणहणेहितो अप्पाण विमजोएइ, अणतेहि तिरिवखजोणियभवणहणेहितो अप्पाण
विमजोएइ, अणतेहि मणुस्सभवणहणेहितो अप्पाण विसजोएइ, अणतेहि
देवभवणहणेहितो अप्पाण विसजोएइ। जाओ वि य से इमाओ नेरदय-तिरिबच्चोणिय-मणुर्स-देवगितनामाओ चतारि उत्तरपगडीओ, तासि च ण ग्रोचगिर्ए अणंनाणुवधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता अपच्चवसाणकनाए कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता अपच्चवसाणावरमाया-लोभे गवेइ, स्वेत्ता स्वत्यं कोह-माणमाया-लोभे गवेइ, स्वेत्ता पच्चवसाणावरणे कोह-माणमाया-लोभे गवेइ, स्वेत्ता पचिवह अतराइय, ताब-

<sup>?- &</sup>lt; (t. 4, 4) 1

<sup>·</sup> 人名美斯

रे- सरमादी (अ, ता**)** ।

दः उवगाहिए (क, म, स)।

808

हुस्स' अणते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कमिणे पडिपुण्णे केवलवरनाण-मत्थाकर' च ण मोहणिज्ज कर्हु कम्मर्यविक्रिणकर् अपुरवकरण अणुपवि-

से ग भते ! केदिलिपपति धम्म शास्त्रेयम वी !पणावेयम वी 'प्रहवेयम वी ? 62 दसर्वा समुपज्यांत ॥

र 1इ सरविद्या वा १ मुडावेच्य वा १ ٠2٤ नी विषष्ट समुह, नणाह्य' एगनाएण बा, एगनागरणण दा ॥

38 णा विषड समह, उबदस पुण करेंज्या ॥

हता सिरमीत जान सन्बदुन्याण अत करीत ॥ रे ज भने । सिन्मीत जाव' सब्बदुनखाण अत करोत '

तदेवकदेसभाए होज्जा ॥ होमाणे पणारससु कम्मभूमीसु होज्जा, साहरण पडुच्च 'अब्हाइज्जादोव-समुद्''-दराए वा हाज्जा, साहरण पदुच्च पायाले वा भवणे वा होज्जा। तिरिस साहरण पहुच्च सीमणसवर्णे वा पडगवर्णे वा हीज्जा । अहं हीमार्णे गुहाए वा सहीवह-विषवावह-गवावह-मायवपर्गरवाप्तु वहवेषव्हपत्वप्तु होज्याः गोयमा ! उड्ड वा होज्जा, बहे वा होज्जा, तिरिय वा होज्जा । उड्ड होमाणे' र गण्यहि मुरोति । किएहि होस । किएहि उड्ड की ! हिस ए हि

असीच्या ण केवितस्स वा जाव तप्पिव्ययवासियाए वा केवित्यण्यत् धम्म तो उनासिशाए दा अत्यगतिए केवलिपण्णत धम्म लभेज्ज सदणयाए, अत्यगतिए तेणहुण गोयमा । एव चुच्चइ—असोच्चा ण केविस्स वा जाव तप्पिब्खप-गीयसा। जहण्णेण एक्को वा दोवा तिरिण वा, उक्कोसेण दस। से ते ग भते । एगसमए ण केबतिया होज्जा ?

।। । । वित्वीकृति ।। लभेजन स्वणयाए जाब श्रत्येगतिए केवलनाण उपाडेच्जा, अत्येगतिए केवल-

१. ० महत्र ० (अ, क), महत्रा-अत्र एकपदे १ (म, क, क, ता, म)।

४ होज्यमास (व, स)। मस्तक्रम् । वाबर्बासी मस्तक्रतस् --मस्तक-मस्तकश्रेनी रूत-हिन्न वस्तासी ४ भ० १।४४। सान्यजात । वृत्तो अस्य व्यास्या एवमस्ति ३ अण्णास्य (ता)।

तालमस्तकहत, क्षान्सत्वाच्चेव निद्धा, ६. अड्ढाइज्जे देविसमुद्दे (अ.स)।

वायमस्यक्रिय ह्व सम्यायमस्यक्रियम्

#### सोच्चा उवलद्धि-पदं

- ५२. सोच्चा ण भते । केवलिस्स वा,' ●केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए वा, केवलिउवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्पिक्खयस्स वा, तप्पिक्खयसावगस्सवा, तप्पिक्खयसावियाए वा, तप्पिक्खयउवासगस्स वा, तप्पिक्खयउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए ? गोयमा । सोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा ग्रत्थेगितिए केविलपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए, ग्रत्थेगितिए केविलपण्णत्त धम्म नो लभेज्ज सवणयाए।।
- ५३ से केणहेण भते। एव वुच्चइ—सोच्चा ण जाव नो लभेज्ज सवणयाए ? गोयमा। जस्स ण नाणावरिणज्जाण कम्माण खन्नोवसमे कडे भवइ से ण सोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केविलपण्णत धम्म लभेज्ज सवणयाए, जस्स ण नाणावरिणज्जाण कम्माण खन्नोवसमे नो कडे भवई से ण सोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केविलपण्णत धम्मं नो लभेज्ज सवणयाए। से तेणहेण गोयमा। एव वुच्चइ—सोच्चाण जाव नो लभेज्ज सवणयाए ।।
- प्य 'जा चेव' ग्रसोच्चाए वत्तव्वया 'सा चेव' सोच्चाए वि भाणियव्वा, नवर ग्रभिलावो सोच्चे त्ति, सेस त चेव निरवसेस जाव जस्स ण मणपज्जवना-णावरणिज्जाण कम्माण खन्नोवसमे कडे भवइ, जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाण कम्माण लए कडे भवइ से ण सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए, केवल बोहि बुज्भेज्जा जाव' केवत-नाण उप्पाडेज्जा ॥
- ५५ तस्स ण अद्वमअद्वमेण अणिविखत्तेण तवोकंम्मेण अप्पाण भावेमाणस्स पगइभ-द्याण, "पगइउवमत्याण, पगइपयणुकोह-माण-माया-लोभयाण, मिउमद्वसण-न्न्याण, अन्नीणयाण, विणीययाण, अण्णया कयावि सुभेण अजभवसाणेण, सुभेण परिणामेण, लेम्साहि विसुज्भमाणीहि-विसुज्भमाणीहि तयावरणिज्जाण कम्माण त्ययोवसमेण ईहापोहमग्गण ॰ गवेसण करेमाणस्स ओहिनाणे गमुण-ज्ञर । मे प तेणं ओहिनाणेण ममुप्पन्नेण जहण्णेण अगुलस्स अस्येज्जितभाग, उत्तरोनेण अमवेज्जाद अलोण लोयप्पमाणमेत्ताद खडाद जाणइ-पासद ॥

- ४६. से ण भते । कितमु लेस्सासु होज्जा ? गोयमा ! छसु लेस्सासु होज्जा, त जहा—कण्हलेस्साए जाव' सुक्कलेस्साए ॥
- ५७. से ण भते ! कित्सु नाणेसु होज्जा ? गोयमा ! तिसु वा, चउसु वा होज्जा । तिसु होमाणे आभिणिवोहियनाण-सुयनाण-ग्रोहिनाणेसु होज्जा, चउसु होमाणे आभिणिवोहियनाण-सुयनाण-ग्रोहिनाण-मणपज्जवनाणेसु होज्जा ।।
- ५ से ण भते । कि सजोगी होज्जा ? य्रजोगी होज्जा ?

  '•गोयमा । सजोगी होज्जा, नो य्रजोगी होज्जा ।

  जइ सजोगी होज्जा, कि मणजोगी होज्जा ? वइजोगी होज्जा ? कायजोगी होज्जा ?

  गोयमा । मणजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा ।।
- ५६ से ण भते ! कि सागारोवउत्ते होज्जा ? अणागारोवउत्ते होज्जा ? गोयमा ! सागारोवउत्ते वा होज्जा, अणागारोवउत्ते वा होज्जा ॥
- ६०. से ण भते ! कयरिम्म सघयणे होज्जा ? गोयमा । वहरोसभनारायसघयणे होज्जा ॥
- ६१. से ण भते ! कयरिम्म सठाणे होज्जा ? गोयमा ! छण्ह सठाणाण ग्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥
- ६२. से ण भते ! कयरिम्म उच्चत्ते होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेण सत्तरयणीए, उक्कोसेण पचधणुसतिए होज्जा ॥
- ६३. से ण भते ! कयरिम्म ग्राउए होज्जा ? गोयमा । जहण्णेण सातिरेगट्टवासाउए, उक्कोसेण पुव्वकोडिग्राउए होज्जा ।।
- ६४ से ण भते । कि सवेदए 'क्होज्जा ? अवेदए होज्जा ? ॰ गोयमा ! सवेदए वा होज्जा , अवेदए वा होज्जा । जइ अवेदए होज्जा कि उवसतवेदए होज्जा ? खीणवेदए होज्जा ? गोयमा ! नो उवसतवेदए होज्जा, खीणवेदए होज्जा । जइ सवेदए होज्जा कि इत्थीवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? 'पुरिसनपुसगवेदए' होज्जा ? गोयमा ! इत्थीवेदए वा होज्जा, पुरिसवेदए वा होज्जा, पुरिसन्पसगवेदए वा होज्जा ।।

१. म० १।१०२।

सन्वाणि जहा असोच्चार् तहेव भाणिय-

२. होज्जमारो (अ, क,)।

स॰ पा॰—एव जोगो, उवलोगो, सघयगा, ४ स॰ पा॰—पुच्छा।
 सठाण, उच्चत्त, ब्राउय च—एयाणि ५ नपुसगवेदए (अ, म)।

६५. से ण भते ! कि सकसाई होज्जा ? ग्रकसाई होज्जा ? गोयमा ! सकसाई वा होज्जा, ग्रकसाई वा होज्जा । जइ अकसाई होज्जा कि उवसतकसाई होज्जा ? खीणकसाई होज्जा ? गोयमा ! नो उवसतकसाई होज्जा, खीणकसाई होज्जा । जइ सकसाई होज्जा से ण भते ! कित्सु कसाएसु होज्जा ? गोयमा ! चउसु वा तिमु वा दोसु वा एक्किम्म वा होज्जा । चउसु होमाणे चउसु—सजलणकोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा, तिसु होमाणे तिसु—सजलणमाया-लोभेसु होज्जा, एगिम्म होमाणे एगिम्म —सजलणलोभे होज्जा ।।

६६ तस्स ण भते । केवतिया ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! ग्रसखेज्जा ' श्रज्भवसाणा पण्णत्ता ॥

६७ ते ण भते ! कि पसत्था ? अप्पसत्था ? गोयमा । पसत्था, नो अप्पसत्था ।।

६५ से ण भते । तेहि पसत्थेहि अज्भवसाणेहि वड्ढमाणेहि अणतेहि नेरइयभवग्गहणेहितो अप्पाण विसजोएइ, अणतेहि तिरिक्खजोणियभवग्गहणेहितो
अप्पाण विसजोएइ, अणतेहि मणुस्सभवग्गहणेहितो अप्पाण विसजोएइ,
अणतेहि देवभवग्गहणेहितो अप्पाण विसजोएइ । जाओ वि य से इमाओ
नेरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवगितनामाओ चत्तारि उत्तरपगडीओ, तासि
च ण ओवग्गहिए अणताणुवधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता
अपच्चक्खाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता
अपच्चक्खाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता
अपच्चक्खाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे सवेइ,
क्वेता पचिवह नाणावरणिज्ज, नविवह दिस्सणावरणिज्ज, पचिवह अतराइय
तालमत्थाकड च ण मोहणिज्ज कट्टु कम्मरयविकिरणकर अपुट्यकरण
अगुपविद्वस्स अगते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे किसणे पिडपुण्णे भे

६६. में ण भते ! केवलिपण्णत धम्म ग्राघवेज्ज वा ? पण्णवेज्ज वा ? पहवेज्ज वा ?

द्ता याघवेज्य वा, पण्णवेज्य वा, परूवेज्य वा ॥

३० ने म भते । पत्यावेग्न वा ? मुडावेग्न वा ? ह्या पत्नावेग्न वा, मुडावेग्न वा ॥

रे च शा - - "व बहा तमाच्याण लहेन जान । वा तस्य ण भते ! सिम्मा विपन्नाविण विश्वाविण व इ.स. १ मुझारेज ना हता पन्नाविण वा मुझीरेज ना (इ.सा.व) १

#### नवम सत (वत्तीसइमी उद्देसी)

से णं भते । सिज्भति बुज्भति जाव' सव्वदुक्खाण श्रंतं करेइ ? हता सिज्भति जाव सव्वदुवसाण ग्रत करेति ॥

तस्स ण भते । सिस्सा वि सिज्मति जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ? ७२ हता सिज्भति जाव सव्वदुक्खाण अत करेति ॥

तस्स ण भते । पिसस्सा वि सिज्भिति जाव सव्वदुक्खाण अत करेति ? 6€ 'हता सिज्भिति'' जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ।।

से ण भते । कि उड्ढ होज्जा ? जहेव ग्रसोच्चाए जाव' ग्रड्ढाइज्जदीवसमुद्द-तदेक्कदेसभाए होज्जा ॥

ते ण भते ! एगसमए ण केवतिया होज्जा <sup>?</sup> ७४ गोयमा । जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण म्रटुसय। से तेणहेण गोयमा । एव वुच्चइ—सोच्चा ण केवलिस्स वा जाव' तप्पिक्खयउवासियाए' वा अत्थेगतिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, अत्थेगतिए केवलनाण नो उप्पाडेज्जा ।। ७६. सेव भते ! सेव भते ! ति ।।

# वत्तीसइमो उद्देसो

#### पासावच्चिज्जगंगेय-पसिण-पदं

तेण कालेण तेण समएण वाणियग्गामे नाम नयरे होत्था—वण्णग्रो'। दूतिपला-सए चेइए'। सामी समोसढे। परिसा निगया। धम्मो कहिस्रो। परिसा पडिगया ॥

तेण कालेण तेण समएण पासावच्चिज्जे गगेए नाम अणगारे जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स ग्रदूरसामते ठिच्चा समण भगव महावीर एव वदासी---

१. म० ११४४।

२. एव चेव (अ, क, ता, व, म, स)।

३. भ० हा४०।

४. भ० हाप्र ।

५ केवलिउवासियाए (अ, क, ता, स)।

६ भ० शायशा

७ ग्रो०सू०१।

चेड्ए वण्णओ (ता) ।

# संतर-निरंतर-उववज्जणादि-पदं

- ७६ संतर'भते ! नेरइया उववज्जित ? निरतर नेरइया उववज्जित ? गगेया ! सतर पि नेरइया उववज्जित, निरतर पि नेरइया उववज्जित ॥
- ५० सतर भते ! श्रसुरकुमारा उववज्जिति ? निरतर असुरकुमारा उववज्जिति ? गगेया ! सतर पि श्रसुरकुमारा उववज्जिति, निरतर पि श्रसुरकुमारा उवव-ज्जिति । एव जाव थिणयकमारा ।।
- ५१. सतर भते । पुढिविक्ताइया उववज्जिति ? निरतर पुढिविक्ताइया उववज्जिति ? गगेया । नो सतर पुढिविक्ताइया उववज्जिति, निरतर पुढिविक्ताइया उववज्जिति । एव जाव वणस्सइकाइया । वेइदिया जाव वेमाणिया एते जहा निरहया ॥
- प्तर भते ! नेरइया उव्बट्टित ? निरतरं नेरइया उव्बट्टित ? गगेया ! सतर पि नेरइया उव्बट्टित, निरतर पि नेरइया उव्बट्टित । एव जाव थिणयकुमारा॥
- प्तर भंते । पुढिविक्ताइया उन्बट्टित ?—पुच्छा । गगेया । नो सतर पुढिविक्ताइया उन्बट्टित, निरतर पुढिविक्ताइया उन्बट्टित। एव जाव वणस्सडकाइया—नो सतर, निरतर उन्बट्टित ॥
- प्तर भते ! वेइदिया उब्बट्टित ? निरतरं वेइदिया उब्बट्टित ? गगेया । सतर पि वेइदिया उब्बट्टित, निरतर पि वेइदिया उब्बट्टित । एव जान वाणमतरा ॥
- न्य मनर भते । जोइसिया चयित ?—पुच्छा। गगेया । सतर पि जोइसिया चयित, निरतर पि जोइसिया चयित। एव वेमाणिया वि॥

## पवेसण-पद

- कितिहेण भते । प्रथमणा पण्णते ?
   नगा । चडिक्ट प्रथमणा पण्णते, त जहा नेरइयप्रमणा, तिरिक्सों ।
   विस्पर्यस्था, मगुम्नप्रयेगणा, देवप्रथमणा ।।
- ६३ तेर्टाश्वेसयम् पं सते ! कृतिविद्वे पण्यने ? गरोपा ! सन्तिरं पण्यने, तः तहा —स्यणण नापुर्वतिनेर द्यप्येसयएं आ । वेरेयन्त्र पुर्वे स्ट्राप्टेस्ट्रापः ।

- प्रे भते । नेरइए नेरइयविसणएण पिवसमाणे कि रयणप्पभाए होज्जा, सक्करप्पभाए होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए होज्जा ।। गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए वा होज्जा ।।
- दो भते ! नेरइया नेरइयपवेसणएण पिवसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ?
  - गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । एव एक्केका पुढवी छड्डेयव्वा जाव अहवा एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । एव
- १०. तिण्णि भते । नेरइया नेरइयपवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए होज्जा ?

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहंसत्तमाए वा होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे रयणप्पभाए दो अहंसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा जाव अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा जाव अहवा दो रयणप्पभाए होज्जा । अहवा एगे सक्करप्पभाए दो अहंसत्तमाए होज्जा । अहवा दो सक्करप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए दो अहंसत्तमाए होज्जा । अहवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा दो सक्करप्पभाए एगे अहंसत्तमाए होज्जा, एव जहा सक्करप्पभाए वत्तव्वया भणिया, तहा सव्वपुढवीण भाणियव्व जाव अहवा दो तमाए एगे अहंसत्तमाए होज्जा ।।

अह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, अह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा जाव श्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा। श्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे भाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा, श्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा, एव जाव श्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। श्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे भाए एगे धूमप्पभाए होज्जा जाव श्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। श्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए

१ द्विसयोगजा भद्गा २१।

## संतर-निरंतर-उववज्जणादि-पदं

- ७६. सतर' भते ! नेरइया उववज्जित ? निरतर नेरइया उववज्जिति ? गगेया ! सतर पि नेरइया उववज्जिति, निरतर पि नेरइया उववज्जिति ॥
- द० सतर भते । असुरकुमारा उववज्जिति ? निरतर असुरकुमारा उववज्जिति ? गगेया ! सतर पि असुरकुमारा उववज्जिति, निरतरं पि असुरकुमारा उवव-ज्जिति । एव जाव थिणयकुमारा ॥
- मतर भते । पुढिविक्ताइया उववज्जिति ? निरतर पुढिविक्ताइया उववज्जिति ? गगेया । नो सतरं पुढिविक्ताइया उववज्जिति, निरतर पुढिविक्ताइया उववज्जिति, निरतर पुढिविक्ताइया उववज्जिति। एव जाव वणस्सइकाइया। वेइदिया जाव वेमाणिया एते जहां नेरइया।।
- म् सतर भते । नेरइया उच्चट्टित ? निरतर नेरइया उच्चट्टित ? गगेया । सतर पि नेरइया उच्चट्टित, निरतर पि नेरइया उच्चट्टित । एव जाव थिणयकुमारा ॥
- मतर भते । पुढिविक्काइया उव्बद्धित ?—पुच्छा ।
   गगेया ! नो सतर पुढिविक्काइया उव्बद्धित, निरतर पुढिविक्काइया उव्बद्धित ।
   एवं जाव वणस्सइकाइया—नो संतरं, निरतर उव्बद्धित ।।
- द्धः सतर भते । वेइदिया उव्वट्टित ? निरतरं वेइदिया उव्वट्टित ? गगेया । सतर पि वेइदिया उव्वट्टित, निरतर पि वेइदिया उव्वट्टिति । एव जाव वाणमतरा ॥
- सतर भते । जोइसिया चयित ? पुच्छा ।
   गगेया । सतर पि जोइसिया चयित, निरतर पि जोइसिया चयित । एवं वेमाणिया वि ॥

#### वबेसण-पद

- कितिक ण भते ! पर्वेमणाए पण्णाते ?
   भगेया ! चडिक्के पर्वेमणाए पण्णाने, त जहा नेरद्यपर्वेमणाए, तिरिन्तिकी ।
   णियपर्वेनजाए, मण्ममप्रवेमणाए, देवपर्वेमणाए॥
- चेरदार्यसमाण्यं भने । हिन्बिट पण्याने ?
   गमना । सन्बिट पण्याने, न जहा —रयणणभाषुद्धिनेरद्यपवेसणण् जान नटननमापुद्धिनेरद्धानेमणण् ॥

- प्रे भते । नेरइए नेरइयपवेसणएण पिवसमाणे कि रयणप्पभाए होज्जा, सक्करप्पभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ।। गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा ।।
- दो भते । नेरइया नेरइयपवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ?

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । 
ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए 
एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव एगे रयणप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा । 
ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा । ग्रहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पक्ष्पभाए 
होज्जा, एव जाव ग्रहवा एगे वालुयप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा । एव 
एक्केका पुढवी छड्डेयव्वा जाव ग्रहवा एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा ।।

१०० तिण्णि भते । नेरइया नेरइयपवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए होज्जा ?

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहंसत्तमाए वा होज्जा ।
अहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे रयणप्पभाए
दो अहंसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा
जाव अहवा दो रयणप्पभाए एगे अहंसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे सक्करप्पभाए दो वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए दो अहंसत्तमाए
होज्जा । अहवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा दो
सक्करप्पभाए एगे अहंसत्तमाए होज्जा, एव जहा सक्करप्पभाए वत्तव्वया
भिणया, तहा सव्वपुढवीण भाणियव्व जाव अहवा दो तमाए एगे अहंसत्तमाए
होज्जा ।।

अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पक्ष्पभाए होज्जा जाव ब्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे ब्रहेसत्तमाए होज्जा। ब्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकष्पभाए होज्जा, ब्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा, एव जाव ब्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे ब्रहेसत्तमाए होज्जा। ब्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे पकष्पभाए एगे घूमप्पभाए होज्जा। ब्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे पकष्पभाए एगे ब्रहेसत्तमाए होज्जा। ब्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे व्रमप्पभाए एगे तमाए

१ द्विसयोगजा भद्गाः २१।

होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे घूमप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। अहवा एगे सक्करण-भाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे घूमप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालु-यप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, महवा एगे सक्करप्पभाए एगे तमाए एगे महेसत्तमाए होज्जा। महवा एगे वालु-यप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, महवा एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे महेसत्तमाए होज्जा, मह्वा एगे पक-प्पमाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे धूमप्यभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा' ॥

६१. चतारि भते । नेरइया नेरइयपवेसणएण पिवसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ?—प्च्छा।

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए तिण्णि सक्करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए तिण्णि अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव अहवा दो रयणप्पभाए होज्जा । यहवा दो रयणप्पभाए होज्जा । अहवा तिण्णि रयणप्पभाए एगे अहेमत्तमाए होज्जा । अहवा तिण्णि रयणप्पभाए एगे अहेमतमाए होज्जा । अहवा एगे सक्करप्पभाए तिण्णि वालुथप्पभाए होज्जा, एव जाव अहवा तिण्णि वालुथप्पभाए होज्जा, एव जाव अहवा तिण्णि वालुथप्पभाए होज्जा, एव जावेव रयणप्पभाए उवरिमाहि सम चारिय नहा सक्करप्पभाए वि उत्तरिमाहि सम चारिय नहा सक्करप्पभाए वि उत्तरिमाहि सम चारिय नहा सक्करप्पभाए वि उत्तरिमाहि सम चारिय नहा सक्करप्पभाए होज्जा, एवं अहेचनमाए होज्जा ।

बहुना एवं रमण्यानाण् एमें सनकरणनाण् दो बालुबणनाण् होक्ना, प्रह्मा एमें रचयानाण् एमें सनकरणनाण् दो पकापभाण् होक्ना, एवं आव एमें सीर

णप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होन्जा, एव जाव ग्रहवा एगे रयगप्पभाए दो सक्करप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्कर-प्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा दो रयगप्पभाए एगे सक्कर-प्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए एगे चालुयप्पभाए दो पकप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए दो ग्रहे-सत्तमाए होज्जा। एव एएणं गमएण जहा तिण्ह तियासजोगो तहा भाणि-यव्वी जाव ग्रहवा दो धूमप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे घृम- ∽ प्पभाए होज्जा, 'अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्प-भाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा", ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पकष्पभाए एगे धूमष्पभाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्कर-प्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्कर-प्यभाए एगे पकप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्तरप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा अहवा एगे रयणप्प-भाए एगे वाल्यप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे रयण-प्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे वूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे घूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए

१. तिय° (अ, म, स)।

२ त्रिसयोगजा भङ्गा १०५।

एवं जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्क-रप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा ।

यहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पंकष्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे दमाए होज्जा, ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए जाव एगे पंकप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए जाव एगे पंकप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे व्यवप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे व्यवप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे वालुयप्पभाए जाव एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा।

६३. छन्भते । नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पिवसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? —पुच्छा ।

गमेया! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव यहेसत्तमाए वा होज्जा। यहवा एगे रयणप्पभाए पच सक्करप्पभाए होज्जा, यहवा एगे रयणप्पभाए पच वालुयप्पभाए होज्जा जाव यहवा एगे रयणप्पभाए पच अहंसतमाए होज्जा। यहवा दो रयणप्पभाए चत्तारि सक्करप्पभाए होज्जा जाव यहवा दो रयणप्पभाए चत्तारि सक्करप्पभाए होज्जा जाव यहवा दो रयणप्पभाए चत्तारि अहंसत्तमाए होज्जा। अहवा तिण्णि रयणप्पभाए तिष्णि सक्करप्पभाए। एव एएण कमेण जहा पचल्ह दुयासजोगो तहा छण्ड विभाणियच्यो, नवर एनको यहभहिय्रो सचारेयच्यो जाव यहवा पच तमाए एगे यहंगन्तमाए होज्ञा'।

श्रत्वा एवं रसभत्पमाण एवं सनकर्णभाएं चतारि वानुवणभाएं होन्ती, पर पर ॥ एवं रपणणभाएं एवं सनकर्णभाएं चनारि पक्षणभाएं होन्ती, एवं जान श्रह्मा एवं रपणणभाएं एवं सनकर्णभाएं चनारि श्रहेमचमाएं होन्ती। श्राप्त रपणभाएं दो सकर्णभाएं निष्णि बानुवणभाएं होन्ती। एवं एक्ट रमण नहां पचाहं नियामजोगों चिल्लों तथा ब्लाह वि भाषियां। नवर—एक्को अहिम्रो उच्चारेयव्वो, सेस त चेव'। चउक्कसंजोगो वि तहेव', पचगसजोगो वि तहेव, नवर—एक्को अव्भिह्यो सचारेयव्वो जाव पिच्छिमो भगो, मह्वा दो वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे म्रहेसत्तमाए होज्जा'।

अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए जाव एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए जाव एगे वूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए जाव एगे पकप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए 'एगे सक्करप्पभाए'' एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालु-यप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालु-यप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा'।।

६४ सत्त भते । नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पिवसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ?
 —पुच्छा ।

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए छ सक्करप्पभाए होज्जा । एव एएण कमेण जहा छण्ह दुयासजोगो तहा सत्तण्ह वि भाणियव्व, नवर—एगो अव्भिहियो सचारि-ज्जइ, सेस त चेव' । तियासजोगो', चउक्कसजोगो', पचसजोगो', छक्कसजोगो' य छण्ह जहा तहा सत्तण्ह वि भाणियव्व, नवर—एक्केक्को अव्भिहियो' सचारे-यव्वो जाव छक्कगसजोगो अहवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा' । अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा।

६५ अह भते । नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? —पुच्छा ।

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा ।

ग्रहवा एगे रयणप्पभाएं सत्त सक्करप्पभाएं होज्जा। एव दुयासजोगो" जाव

१. त्रिसयोगजा भङ्गा ३५० ।

२ चतु सयोगजा भङ्गा ३५०।

३ पञ्चसयोगजा भङ्गा १०५।

४. जाव (अ, क, ता, व, म, स)।

५ पट्सयोगजा भङ्गा ७।

६ द्विसयोगजा भङ्गा १२६।

७ त्रिसयोगजा भङ्गा ५२५।

चतु सयोगजा भङ्गा ७००।

६ पचा (क), पञ्चसयोगजा भङ्गा ३१५।

१० छक्ता (क, व)।

११ अहिओ (अ), अहितो (क); अधितो (ता)।

१२ पट्सयोगजा भङ्गा ४२।

१३ द्विसयोगजा भङ्गा १४७, त्रिसयोगजा भङ्गा ७३५, चतु सयोगजा भङ्गा १२२४, पञ्चसयोगजा भङ्गा ७३४।

छक्कसजोगो य जहा सत्तण्हं भणिओ तहा अदुण्ह विभाणियव्वो, नवर-एक्केक्को अव्भिह्यो सचारेयव्वो, सेस तं चेव जाव छक्कगसजोगस्स ग्रह्वा तिण्णि सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा'। अहवा एगे रयणप्पभाए जाव एगे तमाए दो अहेसत्तमाए होज्जा, ग्रह्वा एगे रयणप्पभाए जाव दो तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। एव सचारेयव्य जाव ग्रह्वा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए जाव एगे सकेस्वास्त्राप होज्जा'।

यहवा दो रयणप्पभाए एगे सवकरप्पभाए जाव एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा'॥ ६६. नव भते! नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा? —पुच्छा।

गगेया! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहंसत्तमाए वा होज्जा। अहवा एगे रयणप्पभाए अट्ट सक्करप्पभाए होज्जा। एव दुयासजोगो' जाव सत्तगसजोगो' य जहा अट्टण्ह भणिय तहा नवण्ह पि भाणियव्व, नवर — एक्केक्को अव्भिहिओं सचारेयव्वो, सेस त चेव पिच्छमो आलावगो— अहवा तिण्णि रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे अहंसत्तमाए होज्जा'।।

६७ दस भते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा?
—्पुच्छा ।

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए नव सक्करप्पभाए होज्जा । एव दुयासजोगो जाव सत्तसजोगो य जहा नवण्ह, नवर—एक्केक्को अब्भिहिस्रो सचारेयव्यो, सेसं त चेव पच्छिमो आलावगो— अहवा चत्तारि रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा ।।

६ मिरा भते। नेरदया नेरदयप्पवेसणाण पविसमाणा कि स्यणपाण होज्जा? — पुच्छा।
गर्भया! स्यणपाभाण वा होज्जा जाव अहेसत्तमाण वा होज्जा।
अत्या एने स्यणपाभाण संदेजजा सवकरपाभाण होज्जा, एव जाव अहवा एने

#### नवम सत (वत्तीसइमो उद्देसो)

रयणप्पभाए संखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभा सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव ग्रह्वा दो रयणप्पभाए सखेज्ता ३ होज्जा। ग्रहवा तिण्णि रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए होच एएण कमेण एक्केक्को सचारेयव्वो जाव अहवा दस रयणप्यभा सक्करप्पभाए होज्जा। एव जाव ग्रहवा दस रयणप्पभाए सखेज्जा व होज्जा। ग्रहवा सखेज्जा रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए है ग्रहवा संबेज्जा रयणप्पभाए संबेज्जा ग्रहेसत्तमाए होज्जा। ग्र सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, एव जहा रयणप्पभा पुढवीहि सम चारिया एव सक्करप्पभा वि उवरिमपुढवीहि समः एव एक्केक्का पुढवी उवरिमपुढवीहि सम चारेयव्वा जाव ग्रह्का तमाए संबेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा। अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पनाए म्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए सखेज्जा पकप्पभाए हा अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए सखेज्जा ब्रहेसत्तमाए ग्रहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाग जाव ग्रहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए स्खेज्जा ग्रहेसत्तमाएं ग्रहवा एगे रयणप्पभाए तिष्णि सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुग्रप्भाए एव एएण कमेण एक्केक्को सचारेयव्वो सक्करप्पभाए जाव महना प्पभाए संबेज्जा सनकरप्पभाए संबेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जाव क रयणप्पभाए सबेज्जा वालुयप्पभाए सबेज्जा स्रहेसत्तमाए होज्जा। रयणप्पभाए सलेज्जा सनकरप्पभाए सलेज्जा वालुयप्पभाए होजा दो रयणप्पभाए सल्लेज्जा सक्करप्पभाए सल्लेज्जाः तिष्णि रयणप्पभाए संखेज्जा सनकरप्पभाए सरे एव एएण कमेण एक्केक्को रयणप्पभाए सचारे रयणप्पभाए सखेज्जा सनकरप्पभाए सखेज्जा ग्रहवा सखेज्जा रयणप्यभाए सखेज्जा सक्करप्प होज्जा। ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप होज्जा जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे व लु५ होज्जा । ग्रहवा एगे रयणप्पभाए दो वालुयप्पभार एव एएण कमेण तियासजोगो, चउक्कसजोगो दसण्ह तहेव भाणियव्वो । पच्छिमो ग्रालावगो स रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए जाव सखेज ग्रसखेज्जा भते । नेरइया नेरइयप्पवेसणएण

होज्जा ?--पुच्छा ।

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए वा होज्जा।
अहवा एगे रयणप्पभाए ग्रसखेज्जा सक्करप्पभाए होज्जा, एव दुयासजोगो
जाव सत्तगसजोगो' य जहा सखेज्जाण भिणग्रो तहा असखेज्जाण वि भाणियव्वो, नवर—असखेज्जओ ग्रव्भिहिग्रो भाणियव्वो, सेस त चेव जाव सत्तगसजोगस्स पिच्छमो ग्रालावगो ग्रहवा ग्रसखेज्जा रयणप्पभाए ग्रसखेज्जा
सक्करप्पभाए जाव असखेज्जा ग्रहेसत्तमाए होज्जा।

१००. उनकोसेण भते । नेरइया नेरइयप्यवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? —पुच्छा।

गगेया! सब्वे वि ताव रयणप्पभाए होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए य सक्कर-प्पभाए य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए य वालुयप्पभाए य होज्जा जाव महवा रयणप्पभाए य ग्रहेसत्तमाए य होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य वालुयप्पभाए य होज्जा, एव जाव ग्रहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य ग्रहेसत्तमाए य होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए पकप्पभाए य होज्जा जाव महवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए महेसत्तमाए य होज्जा, महवा रयण-प्पभाए पकप्पभाए धूमाए होज्जा, एव रयणप्पभ ग्रमुयतेसु जहा तिण्ह तिया-सजोगो भणिय्रो तहा भाणियव्य जाव ग्रहवा रयणप्पभाए तमाए य ग्रहेसत्त-माए य होज्जा । ग्रहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए पक्ष्प-भाए य होज्जा, प्रहवा रयणप्पभाए सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए धूमप्पभाए य होज्जा जाव अहवा रयणप्पभाए सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए अहेंसत्तमाए य होज्जा, प्रहवा रयणप्पभाए सक्करप्पभाए पकप्पभाए धूमप्पभाए य होज्जा एव रयणपाभ त्रमुयतेसु जहा चउण्ह चउक्कगसजोगो भणितो तहा भाणियण जाव ग्रहवा रयणपाभाए धूमप्पभाए तमाए ग्रहेसत्तमाए य होज्जा। प्रहवा रयणापभाए सवकरप्पभाएँ वालुयप्पभाएं पकप्पभाएं धूमप्पभाएं य होजा, महवा रयणप्पभाग् जाव पकप्पभाए तमाए य होज्जा, महवा रयणप्पभाए जाव पकणभाए अहेमत्तमाए य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए सवकरप्पभाए वान्यण नाए चूमणभाए तमाए य होज्जा, एव रयणपभ अमुयतेमु नही पचष्ट पचगमञोगो तहा भाणियव्य जाय ग्रहवा रयणप्पभाए पकष्पभाए जा यहेगनमाण य होग्जा, ब्रह्वा रयणप्पभाए मक्करप्पभाए जाव धूमणभाए तमाए व हाज्या, यहवा रयणप्पभाए जाव धूमप्पभाए यहेसनमाए य हो जा धट्ना रचनाप्यभाएं मनकरापभाएं जाव पकल्पभाएं तमाए य स्रहेमतामाएं य रीन्त्रा सहवा रवणपभाण सनकरणभाए वालुवणभाए वृमणभाए तमा भर्गतमाण्य राज्ञा, मह्वा रयणप्यभाण् सनकरप्यभाण् वक्ष्यभाण् आर

ग्रहेसत्तमाए य होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए जाव ग्रहेसत्तमाए य होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य जाव ग्रहेसत्तमाए य होज्जा ॥

१०१. एयस्स ण भते । रयणप्पभापुढिविनेरइयपवेसणगस्स सक्करप्पभापुढिविनेरइय-पवेसणगस्स जाव झहेसत्तमापुढिविनेरइयपवेसणगस्स कयरे कयरेहितो • अप्पा वा १ वहुया वा १ तुल्ला वा १० विसेसाहिया वा १ गगेया । सव्वत्योवे झहेसत्तमापुढिविनेरइयपवेसणए, तमापुढिविनेरइयपवेसणए असखेज्जगुणे, एव पिडिलोमगं जाव रयणप्पभापुढिविनेरइयपवेसणए असखेज्जगुणे ॥

१०२ तिरिक्खजोणियपवेसणए ण भते । कितिविहे पण्णत्ते ? गगेया । पचिविहे पण्णत्ते, तं जहा—एगिदियतिरिक्खजोणियपवेसणए जाव पचिदियतिरिक्खजोणियपवेसणए ।।

१०३. एगे भते । तिरिवखजोणिए तिरिवखजोणियपवेसणएण पविसमाणे कि एगि-दिएसु होज्जा जाव पिचदिएसु होज्जा ? गगेया । एगिदिएसु वा होज्जा जाव पिचदिएसु वा होज्जा ॥

१०४. दो भते ! तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणियपवेसणएण—पुच्छा।
गोया । एगिदिएसु वा होज्जा जाव पिचदिएसु वा होज्जा। स्रहवा एगे एगिदिएसु होज्जा एगे वेइदिएसु होज्जा, एव जहा नेरइयपवेसणए तहा तिरिक्खजोणियपवेसणए वि भाणियन्वे जाव स्रसंखेज्जा।।

१०५ उनकोसा भते । तिरिक्तजोणिया तिरिक्तजोणियपवेसणएण—पुच्छा ।
गगेया ! सन्वे वि ताव एगिदिएसु होज्जा, ग्रहवा एगिदिएसु वा' वेइदिएसु
वा होज्जा । एव जहा नेरइया चारिया तहा तिरिक्तजोणिया वि चारेयन्वा ।
एगिदिया ग्रमुयतेसु दुयासजोगो, तियासजोगो, चजनकसजोगो', पचसजोगो'
उवज्जिङण' भाणियन्वो जाव ग्रहवा एगिदिएसु वा, वेइदिएसु वा जाव पिंचदिएसु वा होज्जा ।।

१०६ एयस्स ण भते । एगिदियतिरिवखजोणियपवेसणगस्स जाव पिचिदियतिरिवख-जोणियपवेसणगस्स य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा वहुवा वहुवा वा वहुवा व

गगेया! सन्वयोवे पिचिदयितिरिवखजोणियपवेसणए, चडिरिदयितिरिवख-

१ स॰ पा॰--कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

२. उप्पडि॰ (क, ता, व)।

३. य, (अ, ता), वा (क)।

४ चउक्का० (अ, क, व)।

प्र पचा<sup>०</sup> (क, व)।

६. उवबज्जिऊण (अ), उवउज्जित्तण (क), उवउज्जिऊण (ता, स)।

७. स॰ पा॰-कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

\$ 42 . Y . . .

जोणियपवेसणए विसेसाहिए, तेइदियतिरिक्खजोणियपवेसणए विसेसाहिए, वेइदियतिरिक्खजोणियपवेसणए विसेसाहिए, एगिदियतिरिक्खजोणियपवेसणए विसेसाहिए।।

- १०७. मणुस्सपवेसणए ण भते । कितविहे पण्णत्ते ? गगेया । दुविहे पण्णत्ते, त जहा — समुच्छिममणुस्सपवेसणए, गव्भवकितिय-मणुस्सपवेसणए य ॥
- १०८. एगे भते । मणुस्से मणुस्सपवेसणएण पविसमाणे कि समुच्छिममणुस्सेसु होज्जा? गव्भववकितयमणुस्सेसु होज्जा ? गगेया । समुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गव्भववकितयमणुस्सेसु वा होज्जा।।
- १०६. दो भते । मणुस्सा—पुच्छा ।
  गगेया ! समुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गठभवक्कंतियमणुस्सेसु वा होज्जा।
  ग्रहवा एगे समुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गठभवक्कंतियमणुस्सेसु वा होज्जा।
  ग्रहवा एगे समुच्छिममणुस्सेसु होज्जा एगे गठभवक्कंतियमणुस्सेसु होज्जा, एव
  एएण कमेण जहा नेरइयपवेसणए तहा मणुस्सपवेसणए वि भाणियव्वे जाव
  दस ॥
- ११० सलेज्जा भते । मणुस्सा—पुच्छा ।
  गगेया । समुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गव्भवक्कतियमणुस्सेसु वा होज्जा।
  प्रहवा एगे समुच्छिममणुस्सेसु होज्जा सलेज्जा गव्भवक्कतियमणुस्सेसु होज्जा,
  प्रहवा दो मंमुच्छिममणुस्सेसु होज्जा सलेज्जा गव्भवक्कतियमणुस्सेसु होज्जा,
  एव एक्केक्क उस्मारितेसु जाव प्रहवा सलेज्जा समुच्छिममणुस्सेसु होज्जा
  सप्तेज्जा गव्भवक्कतियमणुस्सेसु होज्जा ॥
- १११. अनलेज्जा भते । मणुस्सा—पुच्छा।
  गगेया ! सव्ये वि ताव समुच्छिममणुस्सेमु होज्जा। अहवा असर्येज्जा समुच्छिममणुस्मेमु एगे गव्भववकत्तियमणुस्सेमु होज्जा, अहवा असंखेज्जा समुच्छिममणुस्मेमु दो गव्भववकत्तियमणुस्सेमु होज्जा, एव जाव असखेज्जा समुच्छिममणुस्मेमु दो गव्भववकत्तियमणुस्सेमु होज्जा।।
- ११२. उन्होंना भने ! मणुम्मा—पुच्छा । गर्भेषा ! मध्ये वि ताव ममुच्छिमगणुम्मेसु होज्जा । प्रह्वा संमुच्छिमगणुम्मेसु व गट्याक्षीयमणुम्मेगु य होज्जा ॥
- ११३ एयरम च भते । समृच्छिममण्हमपवेमणगस्म गटभवपक्रतियमण्हसप्रेसणगम्भ च नवने त्यरेहिनोः भ्रत्या वा ?बहुया वा ?तुल्ला वा ?० विसेसादिया वा ?

गंगेया । सव्वत्थोवे गवभवनकतियमणुस्सपवेसणए समुच्छिममणुस्सपवेसणए असखेजजगुणे ॥

- देवपवेसणए ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? ११४ गगेया ! चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-भवणवासिदेवपवेसणए जाव वेमाणिय-देवपवेसणए ॥
- एगे भते । देवे देवपवेसणएण पविसमाणे कि भवणवासीसु होज्जा ? वाणमतर जोइसिय-वेमाणिएसु होज्जा ? गगेया । भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा ॥
- दो भते । देवा देवपवेसणएण-पुच्छा। गगेया <sup>।</sup> भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा । ग्रहवा एगे भवणवासीसु एगे वाणमतरेसु होज्जा, एव जहा तिरिक्खजीणिय-पवेसणए तहा देवपवेसणए वि भाणियव्वे जाव असखेज्ज ति ॥
- उक्कोसा भते । —पुच्छा। गगेया । सब्वे वि ताव जोइसिएसु होज्जा, ग्रहवा जोइसिय-भवणवासीसु य होज्जा, ग्रहवा जोइसिय-वाणमतरेसु य होज्जा, ग्रहवा जोइसिय-वेमाणिएसु य होज्जा, ग्रहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमतरेसु य होज्जा, ग्रहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु ए वेमाणिएसु य होज्जा, अहवा जोइसिएसु य वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा, ग्रहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा ॥
- एयस्स ण भते । भवणवासिदेवपवेसणगस्स, वाणमतरदेवपवेसणगस्स, ११५ जोइसियदेवपवेसणगस्स, वेमाणियदेवपवेसणगस्स य कयरे कयरेहितो ध्रम्पा वा<sup>?</sup> वहुया वा<sup>?</sup> तुल्ला वा<sup>?</sup> विसेसाहिया वा<sup>?</sup> गगेया । सन्वत्थोवे वेमाणियदेवपवेसणए, भवणवासिदेवपवेसणए ग्रसखेज्ज-गुणे, वाणमतरदेवपवेसणए असखेज्जगुणे, जोइसियदेवपवेसणए सखेज्जगुणे।।
- एयस्स ण भते ! नेरडयपनेसणगस्स तिरिक्खजोणियपनेसणगस्स मणुस्सपनेसण-गस्स देवपवेसणगस्स य कथरे कथरेहितो • ग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? गगेया । सव्वत्थोवे मणुस्सपवेसणए, नेरइयपवेसणए ग्रसखेज्जगुणे, देवपवेसणए

ग्रसखेज्जगुणे, तिरिक्खजोणियपवेसणए ग्रसखेज्जगुणे ॥

१. स० पा०-कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया। २ स० पा०-कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया।

### संतर-निरतर-उववज्जणादि-पद

१२० सतर' भते <sup>।</sup> नेरइया उववज्जित निरतर नेरइया उववज्जित सतर अमुरकुमारा उववज्जित निरतर अमुरकुमारा उववज्जित जाव सतर वेमाणिया उवव<sup>ज्जिति</sup> निरतर वेमाणिया उववज्जिति <sup>२</sup>

सतर नेरइया उब्बट्टित निरतर नेरइया उब्बट्टित जाव सतर वाणमतरा उब्बट्टित निरतर वाणमतरा उब्बट्टित ? सतर जोइसिया चयित निरतर जोइसिया चयित सतर वेमाणिया चयित निरतर वेमाणिया चयित ?

गगेया! सतर पि नेरइया उववज्जिति निरतर पि नेरइया उववज्जिति जाव सतर पि थणियकुमारा उववज्जिति निरतर पि थणियकुमारा उववज्जिति, नो सतर पुढिविक्काइया उववज्जिति, एव जाव वणस्सइकाइया। सेसा जहा नेरइया जाव सतर पि वेमाणिया उववज्जिति।

सतर पि नेरइया उव्बट्टित निरतर पि नेरइया उव्बट्टित, एव जाव थिणयकुमारा। नो सतर पुढिविक्ताइया उव्बट्टित निरतर पुढिविक्ताइया उव्बट्टित निरतर पुढिविक्ताइया उव्बट्टित, एव जाव वणस्सइकाइया। सेसा जहा नेरइया, नवर—जोइसिय-वेमाणिया चयित ग्रिभिलावो जाव सतर पि वेमाणिया चयित।।

### सतो असतो जववज्जणादि-पदं

१२१ सतो भते । नेरइया उववज्जित, ग्रसतो नेरइया उववज्जित, सतो ग्रमुरकुमारा उववज्जित जाव सतो वेमाणिया उववज्जित, ग्रसतो वेमाणिया
उववज्जित ? सतो नेरइया उव्वट्टित, ग्रसतो नेरइया उव्वट्टित, सतो ग्रमुरकुमारा उव्वट्टित जाव सतो वेमाणिया चयित, ग्रसतो वेमाणिया चयित ?

५ वे बर्ग अस्ति अस्ति । असी

नेरद्या उववज्जति ? गगेया ! सतो नेरद्या उववज्जति । एव जाव वेमाणिया । 'सनो भने ! नेरद्या उववज्जति ? जमों नेरद्या उववज्जति । 'सनो भने ! नेरद्या उव्यट्टिन ? जमों नेरद्या उव्यट्टिन ? जमों नेरद्या उव्यट्टिन ? गोया ! मजो नेरद्या उव्यट्टिन , नो असजो नेरद्या उव्यट्टिन । एव जाव वेमाणिया, नवर नोदिष्यः वेमाणियानु व्यति भाणियन्य ।' ३ जमजो (ना) ।

१ मानर (इ. ता, व, म)।

र जिल्लान् अस्योष्ट द्वांवां बना दोषियण क्याते । प्रजमा बावना किजित र सितायास्ति, दितीया व रिज्ञिद जिल्ला । एउन् मित्रण वृत्ति-र स्तार उत्तर ताते व सम्माव्यते, तेते व स्तिहा नित्नेन् निषये किज्ञिद् र से उत्तर जार से व्यापन । प्रस्तानि-री उत्तर स्तिरा व व्यामीहता, दितीया प्रश्रास्त्र स्तार, ज्या---

गंगेया! सतो नेरइया उववज्जित, नो श्रसतो नेरइया उववज्जित, सतो श्रमुरकुमारा उववज्जिति, नो श्रसतो श्रमुरकुमारा उववज्जिति जाव सतो वेमाणिया उववज्जिति, नो श्रसतो वेमाणिया उववज्जिति, सतो नेरइया उव्वट्टिति, नो श्रसतो नेरइया उव्वट्टित जाव सतो वेमाणिया चयित, नो श्रसतो वेमाणिया चयित ॥

१२२ से केणहेणं भते ! एव वुच्चइ—सतो नेरइया उववज्जित, नो असतो नेरइया उववज्जित जाव सतो वेमाणिया चयित, नो असतो वेमाणिया चयित ? से नूण भे' गगेया ! पासेण अरह्या पुरिसादाणीएण सासए लोए बुइए अणादीए अणवदगो "पिरत्ते परिवुडे हेट्टा विच्छिण्णे, मज्भे सिवत्ते, राष्ट्र विसाले; अहे पिलयकसिठए, मज्भे वरवइरिवग्गिहिए, जिप उद्धमुद्दंगान्त्रार-सिठए। तसि च ण सासयिस लोगिस अणादियसि अणवदग्गिस परिनिद्ध परिवुडिस हेट्टा विच्छिण्णसि, मज्भे सिखत्ति, जिप विसालिम, हिट्ट पिलयकसिठयिस, मज्भे वरवइरिवग्गिहियसि, जिप वद्धमुद्दगान्त्रार्थ्य अणता जीवघणा उप्पिज्जित्ता-उप्पिज्जित्ता निलीयित, परिना हिड्डिप्ट अणता जीवघणा उप्पिज्जित्ता-उप्पिज्जित्ता निलीयित, परिना हिड्डिप्ट अणता जीवघणा उप्पिज्जित्ता-उप्पिज्जित्ता निलीयित। से भूए उप्पण्णे विगए परिणए, अजीवेहि लोक्कइ पलोक्कइ॰, ते विस्तर के लोए। से तेणहेण गगेया। एव वुच्चइ—जाव सतो वेमाणिया चयित, ने क्रिक्ट विगाणिया चयित।।

#### सतो परतो वा आराएगा-पदं

१२३. सय भते । एतेव जाणह, उदाहु असय, असोच् सोच्चा—सतो नेरइया उववज्जति, नो असतो नेरइ वेमाणिया, चयति, नो असतो वेमाणिया चयति ? गगेया । सय एतेव जाणामि, नो असय, असोच्चा एते सतो नेरइया उववज्जति, नो असतो नेरइया उववज् चयति, नो असतो वेमाणिया चयति ।।

१२४ से केणट्ठेण भते । एव वृच्चइ— 'क्सय एतेवं जाणा एतेव जाणामि, नो सोच्चा—सतो नेरइया उववज्य उववज्यति जाव सतो वेमाणिया चयति ॰, नो ग्रसन्ति

१. ते (अ)।

४ एव (ज, 🐃

२. स॰ पा॰--जहा पचमसए जाव जे।

४ स० पाट--

३ सत (क, ता)।

गगेया किवली ण पुरित्थिमे ण मिय पि जाणइ, अमिय पि जाणइ। दाहिणे ण, '•पच्चित्थमे ण, उत्तरे णं, उड्ढ, ग्रहे मिय पि जाणइ, ग्रमिय पि जाणइ। सव्व जाणइ केवलो, सव्व पासइ केवली । सव्वस्रो जाणइ केवली, सव्वस्रो पासइ केवली। सव्वकाल जाणइ केवली, सव्वकाल पासइ केवली । सन्वभावे जाणइ केवली, सन्वभावे पासइ केवली । ग्रणते नाणे केवलिस्स, ग्रणते दसणे केवलिस्स । निव्वुडे नाणे केवलिस्स, निव्वुडे दसणे केवलिस्स । से तेणहुण गगेया । एव वुच्चइ—सयं एतेव जाणामि, नो असय असोच्चा एतेव जाणामि, नी सोच्चा—त चेव जाव नो असतो वेमाणिया चयति ॥

### सयं ग्रसय उववज्जणा-पदं

नेरइया नेरइएसु जववज्जित ? असय नेरइया नेरइएसु सय भते! १२५ उववज्जति ? गगेया । सय नेरइया नेरइएसु जववज्जति, नो असयं नेरइया नेरइएसु उववज्जति ॥

१२६. से केणहेण भते ! एव वुच्चइ' • सय नेरइया नेरइएसु उववज्जति, नो ग्रस्य नेरइया नेरइएसु॰ उववज्जति ? गगेया ! कम्मोदएण, कम्मगुरुयत्ताए, कम्मभारियत्ताए, कम्मगुरुसभारियत्ताए; असुभाण कम्माण उदएण, असुभाण कम्माण विवागेण, असुभाण कम्माण फलविवागेण मय नेरइया नेरइएमु उववज्जति, नो भ्रमय नेरइया नेरइएमु उत्रवन्मति । से तेणद्वेण गगेवा । • एव वुच्चइ — सय नेरडमा नेरइएमु उत्रवज्जति, नो यसय नेरद्या नेरज्ण्सु ॰ उववज्जति ॥

मय भने । अमुरकुमारा-पुच्छा । गगया । सय अमुर्हमारा असुर्हमारेमु अववज्जति, नो असय अमुर-रुमारा' <sup>●</sup>श्रनुरकुमारेमु° उववज्जति ॥

में रेणदेण न चेव जान उपवज्जित ? गरेवा । वस्मोदएण', कस्मविगतीए', कस्मविसीठीए, कस्मविगुर्द्धीए, गुभाग रम्माण उदण्या, नुभाण कम्माण विवागेण मुभाण कम्माण फलवियागेण गय

६ वर सर-१४ वहा पहाहेनए बाब हि हुई 11 2 th 12 1 12 1 1

<sup>•</sup> च-१० ल्ह्यार अस्ति।

ने अन्तरीन नागरी ग्राह्मस्टर्गाहरू

s. म॰ पा॰—अमुर हुमारा वात उत्रमञ्जी।

५. मः याः—तमुरहुनाम जार प्रसन्दर्भः

६. रम्बोरणवं हम्बोरमीतम् (४, ६, ३१०) ।

o. जन्मी (काल् (गा) ।

श्रसुरकुमारा श्रसुरकुमारत्ताए उववज्जति, नो श्रसय असुरकुमारा' ●प्रसरकुमार-त्ताए ॰ उववज्जति । से तेणट्टेण जाव उववज्जति । एव जाव थणियकुमारा ।।

- १२६ सय भते । पुढिविक्काइया—पुच्छा । गगेया । सय पुढिविक्काइया <sup>°</sup>पुढिविक्काइएसु <sup>°</sup> उववज्जिति नो ग्रसय पुढिविक्काइया <sup>°</sup>पुढिविक्काइएसु <sup>°</sup> उववज्जिति ।।
- १३० से केणट्टेण जाव उववज्जित ? गगेया । कम्मोदएण, कम्मगुरुयत्ताए, कम्मभारियत्ताए, कम्मगुरुसभारियताए, सुभासुभाण कम्माण उदएण, सुभासुभाण कम्माण विवागेण, सुभासुभाण कम्माण फलविवागेण सय पुढविक्काइया' <sup>®</sup>पुढिविक्काइएसु ॰ उववज्जित, नो असय पुढिविक्काइया' <sup>®</sup>पुढिविक्काइएसु ॰ उववज्जित । से तेणट्ठेण जाव उववज्जित ।।
- १३१ एव जाव मणुस्सा ।।
- १३२ वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा। से तेणहेण गगेया। एव वुच्चइ—सय वेमाणिया • वेमाणिएसु॰ उववज्जति, नो ग्रसय • वेमाणिया वेमाणिएसु॰ उववज्जति ।।

#### गंगेयस्स संबोधि-पद

- १३३ तप्पभिति च ण से गगेये अणगारे समण भगव महावीर पच्चभिजाणइ सव्वण्णु सव्वदिर्शिस । तए ण से गगेये अणगारे समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयिहण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमसइ, विद्ता नमसित्ता एव वयासी—इच्छामि ण भते । तुव्भ अतिय चाउज्जामाओ धम्माओ पचमहव्वइय 'क्सपिडिक्कमण धम्म उवसपिज्जित्ता ण विहरित्तए । अहासुह देवाणुष्पिया । मा पिडिवध ।।
- १३४ तए ण से गगेये ग्रणगारे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदिता नमसित्ता चाउज्जामाग्रो धम्माग्रो पचमहव्यइय सपडिक्कमण धम्म उवसपिजत्ता ण विहरित ॥
- १३५ तए ण से गगेये अणगारे वहूणि वासाणि सामण्णपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता

१. स० पा०--असुरकुमारा जाव उववज्जति ।

२ स॰ पा॰--पुढिविक्काइया जाव उववज्जति ।

३ स० पा०—पुढिवक्काइया जाव उवदज्जति ।

४ स० पा०—पुढिविक्काइया जाव उववज्जति ।

प्र. स॰ पा॰ —पुँढविनकाइया जाव उववज्जति ।

६. स॰ पा॰-वेमाणिया जाव उववज्जति।

७ स० पा०--असय जान उनवज्जति ।

म॰ पा॰—एव जहा कालासवेसियपुत्तो तहेव
 भारिएयव्व जाव सव्वदुक्खप्यहीरो ।

जस्सद्वाए की रइ नगभावे मुडभावे अण्हाणय अदतवणय अच्छत्तय अणोवाहण्य भूमिसेज्जा फलहसेज्जा कठ्ठसेज्जा केसलोग्रो वभचेरवासो परघरप्पवेसी लद्धावलद्धी उच्चावया गामकटगा वावीस परिसहोवसग्गा अहियासिज्जित, तमट्ठ आराहेइ, आराहेता चरमेहिं उस्सास-नीसासेहिं सिद्धे बुद्धे मुक्के परिनिव्बुडे ॰ सव्बद्दस्खप्पहीणे।।

१३६ सेव भते। सेव भते। त्ति।।

# तेत्तीसइमो उद्देसो

## उसभदत्त-देवाणंदा-पदं

१३७ तेण कालेण तेण समएण माहणकुडगगमे नयरे होत्था—वण्णग्रो'। वहुसातए चेड्ए—वण्णग्रो'। तत्थ ण माहणकुडगगमे नयरे उसभदत्ते नाम माहणे परि-वसइ—ग्रड्हे दित्ते वित्ते जाव' वहुजणस्स प्रपरिभूए रिव्वेद'-जजुन्वेद'-साम-वेद-ग्रथव्वणवेद-'•इतिहासपचमाण निघटुछट्ठाण—चउण्ह वेदाण सगोवगाण सरहम्साण मारए धारए पारए सडगवी सद्विततिवसारए, सखाणे सिक्या-कप्पे वागरणे छरे निरुत्ते जोतिमामयणे॰, ग्रण्णेसु य बहुसु वभण्णएसु नयेमु सुपरिनिद्विए समणोवासए ग्रभिगयजीवाजीवे उवलद्धपुण्णपावे जाव' ग्रही-परिगहिएहि तवोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ। तस्स ण उसभदत्तम्स माहणस्य देवाणदा नाम माहणी होत्या—सुकुमालपाणिपाया जाव' पियदमणा सुरवा नमणोवामिया ग्रभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा जाव ग्रहापरिण-हिएहि तवोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणी विहरइ।।

१३६. तए णं से उसभदत्ते माहणे इमीसे कहाए लद्धहे समाणे हहु' नुटुचित्तमाणिदिए णिदए पीइमणे परमसोमणिस्सए हरिसवसिवसप्पमाण व्हियए जेणेव देवाणदा माहणी तेणेव उवागच्छित, उवागच्छित्ता देवाणद माहणि एव वयासी—एव खलु देवाणुप्पए ! समणे भगव महावीरे ग्रादिगरे जाव' सव्वण्णू सव्वदिसी ग्रागासगएण चक्केणं जाव' मुहसुहेण विहरमाणे वहुसालए चेइए ग्रहापिड- स्व' म्होगिह ग्रोगिष्हित्ता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ । त महप्पलं खलु देवाणुप्पए ! तहारूवाण ग्ररहताण भगवताण नामगोयस्स वि सवणयाए, किमग पुण ग्रिभगमण-वदण-नमसण-पिडपुच्छण-पज्जुवासण-याए ? एगस्स वि ग्रारियस्स' धिम्मयस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण विजलस्स ग्रहस्स गहणयाए ? त गच्छामो ण देवाणुप्पए ! समण भगव महावीर वदामो नमसामो स्वकारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मगलं देवयं चेइयं व पज्जुवासमो । एय णे इहभवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए ग्राणुगामियत्ताए भविस्सइ ।।

१४०. तए ण सा देवाणदा माहणी उसभदत्तेणं माहणेण एवं वृत्ता समाणी हटु ' तुटु-चित्तमाणदिया णदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण हियया करयलं पिरिगाहियं दसनह सिरसावत्तं मत्थए अर्जाल कट्टु उसभद-

त्तस्स माहणस्स एयमट्ट विणएणं पडिसुणेइ ॥

१४१ तए ण से उसभदत्ते माहणे कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव वयासी— विष्पामेव भो देवाणुष्पिया । लहुकरणजुत्त-जोइय-समखुरवालिहाण-समिल-हियिसगेहि', जंवूणयामयकलावजुत्त-पितिविसिट्ठेहि', रययामयघटा-सुत्तरज्जुय-पवरकचणनत्थपग्गहोग्गहियएहि, नीलुष्पलकयामेलएहि, पवरगोणजुवाणएहि नाणामिणरयण-घटियाजालपरिगय, सुजायजुग-जोत्तरज्जुयजुग-पसत्थसुविर-चियनिमिय, पवरलक्खणोववेय-धिम्मय जाणप्पवर जुत्तामेव उवटुवेह, उवटुवेत्ता मम एतमाणित्तय पच्चिप्पणह।।

१४२ तए ण ते को बुवियपुरिसा उसभदत्तेण माहणेण एव वृत्ता समाणा हट्ट<sup>र</sup> तुट्ठचित्त-माणदिया णदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ॰ हियया

```
१ स॰ पा॰—हट्ट जाव हियए।

२ भ॰ १।७ ।

३ ओ॰ सू॰ १६।

४ स॰ पा॰—करयन जाव कट्टु।

४ स॰ पा॰—अहापडिल्व जाव विहरइ।

१० संगएहिं (ता, म)।

११ परिविसट्टेहिं (अ, स), पविसिट्टेहिं(क, ता)।

६ स॰ पा॰—नमसामो जाव पञ्जुवासामो।

१२ स॰ पा॰—हट्ट जाव हियया।

९० ४ (क, ता, व, म), निस्सेयसाए
```

करयल' परिगाहिय दसनहं सिरसावत्त मत्थए ग्रजलि कट्टु ° एव सामी । तहत्ताणाए विणएण वयण पडिसुणेति³, पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुत जाव धम्मिय जाणप्पवर जुत्तामेव उबद्ववेत्ता तमाणत्तिय पच्चिष्पणित ॥

तए ण से उसभदत्ते माहणे ण्हाए जाव अप्पमहग्घाभरणालकियसरीरे साम्रो गिहाम्रो पडिणिक्लमित, पडिणिक्लमित्ता जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्यवरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियं जाणप्पवर दुरूढे'।।

तए ण सा देवाणदा माहणी ण्हाया जाव अप्पमहग्घाभरणालिकयसरीरा वहूहि खुज्जाहि, चिलातियाहि जाव चेडियाचनकवाल-वरिसधर-थेरकचुङ्ज्ज-उवट्ठाणसाला, जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता धम्मिय' जाणप्पवर दुरूढा ॥

तए ण से उसभदत्ते माहणे देवाणदाए माहणीए सद्धि धम्मिय जाणप्पवर १४४ दुरूढे समाणे नियगपरियालसपरिवुडे माहणकुडग्गाम नगर मज्भमज्भेण निगाच्छड, निगाच्छिता जेणेव बहुसालए चेइए तेणेव उवागच्छइ, उवाग-च्छित्ता छत्तादीए' तित्थकरातिसए पासइ, पासित्ता धम्मिय जाणप्पवर ठवेई, ठवेत्ता धम्मियाग्रो जाणप्पवराग्रो पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता समण भगव महा-वीर पचिवहेण ग्रभिगमेण ग्रभिगच्छाति, [त जहा—१. सच्चित्ताण दव्याण

१ म० गा०--- करवल ।

२ जाय (अ, क, ता, व, म, म)।

३. उन्हें नेत्ता नाव (ज, क, ना, व, म, स) ।

४ भ० ३।३३।

५- इडे (स) ।

६ अवनानारे देवान्यावर्णेक एव छवने-प्रशेष प्रोडर्गन प्रश्ना रयविकम्मा स्य-भोज्यन्मगतन्याः नियना, तिय [तिते (य)]-पराद्यानगोपर-मानिसेहता हाररचित-अविय-राज्या सुप्रमाणसाय सी-स्टमुत्त-इरस्योग्रेज्ज-• \*ागुन्तं न गामि ।-स्यमभूमणितराद्यभी, । इ.स्वयान र्वाचीका, क्षात्रमुमात हत १ ४६ राज्य दुल्युमिन्युम्बरियोगस्या, र रक्षा रेश रह जनगत्मनिर्वासे, राताः १०. बुनीमाए (म) ।

गरुघूवधूविया, सिरिसमागावेसा (वृ)।

७ भ० ३।३३।

वामणीहि वडभीहि वब्बरीहि वडिसयाहि जोणियाहि परहिवयाहि ईमिणिणयाहि चार (वाम) निलियाहि न्हासियाहि लडिंगियाहि आग्वीहि दिमतीहि भिहलीहि पुनिदीहि प्रा णीहि(पुनक्नोहि) बहनीहि मुह डीहि मर्गीट पारसीहि णाणादेय-दिदेसपरिषिति सहि गर् मनेवत्यगरियवेगाहि दगिनर्नचि नर्नात्वः वियाणियादि नुमलाहि विर्णाणिहि (४, नी, व, म), इंद च मर्वे वाननान्तरे गांधादेश-म्नि (ब्) ।

जान पॉम्मय (ज, क, ना, ब, म, म) ।

विग्रोसरणयाए '॰२. ग्रचित्ताणं दव्वाण अविग्रोसरणयाए ३. एगसाडिएणं उत्तरासंगकरणेणं ४ चक्खुप्फासे अजलिप्पग्गहेण ५ मणसो एगत्तीकरणेण]' जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्खुत्तो ग्राया-हिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदइ नमसइ, विदत्ता नमंसित्ता ६ तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ।।

१४६ तए ण सा देवाणदा माहणी धिम्मयाग्रो जाणप्पवराग्रो पच्चोर्ह्ति, पच्चोर्ह्ति वहूहि खुज्जाहि जाव' चेडियाचककवाल-विरसधर-थेरकचुइज्ज-महत्तरग-वदपिक्खिता समण भगव महावीर पचिवहेणं ग्रिभगमेण ग्रिभगच्छइ, [तं जहा—१. सिचताण दव्वाणं विग्रोसरणयाए २. ग्रिचताणं दव्वाण ग्रिवमोय-णयाए ३. विणयोणयाए गायलट्ठीए ४ चक्खुप्फासे ग्रजलिपग्गहेणं ५. मणस्स एगत्तीभावकरणेणं] जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छता समणं भगव महावीर तिक्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेता वदइ नमंसइ, वित्ता नमस्त्ता उसभदत्त माहण पुरग्रो कट्टु ठिया चेव सपरिवारा मुस्सूसमाणी नमंसमाणी ग्रिभमुहा विणएण पंजलिकडा पज्जु-वासइ।।

१४७ तए णं सा देवाणदा माहणी आगयपण्हया पप्पुयलोयणा सविरयवलयवाहा कंचुयपरिविखत्तिया धाराहयकलवगं पिव समूसवियरोमकूवा समण भगवं महावीर श्रणिमिसाए दिट्टीए देहमाणी-देहमाणी चिट्टइ ॥

१४६ भतेति । भगव गोयमे समणं भगव महावीरं वंदइ नमंसइ, विद्या नमिस्ता एव वयासी—िकंण भते । एसा देवाणदा माहणी ग्रागयपण्ह्या " पप्पुयलो यणा सविरयवलयवाहा कचुयपितिक्षत्तिया घाराहयकलवग पिव समूसिवय " रोमकूवा देवाणुप्पिय ग्रणिमिसाए दिहीए देहमाणी-देहमाणी चिहुइ ? गोयमादि । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी—एव खलु गोयमा । देवाणदा माहणी मम ग्रम्मगा, ग्रहण्ण देवाणदाए माहणीए ग्रत्तए । 'तण्ण एसा'' देवाणदा माहणी तेण पुव्वपुत्तिसणेहरागेण ग्रागयपण्ह्या' पप्पु- यलोयणा, संविरयवलयवाहा कचुयपितिक्षत्तिया घाराहयकलवग पिव समू- सवियरोमकूवा ममं ग्रणिमिसाए दिहीए देहमाणी-देहमाणी चिहुइ ।।

स॰ पा॰—एव जहा वितियमए जाव तिवि-हाए।

२. कोप्ठकवर्ती पाठो व्याख्याच प्रतीयते ।

३. भ० हा१४४।

४. कोव्ठकवर्नी पाठो ब्याख्याश प्रतीयते ।

ধ. पजलिउडा (अ)।

६. पण्कुय ० (अ, ता, म), पण्कुल्ल ० (क)।

७. स॰ पा॰-त चेव जाव रोमकूवा।

न गोयमादी (क, ता, व, म)।

६. तए ए। सा (अ, म)।

१०. स॰ पा०--आगवपण्हया जाव समूसविय <sup>०</sup>।

- १४६. तए णं समणे भगवं महावीरे उसभवत्तस्स माहणस्स देवाणंदाए माहणीए तीते य महतिमहालियाए इसिपरिसाए' अमुणिपरिसाए जइपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए अणेगसयवदाए अणेगसयवदपरियालाए ओहवले अइवले मह्व्वले अपरिमियवल-वीरिय-तेय-माहप्प-कित-जुत्ते सारय-नवत्थणिय-महुरगभीर-कोचणिग्घोस-दुदुभिस्सरे उरे वित्थडाए कठे विद्याए सिरे समाइण्णाए अगर-लाए अमम्मणाए सुव्वत्तवखर-सिण्णवाइयाए पुण्णरत्ताए सव्वभासाणुगामिणीए सरस्सईए जोयणणीहारिणा सरेणं अद्धमागहाए भासाए भासइ—धम्म परि-कहेइ॰ जाव' परिसा पिंगया।।
- १५० तए ण से उसभदत्ते माहणे समणस्स भगवस्रो महावीरस्स अतिय' धम्म सोच्चा निसम्म हहुतुहुं उद्वाए उद्वेह, उद्वेत्ता समण भगवं महावीर तिक्खुतो' आयाहिण पयाहिण करेइ, करेता वदइ नमसइ, विद्या नमिसत्ता एव वदासी—एवभेय भते । तहमेय भते । 'अवितहमेय भते ! असिदृ सेय भते ! इच्छियभेय भते ! पिडच्छियमेय भते । इच्छिय-पिडच्छियमेय भते । नसे जहेय तुष्भे वदह त्ति कट्ट उत्तरपुरियम दिसिभाग अवक्कमित, अवक्कमित्ता सयभेव आभरणमल्लालकार ओमुयइ, ओमुइत्ता सयमेव पचमुद्विय लोय करेइ, करेता जेणेव समणे भगव महावीर तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ', करेता वदइ नमसइ, विद्तां नमित्ता एव वयासी—आलित्ते ण भत्ते । लोए, पिलत्ते ण भते । लोए, आत्ति-पित्ते ण भते । लोए, स्रांप्ति-पित्ते ण भते । तोए जराए मरणेण य ।

"ने जहानामाए केइ गाहावर्ड अगारिस भियायमाणिस जे से तत्थ अडे भवर अप्यभारे मोटलगरुए, त गहाय आयाए एगतमत अववकमइ। एस मे नित्वारिए समाणे पच्छा पुरा य हियाए सुहाए समाए निस्सेयसाए आणुगामियताए भविस्मड।

एवानेय देवाण्ष्यिया । मज्क वि याया एगे भडे उहु कते पिए मणुण्णे मणाने विज्ञे वेम्मानिए सम्मए बहुमए यणुमए भडकर उगममाणे, मा ण सीय, मा ण उण्ट, मा ण गुहा, मा ण पिवासा, मा ण चोरा, मा ण वाला, मा ण दमा, भी ण मनया, मा ण वादय-पिनिय-मेभिय-सन्निवादय विविहा रोगायका परीम- होत्रमाना पुमनु ति कट्डु एम मे नित्थारिए समाणे परनोयस्म हियाए मुझूल भमाण गोनेनाए याणुगामियनाए भविन्सद ।

त इच्छामि ण देवाणुष्यिया । सयमेव पव्याविय, सयमेव मुडाविय, सयमेव सेहाविय, सयमेव सिक्खाविय, सयमेव ग्रायारगोयर विणय-वेणइय-चरण-करण जायामायावित्तय धम्ममाइविखय ।।

- १५१ तए ण समणे भगव महावारे उसभदत्त माहण सयमेव पव्वावेइ,सय मेव मुडावेइ, सयमेव सेहावेइ, सयमेव सिक्खावेइ, सयमेव आयार-गोयर विणय-वेणइय चरण-करण जायामायावित्तय धम्ममाइक्खइ—एव देवाणुष्पिया गतव्व, एव चिट्ठियव्व, एव निसोइयव्व, एव तुयट्टियव्व, एव भुजियव्व, एव भासियव्व एव उट्ठाय-उट्ठाय पाणेहि भूएहि जीवेहि सत्तेहिं सजमेणं सजिमयव्व ग्रस्सि च ण अट्रे णो किंचि वि पमाइयव्व।
  - तए ण से उसभदत्ते माइणे समणस्स भगवय्रो महावीरस्स इम एयारूव धिम्मय उवएस सम्म सपिडवज्जइ॰ जाव' सामाइयमाइयाइ एक्कारस अगाइ अहिज्जइ, अहिज्जित्ता' वहूि चउत्थ-छट्टुडम-दसम'- दुवालसेहि, मासद्धमासखमणेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणे वहूइ वासाइ सामण्णपिरयाग पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसेइ, भूसेत्ता सिंहु भत्ताइ अणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता जस्सट्टाए कीरित नग्गभावे जाव' तमट्ट आराहेइ, आराहेत्ता' चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धे बुद्धे मुक्के परिनिव्बुडे॰ सव्वदुक्खप्पहीणे।।
  - १५२ तए ण सा देवाणदा माहणी समणस्स भगवयो महावीरस्स ग्रतिय धम्म सोच्चा निसम्म हहुनुहा समण भगव महावीर तिक्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदड नमसइ, वदित्ता नमिसत्ता एव वयासी—एवमेय भते । तहमेय भते । एव जहा उसभदत्तो तहेव जाव धम्ममाइक्खिय ॥
- १५३. तए ण समणे भगव महावीरे देवाणद माहणि सयमेव पव्वावेद, पव्वावेत्ता सयमेव अञ्जचदणाए अञ्जाए सीसिणित्ताए दलयद ॥
- १५४ तए ण सा अञ्जनदणा अञ्जा देवाणद माहणि सयमेव मुडावेति, सयमेव सेहावेति। एव जहेव उसभदत्तो तहेव अञ्जनदणाए अञ्जाए इम एयाच्व धिम्मयं उवदेस सम्म सर्पाडवञ्जइ, तमाणाए तह गच्छइ जाव संजमेण संजमित।
- १५५ तए ण सा देवाणदा अञ्जा अञ्जचदणाए अञ्जाए अतिय सामाइयमाइयाइ एक्कारस अगाइ अहिञ्जइ, '' अहिञ्जित्ता वहूर्हि चउत्थ-छट्टद्वम-दसम-दुवाल-

१. म० रा४३-४७।

२. जाव (अ, क, ता, व, स) ।

३. सं॰ पा॰—दसम जाव विचित्तेहि।

४. भ० शा४३३।

६ स॰ पा॰-पयाहिण जाव नमसित्ता।

७. × (व, म)।

द सयमेव पव्वावेति मयमेव (क, व, म)।

६ म० राप्४।

सेहि, मासद्धमास्खमणेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणी वहूर वासाइ सामण्णपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसेई, भूसेत्ता सिंह भत्ताइं अणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धा बुद्धा मुक्का परिनिव्बुडा० सव्बदुक्खप्पहीणा ॥

#### जमालि-पदं

तस्स ण माह्णकुडग्गामस्स् नगरस्स पच्चित्थमे ण एत्थ ण खत्तियकुडग्गामे १५६. नाम नयरे होत्था-वण्णग्रो'। तत्थ ण खत्तियकुडग्गामे नयरे जमाली नाम खत्तियकुमारे परिवसइ—ग्रड्ढे दित्ते जाव<sup>र</sup> वहुजणस्स ग्रपरिभूते, उिष्प पासा-यवरगए फुट्टमाणेहि मुइगमत्थएहि वत्तीसतिवद्धेहि णाडएहि वरतरुणीसपउ-त्तेहि' उवनिच्चज्जमाणे-उवनिच्चज्जमाणे, उवगिज्जमाणे-उवगिज्जमाणे, जवलालिज्जमाणे-जवलालिज्जमाणे, पाउस-वासारत्त-सरद-हेमत-वसत-गिम्ह-पञ्जते छप्पि उऊ जहाविभवेण माणेमाणे, काल गालेमाणे, इंद्वे सद्द-फरिस-रस-हव-गधे पचिवहे माणुस्सए कामभोगे पच्चणुटभवमाणे विहरइ ।।

तए ण् रात्तियकुण्डग्गामे नयरे सिघाडग-तिक-चउक्क-चच्चर'- चउम्मुह्-महा-१५७. पह-पहेसु महया जणसद्दे इ वा जणवू हे इ वा जणवोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसिण्णवाए इ वा बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एव भासइ ॰, एव पण्णवेइ, एव परूवेइ, एव खलु देवाणुष्पिया। समणे भगव महावीरे ग्रादिगरे जाव' सन्वण्णू सन्वदरिसी माहणकुडगामस्स नगरस्स वहिया बहुसाल्ए चेइए अहापडिरूव<sup>े</sup> • स्रोग्गह स्रोगिष्हिता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे ॰ विहरइ।

त महप्फल खलु देवाणुष्पिया! तहारूवाण यरहताण भगवताण नामगीयस्य वि सवणयाएं जहां स्रोववाइए जाव एगाभिमुहे खत्तियकुण्डगाम नयर मज्या मञ्भेण निग्गच्छति , निग्गच्छिता जेणेव माहणकुडगामे नयरे जेणेव बहुसानए चेदण, तेणेय उवागच्छित एव जहा स्रोववाइए जाव" निविहाए पज्जुवासण्याए पञ्जुवासति ॥

६ ओ० सू० १६।

७ म० पा०—महापडित्व जाव मिहरद ।

१. धी- मु०१।

रे, भेर देहें हैं।

६- राजाविद्यस्तरम् । (४, ४, म) ।

<sup>\* 71(4), 21(11, 4, 4);</sup> 

ची० मु० ५२, वाचनान्तर पू० १४० ।

ह, निमच्दर (क, ता)।

र उर्धाः—पत्रमः जान पतुनामान् द वा १०. जीव मुव ५२, ६६। 47 31

- तए ण तस्स जमालिस्स खित्तयकुमारस्स त महयाजणसद्द वा जाव जणसिन्न-वाय वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा श्रयमेयारूवे ग्रज्भित्यए वितिए पित्थए मणोगए सकप्पे ॰ समुप्पिज्जित्था—िकण्ण ग्रज्ज खित्तयकुडग्गामे नयरे इदमहे इ वा, खदमहे इ वा, मुगुदमहे इ वा, नागमहे इ वा, जक्खमहे इ वा, भूयमहे इ वा, कूवमहे इ वा, तडागमहे इ वा, नईमहे इ वा, दहमहे इ वा, पेव्वयमहे इ वा, रूनखमहे इ वा, चेइयमहे इ वा, यूभमहे इ वा, जण्ण एते वहवे उग्गा, भोगा, राइण्णा, इक्खागा, णाया , कोरव्वा, खत्तिया, खत्तियपुत्ता, भडा, भडपुत्ता, "जोहा पसत्यारो मल्लई लेच्छई लेच्छईपुत्ता ग्रण्णे य वहवे राईसर-तलवर--माडविय-कोडुविय-इन्भ-सेट्टि-सेणावइ ०-सत्थवाहप्पभितयो ण्हाया कयवलिकम्मा जहा ग्रोववाइए जाव' खत्तियकुडग्गामे नयरे मज्फं-मजभेण निग्गच्छति ? - एव सपेहेइ, सपेहेता कचुइ'-पुरिस सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वदासी—किण्ण देवाणुष्पिया । ग्रज्ज खत्तियकुडग्गामे नयरे इदमहे इ वा जाव निगगच्छति ?
- तए ण से कन्दुइ-पुरिसे जमालिणा खत्तियकुमारेण एवं वृत्ते समाणे हट्टतुट्ठे १५६. समणस्स भगवयो महावीरस्स आगमणगहियविणिच्छए करयल<sup>्</sup>परिगाहिय दसनह सिरसावत मत्थए श्रजील कट्टु॰ जमानि खित्तयकुमार जएण विजएण वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एवं वयासी-- नो खलु देवाणुष्पिया । य्रज्ज खत्तियकुङगगामे नयरे इदमहे इ वा जाव' निग्गच्छति । एव खलु देवाणुप्पिया ! अज्ज समणे भगव महावीरे म्रादिगरे जाव सन्वण्णू सन्वदरिसी माहणकुडग्गामस्स नयरस्स वहिया बहुसालए चेइए अहापिडरूव ग्रोग्गह • ग्रोगिण्हित्ता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे॰ विहरइ, तए ण एते वहवे उग्गा, भोगा जाव'' निगगच्छति ॥
- तए ण से जमाली खत्तियकुमारे कचुइ"-पुरिसस्स ग्रतिय एयमट्ट सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्ठे कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेता एव वयासी—खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया। चाउग्घट ग्रासरह जुत्तामेव उवट्टवेह, उवट्टवेत्ता मम एयमाण-त्तिय पच्चिष्पणह ॥

१. स॰पा॰—जन्मात्यिए जाव समुप्पज्जित्या। ७ म० हा १५८। न ओ० सू० १६।

२ नाता (क, व, म)।

६ स॰ पा॰ — ग्रोगाह जाव विहरइ। ३ स०पा०-जहा ओववाइए जाव सत्यवाह १ ।

४. ग्रो० सू० ५२।

१० ओसू सू० ५२, जाव अप्पेगइया वदणवत्तिय जाव (अ, क, ता, व, म)।

५ मनुइन्न (ज, क, ता, व)।

११ कचुति (ग्र, क, व, स)।

६ स० पा०-करयल।

तए ण ते कोडुवियपुरिसा जमालिणा खत्तियकुमारेण एव वृत्ता समाणा विवाउ-१६१. ग्घट आसरह जुत्तामेव उवट्ठवेति, उवट्ठवेत्ता तमाणत्तिय ॰ पच्चिष्पणित ।

तए ण से जमाली खत्तियकुमारे जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ, उवाग-च्छित्ता ण्हाए कयवलिकम्मे जाव चदणुक्खित्तगायसरीरे सन्वालकारिवभूसिए १६२. मज्जणघरात्रो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव वाहिरिया उवद्वाणसाला, जेणेव चाउग्घटे ग्रासरहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चाउग्घट ग्रास<sup>रह</sup> दुरुहद्, दुरुहित्ता सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण घरिज्जमाणेण, महयाभडचडकर-पहकरवदपरिविखत्ते खत्तियकुडग्गाम नगर मज्भमज्भेण निग्गच्छइ, निगा-च्छित्ता जेणेव माहणकुडग्गामे नयरे, जेणेव बहुसालए चेइए तेणेव उवागच्छर उवागिन्छता तुरए निगिण्हेद, निगिण्हेता रह ठवेद, ठवेता रहाम्रो पन्ची-रुहति, पच्चोरुहित्ता पुष्फतवोलाउहमादिय पाहणाओ' य विसज्जेति, विसज्जेता एगसाडिय उत्तरासग करेइ, करेत्ता ग्रायते चोक्खे परमसुइब्भूए भ्रजलिमउ-लियहत्थे' जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागिच्छत्ता समण भगव महावीर तिवखुत्तो आयाहिण-पायाहिण करेइ, करेत्ता •वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता॰ तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ।।

१६३. तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स, तीसे य महितमहा नियाए इसि •परिसाए मुणिपरिसाए जइपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए मणेगसयवदाए मणेगसयवदपरियालाए मोह्वले महत्वते महत्वते अपरिमियवल-वीरिय-तेय-माहप्प-कति-जुत्ते सारय-नवत्थणिय-महुरगभीर-कोचणिग्घोस-दुदु-भिस्सरे उरे विद्थडाए कठे वट्टियाए सिरे समाइण्णाए अगरलाए ग्रमम्मणाए सुट्यन्तरतर-सण्णिवाइयाण् पुण्णरत्ताण् सव्वभासाणुगामिणीण् सरस्सईए जीयण णीहारिणा सरेण त्रद्धमागहाए भासाए भासइ—धम्मं परिकहें र जाव परिसा पडिंगया ॥

१ म॰ पा॰—ममाला पाव पच्चिष्णित ।

२ जाव जीवबाइए परिमायण्यजी तहा भाणि-बध्य प्राप्त (प्र. क., ता, प्र. म, म), मरजन-ष्ट्रप्रकारे परिवास्त्रणंतस्य सूचता स्थाना-विभी नान्ति, जन प्रतिवने जत्र पाटमक्षेपीन राष्ट्र ६६-१६ विश्वेषा त्रात । न च एतद-करलाको पाइ की साधिक पत्थते, प्राप-र ५ १ र देन्द्रान्यन र ४ हत्। इस्टब्सम् --win go net

३ चदणोकिष्ण ॰ (ता, म), चदणोनिष्ण ॰ (1)

४. दूहर (अ, ता, व), हुरुनि (क)।

५ मकोरट<sup>०</sup> (म, स) ।

६. वाहणाओं (ग्र, म), पाणहाओं (क), नाण हाओं (स) ।

७. यत्रनितमञ् (ना) ।

इ. नः पाः -करेता जाव तिविद्याए।

६. मः पार-दिन जान धम्महरू। ।

१०. जीव सुव ५१-३६।

- - १६४. तए ण से जमाली, खित्तयकुमारे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे हट्ट तृद्धे समण भगव महावीर तिवखुत्तां आयाहिण-पयाहिण करेड, करेता वदइ नमसइ, विद्ता ॰ नमिस्ता तमेव चाउग्घट आसरह दुरुहइ, दुरुहित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अतियाओ वहुसालाओ चेइयाओ पिडिनिक्खमइ, पिडिनिक्खिमत्ता सकोरेट मिल्लदामेण छत्तेण ॰ धरिज्जमाणेण मह्याभडचड-गर पिरिक्स वद ॰ पिरिक्सि, जेणेव खित्तयकुडगामे नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता खित्तयकुडगाम नयर मज्भमजभेण जेणेव सए गेहे जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता तुरए निगिण्हइ, निगिण्हत्ता रह् ठेवेइ, ठेवेता रहाओ पच्चो हहइ, पच्चो हित्ता जेणेव अव्यासियरो जएण विजएण वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एव वयासी—एव खलु अम्मताओं । मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय धम्मे निसते, से वि य मे धम्मे इच्छिए, पिडिच्छिए अभिरुइए।।

१६६. तए ण त जमालि खत्तियकुमार अम्मापियरो एव वयासी—धन्ने सि ण तुम जाया । कयत्ये सि ण तुम जाया । कयपुण्णे सि ण तुम जाया । कयलक्खणे सि ण तुम जाया । जण्ण तुमे समणस्स भगवत्रो महावीरस्स अतिय धम्मे निसते, से वि य ते धम्मे इन्छिए, पडिन्छिए, अभिरुइए ॥

१ स॰ पा॰—हट्ठ जाव हियए।

२ स॰ पा॰--तिन्खुत्तो जाव नमसित्ता।

३ स० पा०---भते जाव से।

४. स॰ पा॰--तिबलुत्तो जाव नमसित्ता ।

५. स॰ पा॰-सकोरेंट जाव घरिज्जमारोसा ।

६ स॰ पा॰-चडगर जाव परिनिखते।

७. अम्मयाओ (अ, स), अम्माताओं (व) ।

- १६७ तए ण से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरो दोच्च पि एवं वयासी—एवं खलु मए अम्मताओ । समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए धम्मे निसतें, •से वि य मे धम्मे इच्छिए, पिडच्छिए॰, अभिरुइए। तए णं अहं अम्मताओ। ससारभउव्विगो, भीते जम्मण'-मरणेण, तं इच्छामि ण अम्मताओ। तुद्भीहं अव्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवयो महावीरस्स अतियं मुढे भिवता अगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए।।
  - १६८ तए ण सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माता त ग्रणिट्ठ ग्रकत अप्पिय ग्रमणुण ग्रमणाम ग्रस्सुयपुव्व गिर सोच्चा निसम्म सेयागयरोमकूवपगलतिचिलिणगता, सोगभरपवेवियगमगी नित्तेया दीणविमणवयणा, करयलमिलय व्य कमलमाला, तक्खणग्रोलुग्गदुव्वलसरीरलायण्णसुन्निच्छाया, गयसिरीया पिसिढलभूसण, पडतखुण्णियसच्ण्यियवलवलय, पटभट्ठउत्तरिज्जा, मुच्छावसण्डुनेतगर्ही, मुकुमालविकिण्णकेसहत्था, परसुणियत्त, व्य चपगलया, निव्वत्तमहे व्य इदलद्वी, विमुक्कसियवधणा कोट्टिमतलिस, धसत्ति सव्वगेहि, सनिविड्या, ॥
    - १६६. तए ण सा जमालिस्स खित्तयकुमारस्स माया ससभमोवित्तयाए" तुरिय कवणभगरमुहविणिग्गय सीयलजलिवमलघारपिरिसिच्चमाणिनव्वावियगायलिही"
      उक्लेवय-तालियट-वीयणगजिणयवाएण, सफुसिएण अतेउरपिरजणेण आसीसिया समाणी रोयमाणी कदमाणी सोयमाणी विलवमाणी जमालि खित्यसुमार एव वयासी—तुम सि ण जाया! अम्ह एगे पृत्ते इहे कते पिए मणुणे
      मणामे थेज्जे वेसासिए समए बहुमए अणुमए भडकरडगसमाणे रयणे रयणह्भूणे
      जीविऊसविए"हिययनिदजणणे जवरपुष्फ पिव" दुल्लभे सवणयाए", किमाणी
      पुणपासणयाए ? त नो खलु जाया! अम्हे इच्छामो तुन्भ खणमिव विष्पयोग,
      त अच्छाहि ताव जाया! जाव ताव अम्हे जीवामो तस्रो पच्छा अम्हेहि कालगणिह ममाणेहि परिणयवए विद्वयकुलवसततुकजजिम निरवयनसे समणम्म

१. म॰ पा॰ - निमने जान अभिनद्दए ।

२. जम्मजना (प्रन०)।

३. १४ शिलागना (अ, अ, म)।

४ अनामन्य (साव शाहारव्य) ।

र पनिदिया (अ.स., पा, म)।

६ अस्तिमय १ (ना० शाहारे०४) ।

<sup>.. -</sup> पुरद्दे (च. पा, च, म)।

व राज्या। ग); शेनुहत (३)।

र जना प्रवित्व किल् शहरियो।

१० (पर्नेश्वस्य गान्)।

११ ॰ यत्तियाए (क, ता); चेट्या दृति गामन

सीयनविमलजन ° (अ), सीन-सिमा <sup>१</sup>
 (फ); ॰ मीनलियमलधारपरिमिच माणिमिं वित ° (ता), ॰ निव्यमित ॰ (४); सीपा ।
 सिमलजनधारपरिमिच्यमाणिव ।

१३. जीवियउम्मानिए (तृता, नार शृश्धारणी)

१८. विम (म) -

१५ नमाभए (अ) ।

भगवग्रो महावीरस्स ग्रतिय मुडे भिवत्ता ग्रगाराग्रो ग्रणगारिय पव्वइहिसि ।।
१७० तए ण से जमाली खित्तयकुमारे ग्रम्मािपयरो एव वयासी—तहा वि ण त ग्रम्मताग्रो । जण्ण तुन्ने मम एव वदह—तुम सि ण जाया । ग्रम्ह एगे पुत्ते इहे कते त चेव जाव । पव्वइहिसि, एव खलु ग्रम्मताग्रो । माणुस्सए भवे ग्रणगेजाइ-जरा-मरण-रोग-सारीरमाणसपकामदुक्खवेयण-वसणसतोवह्वािभभूए ग्रध्वे ग्रणितिए ग्रसासए सभव्भरागसिरसे जलबुव्वदसमाणे कुसग्गजलिबदु-सिन्नि सुविणदसणोवमे विज्जुलयाचचले ग्रणिच्चे सडण-पडण-विद्धसणधम्मे, पुव्वि वा पच्छा वा ग्रवस्सविष्यजहियव्वे भविस्सइ, से केसं ण जाणइ ग्रम्मताग्रो । के पुव्वि गमणयाए, के पच्छा गमणयाए ? त इच्छािम ण ग्रम्मताग्रो । तुव्भेहि ग्रव्भणुण्णाए समाणे समणस्स •भगवग्रो महावीरस्स ग्रतिय मुडे भवित्ता ग्रगाराग्रो अणगारियं ।

१७१. तए ण त जमालि खत्तियकुमार अम्मापियरो एव वयासी—इम च ते जाया! सरीरा पविसिद्धह्व' लक्खण-वजण-गुणोववेय उत्तमवल-वीरियसत्त- जुत्त विण्णाणवियक्खण ससोहग्गगुणसमूसिय' अभिजायमहक्खम विविहवाहि- रोगरिहय, निरुवहय-उदत्त'-लट्ठपचिदियपड्ड पढमजोव्वणत्य अणेगउत्तमगुणेहिं सजुत्तं, त अणुहोहि ताव जाया! नियगसरीरह्व-सोहग्ग-जोव्वणगुणे, तओ पच्छा अणुभूय नियगसरीरह्व-सोहग्ग-जोव्वणगुणे अम्हेहि कालगएहि समाणेहिं परिणयवए विद्वयकुलवसततुकज्जिम्म निरवयक्खे समणस्स भगवओ महावीर- स्स अतिय मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइहिसि ॥

१७२ तए ण से जमाली खित्तयकुमारे अम्मापियरो एव वयासी—तहा वि ण त अम्मताओ ! जण्ण तुन्भे मम एव वदह—इम च ण ते जाया ! सरीरग त चेव जाव पन्वइहिसि, एव खलु अम्मताओ ! माणुस्सग सरीर दुक्खाययण, विविह्वाहिसयसिनकेत, अद्वियकट्ठुद्विय, छिराण्हारुजाल-ओणद्धसिपण्ड, मिट्ट्यभड व दुन्वल, असुइसिकिलिट्ठ, अणिट्ठविय-सन्वकालसठप्पय, जराकुणिम-जज्जरघर व सडण-पडण-विद्धसणधम्म, पुन्वि वा पच्छा वा अवस्सविप्पजहि-यन्व भविस्सइ। से केस ण जाणइ अम्मताओ ! के पुन्वि "गमणयाए, के पच्छा गमणयाए ? त इच्छामि ण अम्मताओ । तुन्भोहि अन्भणुण्णाए समाणे

१ भ० हा १६६। ६. ° समू विय (ता)।

२ सुविणगसद (क, म), सुविणगदं (स)। ७. उयग्ग (ता)।

३ के (ता, ना० १।१।१०७)। = लहु॰ (स)।

४ स॰ पा॰—समणस्स जाव पव्वइत्तए। ६ भ० ६।१६६।

५. पद्वि ० (ता, व)। १०. स० पा० — त चेव जाव पब्बद्दन्तुः

समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय' पव्वइत्तए ॥

१७३. तए णत जमालि खत्तियकुमार ग्रम्मापियरो एव वयासी—इमाग्रो य ते विपुलकुलवालियाग्रो' कलाकुसल-सन्वकाललालिय-सुहोचियाग्रो मद्दवगुणजुत्त-निउणविणग्रोवयारपडिय-वियवखणाग्रो, मजुलमियमहरभणिय-विहसिय-विप्पेक्षिय-गति-विलास-चिट्ठियविसारदात्रो, ग्रविकलकुल-सीलसानि-णीयो', विसुद्धकुलवससताणततुवद्धण-प्पगव्भुव्भवपभाविणीय्रो', मणाणुकूल-हियइच्छियात्रो, ग्रहु तुज्भ गुणवल्लहाग्रो उत्तमाग्रो, निच्च भावाणुरतसव्वग-सुदरीओ'। त भुजाहि ताव जाया। एताहि सद्धि विउले माणुस्सए कामभोगे, तयो पच्छा भुत्तभोगी विसय-विगयवोच्छिण्ण-कोउहल्ते अम्हेहि कालगएहि समाणेहि परिणयवए विड्ढयकुलवसततुकज्जिम्म निरवयक्षे समणसा भगवओ महावीरस्स प्रतिय मुडे भवित्ता ग्रगाराग्रो ग्रणगारिय । पव्वइहिसि॥

तए ण से जमाली खत्तियकुमारे सम्मापियरो एव वयासी-तहा वि ण त अम्मताओं! जण्णं तुरुभे मम एय वदह—इमाओ ते जाया! विपुलकुत-वालियाम्रो जाव' पव्वडहिसि, एवं खलु सम्मतास्रो ! माणुस्सगा कामभोगा उच्चार-पासवण-खेल-सिघाणग-वत-पित्त-पूय-सुक्क-सोणिय-समुब्भवा, ण्णदुरुय'-मुत्त-पूर्य-पुरोसपुण्णा, मयगबुस्सास'-त्रसुभनिस्सासउव्येषणा, वीभच्छा", प्रप्पकालिया, राहुसगा", 'कलमलाहिवासदुक्खा बहुजणसाहारणा", परिकिलेसिकिच्छदुक्खसरुभा, अवुहजणिसिविया, 'सदा साहुगरहणिन्जा",

४ ॰ सदरीओ भारियाओ (व, म, स)।

विएाओ (तृपा)।

श्वातिवाजो (म), सन्मियाओ, मरित्तवाओ, मरिव्याती, मरिमनानण्णस्य-जोव्यण-पुणोवनेया ता, मरिमएहिनी कुनेहिनी आणि-एि । पाओं (अ, क, ब, म, म), असी पाठ. 'ता' महेति आहर्षे गान्ति तथा दृतावि राति । त्यारवातः । नायायस्मतद्वाओः (१।१। १-=) एमी विद्यं । तस्य वाचनालरे चैप पाठा वर्तम्त । बावनान्तरगत्रव पाठ पन्तुत्रमः । सिमादनद्योगितः ।

न पुरादमाओं (४)।

१ अधियाना (४) ।

६. स० पा०-कालगएहि जाव पटनइहिमि। ७. ४० हा१७३।

काम नोगा अमुई, अमासवा, वतासवा, रितान सवा, नेलामवा, गुकासवा, मौणियामग (अ, ब, म, म)।

६. °दुस्य (अ, क, ब, स)।

१०. मद॰ (ना); मत॰ (ब)।

११- बीमस्या (ब) ।

१२. ल्यामा (ज, क, ब, म)।

र. न्यान्त्रा १ ता । वास्मतामा १ (स. १३. १दुस्यतृत्त्व १ स. ता, य, म)। है। अस्तिराचा र तत्ता, का-दुनसम्मा- १८ मायुक्तक्ष्यक्तिमा (ता) ।

ग्रणंतससारवद्धणा, कडुगफलविवागा चुडिल्लव ग्रमुच्चमाण', दुक्खाणुविधणो, सिद्धिगमणिविग्धा। से केस ण जाणइ अम्मताग्रो। के पुव्वि गमणयाए के पच्छा गमणयाए त इच्छामि ण ग्रम्मताग्रो। • जुव्भेहि ग्रव्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रित्य मुडे भिवत्ता ग्रगाराग्रो अणगारिय • पव्वइत्तए ॥

१७५ तए ण त जमानि खत्तियकुमार ग्रम्मापियरो एव वयासी—इमे य ते जाया ! अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए सुवहू हिरण्णे य', सुवण्णे य, कसे य, दूसे य, विउलधण-कणग'- रयण- मिण-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवालरत्तरयण ॰ - सतसार-सावएज्जे, अलाहि जाव ग्रासत्तमाग्रो कुलवसाग्रो पकाम दाउ, पकाम भोत्त, पिरभाएउ, त ग्रणुहोहि ताव जाया । विउले माणुस्सए इड्डि-सक्कारसमुदए, तओ पच्छा ग्रणुहूयकल्लाणे, वड्डियकुलवस वतुकज्जम्मि निरवयक्षे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रतिय मुडे भिवत्ता ग्रगाराग्रो ग्रणगारिय ॰ पव्वइहिसि ।।

१७६ तए ण से जमाली खित्तयकुमारे अम्मािपयरो एव वयासी—तहा वि ण त अम्मताओ । जण्ण तुन्भे मम एव वदह—इम च ते जाया । अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए जाव पव्वडहिसि, एव खलु अम्मताओ । हिरण्णे य, सुवण्णे य जाव सावएज्जे अग्गिसाहिए, चोरसाहिए, रायसाहिए, मच्चुसाहिए, दाइय-साहिए, अग्गिसामण्णे, वैदोरसामण्णे, रायसामण्णे, मच्चुसामण्णे , दाइय-सामण्णे, अधुवे, अणितिए, असासए, पुव्वि वा पच्छा वा अवस्सविष्पजिह्यव्वे भिवस्सइ, से केस ण जाणइ अम्मताओ । के पुव्वि गमणयाए, के पच्छा गमणयाए ? त इच्छामि ण अम्मताओ ! तुव्भेहि अव्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवओ महावोरस्स अतिय मुडे भिवत्ता अगाराओ अणगारिय । पव्वइत्तए।।

१७७ तए ण त जमालि खत्तियकुमार अम्मताओ जाहे नो सचाएित विसयाणुलो-माहि बहूहि आघनणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य, आघनेत्तए वा पण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा विण्णवेत्तए वा, ताहे विसयपिड-कूलाहि सजमभयुव्देयणकरीहि पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एव वयासी—एव

१ इह प्रयमावहुवचनलोपो दश्य (वृ)।

२. स॰ पा॰---अम्मताओ जान पब्वइत्तए।

३. या (क, ता, व, म) मर्वत ।

४ स॰ पा॰--- क्र्याग जाव सासार ।

प्र स॰ पा॰ —विड्डयकुलवस जाव पव्वइहिमि।

६ म० हार्थ्य।

७. स॰ पा०-अग्गिसामण्णे जाव दाइयसामण्णे।

म स॰ पा॰-त चेव जाव पव्यदत्तए।

६ ॰ नयु वेवक ॰ (ता), भयु व्वेवणक ॰ (व)।

खलु जाया । निगाये पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवले पिडपुण्णे नेयाउए ससुढें सल्लगत्तणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे निज्जाणमग्गे निज्वाणमग्गे अवितहें श्रविसंधि सन्वदुक्खप्पहीणमग्गे, एत्थ ठिया जीवा सिज्भति बुज्भति मुच्चित परिनिवास्ति ।

यति ॰ सव्वदुक्खाण अत करेति ।
अहीव एगतिवृद्धीए, खुरो इव एगतघाराए, लोहमया जवा चावेयव्वा, वालुयाकवले इव निस्साए, गगा वा महानदी पिडसोयगमणयाए, महासमुद्दो वा
भुयाहि दुत्तरो, तिक्ख किमयव्व, गरुय' लंबेयव्व, ग्रिसघारग वय चिर्यव्व ।
नो' खलु कप्पइ जाया । समणाण निग्गंथाण ग्रहाकिम्मए इ वा, उद्देशिए इ
वा, मिस्सजाए' इ वा, ग्रज्भोयरए' इ वा, पूइए इ वा, कीते इ वा, पामिन्ने
इ वा, ग्रन्थेज्जे इ वा, ग्रिणसट्टे इ वा, ग्रिभहडे इ वा, कंतारभते इ
वा, दुव्भिक्खभत्ते इ वा, गिलाणभत्ते इ वा, वद्दियाभत्ते इ वा, गाहुणगभत्ते इ वा, सेज्जायरिपडे इ वा, रायिपडे इ वा, मूलभोयणे इ वा, कदभीयणे इ वा, फलभोयणे इ वा, वीयभोयणे इ वा, हिरयभोयणे इ वा, भोत्तए वा
पायए वा।

तुम सि च ण जाया । सुहसमुचिए नो चेव ण दुहसमुचिए, नाल सीय, नात उण्ह, नाल खुहा, नाल पिवासा, नालं चोरा, नाल वाला, नाल दसा, नाल मसगा, नाल वाइय-पित्तिय-सेभिय-सिन्नवाइए विविहे रोगायके, परिस्सहोव-सग्गे उदिण्णे प्रहियामेत्तए। त नो खलु जाया। प्रम्हे इच्छामो तुन्भं खणमिव विष्पयोग, त प्रच्छाहि ताव जाया। जाव ताव प्रम्हे जीवामो तम्रो पच्छा प्रमहेहिं •कालगएहि समाणेहि परिणयवए, विष्टयकुलवसततुक्जिमि निरवयको समणस्म भगवयो महावीरस्स ग्रतिय मुडे भिवत्ता प्रगाराओ ग्रण-गारिय पव्वइहिसि।।

१७=. तए ण ने जमाली वित्तियकुमारे ग्रम्मापियरो एव वयासी—तहा वि ण त ग्रम्भताग्रो' । तण्ण तुब्भे मम एव वदह— एव लतु जाया । निगाथे पावयणे मध्ये ग्रणुत्तरे केवो ने चेव जाव' पव्यदिहिसा, एव खलु ग्रम्मताग्रो ! निगाथे पावयणे कीवाण कायराण कापुरिसाण इह्लोगपिडवद्धाण परतोगपरमुहात्र विस्थितिमयाण तुरणुत्तरे पागयजणस्म, धीरम्स निच्छियस्स वयिग्यम गी रातु एत्य भिन्नि वि दुक्कर करणयाए, तं इच्छामि ण ग्रम्मताग्री । नुद्भेर्ति

१. स. १५---वहा जानसम् भाव संस्व १।

<sup>77 (2).</sup> 

<sup>: 777 4 47, 411</sup> 

<sup>•</sup> वेत्र १ १४% विकासम् । ४१४

५ उन्हों ० (अ, म)।

इ. म॰ पा>- अन्तित् आर प्रश्तिषि ।

<sup>🤋</sup> जन्मयाजी (ज. म) ।

<sup>= 360 (1932)</sup> 

ग्रव्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स<sup>ः ●</sup>ग्रतिय मुडे भवित्ता ग्रगाराग्रो ग्रणगारिय॰ पव्वइत्तए ।।

- १७६ तए ण त जमालि खित्तयकुमार ग्रम्मापियरो जाहे नो सचाएति विसयाणुलो-माहि य, विसयपिडकूलाहि य बहूिंह ग्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णव-णाहि य विष्णवणाहि य ग्राघवेत्तए वां •पण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा॰ विष्ण-वेत्तए वा, ताहे ग्रकामाइ चेव जमालिस्स खित्तयकुमारस्स निक्खमण ग्रणु-मण्णित्था।।
- १८०. तए ण तस्स जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पिया कोड्वियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दा-वेत्ता एवं वयासी—खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया । खित्तयकुडग्गाम नयर सिंक्सितरवाहिरिय ग्रासिय-सम्मिष्जिग्रोविल्त जहा ग्रोववाइए जाव' सुगधवर-गधगिधय गधविद्दभूय करेह य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणित्तय पच्चिष्पणह । ते वि तहेव पच्चिष्पणित ।।
- १८१ तए ण से जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पिया दोच्च पि कोडुवियपुरिसे सद्दावेड, सद्दावेत्ता एव वयासी—खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! जमालिस्स खित्तयकुमा-रस्स महत्य महग्घ महरिह विपुल निक्खमणाभिसेय उवट्ठवेह। तए ण ते कोडुवियपुरिसा तहेव जाव उवट्ठवेति'।।
- १६२ तए ण त जमालि खित्तयकुमार अम्मापियरो सोहासणवरिस पुरत्थाभिमुह निसीयावेति, निसीयावेत्ता अट्ठसएणं सोविष्णयाण कलसाणं, 'अट्ठसएण रूप-मयाण कलसाणं, अट्ठसएण मियाणं कलसाणं, अट्ठसएण सुवण्णरूपमयाणं कलसाणं, अट्ठसएण सुवण्णरूपमणिमयाणं कलसाणं, अट्ठसएण सुवण्णरूपमणिमयाणं कलसाणं, अट्ठसएणं भोमेज्जाणं कलसाणं, अट्ठसएणं सुवण्णरूपमणिमयाणं कलसाणं अट्ठसएणं भोमेज्जाणं कलसाणं सिव्वद्ढीएं सव्वजुतीएं सव्ववलेणं सव्वसमुदएणं सव्वादरेणं सव्वविभूत्राएं सव्वसभमेणं सव्वपुष्फगधमत्लालकारेणं सव्वतुडियः सद्दं स्विण्णणाएणं महया इड्डीएं महया जुईएं महया वलेणं महया समुदएणं महया वर्तुडिय-जमगसमग-प्यवाइएणं स्व-पणव-पडह-भेरि-भत्लिर-खरमुहि-हुड्वक-मुरय-मुइग-दुडुहि-णिग्घोसणाइयं रवेणं महया-महया निक्तमणाभि-सेगेणं अभिसिचित्, अभिसिचित्ता करयलं परिग्णिहियं दसनह सिरसावत्त

१. स॰ पा॰---महावीरस्स जाव पव्वइत्तए ।

२. स॰ पा॰ —वा जाव विष्णवेत्तए।

३. ओ० सू० ५५।

४. पच्चिप्पगिति (ज, क, ता, व, म, स), नापायम्मकहाओ (१।१।११६, ११७) नुवा-नुसारेगा एतत्पद स्वीकृतम् । 'पच्चिप्पगित'

इति पद अत्र नावश्यक प्रतिभाति ।

५ सं० पा०—एव जहा रायप्पसेगाइज्जे जाव अट्टमएण ।

६ स० पा०---मविड्डीए जाव रवेएा।

७ न० पा०-करवल जाव जएएां।

तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया को डुवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेता एवं वयासी—खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया। अणेगखभसयसण्णिवह, लील-द्वियसालभजियाग जहा रायप्पसेणइज्जे विमाणवण्णग्रो जाव' मणिरयणघटिया-जालपरिविखत्ते पुरिससहस्सवाहिणि सीय उवट्ठवेह, उवट्ठवेत्ता मम एयमाण-त्तिय पच्चिष्पणह । तए ण ते कोडुवियपुरिसा जाव पच्चिष्पणित ॥

तए ण से जमाली खत्तियकुमारे केसालकारेण, वत्थालकारेण, मल्लालकारेण, ग्राभरणालकारेण -चउव्विहेण ग्रलकारेण ग्रलंकारिए समाणे पडिपुण्णालकारे सीहासणाम्रो मन्भुद्वेद, मन्भुद्वेता सीय मणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीय दुष्हद्दं,

दुरुहित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे ॥

तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माता ण्हाया कयवलिकम्मा जाव अप्पमह्ग्याभरणालिकयसरीरा हसलक्खण पडसाडग गहाय सीय अणुप्पदी-हिणीकरेमाणी सीय दुरुहइ, दुरुहित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स दाहिणे पासे भद्दासणवरिस सण्णिसण्णा ॥

838 तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स ग्रम्मधाती ण्हाया कयविकम्मा यप्पमहण्याभरणालिकयसरीरा रयहरण पिडग्गह च गहाय सीप मणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुरुहइ, दुरुहित्ता जमालिस्स खित्तयकुमारस वामे पासे भद्दासणवरिस सण्णिसण्णा ॥

१६५. तए ण तस्स जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पिट्टुग्रो एगा वरतरुणी सिगारागार-सगय-गय'- वहसिय-भणिय-चेट्ठिय-विलास-सलिय-सताव-निउण-**जुनोवया रकुसला** सुदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण ॰ हर्व॰ पांच्वण-विलामकित्या' सरदब्भ'-हिम-रयय-कुमुद-कुदेदुप्पगासं सकोरेटमला दाम वनल स्रायवन गहाय सलील 'स्रोवरेमाणी-स्रोवरेमाणी'' चिट्ठति ॥

विद्यमानोस्ति, नेन नात्र युज्यते । वृत्ति हुनापि उत्तपदानन्तरमसी पाठः स्वीरृतः, किन् एनस्मिन् स्वीकारे पाठम्य पुनर्रातनर्भागि यया —'स्वजोव्यणविलासकिया' मुद्रापी भगहुम्बयम्।करचरम्। **गु**यम्।नायणाहम् अस् रागुगा विष' ति मूचिनम् (वृ), अस्मा ह पाठानुमन्त्रानप्रयुक्ति प्रतिद्वये एप दार्थ नाहित । एया बाचना मध्यक् प्रतीयते ।

रे. गाउँ म्व १३।

र राजनार हे पुनरच वर्णेक माजादस्यत एव ({}) i

र कुलि (व सर, प) ।

द भ-देहाँ इ

<sup>1 4/3/31</sup> 

स. स.च्यार स्वतं स्थान्यः।

र १५४ तर्वे स्थाप स्ट्रांस (व. व. म. म); ्रिचर्रा विवासनी स्ता क्षेत्र पदस्याचे , रेक्ट - १७ म १०६६ स्थित, स्वितु

<sup>.</sup> १६०३ १०२० व्हासीस सी प्रस्तानी

ニ ス (オ, オ, ガ, ガ) 1 ८ - उपारेमाणीयो उपसम्मामीयो (४), ३४,<sup>८</sup> परेमाणीओ २ (म) ।

- १९६ तए ण तस्स जमालिस्स (खत्तियकुमारस्स ?) उभग्रो पासि दुवे वरतरुणीओ सिगारागार वारुवेसाग्रो सगय-गय-हिसय-भणिय-चेट्ठिय-विलास-सलिय-सलाव-निउणजुत्तोवयारकुसलाग्रो सुंदरथण-जचण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण रूव-जोव्वण-विलास ॰ किलयाग्रो नाणामणि कणग-रयण-विमलमह-रिहतवणिज्जुज्जलिवित्तदडाग्रो, चिल्लियाग्रो, सखक-कुद-दगरय-ग्रमय-महिय-फेणपुजसण्णिकासाग्रो घवलाग्रो चामराग्रो गहाय सलील वीयमाणीग्रो-वीयमाणीग्रो चिट्ठित ।।
- १६७. तए ण तस्स जमालिस्स खित्तयकुमारस्स उत्तरपुरित्थमे ण एगा वरतरुणी सिंगारागार चित्रकेसा सगय-गय-हिसय-भिणय-चेट्ठिय-विलास-सलिय-सलाव-निउणजुत्तोवयारकुसला सुदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोव्वण-विलास किलिया सेत रययामय विमलसिललपुण्ण मत्तगयमहामुहा-कितिसमाण भिगार गहाय चिट्ठइ ।।
- १६८ तए ण तस्स जमालिस्स खित्तयकुमारस्स दाहिणपुरित्यमे ण एगा वरतरुणी सिंगारागार चित्रकेसा सगय-गय-हिसय-भिणय-चेट्ठिय-विलास-सलिय-सलाव-निउणजुत्तोवयारकुसला सुदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-ल्व-जोव्वण-विलास किलिया चित्तकणगदड तालवेट गहाय चिट्ठइ ।।
- १६६. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दा-वेत्ता एव वयासी—खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । सरिसय सरित्तय सरिव्वय सरिसलावण्ण-क्व-जोव्वण-गुणोववेय, एगाभरणवसण्-गहियनिज्जोय कोडु-वियवरतरुणसहस्स सद्दावेह।।
- २०० तए ण ते कोडुवियपुरिसा जाव पिडमुणेत्ता खिप्पामेव सरिसय सरित्तय'
  •सरिव्वय सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वण-गुणोववेय एगाभरणवसण-गहियनिज्जोय
  कोड्वियवरतरुणसहस्स सहावेति ॥
- २०१ तए ण ते कोडुवियवरतरुणपुरिसा जमातिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा कोडु-वियपुरिसेहि सदाविया समाणा हट्टतुट्ठा ण्हाया कयविलकम्मा कयकोउय-मगल-पायिच्छत्ता एगाभरणवसण-गहियिनिज्जोया जेणेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव जवागच्छति, जवागिच्छत्ता करयलं परिग्गहिय दसनह सिरसावत्त

१. स॰ पा॰-निगारागार जाव कलिया।

२. सेयवरवामराग्रो (क) ।

<sup>3.</sup> स॰ पा॰—सिंगारागार जाव कलिया।

४. म॰ पा॰ — सिंगारागार जाव कलिया।

५ एगारसभरण १ (अ)।

६ म० शरूरा

७ स॰ पा॰-सरित्तय जाव सदावेंनि ।

अस्मिन् पदे 'वरतरुण' इति पाठ नायाधम्म-कहाओ (१।१।१४०) सूत्रानुमारेण स्वीकृत ।

६. स॰ पा॰-करयल जाव बढोवेत्ता।

मत्थए ग्रजिल कट्टु जएण विजएण वद्धावेति, ॰ वद्धावेत्ता एव वयासी-सिंदि-सतु ण देवाणुष्पिया । ज ग्रम्हेहि करणिज्ज ॥

२०२ तए ण से जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पिया त कोडुवियवरतरुणसहस्स' एव वयासी—तुद्रभे ण देवाणुष्पिया । ण्हाया कय विलकम्मा कयकोउय-मगल-पायच्छिता एगाभरणवसण ०-गिहयनिज्जोया जमालिस्स खित्तयकुमारस्स सीय परिवहेह ॥

२०३ तए ण ते कोडुवियवरतरुणपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एव वृत्ता समाणा जाव' पडिसुणेत्ता ण्हाया जाव' एगाभरणवसण-गहियनिज्जोगा

जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सीय परिवहति ।।

२०४. तए ण तस्स जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणि सीय दुरूढस्स समाणस्स तप्पढमयाए इमे अट्टहमगलगा पुरओ अहाणुपुव्वीए सपिट्टया, त जहा — सोत्थिय-सिरिवच्छं - णिदियावत्त-वद्धमाणग-भद्दासण-कलस-मच्छ० - दप्पणा। तदाणतर च ण पुण्णकलसभिगार ', णिदव्वा य छत्तपडागा सचामरा दसण-रइय-आलोय-दिरसणिज्जा, वाउद्ध्य-विजयवेजयती य ऊसिया० गगणतलमणुलिहती पुरओ अहाणुपुव्वीए सपिट्टया।

<sup>9</sup> तदाणतर<sup>ं</sup>च णं वेरुलिय-भिसत-विमलदङ पलवकोरटमल्लदामोवसोभिष नदमङलिणभ समूसिय विमल ग्रायवत्त, पवर सीहासण वरमणिरयणपाद-पीढ सपाउयाजोयसमाउत्त बहुकिकर-कम्मकर-पुरिस-पायत्त-परिविखत्त पुरग्रो

ग्रहाणुपुव्वीए सपद्विय ।

तदाणतर च ण वहवे लिंदुग्गाहा कुतग्गाहा चामरग्गाहा पासग्गाहा चादगाहा पोरथयग्गाहा फलग्ग्गाहा पीढग्गाहा वीणग्गाहा कूवग्गाहा हडप्पगाहा पुरग्नो

महाणुपुरवीए सपद्विया ।

तदाणनरं च ण वह्ये दिंडणो मुडिणो सिहडिणो जिंडणो विछिणो हासकरा दमरकरा दवकरा चाड्करा कदिष्या कोक्कुइया किंडुकरा य वार्यता ग गायता य णच्चना य हसता य भासता य सामता य मावेता य रवतता य आलोय च नरेमाणा जय-जय मद्द पउजमाणा पुरस्रो स्रहाणुपुर्वीए मपिट्टिया।

```
र निस्तान वि (ज, न, ज, म, म)।

4 स्थ प्रार्थण हम जाद महिद्या ।

4 स्थ १८१८ है।

4 स्थ १८१८ है।

5 स्थ १८० है।

5 रूप १८० है।

6 रूप १८० है।
```

अनेन च यदुगात्त तढाचनात्तरे माधा<sup>देशा</sup> रित (वृ) ।

में पाठ-एव जहां जोत्रमदल तहेर मार्थित यथ्य जात्र स्नातीय, एतच्य अपनामारे प्रधीत मात्त्रपुरस्यत एत (पृ), वृत्तिका वर्षत् नाम्प्रदे जीवाचारस्यापि सूचना हर्षान्त ।

तदाणतर च ण वहवे उगगा भोगा खत्तिया इक्खागा नाया कोरव्वा जहा ग्रोव-वाइए जाव' महापुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरग्रो य मग्गतो य पासग्रो य अहाणुपुन्वीए सपद्विया ॥

- २०५. तए ण से जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पिया ण्हाए कयवलिकम्मे' कयको उय-मगल-पायिन्छत्ते सन्वालकार • विभूसिए हित्थिक्खधवरगए सकीरेटमत्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण सेयवरचामराहि उद्धृव्वमाणीहि-उद्धृव्वमाणीहि हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए चाउरिंगणीए सेणाए सिद्ध सपरिवुंडे महयाभडचडगर-विद्परिक्खिते' 'जमालि खित्तयकुमार' पिट्ठु श्रो श्रणुगच्छ ।।
- २०६ तए णं तस्स जमालिस्स खित्तयकुंमारस्स पुरश्रो महं श्रासा आसवरा', उभग्रो पासि नागा नागवरा, पिट्ठश्रो रहा, रहसगेल्ली ॥
- २०७ तए ण से जमाली खित्यकुमारे अव्भुग्गतिभगारे, परिगगिहयतालियटे', ऊस-वियसेतछत्ते, पवीइयसेतचामरवालवीयणीए, सिव्वड्ढीए जाव' दुदिहि-णिग्घोस-णादितरवेण' खित्तयकुडग्गाम नयर मज्भमज्भेण जेणेव माहणकुडग्गामे नयरे, जेणेव वहुसालए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव पाहारेत्य ग्मणाए।।
- २०८. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स खत्तियकुडग्गाम नयर मज्भमज्भेण निगण्छमाणस्स सिघाडग-तिय-चजककं चच्चर-चजम्मुह-महापह ० पहेसु वहवे प्रत्यित्थया ' कि कामित्यया भोगत्थिया लाभित्यया कि कि विस्था करोडिया कारवाहिया सिखया चिकया नगिलया मुहमगिलया वद्धमाणा पूसमाणया खियगणा ताहि इट्ठाहि कताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि हिययगमणिज्जाहि वग्गृहि जयविजयमगलसएहि ग्रणवर्य ॰ ग्रभिनदता य ग्रभिन्त्या य एव वयासी जय-जय नदा । धम्मेण, जय-जय नदा ! तवेण, जय-

१. ओ० सू० ५२।

२ स॰ पा॰--क्यविकम्मे जाव विभूसिए।

३ °गर जाव परिक्लिले (अ, क, ता, ब, म, स)।

४. जमालिस्स लितयकुमारस्स (अ, स) ।

५ आसवारा (वृपा)।

६. ०तालयटं (क, ता)।

७. म० हा१५२।

मतोग्रे 'अ, व, म, स' इति मकेतितेषु आदर्शेषु
 एतावान् अधिक पाठो सम्यते—
 'तदागुनर च ण यहवे सिंहुग्गाहा कुनग्गाहा

जाव पुत्ययगाहा जाव वीरणगाहा, तदाणतर च एा अदुसय गयाण, अदुमय तुरयाण,
अदुसय रहाण, तदाएतर च ण लउड-असिकोतहत्यारा वहूरा पायत्ताणीण पुरको सपद्विय, तदाणतर च एा वहवे राईमर-तलवर
जाव सत्यवाहण्यभियओ पुरओ सपट्टिया।'
असी पाठ अत पूर्ववर्ती विद्यते। लिपिदोपेण
प्रमादेन वा अत्र प्रवेश. प्राप्तः। प० वेचरदाससम्पादितभगवत्यामिष इत्यमेव अन्ति।

८. म॰ पा॰—चडक्क जाव पहेंसु।

<sup>&#</sup>x27;तदाराचर च ण वहवे लिंदुग्गाहा कुनगाहा १० म० पा०—जहा ओवबाइए जाव अभिनदता

जय नदा! भद्द ते' ग्रभगोहि' नाण-दसण-चरित्तेहिमुत्तमेहि', ग्रजियाइ जिणाहि इदियाड, जियं पालेहि समणधम्म, जियविग्धो वि य वसाहि त देव सिद्धिमज्भे, निहणाहि य रागदोसमल्ले तवेण घितिधणियवद्धकच्छे, महाहि य यह कम्मसत्तू भाणेण उत्तमेण सुक्केण, अप्पमत्तो हराहि आराहणपडाग व घीर तेलोक्करगमज्भे, पावय वितिमिरमणुत्तर केवल च नाण, गच्छ म मोवस पर पद जिणवरोविद्विण सिद्धिमगोण अर्जुडिलेण हता परीसहचमू अभि-भविय' गामकटकोवसग्गा ण, धम्मे ते स्रविग्घमत्थु ति कट्टु स्रभिनदित य अभिथ्णति य।।

तए णं से जमाली खत्तियकुमारे नयणमालासहस्सेहि पेच्छिज्जमाणे-पेच्छिज्ज-308 माणे '•हिययमालासहस्सेहि अभिणदिज्जमाणे-अभिणदिज्जमाणे मणोरहमा-लासहस्सेहि विच्छिप्पमाणे-विच्छिप्पमाणे वयणमालासहस्सेहि ग्रिभिथुव्वमाणे-अभिथुव्वमाणे कतिसोहमगुणेहि परिथण्जमाणे-परिथण्जमाणे बहूण नरनारि-सहस्साण दाहिणहत्येण ग्रजलिमालासहस्साइ पिडच्छमाणे-पिडच्छमाणे मजु-मजुणा घोसेण ग्रापडिपुच्छमाणे-ग्रापडिपुच्छमाणे भवणपतिसहस्साइ समइच्छ-माणे-समदच्छमाणे खत्तियकुडग्गामे नयरे मज्भमज्भेण ॰ निग्गच्छद्द, निगाच्छिता जेणेव माहणकुडम्मामे नयरे जेणेव बहुसालए चेइए तेणेव उवामच्छइ, उवाम-च्छिता छत्तादीए तित्थगरातिसए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय ठवेड, पुरिससहस्सवाहिणीय्रो सीयाय्रो पच्चोरुहइ ॥

तए णं त जमालि खत्तियकुमार अम्मापियरो पुरस्रो काउ जेणेव समणे भगन महाबीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणं भगव महावीर तिवमुती •यायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता वदति नमसति, वदिता नमसित्ता एव वयासी—एवं खलु भते । जमाली खत्तियकुमारे अम्ह एगे पुत्ते इहे कर्ते 'पिए मणुण्णे मणामे थेज्जे वेसासिए समए बहुमए ग्रणुमए भडकरडग्समाणे रगणे रयण्डभूग जीविकमिवाग हिययनदिजणणे उवरपुष्फ पिव दुरलभे सवणयाए किमन ! पुण पामणयाएं ? में जहानामए उत्पत्ते इ वा, पडमे इ वा जार्व नहम्मपत्ते इ वा पक जाए जले सबुडे नीवलिप्पति पकरएण, नीवलिप्पति जलरण्य, एवामव जमाली वि वित्तियकुमारे कामेहि जाए, भोगेहि गवुई

१ भवतासि। मन्यने (वृ) ।

क प्रतिकारीक (ब) ।

१ वर्गनमुनमार (प्र. ह. म. म), चरित्तमु- ६. म० पा०—निव्युती प्राव नमीमता।

र कर्ननेदर (न. ह. म). अमिन्दिना (ण), जीवस<sup>म</sup> (स (स्वा

४. म॰ पा॰—एव जहा 'बोननाइए पृष्टिती जाव निमाच्छद्र।

अ गा०-तते भाग हिमग।

द ओ० मु० १५०।

### नवम सत (तेत्तीसइमो उद्देसो)

नोविलप्पति कामरएणं, नोविलप्पित मोगरः णियग-सयण-सविध-परिजणेण । एस ण देवानुं जम्मण-मरणेण, इच्छइ' देवाणुप्पियाण अतिएः रिय पव्वइत्तए'। त एय ण देवाणुप्पियाण अस च्छतु ण देवाणुप्पिया । सीसभिक्त ॥

- २११ 'तए ण समणे भगव महावीरे जमालि विचिव्हु देवाणुष्पिया । मा पडिवध ॥
- २१२ तए ण से जमाली खत्तियकुमारे समणेण भगवय हटुतुट्ठे समण भगव महावीर तिक्खुतों ग्राः वदइ नमसइ, वदिता ॰ नमित्ता उत्तरपुर्व ग्रवकिमित्ता सयमेव ग्राभरण-मल्लालंकारं ग्रीम
- २१३ तए ण सा जमालिस्स खित्यकुमारस्स माया हम्हं मल्लालकार पिडच्छइ, पिडच्छिता हार-वारि । पिगासाइ असूणि विणम्मुयमाणी-विणम्मृष्ट एव वयासी—'जइयव्व जाया । घिडयव्व'' जा अस्सि च ण अद्वे णो पमाएतव्व नि कट्टु जमा पियरो समण भगव महावीर वदित नमर्मान, व
- २१४. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे सयमेव पत्रमृद्धि समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, '• उद्यान तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेइ, करेना वद एव वयासी—आलित्ते ण भते । लोए, पिलन पिलत्ते ण भते । लोए जराए मरणेण य ।

 <sup>(</sup>अ, क, ता, ब, म, स)।
 पब्बतेति (अ), पब्बयित (क); पब्बइतइ (ता), पब्बितित (व); पब्बितित (म), पब्बितिते (स) अत्र 'इच्छइ, पब्बइत्तए' एते हे अपि पदे नायायम्मकहाओं (१।१।१४४) सूत्रस्यायारेख स्वीकृते स्त.। सर्वेषु अपि आदर्शेषु निपिक्षेषेण पाठपरिवर्तन जातम्। तन्मव्यवित्पाठाना नहि कश्चिदयौं-यगम्यते।

३ × (अ, .

४ म० गा०-

५ म० पा -

६ घडिनव्य

म, स) ।

७ स॰ पाउ-दजो नत्रर

जाव ।

से जहानामए केइ गाहावई अगारिस भियायमाणिस जे से तत्थ भडे भवई अप्पभारे मोल्लगरुए, त गहाय आयाए एगतमत अवक्कमइ। एस मे नित्थारिए समाणे पच्छा पुरा य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए आणुगामियताए भविस्सइ।

एवामेव देवाणुष्पिया । मज्भ वि श्राया एगे भड़े इहुं कते पिए मणुण्णे मणामें थेज्जे वेस्सासिए सम्मए बहुमए श्रणुमए भड़करडगसमाणे, मा ण सीय, मा णं उण्ह, मा ण खुहा, मा ण पिवासा, मा ण चोरा, मा ण वाला, मा ण दसा, मा ण मसया, मा ण वाइय-पित्तिय-सेभिय-सिन्तिवाइय विविहा रोगायका परीसहोवसग्गा फुसतु त्ति कट्टु एस मे नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए सुहाए खमाए नीसेसाए श्राणुगामियत्ताए भविस्सइ।

त इच्छामि ण देवाणुष्पिया ! सयमेव पव्वाविय, सयमेव मुडाविय, सयमेव सेहाविय, सयमेव सिक्खाविय, सयमेव ग्रायार-गोयर विणय-वेणइय-चरण-करण-जायामायावित्तय धम्ममाइविखय ॥

२१४. तए ण समणे भगव महावीरे जमालि खत्तियकुमार पचिह पुरिससएहि सिंड सयमेव पव्वावेद ॰ जाव' सामाइयमाइयाइ एवकारस स्रगाइ स्रहिज्जई, श्रहिज्जित्ता वहूहि चउत्थ-छट्टहुम'- ब्सम-दुवालसेहि ॰ मासद्ध-मासलमणेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि स्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ।।

२१६. तए ण से जमानी ग्रणगारे ग्रण्णया कयाइ जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी—इच्छामि ण भते ! तुटभीह ग्रव्भणुण्णाए समाणे पचिह ग्रणगार-साणीह मिद्ध विहया जणवयिवहार विहरित्तए ॥

२१७. तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स यणगारस्स एयमह नो याढाइ, नो परिजाणइ, तुनिणीए सचिद्रइ ॥

२१६ तण ण में जमाली अणगार ममण भगव महावीर दोच्च पि तच्च पि एवं वयासी — उच्छामि ण भते । तुद्भेहि प्रदभणुण्णाए समाणे पचिह प्रणगारमण्डि गिद्धि "यहिया जणवयिवहार विहरित्तए ॥

२१६. तए ण समर्थे भगव महाबारे जमालिस्स प्रणगारस्य दोन्चं पि, तन्त्र पि एमम्ड नो प्राटाइं, \*नो परिजाणइ॰, तुसिणीए मचिद्रद ।

२२ अ. तम् य में जमाली अणगारे समण भगव महावीरं वदद नमगद, विद्या

पिंडिनिक्समइ, पिंडिनिक्सिमित्ता पचिहि अणगारसएिह सिद्ध विहया जणवय-विहार विहरइ।।

- २२१ तेण कालेण तेण समएण सावत्थी नाम नयरी होत्था—वण्णओ', कोट्ठए चेइए—वण्णग्रो जाव' वणसडस्स । तेण कालेण तेण समएण चंवा नाम नयरी होत्था—वण्णओ'। पुण्णभद्दे चेइए—वण्णओ जाव' पुढविसिलापट्टग्रो ॥
- २२२ तए ण से जमाली अणगारे अण्णया कयाइ पर्चाह अणगारसएहि सिद्ध सपिरवुडे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुग्गाम दुइज्जमाणे जेणेव सावत्थी नयरी जेणेव कोट्ठए चेइए तेणेव जवागच्छइ, जवागच्छिता अहापिडक्व ओग्गह ओगिण्हइ, श्रोगिण्हित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरइ।।
- २२३. तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कयाइ पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे 'गामाणु-गगम दूइज्जमाणे ॰ सुहसुहेण विहरमाणे जेणेव चपा नयरी जेणेव पुष्णभद्दे चेइए तेणेव जवागच्छइ, जवागच्छित्ता अहापिडस्वं श्रोग्गह श्रोगिण्हइ, श्रोगिण्हित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरइ॥
- २२४ तए ण तस्स जमालिस्स ग्रणगारस्स तेहि 'ग्ररसेहि य', विरसेहि य ग्रतेहि य, पतेहि य, लूहेहि य, तुच्छेहि य, कालाइक्कतेहि य, पमाणाइक्कतेहि य' पाणभोयणेहि ग्रण्णया कयाइ सरीरगसि विउले रोगातके पाउन्भूए—उज्जले विउले पगाढे कक्कसे कडुए चडे दुक्खे दुग्गे तिन्वे दुरहियासे। पित्तज्जरपरिगतसरीरे, दाहवक्कतिए' या वि विहरइ।।
- २२५ तए ण से जमाली अणगारे वेयणाए अभिभूए समाणे समणे निगाथे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव वयासी—तुब्भे ण देवाणुष्पिया ! मम सेज्जा-सथारग सथरह ॥
- २२६ तए ण ते समणा निग्गथा जमालिस्स अणगारस्स एतमट्ठ विणएणं पिडसुणेति, पिडसुणेता जमालिस्स अणगारस्स सेज्जा-सथारग सथरित ॥
- २२७ तए ण से जमाली अणगारे विलयतर वेदणाए अभिभूए समाणे दोच्च पि समणे निग्गथे सहावेद, सहावेता एव वयासी—मम' ण देवाणुष्पिया । सेज्जा-सथारए कि कडे किज्जइ कितते ण ते समणा निग्गथा जमालि अणगार एव वयासी—नो खलु देवाणुष्पियाण

तत ण त समणा निगया जमालि अणगार एव वयासा—ना खलु दवाणुाप्पय सेज्जा-संयारए कडे, कज्जइ ॥

१ ओ० सू० १।

२. ओ० सू० २-१३।

३ ओ० सू० १।

४ ओ० सू० २-१३।

५ स० पा० - चरमारो जाव मुहसुहेण।

६ अरसेहिया (क, ता, व) सर्वता।

७ य सीओएहिय (अ), य मीएहि (व); य सीतेहिय (स)।

न. वितुले (व, म); तिउले (स, वृ); विउले (वृपा)।

६. दाहवुक्कतिए (व)।

१०. मन (ज, स) ।

- २२ = तए ण तस्स जमालिस्स ग्रणगारस्स ग्रथमेय। हवे ग्र० भिर्थए। बितए पिथए मणोगए सकप्पे ॰ समुप्पिज्जत्था—जण्ण समणे भगव महावीरे एवमाइनखर जावं एव पह्नवेइ—एव खलु चलमाणे चिलए, उदीरिज्जमाणे उदीरिएं, बेदिज्जमाणे वेदिए, पिट्जजमाणे पहोणे, छिज्जमाणे छिण्णे, भिज्जमाणे भिण्णे, दज्भमाणे दङ्ढे, भिज्जमाणे भए ॰, निज्जरिज्जमाणे निज्जिणो, तण्ण मिच्छा । इम च ण पच्चनखमेव दीसइ सेज्जा-सथारए कज्जमाणे ग्रकडे, सथरिज्जमाणे ग्रसथरिए । जम्हा ण सेज्जा-सथारए कज्जमाणे अकडे, सथरिज्जमाणे ग्रसथरिए । तम्हा चलमाणे वि ग्रचिलए जाव निज्जरिज्जमाणे वि ग्रनिज्जिण्णे—एव सपेहेइ, सपेहेत्ता समणे निग्गथे सद्दावेइ, सद्दावेता एव वयासी—जण्ण देवाणुप्पया ! समणे भगव महावीरे एवमाइनखइ जाव पह्वेइ एव खलु चलमाणे चिलए 'जाव निज्जरिज्जमाणे निज्जिणों, तण्ण मिच्छा । इम च ण पच्चनखमेव दीसइ सेज्जा-सथारए कज्जमाणे ग्रकडे, सथरिज्जमाणे ग्रसथरिए । जम्हा ण सेज्जा-सथारए कज्जमाणे ग्रकडे, सथरिज्जमाणे ग्रसथरिए । तम्हा चलमाणे वि ग्रचिलए ॰ जाव निज्जरिज्जमाणे वि ग्रनिज्जणो ।।
- २२६. तए ण तस्स जमालिस्स ग्रणगारस्स एवमाइक्खमाणस्स जाव पह्लेमाणस्स ग्रत्थेगतिया समणा निग्गथा एयमट्ठ सद्दृति पत्तियति रोयति, ग्रत्थेगतिया समणा निग्गथा एयमट्ठ नो सद्दृति नो पत्तियति नो रोयति । तत्थ ण जे ते समणा निग्गथा जमालिस्स ग्रणगारस्स एयमट्ठ सद्दृति पत्तियति रोयति, ते ण जमालि चेव ग्रणगार उवसपिज्जत्ता णं विहरति । तत्थ ण जे ते समणा निग्गथा जमालिस्स ग्रणगारस्स एयमट्ठ नो सद्दृति नो पत्तियति नो रोयति, ते ण जमालिस्स ग्रणगारस्स एयमट्ठ नो सद्दृति नो पत्तियति नो रोयति, ते ण जमालिस्स ग्रणगारस्स ग्रतियाग्रो कोट्ठगाग्रो चेइयाग्रो पिडिनियरागिति, पिरिनियलिमत्ता पुट्वाणपुट्वि चरमाणा गामाणुग्गाम दूइउजमाणा जेणेव च्या नयरी, जेणेव पुण्णभद्दे चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छित, ज्वागच्छिता समण भगव महावीर तिवखुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करेनि, करेत्ता वदिन नममित, विद्ता नमिसत्ता समण भगव महावीर उवमपिटाती ए विह्रित ॥
- २३०. तए ण ने जमानी यणगारे यण्णया क्याइ' ताय्री रोगायकाय्री विष्तुर्वे रेट्टे जाए, यरोए बलियसरीरे सावत्थीको कारीको कोटगायो बैद्याया

### नवम सत (तेत्तीसइमो उद्देशो)

पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खिमत्ता पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे, माणे जेणेव चपा नयरी, जेणेव पुण्णभद्दे चेइए, जेणेव सः तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवस्रो मा ठिच्चा समण भगव महावीर एव वयासी—जहा ण देवाण् वासी समणा निग्गथा छउमत्थावक्कमणेण' स्रवक्कता, छउमत्थावक्कमणेण' अवक्कते, स्रह ण उप्पन्ननाण-दस् केवली भवित्ता केवलिस्रवक्कमणेण स्रवक्कते।।

- २३१. तए ण भगव गोयमे जमालि अणगार एव वयासी—नो ह लिस्स नाणे वा दसणे वा सेलिस वा 'थभिस वा' थूभिस निवारिज्जइ वा, जिंद ण तुम जमालो ! उप्पन्ननाण-द केविल भिवत्ता केविलिश्रवक्कमणेण श्रवक्कते, तो ण व वागरेहि—सासए लोए जमालो ! श्रसासए लोए जम जमाली ! श्रसासए जीवे जमालो ?
- २३३ जमालीति । समणे भगव महावीरे जमालि अणगार एव जमालो ! मम वहवे अतेवासी समणा निग्गथा छउम वागरण वागरित्तए, जहा ण अह, नो चेव'ण एतप्पगार भ ण तुम।

सासए लोए जमाली ! ज न कयाइ नासि, न कयाइ न भविस्सइ—भूवि च, भवइ य, भविस्सइ य—धुवे, निक्षि श्रव्वए, श्रविहुए निच्चे।

ग्रसासए लोए जमाली । ज ग्रोसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पण भवित्ता ग्रोसप्पिणी भवइ।

सासए जीवे जमाली । ज न कयाइ नासि', •न कयाट न भविस्सइ—भुवि च, भवइ य, भविस्सइ य—धुवे, निद्धिः अव्वए, ग्रविष्ट्रए ॰ निच्चे ।

१ छउमस्या भवेता छउमत्या ० (अ, क, म, स) ५ च्चेव (ता)।

२. छउमत्या भवेता द्युषमत्या (अ, क, म, स) ६ 🗙 (क, ता

३ × (ज, ब, म)। ७ स॰ पा॰—ः

४. स॰ पा॰—कत्तिए जाव कलुस॰।

प्रसासए जीवे जमाली । जण्ण नेरइए भिवत्ता तिरिक्खजोणिए भवइ, तिरिक्खजोणिए भवित्ता मणुस्से भवइ, मणुस्से भवित्ता देवे भवइ।।

२३४. तए ण से जमाली अणगारे समणस्स भगवत्रो महावीरस्स एवमाइक्खमाणस्स जाव' एव परूवेमाणस्स एतमट्ठ नो सद्दृह नो पत्तियइ नो रोएइ, एतमट्ठ असदृहमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे दोच्च पि समणस्स भगवत्रो महावीरस्स अतियात्रो आयाए अवक्कमइ, अवक्किमत्ता बहूहि असव्भावुवभावणाहि मिच्छताभिणवेसेहि य अप्पाण च पर च तदुभय च वुगगाहेमाणे वृष्पाएमाणे वृद्ध वासाइ सामण्णपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता अद्धमासियाए सलेहणाए अताण भूसेइ, भूसेत्ता तीस भत्ताइ अणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता तस्स ठाणस्स' अणालोइयपडिक्कते कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे तेरससागरोवमिठतीएमु
देविकिव्विसिएसु देवेसु देविकिव्विसियत्ताए उववन्ने।।

२३५. तए ण भगव गोयमे जमालि अणगार कालगय जाणित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विद्या नमसिता एव वयासी—एव खलु देवाणुष्पियाण अतेवासी कृसिसे जमाली नाम अणगारे से ण भते! जमालो अणगारे कालमासे काल किच्चा

किंह गए ? किंह उववन्ने ?

गोयमादी! समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी—एवं खरुं गोयमा । सम अतेवासी कुसिस्से जमाली नाम अणगारे, से ण तदा मम एवं माइक्खमाणस्स एव भासमाणस्स एव पण्णवेमाणस्स एव परूवेमाणस्स एतम्हं नो सहहइ नो पत्तियइ नो रोएइ, एतमट्ठ असहहमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे, दोच्च पि मम अतियाओ आयाए अवक्कमइ, अवक्किमत्ता वहूर्िं अमब्भावुब्भावणाहि '•िमच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाण च पर च तदुभय व वुगाहेमाणे वुप्पाएमाणे बहूइ वासाइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता, अद्धमारि याए सनेहणाए अत्ताण भूसेत्ता, तीस भत्ताइ अणसणाए छेदेता तस्स ठाणस्म अणालोइयपडिक्कते कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे तरससागरीवमिटती एमु देविकिव्यिसएमु देवेसु॰ देविकिव्यिसयत्ताए उववन्ने ॥

२३६. कितिवहा ण भते । देविकिव्यिसिया पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा देविकिव्यिसिया पण्णत्ता, त जहा—ितपलिय्रोवमिट्ठियी, तिमागरोवमिट्ठिया, तेरमसागरोवमिट्ठिया ॥

२३ अ. नॉट् प भने ! तिपनियोवमद्विदया देविकिव्विसिया परिवसित ?

१ संस्कृत्याः

३. म॰ गा॰ —त चेव जान देग<sup>०</sup>।

र इसम्बर्धास्त्रस्थाः

गोयमा । जींप जोइसियाण, हिर्द्धि सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु, एत्थ ण तिपलिस्रो-वमट्टिइया देवकिव्विसया परिवसति ॥

२३८ किंह ण भते । तिसागरोवमिटुइया देविकिन्विसिया परिवसित ? गोयमा । उप्पि सोहम्मीसाणाण कप्पाण, हिट्टि सणकुमार-माहिदेसु कप्पेसु, एत्य ण तिसागरोवमिट्टिइया देविकिन्विसिया परिवसित ।।

२३६. किंह ण भते । तेरससागरोवमिट्ठइया देविकिव्विसिया परिवसित ? गोयमा । उप्पि वभलोगस्स कप्पस्स, हिंद्वि लतए कप्पे, एत्थ ण तेरससागरो-वमिट्ठइया देविकिव्विसिया देवा परिवसित ।।

२४० देविकिव्विसिया ण भते । केसु कम्मादाणेसु देविकिव्विसियत्ताए उववत्तारो भवति ?

गोयमा । जे इमे जीवा ग्रायित्यपिडणीया, उवज्भायपिडणीया, कुलपिडणीया, गणपिडणीया, सघपिडणीया, ग्रायित्य-उवज्भायाण ग्रयसकारा ग्रवण्णकारा ग्रिकित्तकारा वहूि ग्रस्वभावृद्भावणाहि, मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य ग्रप्पाण पर च तदुभय च वृग्गाहेमाणा वृष्पाएमाणा वहूइ वासाइ सामण्णपिरयाग पाउणित, पाउणित्ता तस्स ठाणस्स ग्रणालोइयपिडक्कता कालमासे काल किच्चा ग्रण्ण-यरेसु देविकिव्विसिएसु देविकिव्विसियत्ताए उववत्तारो भवित, त जहा—ित-पिल्ग्रोवमिट्टितिएसु वा, तिसागरोवमिट्टितिएसु वा, तेरससागरोवमिट्टितिएसु वा।।

२४१. देविकिव्विसिया ण भते । ताग्रो देवलोगायो ग्राउवखएण, 'भवक्खएण, ठिति-वखएण' ग्रणतर चय चइत्ता किंह गच्छिति ? किंह उववज्जिति ? गोयमा । जाव चत्तारि पच नेरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणाइ ससार ग्रणुपरियिट्टित्ता तग्रो पच्छा सिज्भिति बुज्भिति ●मुच्चित परिणिव्वा-यित सव्वदुक्खाण ॰ ग्रत करेति, ग्रत्थेगितिया ग्रणादीय ग्रणवदग्ग दीहमद्व चाउरत ससारकतार ग्रणुपरियट्टित ।।

हता गोयमा । जमाली ण ग्रणगारे ग्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी ॥ २४३ जिंत ण भते । जमाली ग्रणगारे ग्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी

१ र्ट्हिब्र् (ता) नवंत्र, हिंब्य (म)। ४. स॰ पा॰ - बुग्फ्रिन जाव अत।

२. ॰ करा (अ, न), नवंत्र, अयनकारणा (वृ)। ५ स॰ पा॰—विरमत्रीवी जाव नुच्छत्रीवी।

३ ठितिकगएए भवत्त्वएण (ता)।

कम्हाण भते । जमाली अणगारे कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे तेरस-सागरोवमिट्ठितिएसु देविकिव्विसिएसु देवेसु देविकिव्विसियत्ताए उववन्ने ? गोयमा! जमाली ण त्रणगारे त्रायरियपडिणीए, उवज्भायपडिणीए, ग्रायरिय-जवज्भायाण ग्रयसकारए ग्रवण्णकारए<sup>र</sup> •ग्रकित्तिकारए बहूहि ग्रसव्भावक्रा वणाहि, मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य श्रप्पाणं पर च तदुभयं च वुगाहेमाणे॰ वुष्पाएमाणे वहूइ वासाइ सामण्णपरियागं पाउणिता, श्रद्धमासियाए सलेहणाए तीस भत्ताइ अणसणाए छेदेत्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कते कालमाते काल किच्चा लतए कप्पे •तेरससागरोवमद्वितिएसु देविकिव्विसिएसु देवेसु देविकिव्विसियत्ताए॰ उववन्ने ॥

जमाली ण भते । देवे ताम्रो देवलोगाम्रो म्राउक्खएण भवक्खएण ठिइक्खएणं २४४ ग्रणतर चय चइता किह गच्छिहिति ? ॰ किह उवविज्जिहिति ? गोयमा । चत्तारि पच तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणाई ससार ग्रणुः परियद्वित्ता तग्रो पच्छा,सिज्भिहिति' • बुज्भिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति सव्वदुक्लाण ॰ ग्रत काहिति॥

२४५. सेवं भते ! सेव भते ! ति'॥

# चोत्तीसइमो उद्देसो

# एगस्स वधे ग्रणेगवध-पद

तेण कार्नेण तेण समाणा रायगिहे जाव' एव वयासी—पुरिसे ण भते ! पुरिस रणमाणं कि पुरिस हणद' ? नोपुरिसे हणइ ? गायमा । पुरिम पि हणइ, नोपुरिम वि हणइ॥

२४० में देणहेग भने । एवं वृच्चद—पुरिम पि हणड, नोपुरिसे वि हणद ?

१. तः सः — व्यवसाराम् भाव युष्याम्माने । ४. मः शप्री ।

६. स० शास्त्रा - मण्डान-इत्ये तह प्रवस्ते ।

<sup>5.</sup> ITT (JU) 1 र अंश्वास - नावस्तानम् वास्त्राहरू

इ. इ. १९४५ - विकास मार्थ ।

गोयमा । तस्स ण एव भवइ —एव खलु ग्रह एग पुरिस हणामि, से ण एग पुरिस हणमाणे 'ग्रणेंगे जीवे' हणइ। से तेणहुण गोयमा । एव वुच्चइ— पुरिस पि हणइ, नोपुरिसे वि हणइ।।

२४८ पुरिसे ण भते । आस हणमाणे कि आस हणइ ? नोआसे हणइ ? गोयमा । आस पि हणइ, नोआसे वि हणइ ॥ से केणट्ठेण ? अट्टो तहेव । एव हत्थि, सीह, वग्घ जाव' चिल्ललग' ॥

#### इसिस्स वधे ग्रणंतवध-पद

२४६ पुरिसे ण भते ? इसि हणमाणे कि इसि हणइ ? नोइसि हणइ ? गोयमा ! इसि पि हणइ, नोइसि पि हणइ ।।

२५० से केणहुण भते ? एवं वुच्चइ'—•इसि पि हणइ, ॰ नोइसि पि हणइ ? गोयमा । तस्स ण एव भवइ—एव खलु ग्रह एग इसि हणामि, से णं एग इसि हणमाणे 'त्रणते जीवे' हणइ। से तेणहुण '•गोयमा! एवं वुच्चइ—इसि पि हणइ, नोइसि पि हणइ॰।।

#### वेर-बंध-पदं

२५१. पुरिसे ण भते । पुरिस हणमाणे कि पुरिसवेरेण पुट्ठे ? 'नोपुरिसवेरेण पुट्ठे ?"
गोयमा ! नियम-ताव पुरिसवेरेण पुट्ठे, ग्रहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेण य

१ ग्रेरोगा जीवा (अ, क, ता, म, स)।

२ नोआस (व), नोआमे वि (म)।

२. प०१।

४ चित्तलग (य), अतोग्रे 'क, ता, वृ' एपु—
'एते सब्वे इक्कगमा' इति पाठोन्ति, 'अ, व,
म, स'—एनेपु आदर्शेषु 'चिल्ललग इति
पाठानन्तर एप पाठोस्ति—
'पुरिमे ण भते । अण्णयर तस पाएा हणमाणे
कि अण्गपर तस पाएा हणइ, नोअण्णतरे
तमे पाएो हणइ? गोपमा । अण्णयर मि
तस पाएा हणइ, नोअण्णतरे वि तसे पाएो
हणइ। से केणद्वेषा भते ! एव वुच्चइ—

अण्णयरं पि तस पाण, हणइ नोअण्णयरे वि तसे पाणे हणइ? गोयमा । तस्स ए एव भवइ—एव सनु वह एग अण्णयर तस पाण हणामि, से एा एग अण्णयर तम पाण हएएमारो अरोगे जीवे हगइ। ने तेणहुण गोयमा । त चेव। एए मब्वे वि एक्कगमा'। वृत्ताविष नासोब यारयात, अतोन्माभिरमौ पाठान्तरत्वेन स्वीकृत।

५ म० पा०--वुच्चइ जाव नोइसिं।

६. ग्रणता जीवा (अ, क, ता, च, म)।

७. स० पा०—निक्सेवो ।

s. × (ना)।

पुद्धे, अहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेहि य पुद्धे। एवं ग्रासं जाव चिल्ललण जाव ग्रहवा चिल्ललगवेरेण' य नोचिल्ललगवेरेहि य पुद्धे॥

२५२. पुरिसे ण भते । इसि हणमाणे कि इसिवेरेण पुट्ठे ? नोइसिवेरेणं पुट्ठे ? गोयमा । नियम' इसिवेरेण य' नोइसिवेरेहि य पुट्ठे ।।

# पुढविवकाइयादीणं स्राण-पाण-पदं

२५३ पुढिविक्काइए ण भते । पुढिविक्काय चेव आणमइ वा ? पाणमइ वा ? ऊससई वा ? नीससइ वा ? हता गोयमा । पुढिविक्काइए पुढिविक्काइय चेव आणमइ वा जाव नीससई वा ॥

२४४. पुढविक्काइए ण भते । आउक्काइय आणमइ वा जाव नीससइ वा ? हता गोयमा । पुढविक्काइए ण आउक्काइय आणमइ वा जाव नीससइ वा। एव तेउक्काइय, वाउक्काइय, एव वणस्सइकाइय ॥

२५६ आउक्काइए णं भते । प्राउक्काइय चेव आणमइ वा ? एव चेव । एव तेउ-वाउ-वणस्सइकाइय ॥

२५७ तेउनकाइए ण भते ! पुढिविक्काइयं प्राणमइ वा ? एव जाव वणस्सद्काइए ण भते ! वणस्सद्काइय चेव श्राणमइ वा ? तहेव ॥

### किरिया-पदं

२५=. पुटविक्काइए ण भते । पुढविक्काइय चेव ग्राणममाणे वा, पाणममाणे वा जनसमाणे वा, नीमसमाणे वा कितिकिरिए ? गोयमा । सिय निकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचिकिरिए ॥

२५६ पुढितकारण्ण भने । याउक्काद्य आणममाणे वा ? एत नेव । एव जाव वणस्मद्कादय । एव याउक्काएण वि सब्बे भाणियव्या । एत नेउनरादण्ण वि, एव वाउक्कादण्ण वि जाव—

१ जिलकार (य), जिल्लावर (स) ।

एर (बृ) ।

<sup>•</sup> व्याप व्यवस्था हिल्ला विश्व

४. मञ्चाञ-एतं धेव।

र प्रभाव प्राप्त प्राप्त गम्माग्नाम्ति । ऋषिन । ५. सक्ते पि (ता. म) । पने १९६ पनेरत वर्षा स्थितिहरीयोगा

- २६०. वणस्सइकाइए णं भते ! वणस्सइकाइय चेव ग्राणममाणे वा-पुच्छा ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचिकिरिए ।।
- वाउनकाइए ण भते ! रनखस्स मूल 'पचालेमाणे वा' पवाडेमाणे वा कति-२६१. किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडिकिरिए, सिय पचिकिरिए। एव कद, एव जाव'--
- वीय पचालेमाणे वा-पूच्छा ? २६२ गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचिकिरिए ॥ २६३. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

<sup>?. × (</sup>事) 1

३. न० शप्र ।

# दसमं सतं

# पढमो उद्देसो

## संगहणी-गाहा

१. दिस २ सवुडग्रणगारे', ३ ग्राइड्ढी ४. सामहित्य ५. देवि ६. सभा। ७-३४ उत्तरम्रतरदीवा, दसमिम सयम्मि चउत्तीसा ॥१॥

### दिसा-पदं

- रायगिहे' जाव' एव वयासी—िकमिय भते ! 'पाईणा ति" पवुच्चइ ? गोयमा । जीवा चेव, अजीवा चेव ।।
- २. किमिय भते । पडीणा ति पवुच्चइ ? गोयमा ! एव चेव । एव दाहिणा, एव उदीणा, एव उड्ढा, एवं ग्रहो वि॥
- ३. कित ण भते । दिसायो पण्णतायो ? गोयमा ! दस दिमायो पण्णतायो, त जहा—१. पुरित्यमा २. पुरित्यमदी हिणा ३. दाहिणा ४ दाहिणपच्चित्यमा ५ पच्चित्यमा ६. पच्चित्यमुत्तरा ७. उत्तरा ८. उत्तरपुरित्यमा ६. उड्ढा १०. यहो ।।
- ४ एयासि ण नते ! दमण्ह दिसाण कति नामधेज्जा पण्णता ? गोयमा ! दम नामधेज्जा पण्णता, त जहा—

<sup>!-</sup> धनुडमरागारं (ज. क. व. म)।

२ अवस्ति (त्र, म)।

र संदक्षि (ता) ।

इ. संब हे द-ईव !

४. पारंणति (क, स), पारीणा नि (ना)।

६ अहा (अ, क, व, म); अधी (ता)।

७ अहा (ज, क, ब, म); अधा (ता) ।

इंदा अगोयो जम्मा', य नेरई वारुणी य वायव्वा। सोमा ईसाणी या, विमला य तमा य वोद्धव्वा।।१।।

४. इदा ण भते । दिसा कि १ जीवा २ जीवदेसा ३ जीवपदेसा ४ ग्रजीवा ५ ग्रजीवदेसा ६ ग्रजीवपदेसा ?

गोयमा ! जीवा वि, '•जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, अजीवा वि, अजीवदेसा वि॰, अजीवपदेसा वि ।

जे जीवा ते नियमा एगिदिया वेइदिया क्तेइदिया चउरिदिया॰ पिचिदिया, अणिदिया।

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जाव अणिदियदेसा।
जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा वेइदियपदेसा जाव अणिदियपदेसा।
जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा—हिवअजीवा य, अहिवअजीवा य।
जे हिवअजीवा ते चउन्विहा पण्णत्ता, त जहा—खघा, खघदेसा, खघपदेसा,

परमाणुषोग्गला ।

जे ग्ररूविश्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा—१ नोधम्मित्यकाए धम्मित्य-कायस्स देसे २. धम्मित्यकायस्स पदेसा ३ नोग्रधम्मित्यकाए ग्रधम्मित्यका-यस्स देसे ४ ग्रधम्मित्यकायस्स पदेसा ५ नोग्रागासित्यकाए ग्रागासित्यकायस्स देसे ६ ग्रागासित्यकायस्स पदेसा ७. ग्रद्धासमए ॥

इ. ग्रागेयी ण भने । दिसा कि जीवा, जीवदेसा, जीवपदेसा —पुच्छा । गोयमा ! नोजीवा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, ग्रजीवा वि ग्रजीवदेसा वि. ग्रजीवपदेसा वि ।

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा, ग्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियस्स य देमे, ग्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियाण ग्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियाण य देसा। ग्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियाण य देसा। ग्रहवा एगिदियदेसा य तेइदियस्स य देसे। एव चेव तियभगो भाणियव्यो। एव जाव ग्राणिदियाण तियभगो। जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा। ग्रहवा एगिदियपदेसा य वेइदियम्स पदेसा, ग्रहवा एगिदियपदेसा । एव ग्राइल्लिवरिह्मो जाव ग्राणिदियाण।

जे प्रजीवा ते दुविहा पण्णता, तं जहा—रूविग्रजीवा' य, अरूविग्रजीवा य । जे रूविग्रजीवा ते चउव्विहा पण्णता, त जहा—स्ववा जाव परमाणुपोगाना ।

१ जमा (ग)।

इ. नियम (ना), × (ब)।

२. त० पा०--न चेत्र जात्र प्रजीवपदेमा ।

५. रूमि अजीवा (ता, प)।

३ स॰ पा॰ --चेर्दिया जाव पनिदिया।

जे अरूविश्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा-नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थि-कायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पदेसा, एव अधम्मत्थिकायस्स वि जाव आगास-त्थिकायस्स पदेसा, ग्रद्धासमए' ॥

७. जम्मा ण भते । दिसा कि जीवा ? जहा इदा 'तहेव निरवसेस''। नेरती' य जहा अगोयी। वारुणी जहा इदा। वायव्वा जहा अग्गेयी । सोमा जहा इदा । ईसाणी जहा अग्गेयी । विमलाए जीवा जहा अगोयीए, अजीवा जहा इदाए। एवं तमाए वि, नवर-अर्बी छन्विहा, अद्धासमयो न भण्णति ॥

### सरीर-पट

- कति ण भते ! सरीरा पण्णता ? गोयमा । पच सरीरा पण्णत्ता, त जहा—श्रोरालिए •वेउव्विए ग्राहारए तेयए॰ कम्मए॥
- योरालियसरीरे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? एव योगाहणासठाण निरवसेस भाणियव्य जाव' य्रप्पायहुग ति।।
- सेव भते । सेव भते ! ति ॥

# बीओ उहेसो

### सबुडस्स किरिया-पर्व

११. रायगिहे जाव' एव वयासी—सवुडस्स ण भते ! य्रणगारस्स वीयीपये ठिनी पुरस्रो न्वार निज्मायमाणस्न, मगास्रो स्वाइ स्रवयक्तमाणस्म, पासस्रो स्वाइ यवनीएमाणस्य, उद्द स्वाइ योलोएमाणस्स, यहे स्वाइ यालोएमाणस्य तस्म ण भते । कि दरियाविहया किरिया कज्जइ ? सपरादमा किरिया सम्बद्ध ?

१ अउरमम्लः विदिशासु सन्यि जीया, देसे ४, स० पा०---ओरालिए जाव कम्मए। यात व १९३ मन्दर्भ (ब, ब, म, म्) । 2. 90 381

<sup>·</sup> in controlless

५ न० श्रेप्रश

<sup>\* \* 3 \* \$7 1</sup> mg 3

<sup>1. 40 216-20 1</sup> 

गोयमा ! सवुडस्स णं अणगारस्स वीयीपथे ठिच्चा' •पुरस्रो रूवाइ निज्भाय-माणस्स, मग्गस्रो रूवाइ अवयन्त्रमाणस्स, पासस्रो रूवाइ अवलोएमाणस्स, उड्ढ रूवाइ स्रोलोएमाणस्स, स्रहे रूवाड स्रालोएमाणस्स तस्स ण नो इरिया-विह्या किरिया कज्जड, सपराइया किरिया कज्जइ ॥

- १२ से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ—सवुडस्स ण जाव सपराइया किरिया कज्जइ ? गोयमा । जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा 'विचिष्ठण्णा भवित तस्स णं इरियाविह्या किरिया कज्जइ, जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा अवोच्छिण्णा भवित तस्स ण सपराइया किरिया कज्जइ। अहासुत्त रीयमाणस्स इरियाविह्या किरिया कज्जइ, उस्सुत्त रीयमाणस्स सपराइया किरिया कज्जइ । से ण उस्सुत्तमेव रीयित । से तेणट्ठेण जाव सपराइया किरिया कज्जइ ।।
- १३. सवुडस्स ण भते । ग्रणगारस्स अवीयीपथे ठिच्चा पुरग्रो ह्वाइ निज्भायमा-णस्स जाव' तस्स ण भते । कि इरियाविह्या किरिया कज्जइ ?—पुच्छा । गोयमा ! सवुडस्स ण ग्रणगारस्स ग्रवीयीपथे ठिच्चा जाव तस्स ण इरिया-विह्या किरिया कज्जइ, नो सपराइया किरिया कज्जइ ॥
- १४ से केणहेण भते ! एव वुच्चइ—सवुडस्स ण जाव इरियाविहया किरिया कज्जइ, नो सपराइया किरिया कज्जइ ?
  - '•गोयमा ! जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा भवति तस्स ण इरिया-विह्या किरिया कज्जइ, जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा ग्रवोच्छिण्णा भवति तस्स ण सपराइया किरिया कज्जइ। ग्रहासुत्त रीयमाणस्स इरियाविह्या किरिया कज्जइ, उस्सुत्त रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ। के ण अहासुत्तमेव रीयति। से तेणट्टेणं जाव नो सपराइया किरिया कज्जइ।।

#### जोणी-पदं

१५. कितविहा णं भते ! जोणी पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा जोणी पण्णत्ता, त जहा—सीया, उसिणा, सीतोसिणा । एव जोणीपदं निरवसेम भाणियव्व ।।

#### वेदणा-पदं

१६. कतिविहा ण भते ! वेयणा पण्णता ?

१. स॰ पा॰—ठिच्चा जार्व तस्त । ४ स॰ पा॰—जहा नत्तमसए नत्तमुद्देसए जाय
 २. स॰ पा॰—एव जहा सत्तमसए पढमजद्देमए से ।
 जाय से ।

३. २० १०।११।

गोयमा । तिविहा वेयणा पण्णत्ता, त जहा—सीया, उसिणा, सीग्रोसिणा। एव वेयणापद भाणियव्व जाव'—

१७ नेरइया ण भते ! कि दुक्ल वेयण वेदेति ? सुह वेयण वेदेति ? ग्रदुक्लमसुह वेयण वेदेति ? गोयमा । दुक्ल पि वेयण वेदेति, सुह पि वेयण वेदेति, ग्रदुक्लमसुहं पि वेयण वेदेति ।।

## भिषखुपडिमा-पद

१५ मासियण्ण' भिवखुपडिम पडिवन्नस्स ग्रणगारस्स', निच्च 'वोसट्ठकाए, चियतं-देहे' जे केइ परीसहोवसग्गा उप्पन्जति, त जहा—दिव्वा वा माणुसा वा तिरि-वखजोणिया वा ते उप्पन्ने सम्म सहइ खमइ तितिवखइ ग्रहियासेइ। एव मासिया भिवखुपडिमा निरवसेसा भाणियव्वा, जहा दसाहि जाव' ग्राराहिया भवइ।।

# म्रकिच्चद्वाणपडिसेवण-पदं

१६. भिवलू य अण्णयर अकिच्चट्ठाण पिडसेवित्ता से ण तस्स ठाणस्स अणालोइय-पिडवकते काल करेइ नित्थ तस्स आराहणा, से ण तस्स ठाणस्स आलोइय-पिडवकते काल करेइ अत्थि तस्स आराहणा ॥

२०. भिनलू य ग्रण्णयर ग्रिकच्चद्वाण पिडसेवित्ता तस्स णं एवं भवइ—पच्छा विण ग्रह चिरमकानसमयिस एयस्स ठाणस्स ग्रालोएस्सामि', •पिडकिकिसिसार्मि, निदिन्सामि, गरिहिन्सामि, विउद्दिन्सामि, विसोहिस्सामि, ग्रकरणयाएं ग्रह्में दिन्सामि, ग्रहारिय पायच्छित्त तवोकम्म । पिडविजस्सामि', से ण नस्म ठाणस्म ग्रणालोइयं •पिडविकते कान करेइ । नित्थ तस्स ग्राराहणा, से ण तस्म ठाणस्म ग्रागोइय-पिडविकते कान करेइ ग्रिव्थ तस्स ग्राराहणा।।

२१. भिनम् य प्रण्णयर प्रकिच्चहाण पडिसेवित्ता तम्स ण एव भवइ—जद वार्य ममणीवासमा वि कालमासे काल किच्चा प्रण्णयरेसु देवलीएसु देवताए उद्यश्चिता भवति, किम्म । पण प्रद्र प्रणणिक्तालेश्चालिश को जिल्मामि वि

कट्टु से णं तस्स ठाणस्स ग्रणालोडयपिडिक्कते कालाकरेड नित्य तस्स ग्राराहणा, से ण तस्स ठाणस्स ग्रालोडय-पिडिक्कते काल करेड ग्रत्यि तस्स ग्राराहणा। २२ सेवं भते । सेव भते । ति'॥

# तइस्रो उद्देसो

## म्राइड्ढीए परिड्ढीए वोइवयण-पदं

२३. रायिनहे जाव¹ एव वयासी—ग्राइड्ढीए¹ ण भते ¹ देवे जाव चतारि, पच देवावासंतराइ वीतिवकते', तेण पर परिड्ढीए ॽ हता गोयमा ¹ ग्राइड्ढीए ण '●देवे जाव चतारि, पच देवावासतराइ वीति-वकते, तेण पर परिड्ढीए । ॰ एवं ग्रमुरकुमारे वि, नवर—ग्रमुरकुमारावास-तराइ, सेस त चेव । एव एएण कमेण जाव थिणयकुमारे, एव वाणमतरे, जोइसिए वेमाणिए जाव तेण पर परिड्ढीए ।।

### देवाणं विणयविहि-पदं

- २४ अप्पिड्डीए ण भते ! देवे महिड्डियस्स देवस्स मज्भांमज्भोणं वीद्दवएज्जा ? नो इण्ट्ठे समट्ठे ॥
- २४ सिमङ्ढीए ण भते ! देवे सिमङ्ढीयस्स देवस्स मण्भमण्भेण वीइवएज्जा ? नो इणहे समहे, पमत्तं पुण वीइवएज्जा ॥
- २६ 'से भते ! कि विमोहित्ता पभू ? अविमोहित्ता पभू ? गोयमा ! विमोहित्ता पभू, नो अविमोहित्ता पभू ॥
- २७. से भते ! कि पुव्वि विमोहित्ता पच्छा वीइवएज्जा ? पुब्वि वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा ? गोयमा ! पुब्वि विमोहित्ता पच्छा वीइवएज्जा, नो पुब्वि वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा ॥

१. स० शप्र ।

४ वीईवयइ (वृपा)।

२. भ० शाड-१०।

४. मञ्पा०—नं चैव।

३ आतड्द्रए (अ, स); आतिद्दीए (क, ब, ६. ने ण (ब, म, स)। म), आयड्डीए (ता)

- २८. महिड्ढीए ण भते ! देवे अप्पिड्ढियस्स देवस्स मज्भंमज्भेण वीइवएज्जा ? हता वीइवएज्जा ॥
- २६ से भते ! कि विमोहित्ता पभू ? ग्रविमोहित्ता पभू ? गोयमा ! विमोहित्ता वि पभू, ग्रविमोहित्ता वि पभू ॥
- ३०. से भते ! कि पुन्ति विमोहित्ता पच्छा वीइवएज्जा ? पुन्ति वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा ? गोयमा । पुन्ति वा विमोहेत्ता पच्छा वीइवएज्जा, पुन्ति वा वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा ॥
- ३१. ग्रिपिड्ढिए'ण भते ! असुरकुमारे मिहिड्ढियस्स असुरकुमारस्स मन्भमन्भेण वीइवएन्जा ?

  नो इण्डु समट्ठे । एव असुरकुमारेण वि तिष्णि आलावगा भाणियव्वा जहा ओहिएण देवेण भणिया । एव जाव थणियकुमारेण । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएण एव चेव ॥
- ३२. म्रिष्पिड्ढए ण भते ! देवे मिहिड्ढियाए देवीए मज्भमज्भेण वीइवएज्जा ? नो इणद्वे समद्वे ॥
- ३३. सिमिङ्ढए ेण भते । देवे सिमिङ्ढियाए देवीए मुक्समुक्सेणं वीइवएज्जा ? एवं तहेव देवेण य देवीए य दुङ्यो भाणियव्वो जाव वेमाणियाए ॥
- ३४. म्राप्पिड्डिया ण भते ! देवी महिड्डियस्स देवस्स मज्भमज्भेणं वीइवएज्जा ? एव एसो वि तितम्रो' दडमो भाणियव्वो जाव—
- ३५. महिड्डिया वेमाणिणी प्रिष्पिड्डियस्स वेमाणियस्स मज्भमज्भेण वीद्व<sup>ण्डजा ?</sup> हता वीद्वएज्जा ॥
- ३६. स्रिष्पिट्ढ्या ण भते ! देवी महिड्ढियाए देवीए मङ्भमङ्भेण बीइवएण्जा ? नो इण्ट्ठे समट्टे । एव सिमिड्ढिया देवी सिमिड्ढियाए देवीए तहेव । मिहिंद्<sup>इवी</sup> वि देवी स्रिष्पिड्ढ्याए देवीए तहेव । एव एक्केक्के तिष्णि-तिष्णि स्राला<sup>क्षी</sup> भाणियव्वा जाव—
- ३. महिङ्टिया'णं भते । वेमाणिणी ग्रिष्यिङ्ख्याए वेमाणिणीए मन्स्मन्ते । वीदवण्ड्या ? रेता वीदवण्ड्या ॥
- इंद मा भन ! कि विमोहिला एक ? जिल्लोजिका एक ?

गोयमा । विमोहित्ता वि पभू, ग्रविमोहित्ता वि पभू। तहेव जाव पुर्विव वा वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा। एए चत्तारि दडगा॥

### आसस्स 'खु-खु' करएा-पदं

३६ ग्रासस्स ण भते । धावमाणस्स कि 'खु-खु' त्ति करेति ? गोयमा । ग्रासस्स ण धावमाणस्स हिययस्स य जगस्स' य ग्रतरा एत्थ ण 'कवकडए नाम' वाए समुच्छइ', जेण ग्रासस्स धावमाणस्स 'खु-खु' त्ति करेति ॥

#### पण्णवणी-भासा-पदं

४०. ग्रह भते ! ग्रासइस्सामो, सइस्सामो, चिट्ठिस्सामो, निसिइस्सामो, तुयट्टिस्सामो'—पण्णवणी ण एस भासा ? न एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! ग्रासइस्सामो, '•सइस्सामो, चिट्ठिस्सामो, निसिइस्सामो, तुय- ट्टिस्सामो—पण्णवणी ण एसा भासा , न एसा भासा मोसा ॥ ४१ सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

१. जगयस्स (ज, क, म,); जातन्स (ता) ।

२. कक्कडनाम (ता), कब्बटए नाम (स)।

३. समुत्यइ (ज, ता, व, म, स)।

४. अतीये गायाद्वय तत्र्यते— आमतस्मी जाणवस्मी, जायस्मी तह पुष्ट्यणी य पण्णवणी । पण्चरानस्मी भासा, भासा दण्दाणुलोमा य ॥ जणभिन्महिया भामा, भासा य अभिन्महिम्म बोद्धव्या । मस्यकरस्मी भामा, भोषडमस्योगदा चैव ॥ (अ, क, ना, च, म, गायाद्वये 'असच्चामो प्रकारा निरूपिता भाषापदे एवमेवास्ति प्रकरणे प्रामित करू निधिते आन्ताम्। दे मूले प्रक्षिते । उत्तर वृत्ति जनापि नर्यंव व्या ४. न० पा० — न ने दे दे न० १।४१।

# चउत्थो उद्देसो

# तावत्तीसगदेव-पदं

४२. तेण कालेण तेण समएण वाणियग्गामे नयरे होत्था—वण्णग्रो'। दूर्तिपलासए चेइए। सामी समोसढे जाव परिसा पडिगया।।

४३. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इदभूई नाम अणगारे जाव' उड्ढजाणू' • अहोसिरे भाणकोट्ठोवगए सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे ॰ विद्वरह ॥

४४. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवत्रो महावीरस्स प्रतेवासी सामहत्यी नाम त्रणगारे पगइभद्दए '•पगइ उवसंते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे मिउ-मह्वसपन्ने अल्लीणे विणीए समणस्स भगवत्रो महावीरस्स अदूरसामते उड्ढ-जाणू प्रहोसिरे भाणकोद्वोवगए सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणं । विहरइ॥

४५. तए ण से सामहत्थी अणगारे जायसङ्ढे जाव' उट्टाए उट्टेइ, उट्टेता जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भगव गोयम तिक्खुत्तो जाव' पज्जुवासमाणे एव वयासी—

४६. ग्रित्थ ण भते । चमरस्स ग्रसुरिदस्स ग्रसुरकुमारण्णो तावत्तीसर्गा देवा-ताव-त्तीसगा देवा ? हता ग्रित्थ ॥

४७ से केण्ड्रेण भते । एव वुच्चइ—चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो ताव— त्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ?

एव बलु सामहत्थी । तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वामें कायदी नाम नयरी होत्या—वण्णश्रो'। तत्थ ण कायदीए नयरीए तायतीम' सहाया' गाहावई समणोवासया परिवसति—श्रद्धा जाव' बहुजणस्स ग्रपिर भूना प्रभिगयजीवाजीवा, उवलद्धपुण्णपावा' जाव' श्रहापरिगाहिएहिं तवी- कम्मेहिं श्रप्पाण भावेमाणा विदरित ॥

```
१. त्री मु २ १।

२. त्री मु २ १।

३. त्री १ १० १।

३. त्री १० १।

६. त्री १० ता ता, व, म)।

६. त्री १० ता ता, व, म)।

१० ता ततिम (क, ता, व, म)।

१० ता ततीम (क, ता, व, म)।
```

- ४८ तए ण ते तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासया पुव्वि उगा उगाविहारी, सविग्गा सिवग्गविहारी भिवत्ता तथ्रो पच्छा पासत्था पासत्थिविहारी, ग्रोसन्ना ओसन्निवहारी, कुसीला कुसीलिवहारी, श्रहाच्छदा श्रहाच्छदिवहारी वहूइ वासाइ समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, श्रद्धमासियाए सलेहणाए श्रत्ताण भूसेत्ता, तीस भत्ताइ श्रणसणाए छेदेता तस्स ठाणस्स श्रणालोइयपिडवकता कालमासे काल किच्चा चमरस्स श्रसुरिदस्स श्रसुरवुमाररुणो तावत्तीसग-देवत्ताए उववण्णा ।।
- ४६ जप्पभिइ च ण भते । ते कायदगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा चमरस्स प्रसुरिदम्स अमुरकुमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, तप्पभिइ च ण भते । एव वुच्चड—चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? तए ण भगव गोयमे सामहत्थिणा अणगारेण एव वृत्ते समाणे सिक्ष्ए किख्ए

वितिगिच्छिए उट्ठाए उट्ठेइ, उट्टेता सामहित्यणा अणगारेण सिद्ध जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विद्ता नमसित्ता एव वयासी—

- ५० म्रिव ण भते । चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? हता अरिय ॥
- ५१ से केण्डुण भते । एव वुच्चइ—एव त चेव सव्व भाणियव्व जाव जप्पभिइ च ण भते । ते कायदगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा चमरम्स ग्रमुरिदस्स ग्रमुरकुमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, तप्पभिइ च ण भते । एव वुच्चइ—चमरस्स ग्रमुरिदस्स ग्रमुरिकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवातावत्तीसगा देवा

नो इण्हें समन्ते। गोयमा । चमरस्स ण असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्ती-सगाण देवाण सासए नामधेज्जे पण्णत्ते—ज न कयाइ नासी, न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्सइ', •भविसु य, भवित य, भविस्सइ य—धुवे नियए सासए अवदाए अव्वए अविद्विए । निच्चे, अव्वोच्छित्तिनयद्वयाए अण्णे चयित, अण्णे ज्ववज्जिति ॥

५२. ग्रस्थिण भते । विलस्त वइरोयणिदस्त वद्दरोयणरण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? हता ग्रस्थि॥

१. ग० पा०--भवित्तव जाव निचे।

- ५३. से केणहेण भते । एवं वुच्चइ—विलस्स वइरोयिणदस्स वइरोयणरण्णो' ताव-तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? एव खलु गोयमा । तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे वेभेले नाम सिण्णवेसे होत्था—वण्णश्रो'। तत्थ ण वेभेले सिण्णवेसे तायतीस सहाया गाहावई समणोवासया परिवसति – जहा चमरस्स जाव' तावत्तीसग-देवत्ताए उववण्णा।।
- ५४ जप्पिमइ च ण भते ! ते वेभेलगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा विलस्स वइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, सेस त चेव जाव' निच्चे, प्रव्वोच्छित्तिनयद्वयाए अण्णे चयति, अण्णे उववज्जिति ॥
- ४४. अत्थिण भते । घरणस्स नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा । तावत्तीसगा देवा ? हता अत्थि॥
- ५६ से केण्डुण जाव तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ?
  गोयमा । घरणस्स नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो तावत्तीसगाण देवाण सामए नामधेज्जे पण्णत्ते—ज न कयाइ नासी जाव ग्रण्णे चयति, ग्रण्णे उवर्ष ज्जित । एव भूयाणदस्स वि, एव जाव महाधोसस्स ।।

हता य्रत्थि ॥

५८. से केणडेण जाव तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा?
एव खलु गोयमा! तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वाम पालए' नाम सिण्णवेसे होत्था—वण्णप्रो। तत्थ ण पालए सिण्णवेसे तामतीस सहाया गाहावई समणीवासया जहा चमरस्स जाव' विहरति।।

प्रदे तए ण ते तायत्तीम महाया गाहावई समणोवासया पुविव पि पच्छा वि उणी उग्गिवहारी, मिवन्गा मिवगिवहारी बहुद वासाद समणोवासगिपियांग पाउं णित्ता, मानियांग मेलेहणाए यत्ताणं भूमेत्ता, सिंह भत्ताद प्रणसणाए हिरेती, यालोदय-पित्रकृता ममाहिपत्ता कालमासे काल किच्चां •सनकरम देनिर्मं

रे. भाव (ज. क., ता, ज. म. म.)।

र भोगत्तु ६ एउदाने 'नदगवण-मन्निभ-व्यक्ति' वाभिदेखा धम् ।

<sup>1</sup> d. f. 11-12,

e. de trist-ti

५. सव दार्डन

६. स० पा०--प्रद्या।

वात्राण् (अ); वात्राण् (व); वा सन्द (व);

<sup>5.</sup> No 201431

६. म॰ पा॰—हिच्या गा। उत्त्रमा।

देवरण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए॰ उववन्ना । जप्पभिइं च ण भते । ते पालगा' तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा, सेस जहा चमरस्स जाव ग्रण्णे उवव-ज्जित ।।

६० ग्रत्थिण भते । ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ?

एव जहा सक्कस्स, नवर—चपाए नयरीए जाव' उववण्णा जप्पभिइ च ण भते । ते चिपज्जा तायत्तीस सहाया, सेस त चेव जाव ग्रण्णे उववज्जित ।।

६१ श्रित्थ णं भते ! सणकुमारस्स देविदस्स 'बेदेवरण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्ती-सगा देवा ? ° हता श्रित्थ ॥

६२ से केणट्ठेण ? जहा धरणस्स तहेव, एव जाव पाणयस्स, एव ग्रच्चुयस्स जाव ग्रण्णे उववज्जति ।।

६३. सेव भते । सेव भते ! ति"।।

# पंचमो उहेसो

## देवाणं तुडिएण सिंद दिव्वभोग-पदं

६४. तेण कालेण तेण समएण रायिगहे नाम नयरे। गुणिसलए वेइए जाव' परिसा पिडिंगया। तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवत्रो महावीरस्म बहुवे स्रतेवामी थेरा भगवतो जाइनपन्ना जहा स्रद्धमे सए सत्तमुद्देसए जाव' सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरित। तए ण ते थेरा भगवनो जायसद्दा जायसमया जहा गोयमसामी जाव' पञ्जुवासमाणा एव वयामी—

६५. चमरन्स णं भते ग्रमुरिदन्स ग्रमुरकुमाररण्णो कति ग्रग्गमहिनीग्रो पण्णताग्रो ?

१. बालगा (ज, म), पालागा (इ, य); ४. २० १।५१। पालागगा (न)। ५ २० १।४-२। २. २० १०।५७-५६। ६ २० २।२०२।

इ. स॰ पा॰—पुच्या। ७ न० शहे।

ग्रज्जो । पंच ग्रग्गमहिसीग्रो पण्णताग्रो, त जहा—काली, रायी, रायी, रिवर्ण, विज्जू, मेहा । तत्य ण एगमेगाए देवीए ग्रहुह देवीसहस्स परिवारो पण्णत्तो॥

६६. पभू ण भते । ताओ एगमेगा देवी ग्रण्णाइ ग्रह्ह देवीसहस्साइ परियार विजिंवित ए

एवामेव सपुव्वावरेणं चत्तालीस देवीसहस्सा । सेत्त तुर्डिए ॥

६७. पभू ण भते । चमरे असुरिदे ग्रसुरेकुमारराया चमरचचाए रायहाणीए, सभाए सुहम्माए, चमरिस सीहासणिस तुडिएण सिद्ध दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरित्तए ?

नो इणट्ठे समट्टे ॥

६८ से केण्डुण भते । एव वुच्चइ—नो पभू चमरे श्रमुरिदे श्रमुरकुमारराया चमरचचाए रायहाणीए जाव' विहरित्तए ?

य्रज्जो। चमरस्स ण श्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो चमरचचाए रायहाणीए,सभाए सुहम्माए, माणवए चेइयखभे वइरामएसु गोल-वट्ट-समुग्गएसु वहूश्रो जिणसक हाग्रो सिन्तिविखत्तात्रो चिट्ठति, जाग्रो ण चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो श्रण्णेसि च बहूण श्रसुरकुमाराण देवाण य देवीण य अच्चिणिज्जात्रो वदणिज्जात्रो नमसिणिज्जात्रो पूर्यणिज्जात्रो सक्कारणिज्जात्रो सम्माणिणज्जात्रो कल्लाण मगल देवय चेइय पज्जुवासणिज्जाओ भवति'। से तेणहुण अज्जो ! एव वुच्चइ—नो पभू चमरे श्रसुरिदे श्रसुरकुमाररायां •चमरचचाए रायहाणीए, सभाए मुहम्माए, चमरिस सिहासणिस तुडिएण सिद्ध दिव्वाइ भोगभोगार भुजमाणे विहरित्तए।।

६६. पभू ण यज्जो । चमरे असुरिदे यसुरकुमारराया चमरचचाए रायहाणीए, सभाए सुहम्माए, चमरिस सीहासणिस चउसट्ठीए सामाणियसाहस्मीहि, नायत्तीसाए कावत्तीमगेहि, चउिह लोगपालेहि, पचिह प्रमामिहिसीरि मपियाराहि चउसट्ठीए यायरक्लदेवमाहस्सीहि , प्रणोहि य वहि प्रमापियाराहि वेविह य, देवीहि य सिद्ध मपिरविडे महयाहय किन्द्र-गीय-वाउप नती-तल-ताल-नुटिय-घणमुडगपडुप्पवादयरवेण दिव्वाइ भोगभोगाइ ॥ भुजमान विहरित्तए ?

ने उत्त परियारिट्डीए, नो नेव ण मेहणवत्तिय ॥

अन्यस्मा (ग्राम)।

र. मण्ड्याद्या

६ अवर्ति नात परिद्याएं गो पम् (त्र, म)।

सर्गाः - अनुरद्वारसय नाम विहरिन

५ म० पा०—नायत्तीसाए जाव अण्लेहि।

६. अण्मेनि (अ, स)।

८ स० पा० —महयाहय जाय मुजमानी।

- ७०. चमरस्स ण भते ! असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो सोमस्स महारण्णो कित अग्गमिहसीओ पण्णत्ताओ ?
  अज्जो ! चत्तारि अग्गमिहसीओ पण्णत्ताओ, त जहा—कण्गा, कण्गलता,
  चित्तगुत्ता, वसुधरा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग' देवीसहस्स परिवारे'
  पण्णत्ते ।।
- ७१. पभू ण ताम्रो 'एगामेगा देवी' म्रण्ण एगमेग देवीसहस्स परियार विउन्वित्तए ? एवामेव सपून्वावरेणं चत्तारि देवीसहस्सा । सेत्त तुडिए ॥
- ७२. पभू ण भते । चमरस्स अमुरिदस्स अमुरकुमाररण्णो सोमे महाराया सोमाए रायहाणीए, सभाए सुहम्माए, सोमसि सीहासणिस तुिंडएण सिंद्ध दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरित्तए ? अवसेस जहा चमरस्स, नवर—परियारो जहा सूरियाभस्स । सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवित्तय ।।
- ७३. चमरसं ण भते । असुरिंदस्स असुरकुमार ॰ रण्णो जमस्स महारण्णो कित अगमहिंसीओ ? एव चेव', नवर—जमाए रायहाणीए, सेस जहा सोमस्स । एव वरुणस्स वि, नवर—वरुणाए रायहाणीए। एव वेसमणस्स वि, नवर—वेसमणाए राय-हाणीए। सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवित्त्य ।।
- ७४ वित्तस्स ण भते । वइरोर्याणदस्स—पुच्छा । ग्रज्जो ! पच अग्गमिहसीय्रो पण्णताय्रो, त जहा—सुभा, निसुभा, रभा, निरभा, मदणा । तत्य ण एगमेगाए देवीए अट्टट्ठ देवीसहस्स परिवारो, सेस जहा चमरस्स, नवर—वित्तचाए रायहाणीए, परियारो जहा' मो उद्देमण् । सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवित्तय ॥
- ७५ विलस्स ण भते । वहरोयणिदस्स वहरोयणरण्णो सोमस्स महारण्णो कित अग्गमिहसीओ पण्णताओ ? अज्जो । चत्तारि अग्गमिहसीओ पण्णताओ, त जहा—मीणगा, मुभदा, विज्जुया", असणी। तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारो, सेस जहा चमरसीमस्स एव जाव वरुणस्म"।।

```
    १. एगमेगसि (त) ।
    २. परिवारो (ता) ।
    ३. एगमेगाओ देवीग्रो (अ) एगमेगाए देवीए है. नुमा (अ, ब, ता) ।
    (त) ।
    १०. न० ३।१२।
    १२. विजया (त) ।
    १२. वेनमएल्स (अ, न) ।
```

६. स० पा०--मते जाव रण्यो ।

७६. घरणस्स ण भते ! नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो कित ग्रगमिहसीग्रो पण्णत्ताग्रो ? ग्रज्जो । छ ग्रगमिहसीग्रो पण्णताग्रो, त जहा—ग्रला', सक्का', सतेरा', सोदामिणी, इदा, घणिवज्जुया । तत्थ ण एगमेगाए देवीए छ-छ देवीसहस्स' परिवारो पण्णत्तो ।।

७७. पभू ण ताम्रो एगमेगा देवी मण्णाइ छ-छ देविसहस्साइ परियार विजिब्बत्तए? एवामेव सपुन्वावरेण छत्तीसाइ देविसहस्साइं। सेत्त तुडिए॥

७८ पभू ण भते । घरणे ? सेस त चेव', नवरं—घरणाए रायहाणीए, घरणिस सीहासणिस, सम्रो परियारो' । सेस तं चेव ।।

७६. घरणस्स ण भते ! नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो कालवालस्स महारण्णो कित ग्रग्गमिहसीग्रो पण्णत्ताओ ? अण्जो चत्तारि ग्रग्गमिहसीग्रो पण्णत्ताग्रो त जहा—ग्रसोगा, विमला, सुप्पभा, सुदसणा। तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारो, अवसेस जहा चमरलोगपालाण। एव सेसाणं तिण्ह वि।।

प्रजो ! छ ग्रागमिहसाओ पण्यतात्रो, त जहा—ह्या ह्यसा, सुह्या, ह्यावता, ह्याव

५१. भ्याणदस्स ण भते । नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो नागचित्तस्स—पुच्छा। अज्जो । चत्तारि ग्रग्गमहिसीयो पण्णत्तायो, त जहा—सुणंदा, सुभद्दा, सुजागा, सुमणा। तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं गरिवारे, अवसेस जहा चमरतोगपालाण। एव सेसाण तिण्ह वि लोगपालाण। वि तेसि जहा धरणस्स लोगपालाण। जत्ति जिस जहा धरणस्स लोगपालाण। उत्तरित्लाण इदाण' जहा भूयाणदम्स, लोगपालाण वि तेमि जहा भूयाणदम्म लोगपालाण, नवर—इदाणं सव्वेमि रायहाणीयो सीहासणाणि य गरिमणामगाणि, परियारो जहा' मोउद्देमए। तोगपालाण सव्वेसि रायहा

णीत्रों सीहासणाणि य सरिसणामगाणि, परियारो जहां चमरस्स लोग-पालाणं ॥

- कालस्स ण भते ! पिसायिदस्स पिसायरण्णो कति ग्रग्गमहिसीग्रो पण्णताग्रो ? अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिमीय्रो पणताय्रो, त जहा-कमला, कमलप्पभा, उप्पला, मुदसणा। तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारी, सेसं जहा चमरलोगपालाणं। परिवारो तहेव, नवर—कालाए रायहाणीए, कालिस सीहासणिस, सेस त चेव । एव महाकालस्स वि ॥
- सुरुवस्म ण भते ! भूतिवस्म भूतरण्णो—पुच्छा । **도**३ युज्जो । चत्तारि युग्गमहिसीयो पण्णत्तायो, त जहा—स्ववई, वहुस्वा, सुरूवा, सुभगा। तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवार, सेस जहा कालस्स । एव पडिल्वस्स वि ॥
- पूण्णभद्दस्य ण भते । जिन्वदन्स-पुच्छा । ग्रन्जो <sup>।</sup> चत्तारि ग्रग्गमहिसीय्रो पण्णताय्रो, त जहा—पुण्णा, वहुपुत्तिया, उत्तमा, तारया। तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्म परिवारे, सेस जहा कालस्स । एव माणिभइस्स वि॥
- भीमस्स णं भते । राखिमदस्स-पुच्छा । ፍሂ युज्जो ! चत्तारि युग्गमहिसीयो पण्णतायो, त जहा-परमा, वसुमती', कणगा, रयणप्यभा । तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्म परिवारे, सेम जहा कालम्स । एव महाभीमस्स त्रि ॥
- किन्नरस्स ण-पृच्छा। 37 ग्रज्जो । चनारि ग्रग्गमहिसीयो पण्णतायो, त जहा-वडेंसा, केतुमती, रतिमेणा, रद्गिया । तत्व ण ऐगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस त चेव । एव निपुरिनन्स वि ॥
- सण्रिमस्स ण-पच्छा। 50 यरजो । चनारि ग्रन्गमहिमीयो पण्यत्तात्रो, त जहा-रोहिणी, नविमया, हिरी, पुष्फवती । तत्व ण एनमेनाए देवीए एनमेन देवीनहस्म परिवारे, नेम त नेव। एव महापुरिसम्म वि॥
- ग्रतिकायस्त ण-पुच्छा । अज्जो ! चत्तारि प्रमामहिनीओ पण्णताओ, त जहा- मुयगा', भूयगवनी,

१. २० १०। १० ।

इ. पत्रमन्ती (ज, न), पडनावनी (ए, म<sub>) र</sub> २. भ० १०।३१, ३२ । ८ मुगग (म) ।

महाकच्छा, फुडा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, <sup>हेस</sup> त चेव । एव महाकायस्स वि ।।

- प्रिंच गीयरइस्स ण पुच्छा।
  ग्रज्जो । चत्तारि ग्रग्गमिहसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा—सुघोसा, विमला, सुस्सरा, सरस्सई। तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस त चेव। एव गीयजसस्स वि। सव्वेसि एएसि जहा कालस्स, नवर—सरिसना- मियाग्रो रायहाणीग्रो सीहासणाणि य, सेस त चेव।।
- ६० चदस्स ण भते । जोइसिदस्स जोइसरण्णो पुच्छा । ग्रज्जो ! चत्तारि ग्रग्गमिहसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा — चदप्पभा, दोसिणाभा, ग्रच्चिमाली, पभकरा । एव जहां जीवाभिगमे जोइसियउद्देसए तहेव सूरस वि सूरप्पभा, ग्रायवां, ग्रच्चिमाली, पभकरा । सेस त चेव जावं नो वेव ण मेहणवित्तय ।।
- ६१ इंगालस्स ण भते । महग्गहस्स कित अग्गमिहसीओ—पुच्छा । अञ्जो । चत्तारि अग्गमिहसीओ पण्णत्ताओ, त जहा—विजया, वेजयती, जयती, अयती, अपराजिया । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस' जही चदस्स, नवर—इगालवडेसए विमाणे, इगालगिस सीहासणिस, सेस त चेव। एव वियालगस्स वि । एव अट्ठासीतिए वि महग्गहाणे भाणियव्व जावे भावकेउस्स, नवर—वडेसगा सीहासणाणि य सरिसनामगाणि, सेस तं चेव।।
- ६२. सनकस्स ण भते । देविदस्स देवरण्णो—पुच्छा । प्रज्जो । यह ग्रग्गमहिसिय्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा—पउमा, सिवा, सर्ची, यूर्व, यमला, य्रच्छरा, नविभया, रोहिणी । तत्थ ण एगमेगाए देवीए सोलस-सोलम देवीसहस्सा परिवारो पण्णत्तो ॥
- ६३ पभूण नाम्रो एगमेगा देवी म्रण्णाइं सोलस-सोलस देवीसहस्साइ परिवार विउव्वित्तए ? एवामेव सपुब्वावरेण अट्टावीमुत्तर देवीसयसहस्स । सेत्त तुडिए ॥
- ६४. पभू ण भंते । सक्के देविदे देवराया सोहम्मे कप्पे, सोहम्मवडेसए विमान सभाग मुहम्माण, सक्किम सीहासणिस तुडिएण मृद्धि दिव्याद भोगनापि

t ग्रीनियामा (स. स)।

Y Ats a r

क कार्यक्षक स्व

F 4 - 1 - 1 - 2 - 5 . 1

४ मेम त चेव (अ, स)।

६. महागराण (अ, ४, ४, ४)।

J. ठा० साइस्य I

<sup>=</sup> नेवा (अ, म), मुने (४, ता, व)।

### दसम सत (छट्टो उद्देसो)

भुजमाणे विहरित्तए । सेन जहा चमरस्स, नवरं—प ६५. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो पुच्छा । ग्रज्जो । चत्तारि ग्रग्गमहिसीग्रो पण्णताग्रो, तं चित्ता, सोमा । नत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेगं । जहा चमरलोगपालाण, नवर—सयपभे विमाणे, । सीहासणिस, सेसं त चेव । एव जाव वेसमणस्स, तित्यसए।।

६६ ईसाणस्स ण भते ! — पुच्छा । ग्रज्जो ! ग्रह ग्रग्गमिहमीत्रो पण्णत्तात्रो, त जहा-रामरिक्खिया, वसू, वसुगुत्ता, वसुमित्ता, वसुधरा । एगमेग देवीसहस्स परिवारे, मेस जहा सक्कस्स ॥ ६७ ईसाणस्स ण भते ! देविंदस्स देवरण्णो सोमस्म महाः

हैं उसाणस्स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महाः
— पुच्छा ।

श्रज्जो ! चत्तारि अगमहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो, त जह
विज्जू । तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसह
सक्स्स लोगपालाण, एव जाव वरुणस्स, नवर—ि
सेस त चेव जाव' नो चेव ण मेहुणवत्तिय ।।

६न. मेव भते । सेव भते । ति'॥

# छट्ठो उद्देसो

#### सुहम्मा सभा-पदं

६६ कहि णिं भते ! सप्रकस्त देविदस्त देवरण्णो सभा मुहुः गोयमा ! जबुद्दीवे दीवे मदरस्त पव्वयस्य दाहिणे ण :

१. म० ११६६।

२. म० १०१०-७२।

३. म० ३१२४०, २४४, २६१, २६६।

४. म० १०१६२-६४।

वीए वहुसमरमणिज्जातो भूमिभागातो उड्ढं एवं जहा रायप्पसेणइज्जे जाव'
पच वडेसगा पण्णत्ता, त जहा—असोगवडेसए', •सत्तवण्णवडेसए, चपगवडेसए,
चूयवडेसए ॰ मज्भे, सोहम्मवडेसए । से णं सोहम्मवडेसए महाविमाणे अद्धतेरसजोयणसयसहस्साइ आयामविक्खभेण,

एव जह सूरियाभे, तहेव माण' तहेव उववाय्रो । सक्कस्स य ग्रभिसेग्रो, तहेव जह सूरियाभस्स । ग्रलंकारग्रच्चिणया, तहेव जाव' ग्रायरक्ख त्ति ॥१॥ दो सागरोवमाइ ठिती ॥

#### सक्क-पदं

१००. सक्के ण भते ! देविदे देवराया केमिहिड्ढिए जाव' केमहासोक्खे'।
गोयमा । मिहिड्ढिए जाव महासोक्खे । से ण तत्थ वत्तीसाए विमाणावासस्यसहस्साण जाव' दिव्वाइ भोगभोगाइं भुजमाणे विहरइ। एमिहिड्ढिए जाव
एमहासोक्खे सक्के देविदे देवराया।।

१०१ सेव भते । सेव भते । ति'।।

## ७-३४ उद्देसा

#### श्रंतरदीव-पद

१०२ किह ण भंते ! उत्तरिल्लाण एगूरुयमणुस्साण' एगूरुयदीवे नामं दीवे पण्णते । एव जहा जीवाभिगमे तहेव निरवसेस जाव' सुद्धदंतदीवो ति । एए ब्रह्मा<sup>वी</sup> उद्देसगा भाणियव्वा ॥

१०३ सेव भते ! सेवं भते ! त्ति जाव" ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥

```
    साव म । १२४, १२४ ।
    म ० ३।१६ ।
    म ० २।४१ ।
    म ० १।४१ ।
    म ० १।४१ ।
    म ० १।४१ ।
    म ० १।४१ ।
    म ० १०० (म्र. म. म.) ।
    म ० ३०४ ।
    म ० ३०४ ।
    म ० ३०४ ।
    म ० १।४१ ।
```

### एक्कारसं सतं पढमो उहेसो

१. उप्पल २. साल ३. पलासे ४ कुभी ५ नाली य ६. पउम ७. कण्णी य'। द निल्ण ह सिव १०. लोग ११,१२ कालालिभय दस दो य एनकारे'।।१।।

#### उप्पलजीवाण उववायादि-पर्व

- तेण कालेणं तेण समएण रायगिहे जाव' पज्जुवासमाणे एव वयासी-उप्पले ण 8 भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? ग्रणेगजीवे ? गोयमा ! एगजीवे, नो अणेगजीवे । तेण पर जे अण्णे जीवा उववज्जति ते ण नो एगजीवा य्रणेगजीवा ।।
- ते ण भते । जीवा कतोहितो उचवज्जित-कि नेरइएहितो उववज्जित ? 'तिरिक्लजोणिएहितो उववञ्जित ? मण्स्सेहितो उववञ्जित' ? देवेहितो उववज्जति ?

१ या (व)।

२. अतोप्रे प्रमोद्देशकद्वारसग्रहगाया सभ्यन्ते, तारव इमा---

उववाओं परिमाण,

अमहारुव्यत्त वध वेदे व । उदए उदीरणाए,

लेमा दिद्री य नाएो य ॥ ३ म० ११४-१०। जोग्वजोने वण्ण,

रतमाई जवासने य जाहारे।

विरदे किरिया उपे.

सन्न क्रमाविदियं वधे य ॥ सन्निदिय अस्त्रिये,

संबेहाहार डिद समापाए।

चवण मुलाशेम् य,

उपराजी सव्यत्रीयात्र ॥ (रूरा) ॥

४ निरि मणु (ज, क, ता, ज, म, स)।

- गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जित, तिरिवखजोणिएहितो उववज्जिति, मण्-स्सेहितो उववज्जित देवेहितो वि उववज्जिति । एव उववाग्रो भाणियव्वो जहा ववकतीए वणस्सइकाइयाण जाव' ईसाणेति ।।
- ३. ते ण भते ! जीवा एगसमए ण केंबइया उववज्जिति ? गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोंसेणं संवेज्जा वा' ग्रसंवेज्जा वा उववज्जिति ॥
- ४. ते णं भंते । जीवा समए-समए ग्रवहीरमाणा-अवहीरमाणा केवितकालेण ग्रवहीरित ? गोयमा ! ते ण ग्रसक्षेज्जा समए-समए 'ग्रवहीरमाणा-ग्रवहीरमाणा' ग्रसिं-ज्जाहि ग्रोसिप्पणि'-जस्सिप्पणीहि ग्रवहीरित, नो चेव णं ग्रवहिया सिया ॥
- ४. तेसि ण भते । जीवाण केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण य्रंगुलस्स यसखेउजइभागं, उनकोसेण सातिरेग जीवण-सहस्स ।।
- ६. ते णं भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वंधगा ? प्रवधगा ? गोयमा ! नो प्रवधगा, वधए वा, वधगा वा ॥
- ७. एव जाव मतराइयस्स, नवर—माउयस्स—पुच्छा।
  गोयमा। १ वधए वा २ म्रवधए वा ३. वधगा वा ४. मर्वधगा वा ५. मह्वा
  वधए य म्रवधए य ६ मह्वा वधए य म्रवधगा य ७. अहवा वधगा य अवधग य ६. मह्वा वधगा य म्रवधगा य—एते मह भंगा।।
- ते ण भते ! जीवा नाणावरिणज्जस्स कम्मस्स िक वेदगा ? अवेदगा ? गीयमा ! नो अवेदगा, वेदण् वा, वेदगा वा । एव जाव अंतरादयस्स ।।
- ते ण भते ! जीवा कि सायावेदगा ? असायावेदगा ? गोयमा ! सायावेदण वा, असायावेदण वा—अद्व भगा ॥
- २०. ते ण भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि उदई ? प्रणुदर्ङ ? गोयमा ! नो अणुदर्द, उदई वा, उदइणो वा । एव जाव प्रतराइयस्स ॥
- ११. ते ण भने ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि उदीरगा ? ग्रणुदीरगा ? गोयमा ! नो ग्रणुदीरगा, उदीरण्या, उदीरगा वा । एव जाव ग्रतराइवानी नवर—वदणिज्ञाउएसु ग्रह भंगा ॥
- १२ तं ण भते ! जीवा कि कप्हलेसा ? नीललेसा ? काउलेसा ? तेउत्रेसा ?

गोयमा ! कण्हलेसे वा' •िनीललेसे वा काउलेसे वा॰ तेउलेसे वा, कण्हलेम्सा वा नीललेस्सा वा काउलेस्सा वा तेउलेस्सा वा, ग्रहवा कण्हलेसे य नीललेसे य। एव एए दुयानजोग-तियासजोग-चउनकसजोगेण श्रसीती भगा' भवति।।

१३. ते ण भते । जीवा कि सम्मिद्दृष्टी ? मिच्छादिट्टी ? सम्मामिच्छादिट्टी ? गोयमा । नो सम्मिद्दिट्टी, नो सम्मामिच्छादिट्टी, मिच्छादिट्टी वा मिच्छा-दिट्टिणो वा ॥

१४. ते ण भते ! जीवा कि नाणी ? ग्रण्णाणी ? गोयमा ! नो नाणी, ग्रण्णाणी वा, अण्णाणिणो वा ॥

१५ ते ण भते ! जीवा कि मणजोगी ? वइजोगी ? कायजोगी ? गोयमा ! नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी वा, कायजोगिणो वा ॥

१६. ते ण भते । जीवा कि सागारोवउत्ता ? ग्रणागारोवउत्ता ? गोयमा ! सागारोवउत्ते वा, ग्रणागारोवउत्ते वा—ग्रहु भगा ॥

१७ तेसि ण भते ! जीवाण सरीरगा कितवण्णा, कितग्या, कितरसा, कितिकासा, पण्णत्ता ?
गोयमा । पचवण्णा, पचरसा, दुगधा, अदुकासा पण्णत्ता । ते पुण अप्पणा अवण्णा, अगंधा, अरसा, अकासा पण्णता ।।

१८. ते ण भते ! जीवा कि 'उस्सासगा ? निस्सासगा ? नोउस्मासिनस्सासगा ?''
गोयमा ! १ उस्सासण् वा २ निस्सासण् वा ३ नोउस्सामिनस्मासण् वा
४. उस्सासगा वा ५ निस्सामगा वा ६ नोउस्सासिनस्सासगा वा १-४ ग्रह्वा
उस्सासण् य निस्सासण् य १-४ अहवा उस्सासण् य नो उम्सासिनस्सासण् य
१-४ ग्रह्वा निस्सासण् य नोउस्सासिनस्सामण् य १-८ ग्रह्वा उस्मासण् य
निस्सासण् य नोउस्सासिनस्सासण् य—अट्ठ भगा। एते छव्वीस भगा भवति॥

१६. ते ण भते ! जीवा कि स्राहारगा ? स्रणाहारगा ? गोयमा ! स्राहारए वा, स्रणाहारए वा—स्रद्ध भंगा ॥

२०. ते ण भते ! जीवा कि विरया ? श्रविरया ? विरयाविरया ? गोयमा ! नो विरया, नो विरयाविरया, श्रविरए वा श्रविरया वा ॥

२१. ते णं भते । जीवा कि सिकरिया ? श्रिकरिया ? गोयमा ! नो श्रिकरिया, सिकरिए वा, सिकरिया वा ॥

१. स॰ पा॰—या नाम वेडनेने ।

२ च उरुम्स बोनेप प (घ, म, ना, म, न); च रु-कामबोनेस प (ब) ।

३. प्रव्डलम्-भ० १।२१= मूत्रस्य पादव्यिपमम्।

६ उन्मामा निरमामा नोजन्यानानिम्सामा (१, सा. म) ।

४ एव (वा) 1

- २२. ते ण भते ! जीवा कि सत्तविहवंधगा ? ग्रहुविहवधगा ? गोयमा ! सत्तविहवधए वा, ग्रहुविहवधए वा—ग्रहु भगा ॥
- २३. ते ण भते ! जीवा कि ग्राहारसण्णोवउत्ता ? भयसण्णोवउत्ता ? मेहुणसण्णोव-उत्ता ? परिग्गहसण्णोवउत्ता ? गोयमा । आहारसण्णोवउत्ता—ग्रसीती भगा ।।
- २४. ते ण भते । जीवा कि कोहकसाई ? माणकसाई ? मायाकसाई ? लोभक-साई ? ग्रसीती भगा ।।
- २४. ते ण भते ! जीवा कि इत्थिवेदगा ? पुरिसवेदगा ? नपुसगवेदगा ? गोयमा ! नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदण वा, नपुसगवेदण वा ॥
- २६. ते ण भते । जीवा कि इत्थिवेदवधगा ? पुरिसवेदवधगा ? नपुसगवेदवधगा ? गोयमा । इत्थिवेदवधए वा, पुरिसवेदवंधए वा, नपुसगवेदवधए वा— छव्वीस भगा ।।
- २७ ते ण भते ! जीवा कि सण्णी ? ग्रसण्णी ? गोयमा! नो सण्णी, ग्रसण्णी वा ग्रसण्णिणी वा ।
- २८. ते ण भते । जीवा कि सइदिया ? ग्रणिदिया ? गोयमा । नो ग्रणिदिया, सइदिए वा, सइदिया वा ॥
- २६. से ण भते ! उप्पलजीवेत्ति' कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा ! जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण ग्रसखेज्ज काल ॥
- ३०. से ण भते । उप्पलजीवे पुढिविजीवे, पुणरिव उप्पलजीवेत्ति केवितय कार्न सेवेज्जा ? केवितय कार्न गितरागित करेज्जा ? गोयमा ! भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उवकोसेण ग्रसपैज्जाई भवग्गहणाइ । कालादेसेण जहण्णेण दो ग्रंतोमुहुत्ता, उवकोसेण ग्रसपैज्ज कार्त, एवितय कार्ग सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा ।।
- ३१. तेण भते! उप्पलजीवे, याउजीवे, पुणरिव उप्पतजीवेत्ति केवितम काल गिवेच्या ? केवितम काल गितरार्गात करेज्जा!
- एवं चेव । एवं जहां पुढिविजीवे भिष्णम् तहां जाव वाउजीवे भाषियव्ये ॥ ३२. में पं भने ! उपपनजीवे सेसवणस्मदजीवे , से पुणरिव उपराजीवेत्रि केवित्य 'नाल नेवेज्जा ? केवितियं कारा गतिरागित करेज्जा ?

गोयमा! भवादेसेणं जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेण ग्रणताइ भवग्ग-हणाइ, कालादेसेण जहण्णेण दो ग्रतोमुहुत्ता, उक्कोसेण ग्रणत काल तरकाल', एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागित करेज्जा '॥

- ३३ से ण भते । उप्पलजीय वेडिययजीये, पुणरिव उप्पलजीयेक्ति केवितय कालं सेविज्ञा ? केवितय काल गितरागित करेज्ञा ? गोयमा । भवादेनेण जहण्णेण दो भवग्गहणाडं, उनकोसेण सर्वेज्ञाइ भवग्गहणाइ, कालादेनेण जहण्णेण दो अतोमुहुत्ता, उनकोसेण सर्वेज्ञा काल, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय कालं गितरागित करेज्ञा। एव तेइियजीये, एव चर्डीरियजीये वि।।
- ३४. से ण भते ! उप्पलजीवे पाँचिदयितिरिक्खजोणियजीवे, पुणरिव उप्पलजीवेति —पुन्छा ।
  गोयमा ! भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाउ, उक्कोसेण श्रद्ध भवग्गहणाइ, कालादेसेण जहण्णेणं दो श्रतोमहुत्ता, उक्कोसेण पुत्रकोडिपुहृत्त, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागित करेज्जा । एव मणुस्सेण वि सम जाव एवितय काल गतिरागित करेज्जा ।।
- ३४. ते ण भते ! जीवा किमाहारमाहारेति ?
  गोयमा ! दन्वम्रा प्रणतपदेसियाट दन्वाइ, वेत्तम्रो म्रमयेज्जपदेसोगाढाइ,
  कालम्रो म्रण्यस्कालिट्टिश्याट, भावग्रो वण्णमताट गयमताट रसमताट फासमताट एव जहा म्राहान्देसए वणस्यद्भावयाणं म्राहारो तहेव जाव' सन्वष्पणयाए म्राहारमाहारेति, नवरं—नियमा छिद्सि, सेम त चेव ॥
- ३६ तेसि ण भते ! जीवाण केवतिय काल ठिई पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण स्रतीमृहत्तं, उक्कोमेण दम वासमहस्साइ ॥
- ३७. तेसि ण भते ! जीवाण कर्नि नमुखाया पण्णता ? गोयमा ! तत्रो समुखाया पण्णता, त जहा—वेदणानमुखाण, कसायनमुखाण, मारणित्वनमुखाण ॥
- ३८. ते ण भते <sup>।</sup> जीवा मारणितयसमुग्घाएण कि समोहता मरित ? ग्रसमोहता मरित ?

गोयमा । नमोहता वि मरति, अनमोहता वि मरित ॥

३२. ते प भते ! जीवा अणतरं उव्यद्धिता किंह गच्छित ? किंह उत्रवज्जिति—िक

१. 🗙 (४, १४, १४) । वि (४) ।

२. एवं पर नरस्मरा र राज याव कानाएंगेश 📑 २. प० २०११

नेरइएसु उववज्जित ? तिरिक्खजोणिएसु उववज्जित ? एवं जहा वक्कतीए उन्बट्टाणाए वणस्सइकाइयाण तहा भाणियव्व' ॥

ग्रह भते । सव्वपाणा, सव्वभूता, सव्वजीवा, सव्वसत्ता उप्पलमूलताए, उप्प-लकदत्ताए, उप्पलनालत्ताए, उप्पलपत्तताए, उप्पलकिसरत्ताए, उप्पलकिष्णिय-त्ताए, उप्पलथिभगत्ताए' उववन्नपुब्वा ? हता गोयमा ! असित अदुवा अणतखुत्तो ॥

४१ सेव भते । सेव भते ! ति'॥

# वीत्रो उद्देसो

# सालुयादिजीवाण उववायादि पद

- ४२. सालुए ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? गोयमा । एगजीवे । एव उप्पलुद्देसगवत्तव्वया प्रपरिसेसा भाणियव्या जाव अणतखुत्तो, नवर—सरीरोगाहणा जहण्णेण त्रगुलस्स असलेज्जइभागं, उनकांसेण धणपुहत्त, सेस त चेव।।
  - ४३. सेव भते । सेव भते ! ति'॥

### तइश्रो उद्देसो

- ४४ पलासे ण भते ? एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव उप्पलुद्देसगवत्तव्वया अपरिसेसा भाणियव्वा, नवर—सरीरोगाहणा जह-ण्णेण अगुलस्स असलेज्जइभाग, उक्कोसेण गाउयपुहत्ता'। देवेहिनो' न उवव-ज्जिति ।।
- ४५. लेसामु—ते ण भते ! जीवा कि कण्हलेस्सा ? नीललेस्सा ? काउलेस्सा ? गोयमा ! कण्हलेस्से वा नीललेस्से वा काउलेस्से वा—छव्वीस भगा', सेस त चेव ॥
- ४६. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

### चउत्थो उद्देसो

४७ कुभिए ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? य्रणेगजीवे ? एव जहा पलासुद्देसए तहा भाणियव्वे, नवर—िठती जहण्णेण य्रतोमुहृत्त ज्वकोमेण वासपुहृत्त, मेस त चेव ॥

४६ सेव भते । सेव भने । ति'॥

१ ॰ पुरुत्त (ज. ज)। ३. स० ११।१८।

नेरइएसु उववज्जित ? तिरिक्खजोणिएसु उववज्जित ? एव जहा वक्कतीए उन्बट्टाणाए वणस्सइकाइयाण तहा भाणियव्व' ॥

ग्रह भते <sup>।</sup> सव्वपाणा, सव्वभूता, सव्वजीवा, सव्वसत्ता उप्पलमूलत्ताए, उप-लकदत्ताए, उप्पलनालत्ताए, उप्पलपत्तताए, उप्पलकिसरताए, उप्पलकिण्य-80 त्ताए, उप्पलिथभगत्ताए' उववन्नपुव्वा ? हता गोयमा ! असित अदुवा अणतखुत्तो ॥

४१ सेव भते ! सेव भते ! ति'।।

# वीस्रो उद्देसो

# सालुयादिजीवाण उववायादि पद

४२. सालुए ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? गोयमा ! एगजीव । एव उप्पलुद्देसगवत्तव्वया प्रपरिसेसा भाषियव्या जार्व अणतखुत्तो, नवरं—सरीरोगाहणा जहण्णेण अगुलस्स असवेज्जइभाग, उक्कीसंग धणुपुहत्त, मेस त चेव ॥

४३. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

### तइश्रो उद्देसो

- ४४. पलासे ण भते ? एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव उप्पलुद्देसगवत्तव्वया अपरिमेसा भाणियव्वा, नवर—सरीरोगाहणा जह-ण्णेण अगुलस्स असंबेज्जइभाग, उक्कोसेण गाउयपुहत्ता'। देवेहितो' न उवव-ज्जति ॥
- ४५. लेसामु—ते ण भते ! जीवा कि कण्हलेस्सा ? नीललेस्सा ? काउलेस्सा ? गोयमा ! कण्हलेस्से वा नीललेम्से वा काउलस्से वा—छव्वीस भगा', सेस त चेव ॥
- ४६ सेव भते । सेव भते । ति'॥

### चउत्थो उद्देसो

४७ कुभिए ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव जहा पलासुद्देसए तहा भाणियव्वे, नवर—िठती जहण्णेण स्रतोमुहुत्त उवकोसेणं वासगुहृत्त, सेमं त चेव ॥}

४८. सेव भते । नेव भने । ति'॥

१ ॰ पुहुत्त (ज. व) ।

३. म० १रा१मा

देवा एएसु (अ. ४), देवेसु (ता, म); देवा ४ न० १।४१।
एएसु नेव (त); इतिहतापि ११।२ सुप्रस्य ४ भ० १।४१।
सन्दर्भे एव न्याचा हतास्ति । यस्मानिनी
तस्य सन्दर्भे एव नाढ - रवीहत ।

## पंचमो उद्देसो

४६. नालिए ण भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव कुभिउद्देसगवत्तव्वया निरवसेसं भाणियव्वा ।। ५०. सेव भते । सेव भंते ! त्ति ।।

# छट्ठो उद्देसो

५१. पडमे ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? ग्रणेगजीवे ? एव उप्पलुद्देसगवत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा ।। ५२ सेव भंते ! सेव भते । ति ।।

# सत्तमो उद्देसो

- ५३ किणए णं भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? ग्रणेगजीवे ? एव चेव निरवसेस भाणियव्य ॥
- ४४. मेव भते ! सेवं भते ! ति'॥

### अट्ठमो उद्देसो

४४. निलणे ण भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव चेव निरवसेस जाव' अणतखुत्तो ॥ ४६ सेव भते । सेव भते । तिः॥

### नवमो उद्देसो

### सिवरायरिसि-पद

५७. तेण कालेण तेण समएण हित्यणापुरे' नाम नगरे होत्या—वण्णग्रो'। तस्स ण हित्यणापुरस्स नगरस्स विह्या उत्तरपुरित्यमे दिसोभागे, एत्य ण सहसववणे नाम उज्जाणे होत्या—सन्योउय'-पुष्फ-फनमिन्द्वे रम्मे णदणवणसिन्नभप्पगाने' सुहसीतलच्छाए मणोरमे सादुष्फने प्रकंटए, पासादीए' विदिमणिज्जे ग्रिभिन्वे ९ पिडिक्वे।।

५=. तत्य ण हित्यणापुरे नगरे सिवे नाम रामा होत्या—महमाहिमयंत-महंत-मलय-मदर-मिहदसारे—वण्णग्रो'। तस्स ण सिवस्स रण्णो घारिणी नाम देवी होत्या—सुकुमालपाणिपाया—वण्णग्रो'। तस्म ण सिवस्स रण्णो पुत्ते धारिणीए अत्तए सिवभद्दे नाम जुमारे होत्या—सुकुमालपाणिपाए, जहा मुरियक्ते जाव' रज्ज च रहु च वल च वाहण च कोम च कोद्वार च पुर च अतेजर च गयमेव पच्चुवेवरामाणे-पच्चुवेवरामाणे विहरद्य।।

```
१. म० ११।१-४०।
```

र. म० शप्रश

रे. हिल्लागपुरे (ज. म); हिल्लापुरे (ह), हिल्लाउरे (ता) ।

र. पो० पूर्व श

प्रभागीर्थ (स. म) ।

६ ॰ सन्तिमाने (ज, म, प, म)।

स॰ पा॰—यासादीए जान पहिन्दे।

न. नोव नूव १६।

२ पोरुसूर १४।

२०. गाप्र मृत ६ ज्ये,६३६।

तए ण तस्स सिवस्स रण्णो अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि रज्जधुर 32 चितेमाणस्स अयमेयारूवे अज्भतिथए' •िचितिए पतिथए मणोगए सकप्पे ° समु-प्पिजित्था— अत्थि ता मे पुरा पोराणाण "मुचिण्णाण सुपरवकंताण सुभाण कल्लाणाण कडाण कम्माण कल्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाह हिरण्णेण वड्ढामि सुवण्णेण वड्ढामि, घणेण वड्ढामि, घण्णेण वड्ढामि १, पुत्तेहि वड्ढामि, पसिंह वड्ढामि, रज्जेण वड्ढामि, एव रहेण बलेण वाहणेण कोसेण कोहागा-रेण पुरेणं अते उरेण वड्ढामि, विपुलघण-कणग-रयण'- मणि-मोत्तिय-सर्वासल-प्पवाल-रत्तरयण ॰ -सतसारसावएज्जेण अतीव-अतीव अभिवड्ढामि, त कि ण श्रह पुरा पोराणाण' •सुचिण्णाण सुपरक्कताण सुभाण कल्लाणाण कडाण कम्माण (एगतसो खय' उवेहमाणे विहरामि ? त जावताव ग्रह हिरणेण वड्ढामि जाव अतीव-अतीव अभिवड्ढामि जाव मे सामतरायाणो वि वसे वहूति, तावता मे सेय कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्वियम्मि सूरे सहस्त-रिसमिम दिणयरे तेयसा जलते सुवहु लोही-लोहकडाह-कडच्छुय' तविय ताव-सभंडग घडावेत्ता सिवभइ कुमार रज्जे ठावेत्ता त सुवहु लोही-लोहकडाह-कड-च्छुय तिवय तावसभडग गहाय जे इमे गगाकुले वाणपत्था तावसा भवति, [तं जहा-होत्तिया पोत्तिया" कोत्तिया जहा अोववाइए जाव" स्रायावणाहि पचिण-

मस्ति—होत्तिया पोतिया कोतिया जण्गई सङ्ढई थालई हुवजहुा [हुचजहुा (अ) हुप्तुही (क, ब), उद्दिया (ता)] जम्मज्जमा सम्मज्जमा निमज्जमा सप्पाती 'उद्रकडुयगा अहोकडुयगा' ['×' (फ उत्तररूगा म)] दाहिएकूनगा सखयमगा कूलयमगा मियलुद्रगा हरियः जनाभि**मेयक**दिग्गगता मेवालवामिण्री मिएो वाउवामिणो (म) ] अनुसरिक्षा विलगसिरमो वाउमित्पणी रातातभित्पणी नुनाहारा कदाहारा पत्ताहारा तवाहारा फनाहारा बीबाहारा परिमाडिय-गरुगना<u>र "</u> न्तामारा उद्देश सातम्बिया नितवानिणा [वितवानिणा (४), 环 (ब), वणनामिणा दिमापोतिसका, जाना क्षेत्रि क्रमण्य गर्म

१. म० पा०—प्रज्मस्यिए जाव समुष्पज्जित्या

२. म० पा०-जहा तामलिस्स जाव पुत्तेहि ।

<sup>3.</sup> स॰ पा॰—रयण जाव सत**०**।

४. ॰ सानदंदनेगा (क, ब, म, स)।

४. स॰ पा—गोरासास जाव एमतमोक्ख्य ।

६. एगनसोयनय (म्र) ।

७. उथेतुः (स) ।

<sup>=,</sup> न चेन नाव (म, रु, व, म स)।

ट. अव शहदा

रे॰ क्टेब्ट्रा (क. ता. व. म)।

११ मोनिया (क, य, गुना)।

१२ हम्बिदादर्गेषु दिन्तृतः पाठोस्ति। तदनन्तर वस नोवसाइएं इति मक्षिप्तपाठस्य न् सनसन्ति। गृतद् इंगोओं बनवी रास्थियतीय हास्। क्रेन्स विभिन्नेतिनादर्शे दुर्वे किन्द्रभाषाः सम्बोधाना व उत्सन

तार्विह इगालसोल्लिय कंदुसोल्लिय कट्ठसोल्लिय पिव अप्पाणं करेमाणा विहरित]'
तत्य ण जे ते दिसापोक्खी तावसा तेसि अतिय मुडे भिवता दिसापोक्खियतावसत्ताए पव्वइत्तए, पव्वइते वि य ण समाणे अयमेयाच्व अभिग्गह अभिगिण्हिस्सामि—कप्पइ मे जावज्जीवाए छट्ठछट्ठेण अणिक्खित्तेण दिसाचक्कवालेण तवोकम्मेण उड्ड बाहाओ पिगिज्भय-पिगिज्भय भूराभिमुहस्स आयावणभूमीए
आयावेमाणस्स वहिरित्तए, ति कट्टु एव सपेहेइ, सपेहेता कल्ल पाउप्पभायाए
रयणीए जाव' उट्ठियमिम सूरे सहस्सरित्समिम दिणयरे तेयसा जनते मुबहु लोहीलोह' कडाह-कडच्छुय तिवय तावसभडग धडावेत्ता कोडुवियपुरिन सहावेद्द,
सहावेत्ता एव वयासी —िखप्पामेव भो देवाणुष्पिया! हित्यणापुर नगर
सिंव्भतरवाहिरिय आसिय-सम्मिज्जओविन्त जाव' सुग्चवरग्धगिथ गथवटिमूय करेह य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणित्तय पच्चिप्पणह।
ते वि तमाणित्तय पच्चिप्पणित।।

६०. तए ण से सिवे राया दोच्च पि कोडुवियपुरिमे सहावेड, महावेता एव वयासी —िखप्पामेव भो विवाणुष्पिया! सिवभइस्स कुमारस्स महत्थ महत्व महिरह विजल रायाभिसेय उबद्ववेह। तए ण ते कोडुवियपुरिसा तहेव उबद्ववित।।

६१ तए ण से मिवे राया अणगगणनायग-दडनायगं- रार्डमर-तलवर-माडिवय-कोड्डिय-इन्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्यवाह-दूय- अधिपाल-मिट्टि नपरिवृडे सिवभट्ट कुमार सीहासणवरिस पुरत्याभिमुह, निसियावेड निमियावेत्ता यट्टुसएण सीव-णियाण कलसाण जाव' अट्टमएण 'भीमेज्जाण कलसाण सिव्वड्डीए जाव' दुदुहि-णिग्घोसणादयरवेण महया-महया रायाभिनेगेण अभिनिच्च, अभिनि-

इगानसीरितत कर् (उ)मोलित्यं कर्टुसोन्लिय पिव अप्पाण करेमाणा निहरित । 'ओववाइय' मुत्रस्त्र (६४) पूर्णगाठः एउ-मन्ति—'होत्तिता पोत्तिया कोतिया जम्मर् सङ्बर्दे पान्दे दुम्बद्धा बनुस्तिया उम्मर् प्रवास सम्मन्त्रमा निमन्त्रमा मदासमा दिस्मानुत्रमा उत्तरमुलमा मदासमा हुन-प्रमा मिमनुत्रमा हिष्यतावमा उद्दरमा दिसापोन्सियो बाक्यानियो चेन्यानियो बन्यानियो स्वत्तम्तिया न्युमिन्यो पाउ-भिरम्यो नेयानअस्तियो मुताहारा ह्याहारा प्रमाहारा प्रसाहारा पुष्प्यदास फनाहारा

वीराहारा परिमध्यि-सः स्पन्नयन्यसः पुष्पः कताहारा जनानियेय-मध्यिनमाया आया-वनाहि पनियनापेटि द्यालगोल्निय कटु-गोल्निर रहुगोल्निय पिर अप्याण करेनारणा ।' १ अमी नोष्टर स्नी पाट स्याजास होवने ।

२ म० पा०-पनिकार बार बिहरिसल्।

व भव साहह।

४ मण्याक-नोह नान पदायेना ।

४ जोवनुव ५४।

६ न० गा०- इडनामन गाउ मरियान ।

अ सव हार्द्राः

द. संक होर्द्र ।

चित्ता पम्हलसुकुमालाए सुरभीए गधकासाईए गायाइ लूहेति, लूहेता सरसेण गोसीसचदणेण गायाइ अणुलिपति एव जहेव जमालिस्स अलकारो तहेव जाव' कप्परुक्खग पिव अलिकय-विभूसिय करेड, करेत्ता करयल परिगाहिय दस्ति सिरसावत्तं मत्थए अजलि॰ कट्टु सिवभद्द कुमार जएण विजएणं वद्धावेदः, वद्धावेता ताहि इहाहि कताहि पियाहि '•मणुज्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि हिययगमणिज्जाहि वग्गूहि जयविजयमगलसएहि य्रणवरय स्रभिणदतो य अभि त्युणतो य एव वयासी जय-जय नदा! जय-जय भद्दा! भद्द ते, म्रजिय जिणाहि जिय पालयाहि, जियमज्भे वसाहि। इदो इव देवाण, नमरो इव असुराण, धरणो इव नागाण, चदो इव ताराण, भरहो इव मणुयाण वहूई वासाइ वहूइ वाससयाइ वहूइं वाससहस्साइ वहूइ वाससयसहस्साइ अणहस-मग्गो हट्ठतुट्ठो॰ परमाउ पालयाहि, इट्ठजणसपरिवुडे हित्थणापुरस्स नगरस्स, अण्णेसि च वहूण गामागर-नगर- बेड-कव्वड-दोणमुह-मडव-पट्टण-ग्रासम-निगम-सवाह-सण्णिवेसाण ग्राहेवच्च पोरेवच्च सामित्त भट्टित महत्तरगत म्राणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे महयाहय-नट्ट-गीय-वाइय-तती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुइग-पडुप्पवाइयरवेण विउलाइ भोगभोगाइं भुजमाणे " विहराहि ति कट्टु जयजयसद् पउजित ॥

तए ण से सिवभद्दे कुमारे राया जाते—महया हिमवत-महत-मलय-मदर-महि-दसारे, वण्णग्रो जाव' रज्ज पसासेमाणे विहरइ ॥

६३ तए ण से सिवे राया यण्णया कयाइ सोभणिस तिहि-करण-दिवस-मुहुत्त-तगरा-त्तिस विपुल ग्रसण-पाण-खाइम-साइम जवनखडावेति, जवनखडावेता मित्त-नाइ-नियग-'•सयण-सविध ॰-परिजण 'रायाणो य रात्तिए य' अमतेति, ग्राग-तेत्ता तत्रो पच्छा ण्हाए 'कयवलिकम्मे कयकोजय-मगल-पायच्छिते सुद्धागावेगार मंगत्लाइं वत्थाइ पवर परिहिए अप्पमहायाभरणाराकिय॰ सरीरे भोयणवेताए नोयणमद्यमि मुहासणवरगए तेण मित्त-नाइ-नियग-सयण-सविध'-परिगणेण राग्हिय सत्तिएहि मिद्धि विपुल ग्रसण-पाण-खाइम-साइम "अप्रासादमाण वीमादेमाणे परिभाएमाणे परिभुजेमाणे विहरइ।

दे अर दावहर ।

२ मण्याक-सम्यत् बाव सङ्हु।

६ सञ्चान-चन्त्रं तोस्सद्यः हिपयसम् जाव

६. स- १८३ - नगर तात विर्गिहि।

<sup>( 4. -</sup> A. 541

६ चर सर-चित्रम् कार परिवास्

७ रायाणो य रातिया (अ, क, म, म), रापार्थी गयमनिए य (ना, व)।

s. म॰ पा॰ —ण्हाण जाव मर्गरे।

६. × (ना, व)।

१०. नाव (अ, क, ता, च, म, म) ।

११. मञ पा०—एवं बहा नामनी बाद वस<sup>ार्</sup>

जिमियभुत्तुरागए वि य ण समाग श्रायंते चोक्ते परमसुड्ब्सूए त मित्त-नाइनियग-सयण-संबधि-परिजण विजलेण श्रसण-पाण-लाइम-साइमेणं वत्थ-गयमल्लालकारेण य॰ सक्कारेड नम्माणेइ, सक्कारेता नम्माणेता तं मित्त-नाइ
•िनयग-सयण-सबधि-॰ परिजण रायाणो य लितए य सिवभहं च रायाण
श्रापुच्छइ, आपुच्छिता मुबहु लोही-लोहकडाह-कडच्छुय •तियय तावस ॰ मंडग
गहाय जे उमे गगाकूलगा वाणपत्था तावसा भवति, त चेव जाव' तेसि श्रतिय
मुडे भिवत्ता दिसापोक्तियतावसत्ताण पव्वइए, पव्यइए वि य ण समाणे श्रयमेयाह्य श्रीभगह श्रीभिग्हित—'कप्पड मे जावज्जीवाए छट्ठं '•छ्टुण श्रणिक्लित्तेण दिसाचक्कवालेणं तवोकम्मेण उड्ड वाहाश्रो पिगिज्भय-पिगिज्भय
विह्रित्तए'— श्रयमेयाह्व ॰ श्रीभग्गह' श्रीभिगिण्हत्ता पढम छट्ठुक्तमणं उवसंपिज्जित्ताण विहरइ ॥

६४. तए णं से सिवे रायिरसी पडमछहुक्रामणपारणगिस ग्रायावणभूमीग्रो पच्चोहहुइ, पच्चोरिहत्ता वागलवत्यनिवत्ये जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छउ, उवागिच्छता किडिण'-सकाइयग गिण्हइ, गिण्हित्ता पुरित्यम दिस पोक्पेउ, पुरित्यमाए दिसाए मोमे महाराया पत्थाणे पित्यय ग्राभरक्पउ मिव' रायिरिमिन् ग्राभरक्पउ सिव रायिरिमि, जाणि य तत्य कदाणि य मूलाणि य तयाणि य पत्ताणि य पुष्काणि य कलाणि य वीयाणि य हरियाणि य ताणि ग्रणुजाणउ नि कट्टू पुरित्यम दिस पमरइ', पगरिता जाणि य नत्य कदाणि य जाव हरियाणि य ताउ गेण्हउ, गेण्हिता किडिण-मकाइयग भरेइ, भरेता दक्षे य कृषे य सिमहाग्रो य पत्तामोद च गिण्हउ, गिण्हित्ता जेणेव गए उडए नेणेव उजागच्छद, उवागच्छिता किडिण-मकाइयग ठवेइ, टवेत्ता वेदि वट्ढेइ, बर्इन्स उवलेवण समज्जण करेइ, करेत्ता दक्ष्मकलमाहत्यगए' जेणेव गगा महानर्द तेणेव उवागच्छउ, उवागच्छिता भिरिण्दत्ता 'गंग महानर्दि'' जोगाहेउ, ग्रोगहित्ता इस्प्रमुक्त वर्षेद्र, करेत्ता जलकोड करेउ, करेत्ता जलानिसेय करेइ, करेत्ता जलकोड करेउ, करेता जलानिसेय करेइ, करेत्ता जलकोड करेउ, करेता जलानिसेय करेइ, गरेना ग्रामां क्रिक्र चोक्ये परमगुद्रभूए देवय-पिति-कयरुको दक्ष्मकलगाहत्यगए'' गंगाग्रो क्रक्र चोक्ये परमगुद्रभूए देवय-पिति-कयरुको दक्ष्मकलगाहत्थगए'' गंगाग्रो क्रक्र

१. स॰ पा-नार नाम परिचय ।

२. ग० पा०—त्त्रहरूप आप भटन ।

३. भ० ११।५६।

४. गुरु पार -- त चेत्र त्रात्र अभिनात् ।

थ. प्रिम्मद प्रांनीप्तृद (४, १ ना, व, व, न), प्रक्तम्—४० २।३३ मूत्रा पाद-श्यित्म ।

६. क्रांग (अ) ।

o निर्देश (म, म)।

द- नगर (ग्रा, म)।

ह यहनस्त्रमण (अ), दहन हाराज्य - 👵 हरतमण् (ना, पुरा) ।

१० प्रामहान्स (४, ४,४

११. उन्नम्बन्धनमा (४, ४ ल 🛫 🖘

नदीश्रो पच्चुत्तरइ, पच्चुत्तरिता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ, उवा-गच्छिता दब्भेहिय कुसेहिय वालुयाएहिय वेदि' रएति', रएता सरएण श्र<sup>र्राण</sup> महेइ, महेत्ता श्रीग्ग पाडेइ, पाडेत्ता श्रीग्ग सधुक्केइ, सधुक्केता सिम्हाक्ह्राइ पिक्खवइ, पिक्खितिता श्रीग्ग उज्जालेइ, उज्जालेता "श्रीगस्स दाहिणे पासे, सत्तगाइ समादहे," [त जहा—

> सकह वक्कल ठाणं, सिज्जाभंड कमडलु । दंडदारू तहप्पाण, अहे ताइं समादहे ॥१॥]'

महुणा य घएण य तदुलेहि य ग्राग्गि हुणइ, हुणित्ता चरु साहेद, साहेता विवि वइस्सदेव' करेइ, करेता ग्रितिहिपूय करेइ, करेता तग्रो पच्छा ग्रप्पणा ग्राहार-माहारेति ॥

६५. तए णं से सिवे रायरिसी दोच्च छट्ठक्खमण उवसपिजत्ताण विहरइ॥

६६. तए ण से सिवे रायिरसी दोच्चे छट्ठक्खमणपारणगिस ग्रायावणभूमीयो पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता '•वागलवत्थिनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता किढिण-सकाइयगं गिण्हइ, गिण्हित्ता दािहणगि दिसं पोक्खेइ, दािहणाए दिसाए जमे महाराया पत्थाणे पत्थिय ग्रिभरक्खउ िवं रायिरिस, सेस त चेव जाव' तथ्रो पच्छा ग्रप्पणा ग्राहारमाहारेइ।।

६७. तए ण से सिवे रायरिसी तच्च छट्ठनखमण उवसपिज्जित्ताण विहरइ॥

६८ तए ण से सिवे रायिरिस 'क्तच्चे छट्ठक्लमणपारणगिस आयावणभूमीमी पच्चोरुह, पच्चोरुहित्ता वागलवत्थिनयत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छक्क उवागच्छिता किढिण-सकाइयग गिण्हुइ, गिण्हित्ता पच्चित्थम दिस पोक्षेद्र', पच्चित्यमाए दिसाए वरुणे महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिरक्षाउ मिर रायिरिस, सेस त चेव जाव' तस्रो पच्छा स्रप्णा स्राहारमाहारेइ।।

६६. तए णं से सिवे रायरिमी चउत्थ छट्ठवलमण उवसंपिजताण विहरइ॥ ७० तए ण मे सिवे रायरिसी चउत्थे छट्ठवलमण •पारणगसि आयावणभूमीशी पच्चोक्हइ, पच्चोकिहत्ता वागलवत्थिनयत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवाग्ची उनागच्छिता किडिण-सकाइयग गिण्हइ, गिण्हिता उत्तरिस गोमी

१. वेति (न, इ, म, ग)।

२. स्याबेट (ता) ।

६ असी रोध्यस्त्रनी पाठी व्याख्याय प्रतीपते ।

श्रीतर्गनमध्य (ज. इ. ता), जात निम्मदेवं (व), वीत्रवियमादव (म), जात्रविदस्तदेव (व) ।

४. स॰ गा॰---एव जहा पडमवारगुर्ग नदर।

६. २० ११।६४।

७. त० पा०-सेग तं चेत्र नगर।

न अ० ११।१८।

रु. मञ्चाञ—एवं त चेत्र नगर ।

उत्तराण दिसाए वेसमणे महाराया पत्याणे पत्थिय ग्रभिरवया सिव रायरिसि, सेस तं चेव जाव' तग्रो पच्छा ग्रप्पणा ग्राहारमाहारेड ॥

- ७१ तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्म छट्ठछट्टेण अणिक्वित्तेण दिसानक्कवालेण'

  •तवोकम्मेणं उड्ढ वाहात्रो पिणिक्रय-पिणिक्रिय सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए॰ आयावेमाणस्स पगइभद्दयाएं •पगडउवसत्याए पगडपयणकोहमाणमायानोभयाए मिडमद्द्वसपन्नयाए अल्लीणयाए॰ विणीययाए अण्णया कयाइ
  नयावरणिज्जाण कम्माण प्रत्रोवसमेणं ईहापूहमग्गणगवेसण करेमाणस्म
  विव्भगे नाम नाणे समुप्पन्ने । से ण नेण विद्भगनाणेण समुप्पन्नेण पामति
  अस्स नोए सत्त दीवे सत्त समुद्दे, तेण पर न जाणइ, न पासइ।।
- ७२ तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अयमेयारूवे अज्भित्यएं चितिए पित्थए मणोगए सकप्पे॰ समुप्पिज्जत्था— अत्थि ण मम अतिसेन नाणदसणे समुप्पन्ते, एव खलु अम्सि लोए सत्त दीवा सत्त ममुद्दा, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य—एवं सपेहेड, मपेहेत्ता आयावणभूमीओ पच्चोक्हड, पच्चोकिहत्ता वागलवत्थिनयत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता सुबहु लोही-लोहकडाह-कडच्छुयं तिवय नावन॰ भडग किटिण-मकाइयग च गेण्हड, गेण्हित्ता जेणेव हित्थणापुरे नगरे जेणेव तावमावसहे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता भडनिवसेव करेड, करेत्ता हित्यणापुरे नगरे सिंघाडग-निगः चउवव-चच्चर-चडम्मुह्-महापह॰ -पहेनु बहुजणरन एनमाइवन्गइ जाव एव पच्चेइ अत्थि ण देवाणुणिया । मम अतिसेसे नाणदमणे नमुणन्ते, एव यनु अस्सि लोएं सत्त दीवा नत्त नमुद्दा, तेण पर वोच्छिन्ना॰ दीवा य ममुद्दा य ॥

७३. तम् ण तस्म निवम्न रायरिसिम्म अतिय एयमट्ट सोच्चा नियम्म हृत्यिणापुरे नगरे निघाउग-निग"- बाउनक-चच्चर-चडम्मुह्-महापह ॰ पहेनु बहुजणो अण्णमण्णस्य एवमाउक्पड जाव" पह्वेड-एव यनु देवाणुण्पया । निवे रायरिमी एवमाउक्पड जाव पह्येड-अध्यि ण देवाणुण्पया । मम अतिसेमे

१. भ० ११।६४। - नव्याव नव्याव भवत्।

३ मरुपार-पगडसर्याम् आर क्रिनीवयाम् । 😮 मरुपार-पोग् पर दीता ।

इ. प्रजाले (ज. ह. ११, ज. ज. म) । १०. मञ्चार नाम अव प्रोत्र्य

४. ग० पा०-- त्रामित्व पात्र बमुप्ति उत्या । ११. भ० शहरू ।

६ हर्द्द्य (अ. न); संब्रेश्वय (इ. ४),

नाणदसणे' •समुप्पन्ने, एवं खलु ग्रस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा ॰, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य । से कहमेय मन्ने एव ?

- ७४ तेण कालेण तेण समएण सामी समोसढे, परिसा •िनगया। धम्मो कहिमो परिसा • पडिगया।।
- ७५. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स जेट्ठे भ्रतेवासी इंदर्ग्ई नाम अणगारे जहा वितियसए नियठुद्देसए जाव' घरसमुदाणस्स भिन्छायियाए श्रडमाणे वहुजणसद्दं निसामेइ, वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव एव पक्षेत्र—एव खलु देवाणुष्पिया। सिवे रायरिसि एवमाइक्खइ जाव एव पक्षेत्र— ग्रित्थ ण देवाणुष्पिया। 'भम अतिसेसे नाणदसणे समुष्पन्ते, एव खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा, तेण पर ० वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य । से कहमेय मन्ने एव ?
- ७६. तए ण भगव गोयमे वहुजणस्स अतिय एयमट्ट सोच्चा निसम्म जायसहर्षे 'जाव' समण भगव महावीर वदइ नमंसइ, विदत्ता नमिसत्ता एवं वदासी— एव खलु भंते । अह तुन्भेहि अन्भणुण्णाए समाणे हित्यणापुरे नयरे उच्च- नीय-मिन्समाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडमाणे वहुजणस्ह निसामेमि—एवं खलु देवाणुष्पिया ! सिवे रायरिसी एवमाइक्खइ जाव पर्ने अतिय णं देवाणुष्पिया ! मम अतिसेसे नाणवंसणे समुप्पन्ने, एव दालु असि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा , तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य।
- ७७. से कहमेय भते ! एव ?

गोयमादि! समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी—जण्ण गोयमा । 'एव सत्तु एयस्स सिवस्स रायिरिसस्स छट्ठछट्ठेण अणिविखतेण दिसाचक्कवालेश तवोकम्मेण उड्ड वाहाओ पिगिजिस्य-पिगिजिस्य सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए आयावेमाणस्स पगदभद्याए पगइउवसत्तयाए पगइपयणुकोहमाणमायालोभयाए आयावेसप्यत्याए अल्लोणयाए विणीययाए अण्णया कयाइ तयावरिण्जात कम्माण खओवसमेण ईहापूहमग्गणगवेसण करेमाणस्स विव्भगे नाम नाते

१. मः पाः - नालदनमे तान तेसा ।

रे. चन पान-परिमा अव पहिमा।

हे. सर सहित्रहेन्हेन्हे

४. म० पा०—त चेव जाव वीव्यिना।

४ मं॰ पा॰—गृहा नियदुरेमण् जात्र ते ।

E No 215501

समुप्पन्ते ।' 'त चेव सव्व भाणियव्व जाव' भडनिक्खेवं करेइ, करेता हृित्यणा-पुरे नगरे सिघाडग-के'तिग-चडक्क-चच्चर-चडम्मह्-महापह-पहेसु बहुजणस्स एवमाइक्खइ जाव एव पक्ष्वेइ — ग्रित्थ ण देवाणुप्पिया ! मम ग्रितिसेसे नाणद-सणे समुप्पन्ते, एव खनु श्रास्सि लोए सत्त दीवा मत्त समुद्दा, तेण पर ॰ वोच्छिन्ना दीवा य ससुद्दा य ।

तण्ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स ग्रितिए एयमट्ठ सोच्चा निसम्म 'क्हित्यणापुरे नगरे सिघाडग-तिग-चउवक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेमु वहुजणो ग्रण्णम-ण्णस्स एवमाउव्सइ जाव पह्वेड—एव खलु देवाणुष्पिया! सिवे रायरिसी एवमाइवस्ड जाव पह्वेड—ग्रित्य ण देवाणुष्पिया! मम ग्रितिसेसे नाणदसणे समुप्पने, एव रालु ग्रिन्स लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा °, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य, तण्ण मिच्छा। ग्रह पुण गोयमा! एवमाइक्यामि जाव पह्वेमि—एव सलु जयुद्दीवादीया दीवा, लवणादीया समुद्दा सठाणग्रो एगविहिविहाणा, वित्यारग्रो ग्रणेगविहिविहाणा एव जहा जीवाभिगमे जाव' सयभूरमणपज्जवनाणा अस्नि तिरियलोण् ग्रसगेज्जा दीवममुद्दा पण्णता समणाउनो।

७= 'ग्रत्यिण भते । जबुद्दीये दीये द्व्याइ—सयण्णाइ पि, ग्रयण्णाइ पि समधाइ पि ग्रमधाइ पि, सरसाइ पि ग्ररसाइ पि, मफासाइ पि ग्रफामण्य वद्धाइ ग्रण्णमण्णपुद्धाइ' अण्णमण्णयद्वपुद्धाइ ग्रण्णमण्ण धडनाए चिद्वति ? हता अत्थि'।।

७६ 'ग्रह्यिण भते । लवणसमुद्दे व्ववाउ—सवण्णाइ पि ग्रवण्णाइ पि, सगधाइ पि ग्रमधाइ पि, नरसाइ पि ग्ररनाइ पि, नफासाइ पि ग्रफानाइ पि ग्रण्णमण्ण-बद्धाइ ग्रण्णमण्णपृद्धाउ' "ग्रण्णमण्णवद्धपृद्धाइ ग्रण्णमण्ण "घडताए चिद्वति ? हता ग्रह्यि"।।

भीक्याती तैत्रयता स्वारा नमावन

नूत्रेण नपारितास्ति ।

२. न० १११६३-७२।

३ । स॰ पा॰—व चेन जाप मोस्दिना ।

४. तर पार-त वेत त्राप्त तेलु ।

४ मन् श्रीरहा

६ सर पार-जन्मनगद्भार जार प्रदेशाए।

५ ६ (य. म. च. स्र) ।

१ जन्म पाठाय स्ताने नर्वेषु आयर्षेषु निन्न-निर्देष्ट पाठीन्नि—'ने बहुनको जग्ममञ्जन एतमाद्रस्तर्य, तिन्तु पौर्वार्यममानोचनया नान्य साह्मित्र्यावते । 'स बहुनको' द्रायाद्रपाठ 'नटनिन्नेय हरेद्र' (७२) जना उत्तर्यती (७३) वर्तेष । जन्म

५०. अत्थिण भते! धायइसडे दीवे दव्वाइं सवण्णाइं पि अवण्णाइं पि, सगंधाइं पि अगंधाइ पि, सरसाइ पि अरसाइ पि, सफासाइ पि अफासाइ पि अण्णमण्णवद्धपुट्ठाइं अण्णमण्णघडत्ताए चिट्ठति ? हता अत्थि । एव जाव—

प्रतिथ ण भते । सयभूरमणसमुद्दे द्वाइं—सवण्णाइ पि अवण्णाइ पि, सगः धाइ पि, प्रगधाइ पि, सरसाइ पि अरसाइ पि, सफासाइ पि अफासाइ पि अप्रणमण्णवद्धाइ अण्णमण्णपुट्ठाइ अण्णमण्णवद्धपुट्ठाइ अण्णमण्णघडताए चिट्ठति?

हता ग्रत्थि ।।

प्रतिए ण सा महतिमहालिया महच्चपरिसा समणस्स भगवग्रो महावीरस्त प्रतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म हट्टतुट्टा समण भगव महावीर वदइ नमस्ह विदत्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउवभूया तामेव दिस पिडगया ॥

पहेसु वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइनखइ जाव पर्वे ज्व जण्ण देवाणुणिया । सिव रायिरसी एवमाइनखइ जाव पर्वेइ—अत्थ ण देवाणुणिया । सम् अतिसेसे नाण ' देसणे समुप्पन्ने, एव खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा तेण परं वोच्छिन्ना दीवा य॰ समुद्दा य। त नो इणहे समहे, समणे भाष महावीरे एवमाइनखइ जाव पर्वेइ—एव खलु एयस्स सिवस्स रायिरिस्न छहुछहुण त चेव जाव ' भडनिनखेव करेइ, करेत्ता हृत्थिणापुरे नगरे सिघाडा ' किंतग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसु बहुजणस्स एवमाइनखइ जाव एव पर्वेइ—अत्थ णं देवाणुप्पया । ममं अतिसेसे नाणदंसणे समुप्पन्ने, एव पर्वे यहिसं लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य॰ समुद्दा या तए णं तस्स सिवस्स रायिरिसस्स अतिय एयमहु सोच्चा निसम्म जाव तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा या तणणं मिच्छा, समणे भगव महावीरे एवमाइन्वर्य एव राजु जबुद्दीवादीया दीवा लवणादीया समुद्दा त चेव जाव ' अस्में जा दीवममुद्दा पण्णत्ता समणाउसो !

नए ण में सिवे रायरिसी वहुजणस्स अतिय एयमहु सोच्चा निगम्म सिं।
 किलए वितिगिच्छिए भेदसमावन्ने कलुससमावन्ने जाए यावि होत्या । तए व

रे- म० गा०--गाव चेत्र।

२. ५२ पार -सम्बरमनानमुद्दे जात ह्ना ।

रे अपर (र, र, स) ।

६ च ४ १८ - नियास तात्र पटेनु ।

表 海中岛 经期

६. स० पा०-नाम्। जाव नमुद्रा ।

७. २० ११।७३।

च. ग० पा०—गिषाद्या जान गणुङ्गा

E. 40 ??/031

<sup>10 40 551371</sup> 

तस्स सिवस्स रायरिसिन्स मिकयस्स किखयस्सं •िवितिगिच्छियस्स भेदसमा-वन्तस्स ॰ कलुससमावन्तस्स से विभगे नाणे विष्पामेव परिवृद्धिए।।

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अयमेयाच्वे अज्भस्थिए। ●चितिए परियए मणोगए सकप्पे " समुप्पिज्जित्या-एव खनु समणे भगव महावीरे तित्यगरे म्रादिगरे जाव' सन्वण्णू सन्वदिरसी म्रागासगएण चवकेण जाव' सहसववणे उज्जाणे ग्रहापडिह्व 🖣 ग्रोग्गह् ग्रोगिष्ह्ता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे ॰ विहरइ, त महप्फल खलु तहारूवाण ग्ररहताण भगवताण नामगोयस्स '"वि सवणयाए, किमग पुण अभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि ब्रारियस्स धिम्मयस्म सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण विजलस्स म्रदुस्त ॰ गहणयाए ? त गच्छामि ण समण भगव महावीर बदामि जाव' पज्जुवासामि, एय णे इहभवे य परभवे य' •िहियाए सुहाए समाए निम्सेयसाए ब्राणुगामियत्ताए॰ भविम्सइ ति कट्टु एव मपेहेंड, मपेहेत्ता जेणेव तावसावसहे तेणेव उवागच्छर, उवागच्छिता तावसावमह स्रणुप्पविसर स्रणुप्पविसित्ता सुवहुँ लोही-लोहकडाह"-•कडच्छुय तिवय तावसभडग<sup>े</sup> किढिण-संकाइयग च गेण्हर गेण्हिता तावसावसहाय्रो पिडिनिक्समइ, पिडिनिक्सिमता पिडियडियविक्भमे हित्यणापुर नगर मेरुक्तमरुक्तेण निग्गच्छड निग्गच्छिता प्रेणेव महसववणे उज्जाणे, जेणेव समणे भगव महाबीर, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छिता समण भगव महाबीर निवस्तुत्ती" वदद नमसद, वदिना नमसित्ता नच्चासन्ते नातिदूरे' "सुस्सूसमाणे नमसमाणे स्रिभमुहे विणएण व्यव्यक्तिकडे"पञ्जुवासद ॥ तए ण समणे भगव महाबारे मित्रस्म रायरिसिन्य तीमे य महिनसहालियाए न्द

परिसाए" धम्म परिकहेद जाव" श्राणाए आराह्ण भवद ॥

तए ण ने सिवे रायरिसी समणस्य भगवयो महावीरन्स य्रतिय धम्म सोच्चा नियम्म जहा सदस्रो जाव" उत्तरपुरन्थिम दिसी गाग स्रवयक्षमञ्, स्रवयक्षमिता मुबदु लोही-लोहराडाह<sup>0</sup>-•कडच्छुय समिय तापसभदम १ किटिण-मकाऽयम च

```
१ मण्या०-मधियस्य जात्र कतुन १।
```

२. जण्याचे (क, न) ।

३. म० पार-अम्मिरिक् मात्र समुखिनस्या। १२. म० पार-नाहिरे तार प्रतिकरे :

V. 40 2131

५ भी० गू० १६।

६. सं० पा०-प्रज्ञापदिस्य जाव विद्वन्त ।

७. म॰ पा॰ —बट्टा जी खादए जाब दहराप्राप्। १६. म॰ २।४२।

E. में बारेश

६. वर्गार--- बार मसिन्छः।

१०. नं पा०-नोहत्वह नार सिमा।

११- विस्तुनो मामहिल्य-वयाहिल (म) ।

१३, पत्रतिपद्धे (ता) ।

१६. पुर-नाव न्व ७१।

१४ और सुर ५१-३३।

१४ नव पार- ग्रेहाहात यह हिन्

एगते एडेइ, एडेता सयमेव पंचमुद्वियं लीय करेइ, करेता समणं भगव महावीर तिक्खुत्तो स्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमंसइ, वदिता नमिता एव जहेव उसभदत्तो तहेव पव्वइस्रो, तहेव एक्कारस स्रगाइ स्रहिज्जइ, तहेव सव्व जाव' सव्वदुक्खप्पहीणे ॥

भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीरं वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसता एव वयासी—जीवा ण भते । सिज्भमाणा कयरिम्म सघयणे सिज्भित ? गोयमा । वइरोसभणारायसघयणे सिज्क्रति, एव जहेव ओववाइए तहेव।

'सघयण सठाण, उच्चत ग्राउय च परिवसणा।''

एव सिद्धिगडिया निरवसेसा भाणियव्वा जाव'—

म्रव्वावाह सोवख, मणुहोति सासय सिद्धा ॥

ष्ट. सेव भते । सेव भते ! ति ।।

# दसमो उद्देसो

### खेत्तलोय-पदं

रायगिहे जाव' एव वयासी-कतिविहे ण भते ! लोए पण्णत्ते ? गोयमा ! चउन्विहे लोए पण्णत्ते, त जहा—दन्वलोए, खेत्तलोए, काललोए,

वेत्तलोए ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? \$3 गोयमा तिविहे पण्णत्ते, त जहा—ग्रहेलोयखेत्तलोए, तिरियतोयमेतला, उड्ढलोयपेत्तलोए॥

महेलोयरोत्तलोए ण भते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! सत्तिवहे पण्णत्ते, तं जहा-रयणप्पभापुढविग्रहेलोयरोत्तलोए' जार महेसत्तमापुढविमहेलोयखेत्तलोए ।।

२. ए १६ नवहणा सार्वे जीपवानिके नोपलस्यते । ६. अहो ९ (अ, क, म, स), अवे ९ (स) । दर प द्वारिपद् नन्दरनानाद् उद्भुतमस्ति । ७. स्यस्प्यन १ (ना) ।

ويع المعالمة

न भ० राज्या

८. मञ्हारूप्र,रूप्रा

<sup>3. 482 17. 1841</sup> 

- ६३ तिरियलोयनेत्तलोए णं भते ! कितित्रिहे पण्णने ? गोयमा ! यसत्रेज्जिविहे पण्णने, त जहा—जबुद्दोवे दीवे तिरियलोयनेत्तलोए जाव सयभूरमणसमुद्दे तिरियलोयनेत्तलोए ॥
- ६५. ब्रहेलोयखेत्तलीए ण भते । किसठिए पण्णने ? गोयमा । तप्पागारसठिए पण्णते ॥
- ६६ निरियलीयखेत्तलीए ण भेते । किमठिए पण्णते ? गोयमा । ऋलरिमठिए पण्णते ॥
- उड्डलोयसेत्तलोए ण भते । किमठिए पण्णते ? गोयमा । उड्टम्डगाकारमठिए पण्णते ॥

#### लोयसंठाण-पट

हन. लोए ण भते ! किमिटिए पण्णते ? गोयमा ! सुपद्दुगमिटिए पण्णते ', त जहा—हेट्ठा विच्छिण्णे, मज्के मितन, '•र्जाप विसाले, अहे पित्रयक्मिटिए, मज्के वरवद्रश्विगिहिए, जीप उद्धमुद्र-गाकारमिटिए । तिम च ण मामयिम नोगिम हेट्ठा विच्छिणमि जाव जीप उद्धमुद्रगाकारमिटि-यसि उपपण्णनाण-दमणधरे यरहा जिणे केवली जीवे वि जाणद-पासद, मजीवे यि जाणद-पासद, तथी पच्छा निज्यद युज्यद मुख्यद परिनिद्याउ सद्यद-

#### श्रलोपसठाण-पद

 प्रतोए ण मते । क्रिमांडए पणाते ? गोयमा ! फिनिरगोलसिटए पण्यान ॥

बनाण । यन करेड ॥

- १. तष्ट पार-पोर्काणावर्धवायनेनवोत् ३. तश्याः-वहा सत्तमणम् वानुदेवम् अव बार कनुरुः। पाः।
- के नार्यपन्यके (अ. र. अ. म. त) । 💎 🔞 गुनिस्पासन्वाहरू (अ) र

### लोयालोए जीवाजीव-मगाणा-पटं

ग्रहेलोयखेत्तलोए ण भते! कि १. जीवा २. जीवदेसा ३. जीवपदेस ४ अजीवा ५. अजीवदेसा ६. अजीवपदेसा ?

'<sup>•</sup>गोयमा ! जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, श्रजीवा वि, श्रजीवदेसा वि ग्रजोवपदेसा वि।

जे जीवा ते नियमा एगिदिया वेइहिया तेइदिया चर्डारिदया पनिदिया ग्रणिदिया ।

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जाव अणिदियदेसा।

जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा वेइदियपदेसा जाव ग्रणिदियपदेसा। जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- रूविअजीवा य, अरूविअजीवा य। जे रूविग्रजीवा ते चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा—खधा, खधदेसा, खधपदेसा,

परमाणपोग्गला ।

जे प्ररूविश्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा—१. नोधम्मित्थकाए धम्मित्य-कायस्स देसे २ धम्मित्थकायस्स पदेसा ३. नोअधम्मित्थकाए अधम्मित्थका यस्स देसे ४. श्रधम्मित्थकायस्स पदेसा ५. नोग्रागासित्थकाए श्रागासित्थका-यस्स देसे ६. श्रागासित्यकायस्स पदेसा॰ ७ स्रद्धासमए ॥

१०१. तिरियलोयखेत्तलोए ण भते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? एवं चेव । एव उड्ढलोयखेत्तलोए वि, नवर—ग्ररूवी छिव्वहा, ग्रद्धासमयी नित्थ ॥

लोए ण भते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? १०२ जहा वितियसए अत्थिउद्देसए लोयागासे', नवर—अरूवि अजीवा सत्तविहा •पण्णत्ता, त जहा-धम्मित्थकाए नोधम्मित्थकायस्स देसे, धम्मित्थकायस्स पदेसा, अधम्मित्यकाए नोअधम्मित्यकायस्स देसे १, अधम्मित्यकायस्स परेमा, नीयागासित्यकाए यागासित्यकायस्स देसे, यागासित्यकायस्स पदेसा, अद्धाम-मए, मेम त चेव।।

€0} म्रलीए ण भते । कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? एन नहा अत्यकाय उद्सए अलोयागासे, तहेव निरवसेस जाव' सन्वागाने यनतभागुणे ॥

<sup>!.</sup> स॰ पा०—पुत्र वहा दवा दिया तहेव ३. स० पा०—मत्तविहा नाव नवस्मिति । . विषयित मानियम् नाव अज्ञानमण् । ४. म० २।१४० ।

र पर रहेस्ट देवादी

१०४. ब्रहेलोगखेत्तलोगस्स णं भते ! एगम्मि ब्रागासपदेने कि १ जीवा २ जीवदेसा ३. जीवपदेना ४. ब्रजीवा ५. ब्रजीवदेना ६. ब्रजीवपदेना २ गोयमा ! नो जीवा, जीवदेना वि, जीवपदेना वि, ब्रजीवा वि, अजीवदेसा वि,

गायमा ! ना जावा, जावदमा वि, जावपदमा वि, अजावा वि, अजावदसा वि स्रजीवपदेमा वि ।

जे जीवदेमा ते नियम १ एगिदियदेसा २ ग्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियस्स देने ३. अहवा एगिदियदेसा य वेडदियाण य देसा। एव मिन्सिन्लिविरिह्यो' जाव ग्रहवा एगिदियदेसा य ग्रणिदियाण य देसा। जे जीवपदेसा ते नियम १. एगिदियपदेसा २ अहवा एगिदियपदेसा य वेजदियस्स पदेसा ३ ग्रहवा एगिदियपदेसा य वेइदियाण य पदेसा, एव ग्राइल्लिविरिह्यो' जाव पचिदिएसु, ग्राणिदिएसु नियभगो।

जे अजीवा ते दुविहा पण्णता, त जहा—हवी अजीवा य, अन्यी अजीवा य। हवी तहेव। जे अहवी अजीवा ते पचिवहा पण्णता, त जहा—नीधम्मित्यकाए धम्मित्यकायस्म देसे, धम्मित्यकायस्स पदेसे, '•नीअधम्मित्यकाए अधम्मित्यकायस्म देसे, अधम्मित्यकायस्म पदेसे, अद्यासमाण।।

१०५ निरियलोगलेनलोगस्म ण भते । एगिम्म स्नागानपदेसे कि जीवा ? एव जहा अहेलोगयेनलोगस्म तहेब, एव उद्दलोगयेनलोगस्स बि, गवर---अद्भागमयो नित्य । सन्वी चउब्बिहा ॥

१०६ 'क्तांगम्स ण भने । एगम्मि स्नागासपदेने कि जीवा॰ ? जहां स्रहेलांगलेत्तलोगम्स एगम्मि स्नागासपदेने ॥

१०७ अनोगन्न ण भते ! एगम्मि ब्रागासपदेने—पुच्छा ।
गोयमा ! नो जीवा, नो जीवदेना, '•नो जीवपदेना, नो ब्रजीया नो ब्रजीय
देना, नो ब्रजीयपदना । एगे ब्रजीयद्वदेने ब्रगरयपदुए । अणनेहि ब्रगरयपदहुरागुणैहि नजुने नव्यागानन्त ब्रणतभागुणे ॥

१०५ - देव्यओ प प्रहेनोगनेत्ततीए 'प्रणता जीवरव्या, प्रणता प्रजीवद्या', प्र 😗

 'प्रत्य प्विधियदेना य अस्थितम्य च देना इत्यत्र मचो यी मध्यमभाद्गः त्य्वित्रित्तोनी विभावतः । मध्यमभाद्गाध्याः अनम्भवाद् व्याहि बीरियम्य प्रभागामप्रदेशे यहुँगै। देवा व गन्ति, स्यस्य स्माता ( (1) ।

२. पार पोराशिषु अस (ज. ह. रा. र. म)।

ममुद्भात दिना एउटच जीतस्य १५८५५ मन्द्रवीराज्यसमानकित नारान (४

६ स० पाञ—एव अपस्मितिकालका 🐤

प्र भाग देशदेवदा

६. तक पाठ---नागरन ।

उ नव भव-- । बेर अहर ४ -

= बातार केस्ट-एट-

(5, 5, 4) 1

२. 'बर्म एनिरियरदेशाच बद्धार्यस्य च परेन' दत्यस्तकप्रमाद्दशीरितः । जिसाद्व , ध्यादि नार्थसः एक्ष्मासक्तरके रायन

जीवाजीवदव्वा । एवं तिरियलोयखेत्तलोए वि, 'एव उड्ढलोयखेत्तलोए वि (एव लोए वि ?)'। दव्वग्रो ण ग्रलोए नेवित्थ जीवदव्वा, नेवित्थ अजीव-दव्वा, नेवित्थ जीवाजीवदव्वा, एगे ग्रजीवदव्वदेसे' अगस्यलहुए ग्रणतिहि ग्रगस्यलहुयगुणेहि सज्ते अस्वागासस्स ग्रणतभागूणे।

कालग्रो ण अहेलोयखेत्तलोए न कयाइ नासि', •न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्सइ—भविसु य, भवइ य, भविस्सइ य—धुवे नियए सासए अन्बए ग्रव्वए अव्विष्ट अविष्ट एवं •ितिरियलोयखेत्तलोए, एव उब्देलोयखेत्तलोए, एव लोए एवं ॰ अलोए ।

भावग्रो ण ग्रहेलोयखेत्तलोए ग्रणता वण्णप्रजवा, 'क्रिणता गंधप्रजवा, ग्रणता रसप्रजवा, ग्रणता फासप्रजवा, ग्रणंता संठाणप्रजवा, ग्रणंता गरुयलहुयप्रज्वा, ॰ ग्रणंता गरुयलहुयप्रजवा, ॰ ग्रणंता गरुयलहुयप्रजवा, ॰ विरियलोयखेत्तलोए, एव उड्ढिलोयखेत्तलोए, एव ॰ लोए । भावओं ण ग्रलोए नेवित्य वण्णप्रजवा, 'क्वेवियं गध्यप्रजवा, नेवित्य रसप्रज्वा, नेवित्य फासप्रजवा, नेवित्य सठाणप्रजवा ॰, नेवित्य गरुयलहुयप्रजवा , एगे अजीवद्ववदेसे ' श्रगरुयलहुए ग्रणतेहि ग्रगरुयलहुयगुणेहि सजुत्ते सव्वागासस्स ॰ ग्रणतभागूणे ।।

### लोयस्स परिमाण-पद

१०६. लोए णं भते । केमहालए पण्णत्ते ? गोयमा ! अयण्ण जयुद्दीवे दीवे सव्वदीव"- समुद्दाण सव्ववभतराए जाव" एग जोयणसयसहस्स आयाम-विक्खभेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साद सोलससहस्साई

'नेवरिय गरुयलहुयपज्जवा' एतत्वर्यन्त एव पाठो युज्यते 'ता' प्रतौ एवमेवानि । वृत्तिकृता 'जाव नेवरिय अगरुयलट्यपज्ञा' इति पाठो लब्बम्तेन अर्थसान्निकरणा' एव ब्याख्या कृता—अगुरुलघुवर्यवांत्रद्रद्याणी पुद्गलानां तत्राभावात् (तृ)। यदि वृत्तिः। युदः पाठो लब्बोभविष्यत् तदा जन्मी ब्याख्याया नावस्यकताभित्यत्।

प्रंक्तमानुमारेणात्रलोकसूत्रमपेक्षितमस्ति,
 किन्तु किसम्लिप आदर्शे नैव लभ्यते।
 कारणमत्र न ज्ञायते। अपेक्षितम् त्रस्य पाठस्य
 कम एत स्थात्-'एव उड्डलोयमेत्तलोए वि,
 एत लोग वि'।

रे. सं॰ पा॰ - मजीवदब्दिमं जाव सञ्चागासस्स

३. मञ्ताल-नामि जान निच्चे ।

४. मञ्चाञ-एव तान प्रलीए।

१ । १ पा च्या नहम् तात्र नगता ।

इ. स. स. मान्यान बाव बोए।

३. वं श्वार-चरताच्या वाच नेत्रीत्व ।

न नास्त्र एउट (प. इ. व. म. म. तृ), नगर पर्वस्थानामा भागा नत

१०. स॰ पा॰-सन्बदीय गाम परिमोरण।

११. ठा० १।२४=।

दोष्णि य सत्तावीने जोयणसए तिष्णि य कोने सद्दावीन न धण्सय तेरस ग्रगुलाइ ग्रद्धगुलग च किचित्रिसेसाहिए ॰ परिक्सेवेण । तेणं कालेण तेण नमएणं छ देवा महिन्डीया जाव' महानोक्सा' जयुद्दीवे दीवे मदरे पव्वए मदरचलिय सव्वस्रो समना सपरिविवत्ताण चिट्टेज्जा। स्रहे ण चत्तारि दिसाकुमारीयो महत्तरियायो चत्तारि विलिपिडे गृहाय जबुद्दीवस्स दीवस्स चउमु वि दिमासु वहियानिमुहीयो ठिच्चा ने चतारि विनिपिटे जमगसमग बहियाभिमुहे पिक्यवैज्ञा। पत्रु ण गोवमा! तस्रो एनमेगे देवे ते चत्तारि विनिषेडे घरणिननमसपने विष्पामेव पटिसाहरित्तए। ते ण गोयमा ! देवा ताए उनिकट्टाए "तुरियाए चवलाए चउाए जइणाए छेवाए सीहाए सिन्नाए उद्धवाए दिव्वाए ॰ देवगईए एगे देवे पुरत्वाभिमूहे पवाते 'एगे देवे दाहिणागिमुहे पयाने, एगे देवे पच्चत्याभिमुहे पयाते, एगे देवे उत्तरा-निमहे पयाते, एगे देवे उड्डाभिम्हे पयाते' एगे देवे अहोभिम्हे पयाते । तेण कालेण तेण समएण वासमहस्साउए दारा पयाने । तए ण नस्स दाराम्स श्रम्मापियरो पहीणा भवति, नो चेव ण ते देवा लोगन मपाउणित । तए ण तस्स दारमस्म ब्राउए पहीणे भवति, नो चेव ण' के देवा जीगन श्रमा-उणित । तए ण तस्त दारगस्त प्रद्विमिजा पहीणा भवति, नो चेव प ते देवा लोगत सपारणित । तए ण तन्स दारगन्स ब्रासन्तमे वि गुलवने पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा लोगन मपाउणित । तण्ण तस्म दारगम्म नामगोण् वि पहीणे भवति, नो चेव प ते देवा लोगन सपाउपनि । तेसि ण भते । देवाण कि गए बहुए ? अगए बहुए ? गोयमा । गए बहुए, नी ग्रगए वहए, गयाओं ने ग्रगए ग्रम सेज्जडभागे, ग्रगयाग्री से गए ग्रमसेज्जागुरी। लीए ण गीयमा ! एमहालए पण्पत्ते ॥

#### ग्रसोयस्य परिमाण-पदं

११० ग्रनीए य भने । केमहालए पण्यते ? गोपना । ग्रमण्य नमयसेते पण्यालीम जोयणनयगहरूमाऽ श्रायाम-विराय-भेण, "एना जोयणकांडी वायालीन न सम्बहरूमाऽ तीन न नहरूमाऽ दोज्यि य ग्रडणायन्नजोयानम् किनि विनेमाहिए । परिचलेनेण ।

तेण कालेणं तेण समएण दस देवा महिड्ढिया "'जाव' महासोक्खा जबुद्दीवे दीवे मदरे पव्वए मदरचूलिय सव्वय्रो समंता । सपरिविखत्ताणं सचिट्ठेज्जा, अहे ण अह दिसाकुमारीओ महत्तरियाओ अह विलिपिडे गहाय माणुमुत्तरस पव्वयस्स चज्सु वि दिसासु चज्सु वि विदिसासु विह्याभिमुहीस्रो ठिंच्चा ते श्रष्ट बिलिपिडे जमगसमग् विहियाभिमुहैं पिवखवेज्जा। पभूण गोयमा तयो एगमेगे देवे ते अट्ठ वलिपिडे घरणितलमसंपत्ते खिप्पामेव पडिसाहरित्तए। ते ण गोयमा। देवा ताए उक्किट्ठाएँ •तुरियाए चवलाए चंडाए जङ्णाए छेयाए सीहाए सिग्घाए उद्ध्याए दिन्वाए ॰ देवगईए लोगते ठिच्चा असन्भा-वपहुवणाए एगे देवे पुरत्थाभिमुहे पयाते, एगे देवे दाहिणपुरत्थाभिमुहे पयाते, '•एगे देवे दाहिणाभिमुहे पयाते, एगे देवे दाहिणपच्चत्थाभिमुहे प्याते, एगे देवे पच्चत्थाभिमुहे पयाते, एगे देवे पच्चत्थउत्तराभिमुहे पयाते, एगे देवे उत्तरा भिमुहे पयाते एगे देवे । उत्तरपुरत्थाभिमुहे पयाते, एगे देवे उड्ढाभिमुहे पयाते, एगे देवे ग्रहोभिमुहे पयाते।

तेण कालेण तेण समएण वाससयसहस्साउए दारए पयाते। तएण तस्स दारगस्स अम्मापियरो पहीणा भवति, नो चेव ण ते देवा अलोयंत सपाउणित। '•तए ण तस्स दारगस्स आउए पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा प्रलोयत संपाउणति । तए ण तस्स दारगस्स अद्विमिजा पहीणा भवति, नो चेयणते देवा अलोयत सपाउणति । तए ण तस्स दारगस्स आसत्तमे वि कुलवरी पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा अलोयंत सपाउणित । तए ण तस्स दारगस नामगोए वि पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा अलोयंत सपाउणित। तेसि णं भते ! देवाण कि गए बहुए ? श्रगए बहुए ? गोयमा ! नो गए वहुए, स्रगए बहुए, गयास्रो से स्रगए अणंतगुणे, स्रगयास्रो से गए स्रणतभागे। अलोए णं गोयमा । एमहालए पण्णत्ते ॥

# लोगागासे जीवपदेस-पदं

१११. लोगस्स ण भते । एगस्मि ग्रागासवदेसे जे एगिदियवदेसा जाव पाँचिदयवर्गा अणिदियपदेमा प्रण्णमण्णवद्धा प्रण्णमण्णपुद्धा<sup>\*</sup> •प्रण्णमण्णवद्धपुद्धा ॰ प्रण्णमण्ण

नव पाव—ाहें बाद नपितिनताणं। र में के है। दा

बाईमानिनृशेनो (न, क, म, च, म, न); वस्य इवेगिनोतसूते 'बहियामुहे' दिन राजे न्त्र १ नव नक्षेत्र एव प्रक्रमणे नेनचिद् विदेशीयादिकारनेत परितनेत दूखते।

अस्मानि पूर्वमूत्रानुसारी पाठ स्वीर्त ।

४. स॰ पा॰—उनिम्हाए जाव देसाईए।

४ स॰ पा॰--एव जाव उत्तर ।

६ म० पा०—त चेत्र जाब तेनि ।

७. २० गा०—अभ्यमचाद्भा जाव अक्षव<sup>ता र</sup>

घडताए चिट्ठति ? ग्रत्थि णं भते । ग्रण्णमण्णस्म किंचि ग्रावाह वा वावाह वा उप्पायति ? छविच्छेद वा करेंति ?

नो इणद्वे समद्वे ॥

११२. में केणहेण भते ! एव वुच्चइ—लोगस्म ण एगिम्म ग्रागासपदेने जे एगिदिय-पदेसा जाव ग्रण्णमण्णघडताए चिहुति, नित्य ण भते ! ग्रण्णमण्णस्म किचि ग्राबाह वा' वावाह वा उप्पायित ? छविच्छेद वा ॰ करेंति ? गोयमा । से जहानामए निद्या सिया—सिगारागारचारुवेमा' वस्त्रपण्णा स्वर्याण

गायमा । स जहानामए नाट्ट्या सिया—सिगारागारचार्वमा भगय-गय-हिसय-भणिय-चेद्विय-विलास-मलिय-सिलाव-निउणजुत्तावयारकुमला नुदर्यण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-स्व-जोव्वण-विलाम ॰ कित्या रगद्वाणिस जणसयाउलिम (जणमहस्साउलिस ?) जणसयसहस्माउलिस वन्तीनइविहस्स नट्टस्स अण्णयर नट्ट्विहि उवदमेज्जा, से नूण गोयमा । ते पेच्छगा त निट्टिय अणिमसाए दिट्टीए सव्वश्रो नमता समिस्तोएति ?

हता समिति।

ताम्रो ण गोयमा । दिट्ठीम्रो तिस निट्टयिस सव्वम्रो समता सन्निपडियाम्रो ? हता सन्निपडियाम्रो'। म्रित्य ण गोयमा । तान्रो दिट्ठीम्रो नीसे निट्टयाए किचि वि मावाह वा वावाह वा उप्पायित ? छविच्छेद वा करेति ?

नो इणहे समहे।

'सा वा" निष्ट्या तासि दिद्वीण किचि आवाहं वा वात्राह् वा उप्पाएति ? छिवच्छेदं वा करेइ ?

नो इणद्वे नमद्वे।

ताओं वा दिहुँ ओ सम्मम्माए दिहीए किंचि सावाह वा वावाह वा उप्पाएति ? छिबच्छेद वा करेति ?

नो इण्हें समद्वे। ने तेण्हेण गोयमा । एव युच्चइ—'•लोगम्स ण एगम्मि स्रागासपदेने ने एगिदियपदेना जाव प्रश्यमण्यघत्ताए चिट्ठनि, नित्य प्र स्रण्यमण्यम्स स्रावाह वा वाबाह या उप्पापति १, छविच्छेद वा गरेनि ॥

११३ लोगस्य ण भने एगम्मि म्रागायपदेने जहण्णपण जीवपदेगाण, उन्होसपण जीवपदेशाण नथ्यजीवाण य कबरे कबरेहिनो अप्राप्ता वा ? बहुवा वा ? गुरुना वा ? विनेनाहिया वा ?

१. न० ११० -- प्रायाह वा भाव करेति । ४. बहुश ना (ब, न)।

२. त० पा०--निवासवारवार्यास्थानः । । ३. त० पा०-- । तर पाव एरिस्ट्रः । । । ६. त० पा०---स्पर्गह्यो नाम स्निनाह्या ।

३. मन्तिबंदिराधा (अ) ।

गोयमा । सन्वत्थोवा लोगस्स एगम्मि ग्रागासपदेसे जहण्णपए जीवपदेसा सन्वजीवा प्रसंखेज्जगुणा, उक्कोसपए जीवपदेसा विसेसाहिया ॥ सेव भते। सेव भते! त्ति'॥

# एक्कारसमी उद्देसी

# सुदंसणसेहि-पदं

११४. तेण कालेण तेण समएण वाणियग्गामे नाम नगरे होत्था—वण्णग्रो'। दूति-पलासे चेइए—वण्णस्रो जाव' पुढिविसिलापट्टस्रो । तत्थ ण वाणियगामे नगरे सुदसणे नाम सेट्ठी परिवसइ—ग्रंड्ढे जाव वहुजणस्स ग्रंपरिभूए समणोवासए म्रभिगयजीवाजीवे जाव महापरिगाहिएहिं तवोकम्मेहिं म्रप्पाण भावेमाणे विहरइ। सामी समोसढे जाव' परिसा पज्जुवासइ।।

तए ण से सुदसणे सेड्डी इमीसे कहाए लढ्ड समाणे हट्टतुट्ठे ण्हाए कय' विल कम्मे कयको उय-मगल ०-पायच्छित्ते सव्वालकारविभूसिए साम्रो गिहाम्रो पिंडि निक्लमइ, पिंडिनिक्लमित्ता सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण पाय-विहारचारेण महयापुरिसवग्गुरापरिविखत्ते वाणियगाम नगर मज्भमज्भेष निमाच्छइ, निमाछिता जेणेव दूतिपलासे चेइए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव जवागच्छइ, जवागच्छिता समण भगव महावीर पचिवहेण प्रभिगमेण अभिगच्छइ, [त जहा—सिच्चित्ताण दव्वाण विश्रोसरणयाए] जहा उसभदनी जाव' निविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ॥

तए ण समणे भगव महावीरे सुदसणस्स सेट्टिस्स तीसे य महतिमहालियाए" परिसाए" धम्म परिकहेइ जाव" श्राणाए ग्राराहए भवइ॥

```
१. म० शायश
 २ जो० मू० १।
                                          =. दुतिपलासए (अ) ।
वे जोवमुक र-१३।
                                         ६. कोष्ठकवर्ती पाठो व्यास्यादाः प्रतीप्रो।
व भव शहरा
                                        १०. अ० हारूप्रा
य. अञ्चरहरू
                                       ११. ॰ महालयाए (म)।
६. यात्र मृत्र १ट-४रा
                                       १२. पु०—योव मृब ७१।
३ च । पाः — हय नाव पारविद्रते ।
                                       १३. ओ० मू० ७१-७७।
```

- ११. तए ण से मुदसणे नेट्ठी ममणस्य भगवश्री महावीरस्य श्रित्य धम्म नीच्या निसम्म हद्वतुट्ठे उद्घाए उद्घेड, उद्घेता गमण नगव महावीर तिम्युत्तीः •आया- हिण-पयाहिण करेड, करेता वदद नमयइ, वदिता ॰ नमित्ता एवं वयानी —
- ११६ कतिविहे ण भंते । काने पण्णत्ते ? नुदमणा । चउव्विहे काने पण्णत्ते, त जहा—पमाणकाने, ग्रहाउनिव्विनिकाने, मरणकाने, अद्धाकाने ॥
- १२० में कि न पमाणकाले ?
  पमाणकाले दुविहें पण्णते, त जहा-दिवसप्पमाणकाले, राइप्पमाणकाले य ।
  च उपोरिमिण दिवसे, च उपोरिमिया राई भवद । उक्कोसिया प्रदुपचममुहना
  दिवसस्य वा राईण् वा पोरिसी भवद, जहण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्य वा राईण्,
  वा पोरिसी भवद ॥
- १२१ जदा ण भते । जनगोनिया अद्धपचममुहुता दिवनस्य वा राईए वा पोरिसी भवड, तदा ण किनभागमुहुत्तभागेण परिहायमाणी-परिहायमाणी जद्दिशिया तिमृहुत्ता दिवसस्य वा राईए वा पोरिसी भवड ? जदा ण जदिश्यमा तिमृहुत्ता दिवसस्य वा राईए वा पोरिसी भवड, तदा ण किनभागमुहुत्तभागेण परिवर्द्ध-माणी-परिवद्धमाणी जनगोनिया अद्भपचममुहुता दिवसस्य वा राईए दिवसिया अद्भपचममुहुता दिवसस्य वा राईए दिवसिया अद्भपचममुहुता दिवसस्य वा राईए दिवसिया अद्भपचममुहुता दिवसस्य वा राईए दिवस्य

मुद्दमणा । जदा ण उनकोनिया श्रद्धपचमुहत्ता दिवगरन वा रार्ट भवइ, तदा ण यावीनसम्भागमुहत्तभागेण परिहायमाणी-परिह ण्णिया तिमृहत्ता दिवसरम वा रार्टण् वा गोरिसी भवट । जदा तिमहत्ता दिवसरम वा रार्टण् वा गोरिसी भवट । जदा तिमहत्ता दिवसरम वा रार्टण् वा गोरिसी भवट , तदा ण वाबीस भागेण परिव इटमाणी-परिव इटमाणी उपहोसिया अद्रपचमम् वा रार्टण् वा गोरिसी भवट ॥

१२२ तथा श नते ! उनकेशिया प्रख्यानममहत्ता विवस्तन मा राई भवत ? कथा वा महिलाया निमहृता विवस्तन वा राईण मा के मुक्ताणा ! जथा श उनकेशिए प्रद्वारममृहृते विवस भवड, जहिल मृह्ता राई भवड, वशा श उनकेशिया अद्ध्यानममृहृता दिल भवड, वहिलाया निमृहृता राईए पोरियो भवड । तथा श उन् रामहृत्या राई नवई, महिलाए दुमानसमृहृते विवस भवड निवा प्रदानममृहृता राईए पोरियो नवद, जहिलावा दिल्ल पोरियो भवड ॥

१. नव पाव-शिस्तु से न म स्थितस ।

१२३ कदा णं भते । उक्कोसए ब्रह्वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुहुता राई भवई ? कदा वा उक्कोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालस-महत्ते दिवसे भवइ ? दुवालसमुहुत्ता राई भवइ। पोसपुण्णिमाए' णं उक्कोसिया ब्रह्वारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालसमृहुत्ते दिवसे भवइ।।

ग्रत्यिण भते । दिवसा य राईओ य समा चेव भवति ? १२४ हता म्रत्थि ॥

कदा ण भते ! दिवसा य राईग्रो य समा चेव भवति ? १२४ सुदसणा । चेत्तासोयपुण्णिमासु , एत्थ ण दिवसाय राईस्रोय समा चे भवति - पण्णरसमुहुत्ते दिवसे पण्णरसमुहुत्ता राई भवइ। चउभागमुहुत्तभागूणा चउमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ। सेत्त पमाणकाले।।

से कि त ग्रहाउनिव्वत्तिकाले ? प्रहाउनिव्वत्तिकाले—जण्ण जेण नेरइएण वा तिरिक्खजोणिएण वा मणुस्तेण वा देवेण वा ग्रहाउय निव्वत्तिय । 'सेत्त ग्रहाउनिव्वत्तिकाले' ।।

१२७. से कित मरणकाले ? मरणकाले—जीवो वा सरीराओ सरीर वा जीवाओं । सेत्तं मरणकाले ॥ १२८

से कि त ग्रद्धाकाले ? 'मृद्धाकाले - से ण'' समयहुयाए' मावलियहुयाए जाव' उस्सप्पिणीहुयाए। एस ण सुदसणा। मृद्धा दोहाराछेदेण ' छिज्जमाणी जाहे विभाग नी हव्यमाग-च्छइ, सेत्त समए समयहुयाए । असक्षेज्जाण समयाण समुदयसिम्इसमागमेण सा एगा स्रावित्यत्ति पवुच्चइ। सरोजजास्रो आवित्यास्रो उस्सासी जहा मालि उद्देमए जाव"—

एएसि ण पत्लाण, कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया। त सागरोवमस्स उ, एगस्स भवे परिमाण ॥१॥

१- पोनम्म पुल्लिमाए (म)।

२. रनामुगा (स, ता, स)।

<sup>: 1·1 (1,</sup> n) 1

६ सहस्यमृहसा (३)।

६ वियुज्यते इति शेष (गृ)।

७ अद्वाकाले अणेगविहे पष्णते (अ, म)।

५. ममयद्धयाए (अ) गर्वत्र।

ह. या ग्व ४१५।

र नन भारताने समानिक्यनियाने (ज. म. १०. डोट्सब्ह्रेदेण (क. ब); दोह्सपदिस्ते । या, तेम रातेनाचे पतात्रनिव्यनिकाते । ११ म० ६।१३२-१३४। ेन रणहरेन क्षेत्रमात (ता) र

- १२६ एएहि ण नते । पत्तिप्रोवम-सागरीवमेहि कि पर्योगण ?

  सुदमणा ! एएहि पत्तिप्रोवम-सागरीवमेहि नेरऽय-तिरिक्तवजोणिय-मणुन्तदेवाण आउपाउ मविज्जति ॥
- १३० नेरज्याण भने ! केवज्य काल ठिउँ पण्णना ?

  एव ठिइपद निरवमेन भाणियव्य जाव' अजहण्णमणुक्तीमेण तेनीम सागरीवमाज ठिउँ पण्णना ॥
- १३१. यदिव ण भने <sup>।</sup> एएनि पनियोवम-मागरोवमाण चानि वा यवचानि वा ? हता यदि ॥
- १३२ ने फेण्ड्रेण भने ' एव वृद्य अध्य ण एएसि पित्र ग्रीयमनागरीयमाण 'नएनि या' अवचएनि या ?
  एव तानु मुद्रमणा ! तेण कानेण तेण समएण हन्यिणापुरे नाम नगरे होन्या—
  वर्गियो ! सहस्यक्षं उर्गाणे—वर्गियो । तस्य ण हन्यिणापुरे नगरे वित्
  नाम रामा होन्या—पण्यो । तस्म ण बन्ध्य रण्यां पभावर्षे नाम देवी
  होन्या—नुषुमानवाणिपाया वर्णियो जाव' पनिविद्धे माण्ड्यए कामभोगे पच्चणुभवमाणी विह्रारा।
- १३३. तर ण मा प्रभाव उँ देवी प्रण्णया वायाइ तिम तारिमगिन प्रामायरिन प्रविभत-रस्रो सिचनसम्मे, बाहिरस्रो हमिय-घट्ट-मट्टे विचनजन्तोग-चिनियतते । मणिरणणणणियधयारे बहुममनुविभन्तदेनभाए पनवण्ण-मरममुरभि-मुक्क-णुक्तपुत्रोवयार तिन् कालागर-प्रकृतुगर त-तुर स्प-प्य'-मपमप्रेत'-गथुद्ध-याभिरागे सुगथवरमधिष् मध्यदिश्रुष्ट.

तीय तारिमनीन सर्वाणकारि—पातिमणबहिए क्रम्यो विद्योषो कृत्यो क्रक्यण भरको णय-गनीरे''' गगापृत्तिकशासुग-उद्गातमानिमण् प्रोषितर''-सोमिन् यहुणुन्त्रसट्ट-पिक्टरको मुक्तिरक्ष्यरमनार्गे रनसुरमवुण् सुरम्मे स्राष्ट्रणगन्त्रस-पुर-मन्योपि-त्तकोने'' सुगद्यररहुमुम-प्रशन्तवजीवगारकतिल् स्राहरनसात-

मयसि' सुत्तजागरा श्रोहीरमाणी-श्रोहीरमाणी श्रयमेयारूव ग्रोरालं कल्लाण सिव घण्ण मगल्ल सस्सिरीय महासुविण पासित्ता ण पडिवुद्धा। हार-रयय-खीरसागर-ससकिकरण-दगरय-रययमहासेल-पडरतरोहरमणिजी-थिर-लट्ट-पउट्ट-वट्ट-पीवर-सुसिलिट्ट-विसिट्ट-तियखदाढाविडिया परिकम्मियजच्चकमलकोमल-माइयसोभतलट्ठओट्ट मुकुमालतालुजीह' मुसागयपवरकणगतावियग्रावत्तायत-वट्ट-तडिविमलसिर सनयण विसालपीवरोरे पडिपुण्णविपुलखध मिउविसयसुहुमलनखण-पत्तः विच्छिन्न १-केस रसडोवसोभिय असिय'-सुनिम्मिय-सुजाय-ग्रप्फोडियलगूल सोन सोमाकार लीलायत जभायत', नहयलाग्री ग्रोवयमाण, निययवयणमितवपत सीह सुविणे पासित्ता ण 'पडिबुद्धा समाणी'" हट्टतुट्ट' वित्तमाणदिया णिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण हियया धाराहयकलवा पि समूसवियरोमकूवा" त सुविण श्रोगिण्हइ, ग्रोगिण्हित्ता सयणिज्जाग्रो ग्रन्भुंहै यवभुट्ठेत्ता यतुरियमचवलमसभताए अविलवियाए रायहससरिसीए गईए वैजी वलस्स रण्णो सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वल राय ताहि इहारि कताहि वियाहि मणुण्णाहि मणामाहि ग्रोरालाहि कल्लाणाहि सिवाहि धनाहि मगल्लाहि सस्सिरीयाहि मिय-महुर-मजुलाहि गिराहि सलवमाणी-सलवमाणी पडिवोहेर, पडिवोहेत्ता बलेणं रण्णा प्रव्भणुण्णाया समाणी नाणामणिरयणन त्तिचित्तिस् भद्दासणिस निसीयति, निसीयिता त्रासत्या वीसत्या मुहामणवरः गया वल राय ताहि इहाहि कताहि जाव मिय-महुर-मजुलाहि गिराहि गर्ना माणी-सलवमाणी एवं वयासी—एवं खलु ग्रह देवाणुध्पया। ग्रज्जती तारिमगिम सयणिज्जिस सालिंगणविद्युए त चेव जाव नियग्वयणमञ्जी मीह मुनिणे पासित्ता ण पिडवुद्धा, तण्ण देवाणुष्पिया ! एयस्स ग्रोरानस्म गा महामुविणस्म के मन्ने कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ?

```
१. अर्ड० (जा, म)।
२ मरामुनिण मुनिणे (क, ना, व, म, म, वू)।
                                               🗙 (अ, स, ता, म)।
३ पद्र ० (ज, य, म,)।
                                          १०. निययवयणकमलसरमञ्चत (ना, म)।
4. 078 (4, 7, 7, 7) 1
                                          ११. पडिबुद्धा तए ण सा प्रभावती देश नानी
१ पारमानरे—रनुषानपत्तमदयमुकुमालनालु-
                                              हव ओराल जाउ मस्मिरीय गहाँ<sup>दुर्भ</sup>
   िन्तानित्रणतीर् महुगुनियानिमतिवगलच्छ
                                              सुविणे पासित्ता व पडिनुद मनागी (र
र्वे विकास (स. दूस) ।
                                             ग, ना, व, स)।
                                         १२. म० पा०—हदुतुदु जाग हिन्या।
». ज्यांन्य (या) i
                                        १३. ममूमसित १ (व) ।
   न मेर्डिमानवीर (न)।
                                        १४. रमगुनिजित्तीम (ना)।
```

तए ण ने बने राया पभाव रेए देवीए अतिय एयमह सोच्चा निसम्म रहुतुहु' १३४ •िचनमाणदिए णदिए पीउमाणे परमनोमणन्निए हरिनवसविसप्पमाण • हियल धाराह्यनीवसुरभिष्ठुसुम'-चचुमालदयतणुए' ऊसविबरोम हुवे त सुविग जोगि-ण्हर, ग्रोगिण्हिला ईहं पविनर, पविनित्ता ग्रप्पणो माभाविएण मऽपूर्विएण वुद्धिविष्णाणेण तस्त सुविणन्म ग्रह्यांग्गहण करेड, करेत्ता प्रभावड देवि ताहि उट्टाहि कताहि जाव' मगत्नाहि मिय-महर'-मस्निरीयाहि वर्ग्याह सनवनाणे-सलयमार्ग एव वयामी-योराते ण तुमे देवी ! सुविणे दिट्टे, कल्लाणे ण तुमे देवो ! सुविणे दिहे जाव' निस्तरीए ण तुमे देवी ! सुविणे दिहे, 'आरोगन-तुहि-दीहाउ-कल्लाण-मगत्लकारण्ण तुमे देवी ! सुविणे दिहें', प्रत्यलानी देवाण्-ष्पिए ! भोगनाभो देवाणुष्पिए ! पुत्तनाभो देवाणुष्पिए ! 'रज्यताभो देवा-णुष्पिए ! ' एव रानु तुम देवाणुष्पिए । नवण्ह मानाण बहुपिडपुर्णाण अउद्ग-माण य राऽदियाण बोड्नकताण अम्ह कुलकेड हुनदीव कुनसन्त्रव हुनप्रज्ञव कुननिसग कुनिकत्तिकर कुननिकिर कुनजनकर तुनाधार तुनपायप कुनवि-बद्धणकर सुकुमालपाणिपाय ग्रह्भेणपित्रपुग्णपिचि स्यस्रोर<sup>्</sup> वननण-यजण-गुणोबनेय माणुम्माण-प्यमाण-पिष्रपुण्ण-सुजाय-सन्वगमृदरगः सिमसोमाकार कत पियदनण मुख्य देयकुमारसमप्पन दारग पयाहिमि । में वि य ग दारण, उम्मुराचालभावे विष्यय-'परिषयमेने जोव्ययगमण्यत्ते मूरं बंदि विकात विश्विण-विज्ञतवन-वाह्णे राज्यवर्र राया भविष्यर् । त

श्रीराने ण तुमे देवी ! मुविणे दिहे जात श्रारीमा-तुष्टि"-वदीहाउ-कल्लाण ॰-मगहलकारण ण तुमे देवी ! मुविणे दिहे ति कद्दु पनात्रति देवि ताहि इहुाहि त्वाय वम्मृहि दोच्न पि तच्च पि अणुबहृति ॥ १३५ तम् ण मा पभावती देवी जनत्म रागो त्रितिय एवमह सोच्या निसमा हहुनुद्धा" करवन "पिरागहिय दमनह निरमाजन महबग् प्रजनि कद्दु । एव स्थायी ---

रुप्र तार्वा ना विभावता देवा प्रवेश एका प्रतिय विभाव हिंदु । एवं स्थायी — एवंस्य देवाण्डिया ! तहसेव देवाण्डिया ! यक्तिहस्य देवाण्डिया ! समक्रितेव देवाण्डिया ! इच्छियमेय देवाण्डिया ! यक्तिहस्य देवाण्डिया

रं. मर् गर्म्या द्वारा विस्ता

इ. व्यानव (त. ब) ।

६. श्राह्म (ज, ह, स्तु श, म, अ) :

द. न० रेरारेवेय

र. बर्गविनव्यनीर (११० १५६००) ।

६ सर १३।३६६।

<sup>2 2 (4) 1</sup> 

c (d) 1

<sup>्</sup>र सर्वार अविदिख्यार अव विषया

के. दिलासीर प्रामी।

सः नवसः — हिंद्र सरक्र स्वार्धः

民 理論(主机中):

to de dis-rech done!

िपया । इच्छिय-पिडच्छियमेय देवाणुप्पिया । से जहेय तुब्भे वदह ति कर्ट् त सुविण सम्म पडिच्छइ', पडिच्छिता वलेण रण्णा ग्रव्भणुण्णाया समाणी नाणामणिरयणभत्तिचित्ताओ भद्दासणाम्रो म्रव्भट्ठेह, म्रव्भट्ठेता म्रतुरियमचव-लं •मसभताए अविलवियाए रायहससरिसीए॰ गईए जेणेव सए सयणिजं तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता सयणिज्जसि निसीयति, निसीयिता एव वयासी—मा मे से उत्तमे पहाणे मगलेत सुविणे ऋण्णेहि पावसुमिणेहि पडिस म्मिस्सइ त्ति कट्टु देवगुरुजणसवद्धाहि' पसत्थाहि मगल्लाहि धम्मियाहि' कहाहि सुविणजागरिय पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी विहरइ ॥

१३६ तए ण से वले राया कोडुवियपुरिसे सद्दावेद, सद्दावेत्ता एव वयासी बिप्पा-मेव भो देवाणुष्पिया। ग्रज्ज सविसेस वाहिरिय उवहाणसाल गधोदयसित सुडय-समज्जिय्रोवलित्त सुगधवरणचवण्णपुष्फोवयारकलिय कालागर-पवरकुदुः रक्क ' - तुरुक्क - धूव - मघमघत-गधुद्ध्याभिराम सुगधवरगधिय ॰ गधविहि भूग करेह य कारवेह य, करेता य कारवेता य सीहासण रएह, रएता ममेतमा-णत्तिय' पच्चिष्पणह ॥

१३७. तए ण ते कोडु वियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेव सविसेसं वाहिग्य जवट्ठाणसाल' •गवोदयसित्त-सुइय-समज्जिग्रोवलित्त सुगधवरपचवण्णपुष्पीव-यारकलिय कालागर-पवरकु दुरुवक-तुरुवक-धूव-मघमघत-गधुद्धयाभिराम सुग-धवरगिधय गवविद्वभूय करेत्ता य कारवेत्ता य सीहासण रएता तमाणित्य' पच्चिंपणित ॥

तए ण से बले राया पच्चूसकालसमयसि सयणिज्जाक्री म्रव्भद्वेद, म्रव्भद्वेता पाप पीढाग्रो"पच्चोरुहइ,पच्चोरुहित्ता जेणेव मृहुणसाला तेणेव उवागच्छइ,मृहुणमाल प्रणुपविसर, जहा प्रोववाइए तहेव प्रदृणसाला तहेव मज्जणवरे जाव'' समिल पियदसणे नरवर्द्ध जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला तेणेव उवागच्छर, उवाग-

<sup>ी.</sup> मगहिच्छा (ग. स)।

२. म॰ १(०-- अनुस्मिमचवन जाव गईए।

३ देशापुष ० (सा) ।

<sup>£ ~ (-</sup>i) 1

a. मधोदप (ब) 1

१ त्राण्याक्तास्त्रकः जानस्यः।

<sup>3</sup> कताबह (ग. म) ।

इ. इ.से.च च (ज. इ. ह्यू. हा, ज. म. स.) ।

र प्रदेशका

१० स० पा०-उनद्वागुमारा जाव पन्नविर्गा।

११. पायवीढाओ (ग, व, म)।

१२. ग्रो० म्० ६३।

१३. नरवर्र मञ्जणचराओ पीर्जनम<sup>्ह</sup> <sup>२</sup> (ज, क,य, ता, व, म, म), ओगारिए<sup>2</sup>र एव सनी हैन । स्वीद्वतराक आदर्गेषु परिवर्तन महोपी हररीन चार्च । पाठनक्षेपे प्राय एव भवस्वेव ।

च्छिना मोहानगवरित पुरत्याभिमुहे निर्मायः, निर्मायिता अपणो उत्तरपुरदियमे दिनीभाग अहु भहासणाः नेयवत्थपच्चत्थुयाः निद्धत्यमक्ष्यमगनीवयाराः
रयावेः द्यावेता अप्पणो अद्रमामने नाणामणि-रयणमदिय अह्यपेच्छणियः
महत्य-वरपट्टणुग्गय मण्हण्डुभित्तनयित्तताणं दिहामिय-उनभं-•तुरग-नरमगर-विद्गा-वानग-किण्णर-गर-नरभ-चमर-गुजर-वणनय-पः उमनय - भितवित्त अदिभतित्य जवणिय अछावेद्, अछावत्ता नाणामणिरयणभित्तित्त
अत्यर्य-गः उपग्यूरगोत्थय नेयवत्थपच्चत्युगं अग्तुहकामयः नुमाद्य पभावतीण्
देवीण् भद्दामण रयावेदः, रयावेना कोद वियपुरिय सद्योदः, महावेत्ता एव
प्रयानि - निष्णामेयः भो देवाणुणिया । अद्वगमहानिभित्तमुत्तत्थधारण् विदिद्मत्यकुनने गुविणनक्षणपादण् सद्योदे ॥

- १३६. तए ण ते कोड् विथपुरिसा जाव' पिडमुणेना बनस्त रएणो स्रतिवासो पिडिन-क्यमिति, पिडिनियमित्ता निष्य तुरिय चयत चड वैद्य दृत्थिमपुर नगर मञ्क्रमञ्केण विणेव निमि मुविणनव्यणपादगाण गित्र वैशेव उपागच्छित, उवागच्छिना ते तुर्विणनप्रमणपादण, सहावति ॥
- १४० तए पते मु न्यानावणपाडमा वलस्य रण्यो हो द्वियपुरिसेट् सहातिया यमाणा हट्टनुद्वा पहाया कव "विलिक्षमा अयकं उप-मगल-पायिष्ठता मुद्रप्यानेमार मगल्याद वत्थाद पत्रर परिद्धिया अप्यमह्म्याभरणातिक्रवण्य स्वरंगित्या स्वप्यमह्म्याभरणातिक्रवण्य स्वरंगित्या स्वप्यम्य हिर्यालिया क्रयमणलमुद्धाणा मण्डिन्यण्य गेडेरिलो निग्यन्तित् निग्यन्ति निग्यन्ति स्वरंगित्य स्वरंगित्य क्रयमण्डित्या स्वप्यवस्य देशापित्र प्रमंगित्र क्रयमण्डित्या स्वप्यवस्य देशापित्य प्रमंगित्य क्रयमण्डित्या क्रयमण्डित्य स्वरंगित्र क्रयमण्डित्य स्वरंगित्य स्वर
- १४१. तण् मं में वत्र सारा प्रभावति देशि वर्षावति ति हारेड. इतिहा पुण्डला । परिपुरवर्ष्त्रे परेम विषण्य ते मुश्चितवत्समपाडण् एर वसासी एउ सन्

सेस त चेव जाव—अणुवंघो ति । भवादेसेण दो भवग्गहणाउ । कातादेसेण जहण्णेण तिण्णि पलियोवमाइ यनोमुहत्तमब्भिह्याउ, उनकोमेण निष्णि पलिओवमाइ पुन्वकोडीए यब्भिह्याइ ३ ॥

२६७. सो चेव प्रप्पणा जहण्णकानद्वितीयो जाता जहण्णेण प्रतामुहृत्तद्वितीएस्, उक्कोसेण पुव्वकोडीग्राउएस् उववञ्जेज्जा । लद्धा से जहा' एयस्स चेव सिण्णपिचिदयस्स पुढिविक्काएम् उववञ्जमाणस्स मिन्भिल्लएस् तिम् गमएस् सच्चेव इह वि मिन्भिमेस् तिस् गमएस् कायव्या । गयेही जहव एत्य नेव प्रसिण्णस्स मिन्भिमेस् तिस् गमएस् ४-६ ॥

२६८ सो चेव प्रप्पणा उक्कोसकालिंद्वतीयो जायो जहा पढमगमयो, नवर—िठती य्रणुवधो जहण्णेण पुब्वकोडी, उक्कोसेण वि पुब्वकोडी। कालादेसेण जहण्णेण पुब्वकोडी अतोमुहुत्तमव्भिह्या, उक्कोसेण तिष्णि पिनयोवमाइ पुब्वकोडीपुहत्तमव्भिह्याइ ७ ॥

२६६. सो चेव जहण्णकालिंद्वतीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्यया, नवर कालादेसेण— जहण्णेण पुन्वकोडी अतोमुहुत्तमव्भिह्या, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहि अतोमुहुत्तेहि अव्भिह्याओ = ॥

२७०. सो चेव उक्कोसकालिंदुतीएसु उववण्णो जहण्णेण तिपिलिग्रोवमिंदुतीएसु, उक्कोसेण वि तिपिलिग्रोमिंदुतीएसु। ग्रवसेस त चेव, नवर—पिरमाण ग्रोगाहणा य जहा एयस्सेव तइयगमए। भवादेसेण दो भवग्गहणाइ, कालादेसेण जहण्णेणं तिण्णि पिलग्रोवमाइ पुव्वकोडीए ग्रव्भिहियाई, उक्कोसेण तिण्णि पिलग्रोवमाई पुव्वकोडीए ग्रव्भिहियाई, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गतिरागित करेज्जा ह।।

२७१. जइ मणुस्सेहितो उववज्जित-कि सिष्णमणुस्सेहितो० ? असिष्णमणुस्सेहितो० ?

गोयमा ! सिण्णमणुस्सेहितो वि, ग्रसिण्णमणुस्सेहितो वि उववज्जति ॥

२७२ ग्रसिणमणुस्से ण भते ! जे भविए पिचिद्यितिरिक्खजोणिएसु उवविज्जित्तए, से ण भते ! केवितकालिट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! जहण्णेण ग्रतोमुहुत्तिट्टितीएसु, उक्कोसेण पुन्वकोडिग्राउएसु उववज्जेज्जा । लद्धी से तिसु वि गमएसु जहेव पुढिविक्काइएसु उववज्जमाणस्स । सबेहो जहा एत्थ चेव ग्रसिण्णिपचिद्यस्स मिज्भिमेसु तिसु गमएसु तहेव निरवसेसो भाणियव्वो १-३ ॥

१. म० २४।१६७।

३. भ० २४।१६६ ।

जान भवादेसो त्ति कालादेसेण जहण्णेण पुरनकोडी यनोमुहृत्तमव्यहिया, उनकोसेण तिण्णि पलियोवमाइं पुरवकोडिपुहृत्तमव्यहिया, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गनिरागीन करेज्जा ७ ॥

२८१. सो चेव जहण्णकालद्वितिएसु उववण्णो, एस नेय यत्तव्यया, नयर—कालादेसेण जहण्णेण पुन्यकोडी प्रतोमुहुत्तमव्मिह्या, उवक्रोसेण चत्तारि पुन्यकोडीस्रो चउहि स्रतोमुहुत्तेहि प्रव्मिह्यास्रो ८॥

२६२. सो चेव उक्कासकालिंद्वतीएसु उववण्णो, जहण्णेण तिण्णि पिनयोवमाइ, उक्कोन् सेण वि तिण्णि पिनयोवमाइ, एस चेव लढी जहेव सत्तमगमे। भवादेसेण दो भवग्गहणाइ। कालादेसेण जहण्णेण तिण्णि पिनयोवमाइ पुट्यकोडीए यदभ-हियाइ, उक्कोसेण वि तिण्णि पिनयोवमाइ पुट्यकोडीए यद्भिहियाइ, एवितयं काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा है।।

२६३ जइ देवेहितो उववज्जित - िक भवणवासिदेवेहितो उववज्जिति वाणमतर-जोइसिय-वेमाणियदेवेहितो० ?

गोयमा ! भवणवासिदेवेहितो जाव वेमाणियदेवेहितो वि ॥

२५४ जइ भवणवासिदेवेहितो—िक ग्रमुरकुमारभवणवासिदेवेहितो जाव थणिय-कुमारभवणवासिदेवेहितो० ?

गोयमा । असुरकुमार जाव थणियकुमारभवणवासिदेवेहितो ॥

२६५ अमुरकुमारे ण भते । जे भिवए पिचिदियितिरिक्खजोणिएसु उवविजत्तए, से ण भते ! केवितकालिंद्वितीएसु उवविज्जेज्जा ? गोयमा । जहण्णेण अतोमुहृत्तिद्वितीएसु, उक्कोसेण पुन्वकोडिआउएसु उवविज्जेज्जा । असुरकुमाराणं लद्धी नवसु वि गमएसु जहा पुढिविक्काइएसु उवविज्जेमाणस्स । एव जाव ईसाणदेवस्स तहेव लद्धी । भवादेसेण सन्वत्थ अट्ठ भवग्गेहणाइ, उक्कोसेण जहण्णेण दोण्णि भवग्गहणाइ । ठिति सवेह च सन्वत्थ जाणेज्जा १-६॥

२८६. नागकुमारेण भते । जे भविए ०१ एस चेव वत्तव्वया, नवर —िठिति सर्वेह च जाणेज्जा १-६। एव जाव थिणयकुमारे॥

२८७ जइ वाणमतरेहितो० कि पिसाय ० तहेव जाव-

२८८ वाणमतरे ण भते ! जे भविए पिचिदियतिरिक्खजोणिएसु उवविज्जित्तए ०<sup>१</sup> एव चेव, नवर—ठिति सवेह च जाणेज्जा १-६॥

२८ जइ जीतिसिय ० उववाग्रो तहेव जाव-

२६०. जोतिसिए णं भते । जे भिवए पिचिदयितिरिक्खजोणिएसु उवविज्जित्तए ०? एस चेव वत्तव्वया जहा पुढिविक्काइयउद्देसए। भवग्गहणाइ नवसु वि गमएसु

१. भ० २४।२०७-२१०।



२६६ रयणप्पभपुढविनेरइए ण भते ! से भविए मणुरमसु उवविजनाए, न ण भने ! केवितकालिद्वतीएसु उववज्जेज्जा ?

गोयमा । जहण्णेणं मासपुहत्तद्विनीण्सु, उनकीराण पुट्यकी उग्राउण्सु । अवसंसा वत्तव्यया जहा' पिचिदियिनिरिवस्रजोणिण्सु उवयञ्जतस्य तहेय, नवर—पिर-माणे जहण्णेण एक्को वा दो वा तिष्णि वा, उवक्रोसेण संवेज्जा उवयज्जति । जहा तहि ग्रतोमुहुत्तेहि नहा इह मामपुहनेहि मवेह करेज्जा । सेस त चेव १-६।

जहा रयणप्पभाए 'तहा सवकरप्पभाए वि वत्तव्वया', नवर—जहण्णेण वासपुहत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडी याउएसु। योगाहणा-लेस्सा-नाण-द्विती-अणुवध-सवेह-नाणत्त च जाणेज्जा जहेव' तिरिक्खजोणियउद्सए। एवं जाव तमापुढिविनेरडए।।

२६७. जइ तिरिवलजोणिएहितो उववज्जिति—िक एगिदियतिरिवलजोणिएहितो उववज्जिति श्वाय पिचिदयितिरिवलजोणिएहितो उववज्जिति ?
गोयमा । एगिदियतिरिवलजोणिएहितो भेदो जहा पिचिदयितिरिवलजोणियउद्देसए, नवर—तेउ-वाऊ पिडसेहेयव्वा । सेस त चेव । जाव'—

२६८ पुढेविवकाइए ण भते । जे भिवए मणुस्सेसु उवविजत्तए, से ण भते ! केविति-कालिंद्दितीएसु उववञ्जेज्जा ? गोयमा । जहण्णेण स्रतोमुहुत्तद्वितीएसु उवकोसेण पुव्वकोडीस्राउएसु उवव-ज्जेज्जा ।।

२६६. ते ण भते ! जीवा एगसमएण केवितया उववज्जिति ? एवं जहेव पिचित्यतिरिविखजोणिएसु उववज्जमाणस्स पुढिविवकाइयस्स वत्तव्वया सा चेव इह
वि उववज्जमाणस्स भाणियव्वा नवसु वि गमएसु, नवर—तिय-छट्ट-नवमेसु
गमएसु परिमाण जहण्णेण एकको वा दो वा तिण्णि वा, उवकोसेण सखेज्जा
उववज्जिति । जाहे ग्रप्पणा जहण्णकालद्वितीओ भवति ताहे पढमगमए ग्रज्भवसाणा पसत्था वि अप्पसत्था वि वितियगमए अप्पसत्था, तितयगमए पसत्था
भवति । सेस त चेव निरवसेसं १-६।।

३००. जइ ग्राउनकाइए० ? एव ग्राउनकाइयाण वि । एव वणस्सइकाइयाण वि । एव जाव चर्जारिदयाण वि । श्रसण्णिपचिदयितिरिक्खजोणिय-सण्णिपचिदयितिरिक्खजोणिय-ग्रसण्णिमणुस्स-सण्णिमणुस्सा य एते सन्वे वि जहा पचिदियितिरिक्ख-

१. म० र४।र४०-र४र। ३. म० र४।र४३।

२. वि वत्तव्वया तहा सक्करप्पभाए वि (अ, ४. भ० २४।२४५। क, व), वि वत्तव्वया तहा सक्करप्पभाए ५. भ० २४।२४७। वि वत्तव्यया (स)।

जहण्णेण श्रद्वारस सागरोवमाउ वासगुहत्तमन्भिह्याट, उपकोनेण मतावन्तं सागरोवमाइ तिहि गुब्बकोडीहि ग्रन्भिह्याट, एवित्य काल में बेज्जा, एवित्यं काल गतिरागित करेज्जा। एव नव वि गमा, नवर — िर्धान ग्रणुवन संबह च जाणेज्जा १-६। एव जाव अच्चुयदेवो, नवर — िर्धान ग्रणुवव संबह च जाणेज्जा। पाणयदेवस्स ठिती तिगुणिया सिंहु सागरोवसाड, ग्रारणगम्स तेबिहु सागरो-वमाइ, ग्रच्चुयदेवस्स छाविष्ठ सागरोवमाद।।

३०६. जइ कपातीतावेमाणियदेवेहिनो उववज्जंति - कि गेवेज्जाकपानीता० ? अणुत्तरोववातियकपातीता० ?

गोयमा ! गेवेज्जाकप्पातीता, य्रणुत्तरोववातियकप्पानीता ॥

३०७ जइ गेवेज्जा०—िक हेट्टिम-हेट्टिम<sup>ँ</sup> गेवेज्जगकप्पातीता जाव उवरिम-उवरिम गेवेज्जा<sup>०</sup>

गोयमा । हेट्टिम-हेट्टिम गेवेज्जा जाव उवरिम-उवरिम गेवेज्जा ॥

३०८ गेवेज्जगदेवे ण भते । जे भविए मणुस्सेसु उवविज्जित्तए, से ण भते । केवित-कालिहतीएसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! जहण्णेण वासपुहत्तिहितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडीहितीएसु । अवसेस

गोयमा ! जहण्णेण वासपुहत्ताहुतीएसु, उक्कासण पुव्वकाडाहिताएसु । अवसस जहा आणयदेवस्स वत्तव्वया, नवर—ग्रोगाहणा !—एगे भवधारणिज्जे सरीरए । से जहण्णेण अगुलस्स असखेज्जइभाग, उक्कोसेण दो रयणीयो । सठाण !—एगे भवधारणिज्जे सरीरे । से समचउरससिठए पण्णत्ते । पच समुग्धाया पण्णता, तं जहा - वेदणासमुग्धाए जाव तेयगसमुग्धाए, नो चेव ण वेउव्वियतेयगसमुग्धा-एहि समोहणिसु वा, समोहणित वा, समोहणिस्सित वा । ठिती अणुवधी जहण्णेण वावीस सागरोवमाइ, उक्कोसेण एक्कतीस सागरोवमाइ । सेस त चेव । कालादेसेणं जहण्णेण वावीस सागरोवमाइ वासपुहत्तमव्महियाइं, उक्कोसेण तेणउति सागरोवमाइ तिहि पुव्वकोडीहि अवभहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गितरागित करेज्जा । एव सेसेसु वि अट्टुगमएसु, नवर— ठिति सवेह च जाणेज्जा १-६॥

३०६ जइ अणुत्तरोववाइयकप्पातीतावेमाणियदेवेहितो उववज्जित —िक विजयग्रणु-त्तरोववाइय० ? वेजयतग्रणुत्तरोववाइय जाव सव्वद्वसिद्ध० ? गोयमा ! विजयग्रणुत्तरोववाइय जाव सव्वद्वसिद्धग्रणुत्तरोववाइय ॥

३१०. विजय-वेजयत-जयत-अपराजियदेवे ण भते ! जे भविए मणुस्सेसु उवविज्जित्तए, से ण भते ! केवितकालिंद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? एव जहेव गेवेज्जगदेवाण, नवर—ग्रोगाहणा जहण्णेण ग्रगुलस्स ग्रसखेज्जदभागं, उवकोसेण एगा रयणी।

१. मीगाहणा गी (य, क, स, ता, ब, म, स)। २ सठाए। गी (अ, क, स, ता, ब, म, स)।



गोयमा । सरोज्जवासाउय, ग्रमशेज्जवासाउय जाव उववज्जंति ।।

३१७. सिणपिचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते । जे भविए वाणमतरेमु उत्विज्ञित्तः, से ण भते । केवितकालिद्वतीएमु उववज्जेज्जा ?
गोयमा । जहण्णेण दसवासमहस्मिद्धितीएमु, उनकोमेण पित्रयोवमिद्वितीएमु। सेस त चेव जहा नागकुमारजदेसए जाव' कालादेमेण जहण्णेण सातिरेगा पुच्य-कोडी दसिह वाससहस्सेहि अन्भिहिया, उनकोसेणं चतारि पिल्रयोवमाइ, एव-तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागित करेज्जा १।।

३१८. सो चेथ जहण्णकालिंदुतीएसु उववण्णो, जहेव' नागकुमाराण वितियगमे वत्त-व्वया २।।

- ३१६ सो चेव उक्कोसकालिंदुतीएसु उववण्णो जहण्णेण पिल्योवमिंदुतीएसु, उक्कोसेण वि पिल्योवमिंद्वितीएसु। एस चेव वत्तव्यया, नवर—िंदती से जहण्णेण पिल्योवमा, उक्कोसेण तिण्णि पिल्योवमाइ। सवेहो जहण्णेणं दो पिल्योवमाइ, उक्कोसेण चतारि पिल्योवमाइ, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा। मिल्यमगमगा तिण्णि वि जहेव' नागकुमारेसु पिल्छिमेसु तिसु गमएसु त चेव जहा' नागकुमारहेसए, नवरं—िठित सवेह च जाणेज्जा। सखे-ज्जवासाउय तहेव,' नवर—िठती अणुवधो सवेह च उभग्रो ठितीए जाणेज्जा ३-६।।
- ३२०. जइ मणुस्सेहितो उववज्जिति० ? असक्षेज्जवासाउयाण जहेव' नागजुमाराण उद्देसे तहेव वत्तव्वया, नवर—तइयगमए ठिती जहण्णेण पिलझोवम, उवकोसेण तिण्णि पिलझोवमाइ । ओगाहणा जहण्णेणं गाउयं, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाइ । सेस तहेव । सवेहो से जहा एत्थ चेव उद्देसए असक्षेज्जवासाउयसण्णिपचिदि-याण । सक्षेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से जहेव' नागकुमारुद्देसए, नवर—वाणमतरे ठिति सवेहं च जाणेज्जा १-६ ॥

३२१. सेव भते । सेव भते ! ति ॥

१ म० २४।१४७।

२ म० २४।१४८।

३. भ० २४।१५०।

४. म० २४।१५१।

५. भ० २४।१५२,१५३।

६. २० २४।१५४-१५७।

७. भ० २४।१५८,१५६।

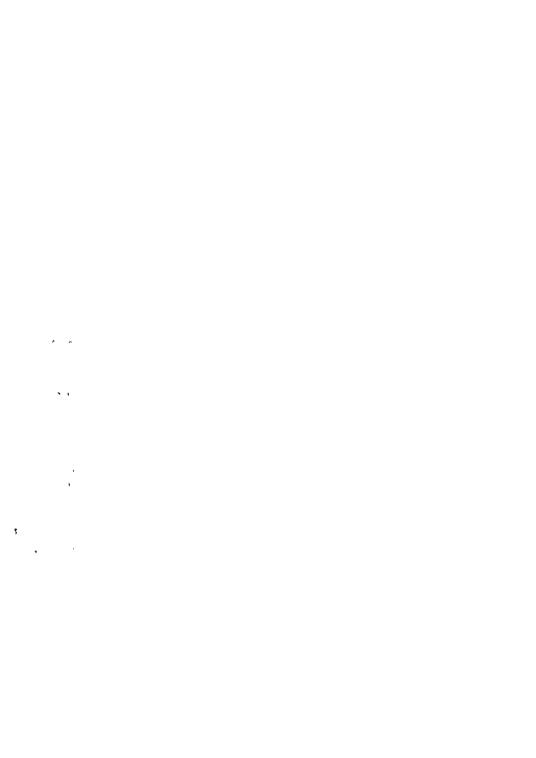

३२६ सो चेव प्रप्पणा उपकोसफालद्विनीयो जायो, मा नेन ग्रोहिया वनन्यमा, नवरं — ठिती जहण्णेण निण्णि पलिओनमाइ, उक्तानेण नि निण्णि पलिओ-वमाइ। एव प्रणुवधो वि। सेम न नेन। एन पन्छिमा निण्णि गमगा नेम्ब्ना, नवर — ठिति सवेह च जाणेज्ञा ७-६। एने मत्त गमगा।

३३० जइ सखेज्जवासाउयसण्णिपनिदिय० नगाउजवामाउयाण प्रहेव' अनुर-कुमारेमु उववज्जमाणाण तहेव नव वि गमा भाणियव्या, नवर -जीतिसिय-

ठिति सबेह च जाणेज्जा । सेस तहेव निरवमेम' १-६ ॥

३३१ जइ मणुरमेहितो उववज्जति० ? भेदो तहेव जाव'-

३३२ श्रसखेजजवासाउयसिण्णमणुस्से ण भते । जे भिवाण जोडिसाण्मु उवविज्ञित्तण्, से ण भते । केवितकालिंदुतीण्सु उववज्जेज्ञा ? एव जहा स्रसलेज्जवासाउय-सिण्णिपिचित्यस्स जोइिसण्सु चेव उववज्जमाणस्स मत्त गमगा तहेव मणुस्साण वि, नवर—श्रोगाहणाविसेसो पढमेमु तिसु गमण्मु श्रोगाहणा जहण्णेण सातिरेगाइ नव धणुसयाइ, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाइ। मिल्किमगमण् जहण्णेण सातिरेगाइ नव धणुसयाइ, उक्कोसेण वि सातिरेगाइ नव धणुसयाइ। पिक्छिमेसु तिसु गमण्सु जहण्णेण तिण्णि गाउयाइ, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाइ। सेस तहेव निरवसेस जाव सेवहो ति।।

३३३. जइ सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो० ? सखेज्जवासाउयाण जहेव' असुर-कुमारेसु उववज्जमाणाण तहेव नव गमगा भाणियव्वा, नवर—जोतिसियिठिति

सवेह च जाणेज्जा। सेस त चेव निरवसेस १-६॥

३३४ सेव भते । सेव भते ! ति ॥

# चउवीसइमो उद्देसो

३३५. सोहम्मदेवा ण भते । कन्नोहितो उववज्जित—िक नेरइएहितो उववज्जिति ? भेदो जहा जोइसियउद्देसए।।

३३६. श्रसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते ! जे भविए साहम्मग-देवेसु उववज्जित्तए, से ण भते ! केवितकालद्वितीएसु उववज्जेजा ?

१ भाणियव्वा (ग्र, क)।

२. भ० २४।१३१-१३३।

३. निरवमेस भागियन्व (स)।

४ म० २४।१३४,१३५।

४. भ० २४।३२४-३२६।

६. भ० २४।१३६-१४२।

७. म० २४।३२२,३२३।

- ३४४. प्रसंखेजजवासाज्यसिण्णमणुस्से णं भते ! जे भिवण मोहम्मे कणे देवताण जवविजत्तए० ? एवं जहेव प्रमर्शेजजवासाउयस्स सिण्णपिचिदयितिरवय-जोणियस्स सोहम्मे कप्पे जवविज्जमाणस्स तहेव सत्त गमगा, नवरं—ग्रादिल्लण्मु दोसु गमएसु ग्रोगाहणा जहण्णेण गाउय, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाउं। तित्यगमे जहण्णेण तिण्णि गाउयाइ, जक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाइ। चउत्थ-गमए जहण्णेण गाउय, जक्कोसेण वि गाउय। पिच्छमएमु तिसु गमएसु जहण्णेण तिण्णि गाउयाइ जक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाइ, सेस तहेव निरवसेस।।
- ३४५ जइ सखेज्जवासाउयसिण्णमणुस्सेहितो० एव सखेज्जवासाउयसिण्णमणुस्साण जहेव' ग्रसुरकुमारेसु उववज्जमाणाणं तहेव नव गमगा भाणियव्वा, नवर सोहम्मदेवद्विति सवेह च जाणेज्जा। सेस त चेव १-६॥
- ३४६. ईसाणदेवा ण भते ! कग्रोहितो उववज्जति ? ईसाणदेवाणं एस चेव सोहम्मग-देवसरिसा वत्तव्वया, नवर—ग्रसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणि-यस्स जेसु ठाणेसु सोहम्मे उववज्जमाणस्स पिलग्रोवमिठती तेसु ठाणेसु इह सातिरेग पिलग्रोवम कायव्व । चउत्थगमे ग्रोगाहणा जहण्णेण घणुपुहत्त, उक्कोसेण सातिरेगाइं दो गाउयाइ । सेस तहेव ॥
  - ३४७ श्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सस्स वि तहेव ठिती जहा पिचिदियतिरिक्खजो-णियस्स श्रसखेज्जवासाउयस्स । श्रोगाहणा वि जेसु ठाणेसु गाउयं तेसु ठाणेसु इह सातिरेग गाउय । सेस तहेव ॥
  - ३४८ सखेज्जवासाउयाण तिरिक्खजोणियाण मणुस्साण य जहेव सोहम्मेसु उववज्ज-माणाण तहेव निरवसेस नव वि गमगा, नवर—ईसाणिठिति सवेह च जाणेज्जा ॥
  - ३४६. सणकुमारदेवा ण भते । कम्रोहितो उववज्जति । उववाम्रो जहा सक्कर-प्पभापुढिविनेरइयाण, जाव—
  - ३५० पज्जत्तसंखेज्जवासाउँयसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते । जे भविए सणकुमारदेवेसु उववज्जित्तए० ? ग्रवसेसा परिमाणादीया भवादेसपज्जवसाणा सच्चेव वत्तव्वया भाणियव्वा जहां सोहम्मे उववज्जमाणस्स, नवर – सणकुमार-द्विति सवेह च जाणेज्जा । जाहे य ग्रप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो भवित ताहे तिसु वि गमएसु पच लेस्साग्रो ग्रादिल्लाग्रो कायव्वाग्रो । सेसं त चेव ॥
  - ३५१. जइ मणुस्सेहितो उववज्जति० ? मणुस्साण जहेव सक्करप्पभाए उववज्जमाणाण तहेव नव वि गमा भाणियव्या', नवरं—सणकुमारद्विति सवेह च जाणेज्जा ॥

१. म० २४।१३६-१४१।

४. भ० २४।३४२ ।

२. भ० २४।३३६-३४१।

४. भ० २४।१०५-१०८।

३. भ० २४।७५,१०५ ।



३५८. से णं भंते । केवतिकालद्वितीएस् उववज्जेज्जा ? गोयमा । जहण्णेण तेत्तीससागरोवमद्वितीएस्, उवक्रोगेण वि तेतीसमागरोवम द्वितीएस् उववज्जेज्जा । अवसेसा जहा विजयाउस् उववज्जताण, नवर-भवादेसेण निण्णि भवम्महणाउ, कालादेमेण जहण्णेण संनीम सागरोवम

दोहि वासपुहत्तेहि प्रवमहियाइं, उक्कोमेण वि तेत्तीसं सागरोवमा३ दों पुन्वकोडीहि प्रव्महियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवितय कालं गतिराग करेज्जा १॥

३५६ सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्वितीय्रो जाय्रो, एम चेव वत्तव्वया, नवरं-ओगाहणा-ठितीय्रो रयणिपुहत्त-वासपुहत्ताणि । सेसं तहेव । सर्वह जाणेज्जा २॥

३६०० सो चेव ग्रप्पणा उक्कोसकालिंदुतीग्रो जाग्रो, एस चेव वत्तव्वया, नवर् ग्रोगाहणा जहण्णेण पच घणुसयाइ, उक्कोस्सेण वि पच घणुसयाइ। िक जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी। सेस तहेव जाव भवादेसो ति कालादेसेण जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाइं दोहिं पुव्वकोडीहिं ग्रव्महिया उक्कोसेण वि तेत्तीस सागरोवमाइ दोहिं पुव्वकोडीहिं ग्रव्महियाइ, एवित काल सेवेज्जा, एवितय कालं गितरागित करेज्जा ३। एते तिण्णि गम

३६१. सेव भते ! सेव भते । ति भगवं गोयमे जाव' विहरइ ॥

सन्वद्वसिद्धगदेवाण ॥

गोयमा ! १. मब्बत्योने मृतुमस्य अपन्त्रनमस्य जनणाम् जीम् २. वार्यस अपन्नत्तामस्स नह्ण्याए जोए असरोज्यमुणे ३. तिहारस अपन्यनानम् वह्ण्या जोए असंरोज्जगुणे ४ एवं नेइदियस्मं ५ ए। नर्जासं तस्म ३. पर्साणिन पचिदियस्स अपन्जत्तगरम् जहण्णम् जोम् प्रमाग्रामुणे ५ मिलास्म पनिस्पित स्रपञ्जत्तगरम जहण्णाए जोए समरोज्जगुणे = महम्मम पद्भागस्य जहणा जोए असखेज्जगुणे ६ बादरस्य पञ्चनगरम अहलाए जोए असरीञ्जगुणे १० मुहुमस्स अपन्यत्तगस्य उवकायम् जोम् असरोध्यमुणे ११ वादरस्य अपन्यत गस्स उक्कोसए जीए असरोज्जगुणे १२ गुतुमस्म प्रजनगरम उक्कीनए जे श्रसखेज्जगुणे १३ वादरस्स पर्जनगरम उनहोमण् जोण् अमलेरजगुणे १४ वेदियस्स पञ्जत्तगरस जहण्णाम् जोग् अमरोज्ञागुणे १५. गृत नेदियस्म, एव जाव १८. सण्णिपचिदियम्स पञ्जत्तगम्म अहण्णेण जोए असंरोज्जगुणे १६ वेदियस्स अपन्जत्तगस्स उक्कोसए जोए असलोज्ञागुणे २० एव तदियस्स वि एव जाव २३ सण्णिपचिदियस्स यपज्यत्तगस्य उनकोसए जोए प्रमरोजनगुणे २४ वेदियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए अमरोज्जगुणे २५ एव तेइदियस्स वि, एव जाव २८ सिण्णपिचिदियस्स पज्जत्तगस्स उवकोसए जोए प्रसर्वे-ज्जगुणे ॥

## समजोगि-विसमजोगि-पदं

- ४ दो भते ! नेरइया पढमसमयोववन्नगा कि समजोगी ? विसमजोगी ! गोयमा ! सिय समजोगी, सिय विसमजोगी ॥
- ५. से केणहेण भते ! एव वुच्चइ—सिय समजोगी, सिय विसमजोगी ? गोयमा ! ग्राहारयाग्रो वा से ग्रणाहारए, ग्रणाहारयाग्रो वा से ग्राहारए सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय ग्रव्भिहए। जइ हीणे ग्रसखेज्जइभागहीणे वा, सखेज्ज-इभागहीणे वा, सखेज्जगुणहीणे वा, ग्रसखेज्जगुणहीणे वा। ग्रह ग्रव्भिहए ग्रसखेज्जइभागमव्भिहए वा, सखेज्जइभागमव्भिहए वा, सखेज्जगुणमव्भिहए वा, असखेज्जगुणमव्भिहए वा। से तेणहेण' •गोयमा! एव वुच्चइ—सिय समजोगी ॰, सिय विसमजोगी। एव जाव वेमाणियाण।।

## जोग-पदं

६ कतिविहेण भते ! जोए पण्णत्ते ? गोयमा ! पण्णरसिवहे जोए पण्णत्ते, त जहा-१ सच्चमणजोए २ मोसमण-

कि विसमजोगी (अ,म); असमजोगी (ता) ।
 स० पा०—तेणद्वेगा जाव सिय ।

२. आहारओ (अ,दा), आहाराओ (क,व,म)।

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-निवयजीवदव्या य, प्रनिवयजीवदव्या य ॥

- ११ 'अरूविअजीवदव्या ण भते । कितिविहा पण्णना ?
  गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा—वम्मिदियकाण्, धम्मिदियकायस्य देते,
  धम्मित्थकायस्य पदेसा, अयम्मिदियकाण्, अधम्मित्थकायस्य देते, अवम्मिदियकायस्य पदेसा, आगासित्थकाण्, आगासित्थकायस्य देने, आगासित्यकायस्य
  पदेसा, अद्धासमण्॥
- १२ रूविजीवदव्या ण भते । कतिविहा पण्णता ? गोयमा । चउविहा पण्णत्ता, त जहा—खया, खधदेना, रांधपदेसा, परमाणु-पोग्गले ।।
- १३ ते ण भते ! कि सखेज्जा ? प्रसखेज्जा ? प्रणंता ? गोयमा ! नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, प्रणता ॥
- १४. से केणद्वेण भते । एव वुच्चइ—नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, ग्रणता ?
  गोयमा । ग्रणता परमाणुपोग्गला, ग्रणता दुपदेसिया खंधा जाव ग्रणता दसपदेसिया खंधा, ग्रणता सखेज्जपदेसिया खंधा, ग्रणता ग्रसखेज्जपदेसिया खंधा, ग्रणता ग्रणतपदेसिया खंधा। से तेणद्वेण गोयमा ! एव वुच्चइ—ते ण नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, अणता ।।
- १५ जीवदव्वा ण भते ! कि सखेज्जा ? असखेज्जा ? अणता ? गोयमा ? नो सखेज्जा, नो असखेज्जा, अणता ॥
- १६ से केणहेण भते । एव वुच्चइ जीवदव्वा ण नो सखेज्जा, नो असखेज्जा, अणता ?
  गोयमा । असखेज्जा नेरइया जाव असखेज्जा वाउक्काइया, अणंता वणस्सइकाइया, ग्रसखेज्जा वेदिया, एव जाव वेमाणिया, प्रणता सिद्धा । से तेणहेंणं जाव अणता ।।

## जीवाणं भ्रजीवपरिमोग-पदं

- १७. जीवदन्वाण भते । अजीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागच्छित ? अजीवदन्वाण जीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागच्छित ? गोयमा ! जीवदन्वाण अजीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागच्छित, नो अजीव-दन्वाणं जीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागच्छित ॥
- १८. से केणहेण भते । एव वुच्चइ<sup>3</sup>— •जीवदव्वाण अजीवदव्वा परिभोगत्ताए

स॰ पा॰—एव एएण अभिलावेण जहा २. स॰ पा॰—वुच्चइ जाव हव्यमागच्छति । अजीवपज्जवा जाव से ।

an on them

## पोग्गलगहण-पदं

२४. जीवे ण भते । जाउ दब्बाउ ओरातियमरीरनाए गण्हर ताउ कि ठियार गेण्हइ ? ब्रिहियाइ गेण्हर ?

गोयमा । ठियाइ पि गेण्हड, अद्वियाद पि गेण्हद ॥

२५ ताइ भते । कि दब्बग्रो गेण्हर ? रोत्तग्रो गेण्हर ? कालग्रो गेण्हर ? भावग्री गेण्हर ? गोयमा । दब्बग्रो वि गेण्हर, खेत्तग्रो वि गेण्हर, कालग्रो वि गेण्हर, भावग्री वि गेण्हर । ताइ दब्बग्रो ग्रणतपदेशियार दब्बार, लेत्तग्रो ग्रसखेज्जपदेशोगा- ढाइ—एवं जहा पण्णवणाए पढमे ग्राहाक्देशग जाव । निब्बाचाएणं छिद्दिस,

वाघाय पडुच्च सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय पचिदिसि ।।
२६ जीवे ण भते ! जाइ दव्वाइ वेडव्वियसरीरत्ताए गेण्हइ ताइ कि ठियाई
गेण्हइ ? ग्रिट्टियाइ गेण्हइ ? एव चेव, नवर —िनयम छिदिसि । एवं ग्राहारग-सरीरत्ताए वि ।।

२७. जीवे ण भते ! जाइ दव्वाइ तेयगसरोरत्ताए गेण्हइ — पुच्छा । गोयमा । ठियाइ गेण्हइ, नो अद्वियाइ गेण्हइ । सेसं जहा ओरालियसरीरस्स । कम्मगसरीरे एव चेव । एव जाव भावओ वि गेण्हइ ॥

२८. जाइ दव्वाइ दव्वय्रो गेण्हइ ताइ कि एगपदेसियाइ गेण्हइ? दुपदेसियाई गेण्हइ? एव जहा भासापदे जाव' य्राणुपुव्वि गेण्हइ, नो ग्रणाणुपुव्वि गेण्हइ॥

२६ ताइ भते । कतिदिसि गेण्हइ ? गोयमा ! निव्वाघाएण जहा श्रोरालियस्स ॥

३०. जीवे ण भते । जाइ दव्वाइ सोइदियत्ताए गेण्हइ ०२ जहा वेउव्वियसरीर। एवं जाव जिव्भिदियत्ताए। फासिदियत्ताए जहा स्रोरालियसरीर। मणजोग-त्ताए जहा कम्मगसरीर, नवर—नियम छिद्दिस। एव वइजोगत्ताए वि। कायजोगत्ताए जहा स्रोरालियसरीरस्स।।

३१. जीवे ण भते ! जाइं दब्वाइं ग्राणापाणुत्ताए गेण्हइ ०? जहेव ग्रोरालियसरीर-त्ताए जाव सिय पचितिस ॥

३२. सेव भते ! सेव भते ! ति॥

भण्णति जस्स ज अत्थि (अ, क, स, ता, व, म, स), असौ पाठ वाचनान्तराभिधाय-कोस्ति। उद्देशकपूर्ती लिखितस्यास्य मूले प्रवेशो जात इति सम्भाव्यते।

१. प० २८।१।

र. प० ११।

३. कायजोगत्ताए वि (क, स)।

४. ति केइ चउवीसदंडएण एताणि पदािए।

गोयमा ! नो मलेज्जा, नो असदोज्जा, अणवा ॥

४१. बहाण भते! मठाणा कि गरोज्जा ० रे एव ना । एव आ। आगा।

४२ सक्तरप्पभाण् ण भने । पुढ्यीण् परिमाउना सठाणा ०२ ण् । न १ । एव जान स्रायता । एव जाव स्रहेसत्तमाण् ॥

४३. सोहम्मे ण भते । कणे परिभाउना यठाणा ०? एव जाव अब्गृह ॥

४४. गेवेज्जविमाणे ण भने । परिगडना मठाणा ० १ एव नेय । एन अणुतरविमा-णेसु वि । एन ईसिपव्भाराए वि ॥

४५. जत्थ ण भते ! एगे परिमङ्ने संठाणे जनमज्के नत्थ परिमङ्ना मठाणा कि संवेज्जा ? स्रसंवेज्जा ? स्रणता ? गोयमा ! नो संवेज्जा, नो असर्वेज्जा, अणता ॥

४६. वट्टा ण भते । सठाणा कि सरोज्जा० ? एव चेव । एव जाव स्रायता ॥

४७. जत्थ ण भते । एगे वट्टे सठाणे जवमज्में तत्थ परिमङला सठाणा० ? एव चेव। वट्टा सठाणा एव चेव। एव जाव ग्रायता। एवं एक्केक्केण मठाणेण पच वि चारेयव्वा 'जाव आयतेण' ।।

४८. जत्थ ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एगे परिमङ्ने सठाणे जवमज्में तत्थ ण परिमङ्ना सठाणा कि सखेज्जा—पुच्छा । गोयमा । नो सखेज्जा, नो यसखेज्जा, त्रणता ।

४६ वट्टा ण भते ! सठाणा कि सखेज्जा० ? एवं चेव। एवं जाव आयता ॥

५० जत्थ ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एगे बट्टे संठाणे जबमज्भे तत्थ ण परिमडला सठाणा कि सखेज्जा—पुच्छा । गोयमा ! नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, ग्रणता । बट्टा संठाणा एव चेव । एव जाव श्रायता । एव पुणरिव एक्केक्भेण सठाणेण पच वि चारेयव्या जहेव हेट्टिल्ला जाव ग्रायतेण । एव जाव ग्रहेसत्तमाए । एव कप्पेसु वि जाव ईसीप-वभाराए पुढवीए ।।

# पएसावगाहतो सठाणनिरूवण-पदं

५१. वहें ण भते । सठाणे कितपदेसिए कितपदेसोगाढे पण्णते ? गोयमा ! वहें सठाणे दुविहें पण्णत्ते, त जहा—घणवट्टे य, पतरवट्टे य । तत्य ण जे से पतरवट्टे से दुविहें पण्णत्ते, त जहा—ओयपदेसिए य, जुम्मपदे-सिए य । तत्थ ण जे से ओयपदेसिए से जहण्णेणं पचपदेसिए पचपदेसोगाढें, उक्कोसेण प्रणतपदेसिए ग्रसखेज्जपदेसोगाढें । तत्थ ण जे से जुम्मपदेसिए से जहण्णेण वारसपदेसिए वारसपदेसोगाढें, उक्कोसेण प्रणतपदेसिए ग्रसखेज्जपदे-सोगाढें ।

१. × (ग्र, क, व, म, स)।

जुम्मपर्वेनिए में जाराणेण अहुपर्देनिए सहुपर्दर्गामा । यहप्ता, एका भेगा पण्डान पर्देनिए स्रमसेज्जपदर्गामा है ।।

५४. श्रायते ण भने ! सठाणे कित्यविधान कित्यविधान काणान ? गोयमा ! श्रायते ण सठाणे तिनिहे पण्यत, च कला सिटियाणो, पारागी, घणायते ।

तत्य ण जे से सेटियायते से द्विते पण्यत्ते, त करा व्यापादिनाए से, जुन्मपंतिस्त या तत्त्व ण जे से खोनपदिनिए से करण्यां तिपदिनिए विपदिनिए विपदिनिए विपदिनिए विपदिनिए विपदिनिए विपदिनिए से जहण्णेण दुपदिनिए दुपदेनीगाई, उत्तानिण सण्यत्वदिनिए कम्पदिनिए से जुन्मपदिनिए से प्रमादित्य ण जे से पत्तायते से दुविह पण्यते, से जहण्येण वण्यस्मपदिनिए से जुन्मपदिनिए या तत्थ ण जे से खोनपदिनिए से जुन्धिय वण्यस्मपदिनिए एक्परियदिनिए से जुन्मपदिनिए या तत्थ ण जे से खोनपदिनिए सम्पदिनिए से जुन्मपदिनिए से जहण्येण दिनिए से जुन्मपदिनिए से जहण्येण दिनिए से जुन्मपदिनिए से जहण्येण छण्यदिनिए सम्पदिनिए से जुन्मपदिनिए से जहण्येण छण्यदिनिए सम्पदिनिए से प्रमानिक प्

तत्थ ण जे मे घणायते से दुविहे पण्णत्ते, त जहा—स्रोयपरेमिए य, जुम्मपरेमिए य । तत्थ ण जे से स्रोयपरेसिए मे जहण्णेण पणयानीसपरेमिए पणयानीमपरेमी-गाढे, उक्तोमेण 'स्रणतपरेसिए स्रमग्वेज्जपरेसीगाढे'' । तत्थ ण जे मे जुम्मपरे-सिए से जहण्णेण वारसपरेसिए त्रारसपरेसीगाढे, उनकोमेण 'सर्णतपरेसिए स्रसखेज्जपरेसीगाढे'' ।।

४५. परिमडले ण भते । सठाणे कतिपदेसिए-पुच्छा । गोयमा । परिमडले ण सठाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-धणपरिमडले य, पतरपरिमडले य।

तत्य ण जे से पतरपरिमङ्ले से जहण्णेण वीसइपदेसिए वीसइपदेसीगाढे, उनकोसेण श्रणतपदेसिए श्रसखेज्जपदेसीगाढे'।

तत्थ ण जे से घणपरिमडले से जहण्णेण चतालीसइपदेसिए चतालीसइपदेसी-गाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण अणतपदेसिए असंखेज्जपदेसीगाढे पण्णत्ते ।।

संठाणाणं कडजुम्मादि-पदं

४६ परिमडले ण भते । संठाणे दन्बद्वयाए कि कडजुम्मे ? तेग्रोए ? दावरजुम्मे '? किलग्रोए ?

१. तहेव (अ, क, ख, ता, व, म, स)।

२ त चेव (अ, क, ख, ता, ब, म, स)।

३. तहेव (अ, क, ख, ता व, म, स)।

४,५. अणत तहेव (अ, क, ख, ता, व, म, स) ।

६,७. अणत तहेव (अ, क, स, ता, व, म, स)।

द तहेव (अ, क, ख, ता, म, स)।

६. वादरजुम्मे (अ, क, ख, ता म) सर्वत्र।

- गोयमा । नो कडजुम्मे, नो तेयोए, नो दावरजुम्मे, कलियोए'।।
- ४७ वट्टे ण भते ! सठाणे दव्बट्टयाए० ? एव चेव । एव जाव आयते ।।
- ५८ परिमडला ण भते ! सठाणा द्वावट्टयाए कि कडजुम्मा, तेयोया पुच्छा । गोयमा ! ग्रोघादेसेण सिय कडजुम्मा, सिय तेग्रोगा, सिय दावरजुम्मा, सिय किलयोगा, विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेग्रोगा, नो दावरजुम्मा, किल-योगा। एव जाव ग्रायता।।
- ४६. परिमडले ण भते । सठाणे पएसट्टयाए कि कडजुम्मे—पुच्छा । गोयमा । सिय कडजुम्मे, सिय तेयोगे, सिय दावरजुम्मे, सिय कलियोगे । एव जाव ग्रायते ॥
- ६०. परिमडला ण भते । सठाणा पदेसद्वयाए कि कडजुम्मा—पुच्छा। गोयमा । स्रोधादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय किलयोगा, विहाणादेसेण कडजुम्मा वि, तेस्रोगा वि, दावरजुम्मा वि, किलयोगा वि। एव जाव स्रायता।।
- ६१ परिमंडले ण भते । सठाणे कि कडजुम्मपदेसोगाढे जाव किलयोगपदेसोगाढे ? गोयमा । कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुम्मपदेसोगाढे, नो किलयोगपदेसोगाढे ।।
- ६२ वट्टे ण भते । सठाणे कि कडजुम्मपदेसोगाढे पुच्छा । गोयमा । सिय कडजुम्मपदेसोगाढे, सिय तैयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुम्मपदे-सोगाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे ॥
- ६३ तसे ण भते । सठाणे—पुच्छा । गोयमा । सिय कडजुम्मपदेसोगाढे, सिय तेयोगपदेसोगाढे, सिय दावरजुम्म-पदेसोगाढे, नो कलियोगपदेसोगाढे ॥
- ६४ च उरसे ण भते । सठाणे ० ? जहा बट्टे तहा च उरसे वि ।।
- ६५. भ्रायते ण भते । पुच्छा । गोयमा । सिय कडजुम्मपदेसोगाढे जाव सिय कलियोगपदेसोगाढे ॥
- ६६. परिमडला ण भते । सठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा—पुच्छा। गोयमा । श्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोग-पदेसोगाढा, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा।।
- ६७ वट्टा ण भते । संठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा—पुच्छा ।
  गोयमा । ओघादेमेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, नो किलयोगपदेसोगाढा, विहाणादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा
  वि, तेयोगपदेसोगाढा वि, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, किलयोगपदेसोगाढा वि॥

१. कलिग्रोदे (ता) ।

मप्रजन्मियाची, सिय मादीयामी क्याद्वर्तात्माका (नेप से स्ट.) क्यात्मात्म ताजा जहां भोहियाची तरेत वर्तभमें ।।

- मेटीको णं भते ! द्रब्दुनात कि कर्त्यमार्थाः, (श्रीयात्ताः प्राः)
   गोयमा ! कर्जुमायो, नो तेथोवासी, ना द्रार्ग्यस्यात्ते, ना प्रशिक्षात्ते ।
   एव जाय उद्हमत्यसायो । सोमानासभे त्रिये एव त्रितः ए । ग्रायापायाः ।
   मेटीको वि ॥
- ८७ मेहीस्रो ण भने । गर्थमहुमाण कि नदस्तमान्स को एम ने का द्वा द्वा द्वा द्वा
- ६६ लोगागासभेदीयो णं भते । प्रेमह्याए -प्राप्त ॥ गोयमा । निय काजुम्मायो, नो नयोगायो, रिय दापरण्मायो, नो प्रनियो-गायो । एव पार्रणपरीणायनायो नि, दाहिरान्यास्तायो नि ॥
- चड्डमहायतात्रो णं भते । परेमद्भयाण -पुन्ता ।
   गोयमा ! कडजुम्मात्रो, नो तेमोगात्रो, नी कत्रक्षुम्मार्या, नी कित्रोगात्रो ॥
- ६१. कित ण भंते । सेढीग्रो पण्णताग्रो ? गोयमा । सत्त सेढीग्रो पण्णताग्रो, तं जहा—उज्जुग्रायता, एगग्रोवंका, दुह्मोवंका, एगग्रोवंका, दुह्मोवंका, एगग्रोवंहा, दुह्मोखहा, चक्कवाला, ग्रद्धचक्कवाला ॥

# श्रणुसेहि-विसेहि-गति-पद

- ६२. परमाणुपोग्गलाण' भते ! कि अणुमेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्तति ? गोयमा । अणुमेढि गती पवत्तति, नो विसेढि गती पवत्तति ।।
- ६३ दुपएसियाण भते । खधाण त्रणुसेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्ति ? एव चेव । एव जाव ग्रणतपदेसियाणं खधाणं ॥
- ६४. नेरइयाण भते ! कि ग्रणुसेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्तति ? एव चेव । एव जाव वेमाणियाण ।।

### निरयावास-पद 🗇

६५. इमीसे ण भते <sup>ि</sup>रयणप्पभाए पुढवीए केवतिया निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ?

१. ०पुग्गलाण (अ)।

गोयमा ! तीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता, एवं जहा पढमसते पंचमुद्देसए जाव' अणुत्तरिवमाण' ति ।।

#### गणिपिडय-पदं

६६. कतिविहे णं भते ! गणिपिडए पण्णत्ते ?

गोयमा । दुवालसगे गणिपिडए पण्णत्ते, त जहा-स्रायारो जाव दिद्विवास्रो ॥

६७ से कि त ग्रायारो ? ग्रायारे ण समणाण निग्गथाण ग्रायार-गोयर-विणय-वेणडय-सिक्खा-भासा-अभासा-चरण-करण-जाया-माया-वित्तीग्रो ग्रायविज्जति, एवं ग्रगपरुवणा भाणियव्वा जहा नदीए जाव'—

मुत्तत्यो खलु पढमो, वीग्रो निज्जुत्तिमीसग्रो भणिग्रो । तद्यो य निरवसेसो, एस विही होड ग्रण्योगे ॥१॥

# म्रप्पाबहुय-पर्द

६८. एएसि ण भते <sup>1</sup> नेरडयाण जाव देवाणं सिद्धाण य पचगितसमासेण कयरे कयरेहिंतो <sup>\*●</sup>अप्पा वा <sup>?</sup> बहुया वा <sup>?</sup> तुल्ला वा <sup>?</sup> विसेसाहिया वा <sup>? °</sup> गोयमा ! अप्पावहयं जद्दा वहवत्तव्वयाए, अद्गितिसमासप्पावहगं च ।।

१६. एएसि ण भते । सडंदियाणं, एगिदियाण जाव अणिदियाण य कैयरे कयरेहितो अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विमेसाहिया वा ? एयं पि जहा वहुवत्तव्वयाए तहेव ओहियं पयं भाणियव्व, सकाइयअप्पावहुग तहेव ओहियं भाणियव्व ।।

१००० एएसि णं भते <sup>1</sup> जीवाण पोग्गलाण<sup>1</sup> • अद्वासमयाण सन्वदन्वाण सन्वपदेसाण ॰ सन्वपज्जवाण य कयरे कयरेहितो अप्पावा <sup>२</sup> वहुया वा <sup>२</sup> तुल्ला वा <sup>२</sup> विमेसाहिया वा <sup>२</sup> जहा बहुवत्तन्वयाए ।।

१०१. एएसि ण भने <sup>।</sup> जीवाणं, ब्राउयस्स कम्मस्स वधगाण श्रवंधगाण ? जहा वहुवत्तव्वयाए जाव<sup>11</sup> ब्राउयस्स कम्मस्स श्रवंधगा विसेसाहिया ।।

१०२. सेवं भने ! सेव भते ! ति ॥

१. भ० १।२१२-२१५।

२ एगा लगु॰ (ल)।

३ भ० २०१७४।

४. नदी मु० ८१-१२७।

४ मं० पा०-पुन्ता !

<sup>1 5</sup> of .3

७ ॰ नमाजापा ॰ (ता, ब, म)।

मरावग्रणा० (व) ।

<sup>1 € 07 .3</sup> 

१०. मं० पा०—पोगानाण त्राव मब्दपण्जवासा । अस्य पूर्ति प्रज्ञायनाया तृतीयपदात् कृता, वृत्ती किञ्चिद्भेदो सभ्यते—इह मावत्कर-पादिद दृश्य—'सम्प्राणं द्व्याणं पएसाणं' ति ।

११. प० ३।

सपन्नवनियास्रो, भिग्न माजिमारी भएउपप्रियप्रते । मेर्स् प्रपट्ट । एड्डम्प्यारः साम्राजता सीतियासी पतेष प्रपटनी ॥

- इ. नेढीस्रोणं भने ! प्रत्रुपाण कि मण्डक्यार्था, तेमाणानी प्रदेश । गोगमा ! कल्कुमार्था, नो तेम्यंपार्था, ना आक्रमार्था, नो विक्तालार्था । एस जात उत्यासमार्था । सामामार्थभ तथा एवं कि । एक स्रोमार्थन-नेढीओ वि ॥
- =७. सेटीओ णं भने ! परेमह्याए कि च त्रुमार्यो २ एव विकास हा उत्तर
- च= लोगागासनेढीको ण भने । पदेसहुगाग प्राप्त ।।
   गोयमा । सिय कडकुम्माको, नो नक्षोयाको, भिय दावककुम्माको, मां विस्थिति ।।
   गास्रो । एव पार्टणपदीणायनास्रो दि, दाहिक्नयप्राप्ती वि ।।
- च्ह उड्ढमहायताओं ण भंते ! पदेगद्भगाए पुन्छा ।
   गोयमा ! कटजुम्माओ, नो नेगोगाप्रो, नो दातरजुम्माओं, नो पिनगोगाओं ॥
- ६१. कित णं भते । सेढीग्रो पण्णताग्रो ? गोयमा । सत्त सेढीग्रो पण्णताग्रो, तं जहा—उज्जुप्रायता, एगग्रोवंका, दुहग्रोवका, एगग्रोखहा, दुहग्रोलहा, चक्कवाला, ग्रद्धचक्कवाता ॥

# म्रणुसेढि-विसेढि-गति-पद

- ६२. परमाणुपोग्गलाण' भते । कि अणुमेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्ति ? गोयमा । अणुमेढि गती पवत्ति, नो विसेढि गती पवत्ति ।।
- ६३ दुपएसियाण भते । खधाण यणुसेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्ति ? एव चेव । एव जाव यणंतपदेसियाण खधाणं ।।
- ६४. नेरइयाण भते! कि अणुसेढि गती पवत्तति? विसेढि गती पवत्तति ? एव चेव। एव जाव वेमाणियाण ॥

#### निरयावास-पद 🗇

६५. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढवीए केवतिया निरयावाससयसहस्सा पण्णता ?

१. ॰ पुग्गलाणं (अ)।

गोयमा । तीस निरयावाससयसहस्मा पण्णत्ता, एवं जहा पढमसते पंचमुद्देसए जाव' ग्रण्तरिवमाण' ति ॥

#### गणिपिडय-पद

६६. कतिविहे ण भते । गणिपिडए पण्णत्ते ? गोयमा । दुवालसगे गणिपिडए पण्णत्ते, त जहा — आयारो जाव दिद्विवाओ ॥

६७ से कि त आयारो ? आयारे ण समणाण निग्गथाण आयार-गोयर-विणय-वेणडय-सिक्खा-भासा-अभासा-चरण्-करण-जाया-माया-वित्तीओ आघिविज्जिति, एव अगपस्वणा भाणियव्वा जहा नदीए जाव'—

> मुत्तत्थो खलु पढमो, वीग्रो निज्जुत्तिमीसग्रो भणिग्रो । तडग्रो य निरवसेसो, एस विही होड ग्रण्योगे ॥१॥

## भप्पाबहुय-पर्द

- ६८. एएसि ण भते <sup>।</sup> नेरइयाण जाव देवाणं सिद्धाण य पंचगितसमासेण कयरे कयरेहिंनो '●ग्रप्पा वा <sup>?</sup> बहुया वा <sup>?</sup> तुल्ला वा <sup>?</sup> विसेसाहिया वा <sup>?</sup> ० गोयमा <sup>।</sup> श्रप्पाबहुयं जहा बहुवत्तव्वयाए, ग्रहुगितसमासप्पाबहुग च ।।
- ६६. एएसि ण भते । संइदियाण, एगिदियाण जाव अणिदियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? एय पि जहा वहुवत्तव्वयाए तहेव ग्रोहियं पय भाणियव्व, सकाइयअप्पावहुग तहेव ग्रोहियं भाणियव्व।।
- १०१ एएसि ण भते । जीवाण, ग्राडयस्स कम्मस्स वघगाण ग्रवंघगाण ? जहा वहुवत्तव्वयाए जाव" ग्राडयस्स कम्मस्स ग्रवंघगा विमेसाहिया ॥
- १०२. सेव भने ! सेव भते ! ति ॥

१ म० शरश्र-२१४।

२. एगा अणु ० (अ) ।

३ म० २०।७५।

४ नंदी मू० =१-१२७।

५. मं० पा०-पुच्छा !

<sup>€. 70 ₹ 1</sup> 

७ °समालणा (ता, व, म)।

नकायग्रणा (व) ।

६ प०३।

१० म० पा०—पोग्गनाण नाव मन्यपण्जवाम् । अस्य पूर्ति प्रज्ञायनाया तृतीयपदात् कृता, वृत्ती किञ्चिद्भेदो नम्यते—उह यावत्कर-पादिद दृष्य—'समग्राणं द्व्याण पएसाण' ति ।

११. प० ₹ 1

# घउत्था उर्देभी

# जुम्म-पर्वं

- १०३ कृति ण भने ! जुन्मा पण्याता ? गोगमा ! ननारि जुन्मा पण्याता, न ताग-व पहिने नता विविधे ॥
- १०४. से ने गेणहेण भने । एवं वाचार न नाहि जहां। गणाना न्यापूर्ण जात कलियोग र एवं वहां शहारसम्बद्धाः संदर्भ उद्भव नहेन जावं ने नेपहेंग गोयमा । एन वन्यहा।
- १०५ नेरहयाण भरी ! कति ज्रमा पण्यता ? गोयमा ! चत्तारि ज्रमा पण्यता, त जहा -नाइज्रमं जात कतियोगे ॥
- १०६ में केणहेण भने । एवं वृत्तर —नेरदयाण सनारि जुम्मा पण्यामा, त जहा-करजुम्मे ? अही नहेब। एन जान गाडकारमाणी।
- १०७ वणस्सहकाइयाण भने ! गुन्छा । गोयमा ! वणस्सडकाडमा सिम कटजुम्मा, निम नेयोगा, मिम दायरजुम्मा, सिय कलियोगा ॥
- १०८ से केणहेण भते । एव वुच्चड —वणस्मङकाङ्या जाव कतियोगा ? गोयमा । उववायं पडुच्च । मे तेणहेणं त नेव । वेदियाणं जहा नेरझ्याण । एव जाव वेमाणियाण । सिद्धाण जहा वणस्सङकाङ्याण ।।
- १०६ कतिविहा ण भते । सन्वदन्वा पण्णता ? गोयमा । छिन्विहा सन्वदन्वा पण्णता, त जहा—धम्मित्यकाए, श्रवम्मित्यकाए जाव श्रद्धासमए ॥
- ११० घम्मित्थिकाए ण भते । द्व्वहुयाए कि कडजुम्मे जाव कित्योगे ? गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कित्योगे । एव ग्रधम्मित्थिन काए वि । एव ग्रामसित्थकाए वि ।।
- १११. जीवित्यकाए ण भते । पुच्छा । गोयमा । कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो किलयोगे ॥
- ११२ पोग्गलित्थकाए ण भते । —पुच्छा ।
  गोयमा । सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे । श्रद्धासमए जहा जीवित्थकाए॥
- ११३. धम्मित्यकाए ण भॅते । पदेसद्वयाए कि कडजुम्मे—पुच्छा । गोयमा । कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे । एव जाव अद्धासमए ॥

१. भ० २५।५४।

- ११४. एएसि ण भते । धम्मित्थकाय-ग्रधम्मित्थकाय जाव ग्रद्धासमयाण दव्बहु-याए ०? एएसि ण ग्रप्पावहुग जहा' वहुवत्तव्वयाए तहेव निरवसेस ।।
- १९५ धम्मित्थिकाए ण भते । कि श्रोगाढे ? श्रणोगाढे ? गोयमा । श्रोगाढे, नो श्रणोगाढे ॥
- ११६ जइ ग्रोगाढे कि संखेज्जपदेसोगाढे ? असंखेज्जपदेसोगाढे ? ग्रणतपदेसोगाढे ? गोयमा । नो संखेज्जपदेसोगाढे, ग्रसखेज्जपदेसोगाढे, ।।
- ११७ जइ ग्रसखेज्जपदेसोगाढे कि कडजुम्मपदेसोगाढे पुच्छा।
  गोयमा । कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुम्मपदेसोगाढे,
  नो किलयोगपदेसोगाढे। एव ग्रधम्मित्यकाए वि। एव ग्रागासित्यकाए वि।
  जीवित्यकाए, पोगगलित्यकाए, ग्रद्धासमए एव चेव।।
- ११८ इमा ण भते । रयणप्पभा पुढ्वी कि स्रोगाढा ? स्रणोगाढा ? जहेव धम्म-दिथकाए । एव जाव स्रहेसत्तमा । सोहम्मे एव चेव । एव जाव ईसिपब्भारा पुढ्वी ।।
- ११६ जीवे ण भते । द्व्वट्टयाए कि कडजुम्मे—पुच्छा। गोयमा । नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, किलयोगे। एव नेरइए वि। एव जाव सिद्धे।।
- १२० जीवा ण भते । द्व्वट्ठयाए कि कडजुम्मा—पुच्छा । गोयमा । श्रोघादेसेण कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा, विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कलियोगा ॥
- १२१ नेरइया ण भते । द्व्वहुयाए-पुच्छा । गोयमा ! श्रोघादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कलियोगा । एव जाव सिद्धा ।।
- १२२ जीवे ण भते । पदेसद्वयाए कि कडजुम्मे—पुच्छा ।
  गोयमा । जीवपदेसे पडुच्च कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे । सरीरपदेसे पडुच्च सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे । एव जाव
  वेमाणिए ॥
- १२३. सिद्धे ण भते । पदेसहुयाए कि कडजुम्मे—पुच्छा । गोयमा ! कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे ।।
- १२४ जीवा ण भते ! पदेसहुयाए कि कडजुम्मा—पुच्छा।
  गोयमा । जीवपदेसे पडुच्च श्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो किलयोगा। सरीरपदेसे पडुच्च श्रोघादेसेणं सिय

१. प० ३।

महानम्मा पात्र निम कोनवास्तः, दिश्वकारमण्ड इत्यमाः है। तार कीनीति सि । एवं नेक्ट्रमा है। एवं तार तमार्थणाः ॥

१२४ नियाण भन ' --पुन्ता । गोयमा ' आपार्थिण वि निराणा-नेण वि क्षत्रकार, का नवादाः गी कार-जस्मा, नो कनियामा ॥

१२६. जीवे ण भने ! निः व इतस्यादेशासाइ - पुन्ता । गोयमा ! निय क्राजस्मापदेशामाद्र जात थिय व्यक्तिदेशपदेशामादे । ह्य जाव सिद्ध ॥

१२७. जीवा ण भने ! कि करज्ममदिमीगाठा---पुन्ता । गोयमा ! श्रोणादेगेण करज्ममदिमीगाठा, नो नेत्रीगदर्गागाठा, नो दानर-जुम्मदिसीगाढा, नी किन्यीगदिमोगाठा, विहाणादिमेण करज्ममदिमीगाठा वि जाव किन्योगपदिमीगाठा वि ॥

१२८ नेरइयाण—पुच्छा ।
गोयमा । श्रोघादेनेण निय कडज्म्मपदेनीगाहा जात्र निय कतियागपदेनीगाहाः
विहाणादेसेण कडज्म्मपदेनीगाटा नि जाय किनयोगपदेनीगाहा वि'। एव
'एगिदिय-सिद्धवज्जा गव्ये वि'। सिद्धा एगिदिया य जहा जीवा ॥

१२६. जीवे ण भते । कि कडजुम्मसमयद्वितीए—पुच्छा । गोयमा कडजुम्मसमयद्वितीए, नो तयोगसमयद्वितीए, नो दावरजुम्मसमयद्वितीए, नो किलयोगसमयद्वितीए ॥

१३०. नेरइए ण भते ! — पुच्छा ।
गोयमा । सिय कडजुम्मसमयद्वितीए जाव सिय कलियोगसमयद्वितीए। एवं
जाव वेमाणिए। सिद्धे जहा जीवे।।

१३१ जीवा ण भते । —पुच्छा। गोयमा । श्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मसमयद्वितीया, नो तेयोग-समयद्वितीया, नो दावरजम्मसमयद्वितीया, नो किलयोगसमयद्वितीया।।

१३२. नेरइयाण—पुच्छा।
गोयमा! श्रोघादेसेण सिय कडजुम्मसमयद्वितीया जाव सिय कितयोगसमयद्वितीया वि, विहाणादेसेण कडजुम्मसमयद्वितीया वि जाव कितयोगसमयद्वितीया वि। एव जाव वेमाणिया। सिद्धा जहा जीवा।।

१३३. जीवे ण भते । कालावण्णपज्जवेहि कि कडजुम्मे—पुच्छा । गोयमा ! जीवपदेसे पडुच्च नो कडजुम्मे जाव नो कलियोगे । सरीरपदेसे

१. एगिदियवज्जा जाव (क, ता, व)।

### रोय-निरेय-पदं

- १४१. जीवा ण भने ! कि समा ? निरमा ? भोसमा ! जीवा मेशा वि, निरमा कि ।।
- १४२. से केण्डुेण भने ! एव बनाउ कीया गया ति, निर्माति ? गोयमा ! जीवा धृतित पण्यता, व करा 'ममारम्मावण्या में, मसंगार-समावण्यमा' य । तत्र ण जे ने अमसारम्मावण्यमा व ण मिद्रा । मिद्रा ण दुविहा पण्यता, त जहां -अगार्थसदा में, परवर्शसदा में । व थ ण जे ने परपरसिद्धा ते ण निरमा। तन्य ण जे ने अगार्थसदा ने ण सेमा।।
- १४३ ते ण भते ! कि देसेया ? सर्वेया ? गोयमा ! नो देसेया, सर्वेया । तत्र ण जे ने समार्गमायण्यमा ने पुषिठा पण्णत्ता, न जहा—सेनिमिपिटनण्यमा य, स्मेनिमिपिटनण्यमा य । तत्र ण जे ते सेनोसिपिटनण्यमा ने ण निरेया, तत्र ण जे ने हामेनिसीपिटनण्यमा ते ण सेया ।।
- १४४. ते ण भते ! कि देभेया ? मध्येया ? गोयमा ! देशेया वि, सब्येया वि । में तेणहेण' गोयमा ! एवं बुच्यए—जीवा सेया वि, ९ निरेया वि ॥
- १४४. नेरइया ण भते ! कि देसेया ? सब्वेया ? गोयमा ! देसेया वि, सब्वेया वि ॥
- १४६. से केण्डेणं जाव सन्वेया वि ? गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता, त जहा—विग्गहगतिसमावण्णगा य, ग्रविग्गहगतिसमावण्णगा य। तत्य ण जे ते विग्गहगतिसमावण्णगा ते ण सन्वेया, तत्थ ण जे ते प्रविग्गहगतिसमावण्णगा ते णं देसेया। से तेण्ड्रेण जाव सन्वेया वि । एव जाव वेमाणिया ।।

#### पोगगल-पदं

- १४७ परमाणुपोग्गला ण भते ! कि संखेज्जा ? असखेज्जा ? अणंता ? गोयमा ! नो सखेज्जा, नो असखेज्जा, अणंता । एव जाव अणतपदेसिया खधा ॥
- १४८. एगपरेसोगाढा ण भते ! पोगाला कि संखेजजा ? असखेजजा ? अणता ? एव चेव । एव जाव असखेजजपरेसोगाढा ।।

अससारसमावण्णगा य ससार ० (ता) ।
 स० पा० — तेगाट्रेण जाव निरेया ।

- श्रि४६ एगसमयद्वितीया, ण भते । पोग्गला कि सखेज्जा० १ एव चेव। एव जाव असखेज्जसमयद्वितीया।।
  - १५० एगगुणकालगा ण भते ! पोग्गला कि सखेज्जा० ? एव चेव । एव जाव श्रणत-गुणकारागा । एव श्रवसेसा वि वण्णगधरसकासा नेयव्वा जाव श्रणतगुण-लुक्ख त्ति ।।
  - १५१ एएसि ण भते । परमाणुपोग्गलाण दुपदेसियाण य खघाण दव्बहुयाए कयरे कयरेहितो बहुया ? गोयमा । दुपदेसिएहितो खघेहितो परमाणुपोग्गला दव्बहुयाए बहुया ।।
  - १५२ एएसि ण भते । दुपदेसियाण तिपदेसियाण य खघाण दन्बहुयाए कयरे कयरेहितो बहुया ?
    गोयमा । तिपदेसिएहितो खघेहितो दुपदेसिया खघा दन्बहुयाए बहुया। एव एएण गमएण जाव दसपदेसिएहितो खघेहितो नवपदेसिया खघा दन्बहुयाए बहुया।।
  - १५३ एएसि ण भते । दसपदेसियाण—पुच्छा । गोयमा । दसपदेसिएहितो खथेहितो सखेज्जपदेसिया खघा दव्बट्टयाए बहुया ॥
  - १५४ एएसि ण भते ! सखेज्जपदेसियाण— पुच्छा । गोयमा ! सखेरजपदेसिएहितो खर्थेहितो असखेरजपदेसिया खधा दव्बहुयाए बहुया ।।
  - १५५ एएसि ण भते । ग्रसखेज्जपदेसियाण—पुच्छा । गोयमा । श्रणतपदेसिएहितो खधेहितो ग्रसखेज्जपदेसिया खधा दव्बट्टयाए बहुया ।।
  - १५६ एएसि ण भते । परमाणुपोग्गलाण दुपदेसियाण य खधाण पदेसहुयाए कयरे कयरेहितो बहुया ?
    गोयमा । परमाणुपोग्गलेहितो दुपदेसिया खधा पदेसहुयाए बहुया । एवं एएण गमएण्ढं जाव नवपदेसिएहितो खधेहितो दसपदेसिया खधा पदेसहुयाए बहुया । एवं एएण पदेसहुयाए बहुया । एवं हितो खधेहितो सखेज्जपदेसिया खंघा पदेसहुयाए बहुया । एवं स्ववत्थे पुच्छियव्व । दसपदेसिएहितो खधेहितो सखेज्जपदेसिया खंघा पदेसहुयाए बहुया । सखेज्जपदेसिएहितो खधेहितो अमखेज्जपदेसिया खंघा पदेसहुयाए बहुया ।।
    - १५७. एएसि ण भते ! असंखेज्जपदेसियाणं—पुच्छा । गोयमा ! श्रणतपदेसिएहितो खघेहितो असखेज्जपदेसिया खंघा पदेसद्रुयाए बहुया ॥

१ भ्रणाचा बहुया वा (म)।

२. सन्दत्य वि (म) ।

१५८ मानि ण भने ' मनप संगा हा इतस्यान तह । कामहा कर का हा करे क्यांकिता' विसेगादिया ? गोममा ! दृष्टेगागादीता पाम राजा एक इस्माहा अ प का हा द उद्वार चिनेगाहिया। एवं मनण गमण्य विश्वमंत्रा र्वता वाम्म हिंग्हों दुर्वभावार पोग्मना दब्बहुयाम् विमेगाच्या द्वार दमन स्माहादीता पाम्म हिता मार्गक्षक गावा पोग्मना दब्बहुयाम विमेगाद्या। स्माह सामा इति । पामा हिता मार्गक्षक

रोजजपदेसागाटा पंग्याना वज्यहुमाए शहुया । पुन्धा महास्य भाणिवत्या ॥ १५६ एएमि ण भते । एमपदेसामादाण दुपदमोगाडाण य पोग्यानाण पदेसहुमाए वयरे कयरेहिनो विसेमाहिया' ?

गोयमा ! एगेपदेसांगाढेतिना पोम्मनेहिता तुपदमांगाटा पोम्मता पदेमहुनाए विमेसाहिया । एव जाव नवपदेसागाढेहिनो पाम्मनितना दर्गादेमोगाढा पोम्मला पदेसहुयाम विसेसाहिया । दसपदेसांगाढितिनो पोम्मनेहिता सर्गेरज्जपदेसोगाढा पोम्मला पदेसहुयाम बहुया । सर्गेरजपदेसांगाढेहितो पोम्मनेहितो असरेरजजपदे-सोगाढा पोम्मला पदेसहुयाम बहुया ॥

पदेसीमाठा पोमाना बब्बहुमाए उत्था। सने उत्पर्धमानातीत्वा पीन्हे । िया ग्राम-

१६०. एएसि ण भते । एगसमयहितीयाण दुगमयद्विनीयाण य गोग्गलाण दब्बहुवाए०? जहा स्रोगाहणाए वत्तव्वया एव ठितीए वि ॥

१६१ एएसि ण भते ! एगगुणकालगाण दुगुणकालगाण य पोग्गलाण दब्बहुयाए०? एएसि ण जहा परमाणुपोग्गलादीण नहेव वत्तव्वया निरवसेसा । एव सब्वेसि वण्ण-गध-रसाणं।।

१६२ एएसि ण भते । एगगुणकवखडाण दुगुणकवसडाण य पोग्गताणं दव्बहुयाए कयरे कयरेहितो विसेसाहिया' ?

गोयमा । एगगुणकवलडेहितो पोगगेलिहतो दुगुणकवलडा पोगगला द्व्वद्वयाए विसेसाहिया । एव जाव नवगुणकवलडेहितो पोगगेलिहितो दसगुणकवलडा पोगगला दव्वद्वयाए विसेसाहिया । दसगुणकवलडेहितो पोगगेलिहितो सलेजजगुणकवलडा पोगगला दव्वद्वयाए वहुया । सलेजजगुणकवलडेहितो पोगगेलिहितो असंलेजजगुणकवलडा पोगगला दव्वद्वयाए वहुया । असलेजजगुणकवलडेहितो पोगगेलिहितो अपतगुणकवलडा पोगगला दव्वद्वयाए वहुया । एवं पदेसहयाए वि' । सव्वत्थ पुच्छा भाणियव्वा । जहा कवलडा एव मज्य-गह्य-लहुया वि । सीय-उसिण-निद्ध-लुक्ला जहा वण्णा ।

१. कयरेहितो जाव (ता, स)।

४. निरवसेस (अ, ता)।

२. विसेसाहिया वा (ग्र, क, ख, ता, ब, म, स)।

५. जाव विसेसाहिया (ता)।

३. जाव विसेसाहिया वा (अ, ता, स)।

ह × (अ)।

१६३ एएसि ण भते । परमाणुपोग्गलाण, सखेज्जपदेसियाण, असखेज्जपदेसियाणं, अणतपदेसियाणं य खद्याणं द्व्वहुयाएं, पदेसहुयाएं, द्व्वहु-पदेसहुयाएं क्यरे क्यरेहितो' • अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ० विसेसाहिया वा ? गोयमा । सव्वत्थोवा अणतपदेसिया खद्या द्व्वहुयाएं, परमाणुपोग्गला द्व्वहुयाएं अणतगुणा, सखेज्जपदेसिया खद्या द्व्वहुयाएं सखेज्जगुणां, असखेज्जपदेसिया खद्या पदेसहुयाएं असखेज्जगुणां। पदेसहुयाएं अणतगुणां, सखेज्जपदेसिया खद्या पदेसहुयाएं, परमाणुपोग्गला अपदेसहुयाएं अणतगुणां, सखेज्जपदेसिया खद्या पदेसहुयाएं सखेज्जगुणां, असखेज्जपदेसिया खद्या पदेसहुयाएं असखेज्जगुणां। द्व्वहु-पदेसहुयाएं अणतगुणां, परमाणुपोग्गला द्व्वहु-पदेसहुयाएं अणतगुणां, सखेज्जपदेसिया खद्या द्व्वहुयाएं अणतगुणां, परमाणुपोग्गला द्व्वहु-पदेसहुयाएं अणतगुणां, परमाणुपोग्गला द्व्वहु-पदेसहुयाएं अणतगुणां, सखेज्जपदेसिया खद्या द्व्वहुयाएं असखेज्जगुणां, ते चेव पदेसहुयाएं अपतगुणां, असखेज्जपदेसिया खद्या द्व्वहुयाएं असखेज्जगुणां, ते चेव पदेसहुयाएं असखेज्जगुणां।। १६४ एएसि ण भते । एगपदेसोगाढाणं, सखेज्जपदेसोगाढाणं, असखेज्जपदेसोगाढाणं, असखेज्जपदेसोगाढाणं, असखेज्जपदेसोगाढाणं, असखेज्जपदेसोगाढाणं, असखेज्जपदेसोगाढाणं

य पोग्गलाण दव्बहुयाए, पदेसहुयाए, दव्बहु-पदेसहुयाए कयरे कयरेहितो' श्रिष्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? गोयमा । सव्बत्थोवा एगपदेसोगाढा पोग्गला दव्बहुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दव्बहुयाए सखेज्जगुणा, असखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दव्बहुयाए असखेज्जगुणा । पदेसहुयाए—सव्बत्थोवा एगपदेसोगाढा पोग्गला अपदेसहुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला पदेसहुयाए सखेज्जगुणा, असखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला पदेसहुयाए असखेज्जगुणा । दव्बहु-पदेसहुयाए— सव्वत्थोवा एगपदेसो-गाढा पोग्गला दव्बहु-अपदेसहुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दव्बहुयाए सखेज्जगुणा, ते चेव पदेसहुयाए सखेज्जगुणा । असखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला

दन्बहुयाए श्रसखेज्जगुणा, ते चेव पदेसहुयाए श्रसखेज्जगुणा ।।
१६५ एएसि ण भते । एगसमयहितीयाण, सखेज्जसमयदितीयाण, असखेज्जसमयदितीयाण य पोग्गलाण० ? जहा श्रोगाहणाए तहा ठितीए वि भाणियव्व
अप्पावहुग ।।

१६६ एएसि ण भते । एगगुणकालगाण, सखेज्जगुणकालगाण, श्रसखेज्जगुणकालगाणं, श्रणतगुणकालगाण य पोग्गलाण दव्बद्वयाए, पदेसहुयाए, दव्बद्व-पदेसहुयाए कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? एएसि जहा ,परमाणुपोग्गलाण अप्पाबहुग तहा एएसि पि अप्पाबहुगं। एव तेसाण वि वण्ण-गव-रसाण ।।

१. त॰ पा॰—कनरेहितो जाव निमेनाहिया। १३. त॰ पा॰—क्यरेहितो जाव विमेसाहिया। २. तेच्चेव (ता)।

१६७. मुम्बाच भोते । समझ्यक स्थार, वास्तर राज्य वास्तर स्थान स्थान

गोगमा । गण वाता त्यम् इत्यान भाग वाता वात्यमा । द्राह्मा प्राप्त प्रमुद्धा । क्ष्यमा वात्रमा भाग वात्रमा । क्ष्यमा वात्रमा वात्रमा । क्ष्यमा प्रमुद्धा भाग वात्रमा । क्ष्यमा प्रमुद्धा भाग वात्रमा । क्ष्यमा प्रमुद्धा भाग । क्ष्यमा प्रमुद्धा भाग । क्ष्यमा । क्ष्यमा । क्ष्यमा । क्ष्यमा । क्ष्यमा । क्ष्यमा प्रमुद्धा प्रमुद्धा । क्ष्यमा । क्ष्यमा प्रमुद्धा प्रमुद्धा । क्ष्यमा । क्ष्यमा प्रमुद्धा प्रमुद्धा । क्ष्यमा । क्ष्यमा प्रमुद्धा । क्ष्यमा प्रमुद्धा । क्ष्यमा । क्ष्यमा प्रमुद्धा । क्ष्यमा । क्ष्यमा । क्ष्यमा । क्ष्यमा प्रमुद्धा । क्ष्यमा ।

१६८. परमाणुपोग्गते ण भने ! दब्बहुगाए कि का बुस्में ? नेबीए ? यापण्युस्में ? किलयोगे ?

गोयमा । नो कटजुम्मे, नो तेयांगे, नो दायरजुम्मे, किन्योगे। एव जाय प्रणत-पदेसिए खथे।।

१६६. परमाणुपोग्गला ण भते ! द्व्वद्वयागृ कि कडजुम्मा - पुच्छा । गोयमा ! ओघादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय किन्यांगा; विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कित्योगा । एवं जाव प्रणतपदेसिया खधा ।।

१७० परमाणुपोग्गले ण भते । पदेसहुयाए कि कटजुम्मे—पुच्छा । गोयमा । नो कडजुम्मे, नो तयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोगे ॥

१७१. दुपदेसिय—पुच्छा। गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, दावरजुम्मे, नो कलियोगे।।

१७२ तिपदेसिए—पुच्छा। गोयमा ! नो कडजुम्मे, तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे॥

१७३. चडप्पदेसिए—पुच्छा। गोयमा । कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे। पचपदेसिए जहा परमाणुपोग्गले। छप्पदेसिए जहा दुप्पदेसिए। सत्तपदेसिए जहा

१. स० पा०--कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया।

गोगमा ! भित्र सन्त्रुष्मा स्मानात ता र भित्र के न्यायक्त अस्य । सन् जाव

१८४ परमाणगोगमता ण भने । कि इत्तर्मपरिमीमाता प भा । गोयमा । जोत्तरित करत्नमपरमामारा, मा स्वागक्तरमोगारा, सा राजन-जुरमपरेमोगारा, ना कित्यागारिमामारा, किरावारमण ना व त्राहमपरिमीन गाटा, नो नेगोगपरमोगाटा, नी का कर्णमपरिमीमारा, वर्णमागपरमामारा ॥

१८५. दुल्वेनिया ण नुष्या। गोयमा । ओषावेनेण कारकुम्मप्रमीमाण, मी नेयामप्रमीमाण, नी दावरकुम-प्रदेमोगाटा नो कलियोगपर्यगोगाटा, निराणा भेण मी करण्युमप्रसीगाण, नो तेयोगप्रदेगोगाटा, दावरजुम्मप्रसीगाटा वि, म निर्माणपर्यगाणा वि॥

१६६ तिष्पदेसिया ण—पुच्छा। गोयमा । श्रोघादेनेण कारजुम्मपदेसीगारा, नो नेगीगपदेसीगारा, नी दावर-जुम्मपदेसीगारा, नी किलयोगपदेसीगारा, विहाणारेनेण नी कारजुम्मपदेसीगारा, तैयोगपदेसीगारा वि, दावरजुम्मपदेसीगारा वि, किलयोगपदसीगारा वि ॥

१८७ चलपदेनिया ण -पुच्छा । गोयमा ! श्राचादेसेण कटजुम्मपदेसोगाटा, नो वेयोगपदेमोगाठा, नो दावर्जु-म्मपदेसोगाढा, नो किनयोगपदेमोगाडा, विहाणादेसेण कटजुम्मपदेसोगाडा वि जाव किनयोगपदेसोगाढा वि । एव जाव श्रणतपदेसिया ॥

१८८. परमाणुपोग्गले ण भते ! कि कटजुम्मसमयद्वितीए — पुच्छा । गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयद्वितीए जाव सिय कलियोगसमयद्वितीए । एवं जाव अणतपदेसिए ।।

१८. परमाणुपोग्गला ण भते ! कि कडजुम्म —पुच्छा।
गोयमा । श्रोघादेसेण सिय कडजुम्मसमयद्वितीया जाव सिय कलियोगसमयद्वितीया, विहाणादेसेण कडजुम्मसमयद्वितीया वि जाव कलियोगसमयद्वितीया
वि। एवं जाव अणतपदेसिया।।

१६० परमाणुपोग्गले ण भते । कालावण्णपज्जवेहि कि कडजुम्मे ? तेयोगे ? जहां ठितीए वत्तव्वया एव वण्णेसु वि सव्वेसु । गधेसु वि एव चेव । रसेसु वि जाव महरो रसो ति ।।

१६१ अर्णतपदेसिए णं भंते । खधे कक्खडफासपज्जवेहि कि कडजुम्मे --पुच्छा । गोयमा । सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे ।।

१६२ अणतपदेसिया ण भते । खधा कवखडफासपज्जवेहि कि कडजुम्मा—पुच्छा।
गोयमा! ग्रोधादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय किलयोगा; विहाणादेसेण
कडजुम्मा वि जाव किलयोगा वि। एव मजय-गरुय-लहुया वि भाणियव्वा।
सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खा जहा वण्णा।।

- ५६० से कि त प्रप्पसत्थमणविणए ? ग्रप्पसत्थमणविणए' सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा— पावए, सावज्जे. सिकरिए, सउवक्केसे', ग्रण्हयकरे, छिवकरे, भूयाभिसकणे। सेत्त ग्रप्पसत्थमणविणए। सेत्त मणविणए।।
- ५६१ से किं त वडविणए ? वडविणए दुविहे पण्णत्ते, त जहा—पसत्थवडविणए य, ग्रप्पसत्थवडविणए य।।
- ५६२ से किं त पसत्यवद्विणए <sup>?</sup> पसत्यवद्विणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा ग्रपावए, ग्रसावज्जे जाव ग्रभूयाभिसकणे । सेत्त पसत्यवद्विणए ।।
- ५६३ से कि तं ग्रप्पसत्यवडविणए ? अप्पसत्यवडविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा— पावए, सावज्जे जाव भूयाभिसकणे । मेत्त श्रप्पसत्यवडविणए । सेत्तं वडविणए ॥
- ५६४ से किंत कायविणए <sup>7</sup> कायविणए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-पसत्यकायविणए य, श्रप्पसत्यकायविणए य ॥
- ५६५ से कि त पसत्थकायविणए ? पसत्यकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा ग्राउत्त गमण, ग्राउत्त ठाण, ग्राउत्त निसीयण, ग्राउत्त तुयट्टण, भाउत्त उल्लघण, ग्राउत्त परनघण, ग्राउत्त सिववियजोगजुजणया। सेत्त पसत्यकाय-विणए।।
- ५६६ से कि त ग्रप्पसत्यकायविणए ? ग्रप्पसत्यकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त
   जहा ग्रणाउत्त गमण जाव ग्रणाउत्तं सिव्विदयजोगजुजणया । सेत
   ग्रप्पसत्यकायविणए । सेत कायविणए ॥
  - ५८७ से कि त लोगोवयारविणए ? लोगोवयारविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा— ग्रव्भासवित्तव', परच्छदाणुवित्तय, कज्जहेउ', कयपिटकद्या', अत्तगवेसणया, देसकालण्णया', सव्वत्थेसु श्रप्पडिलोमया। सेत्त लोगोवयारिवणए। सेत्त विणए।।
  - ५६८. से कि त वैयावच्चे ? वैयावच्चे दसिवहे पण्णत्ते, त जहा—ग्रायिरयवैयावच्चे, उवज्भायवेयावच्चे, थेरवेयावच्चे, तविस्तिवैयावच्चे, गिलाणवेयावच्चे, नेहवेयावच्चे, कुलवेयावच्चे, गणवेयावच्चे, सधवेयावच्चे, साहिम्मयवेयावच्चे। मेत्त वेयावच्चे।।

**)**\_ ,

अनस्त्रमणितणए—ते ए मेंग्री सावण्ये सिकिटिए सरकाते चहुए णिट्टुरे परमे प्रण्हयकरे छैपकरे भेयकरे परिनायग्रापरे छह्नणपरे भूओविषाइए तद्भ्यगार मणी ग्री पहारेज्जा (बी० यू० ४०)।

२. मजबाानि (म, म)।

पूर्ववत् अत्रापि औपपातिसम्य पाठभेदो दृश्य ।

४ ॰पत्तिय (ता)।

५. ज्ञानादिनिमित्त भवनादिदानमिनि गम्यम्(वृ)।

६ कदश्टिकटयाम् (ना) ।

७. देमकानप्णुया (ओ० सू० ४०)।

- ६१२ सुक्कस्स णं भाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाग्रो पण्णतात्रो, तं जहा —'श्रणंतवित्तया-णुप्पेहा, विष्परिणामाणुप्पेहा, श्रसुभाणुप्पेहा, श्रवायाणुप्पेहा''। सेत्तं भाणे।।
- ६१३ से किंत विउसमो ? विउसमो दुविहे पण्णत्ते, त जहा—दव्वविउसमो य, भावविउसमो य।।
- ६१४ से कि त दन्वविउसगो<sup> ?</sup> दन्वविउसग्मे चउन्विहे पण्णत्ते, त जहा— गणविउसग्गे, सरीरविउसग्गे, उवहिविउसग्गे, भत्तपाणविउसगो। सेत दन्वविउसग्गे॥
- ६१५. से किं तं भावविउसगों ? भावविउसगों तिविहे पण्णत्ते' त जहा— कसायविउसगों, ससारविउसगों, कम्मविउसगों।।
- ६१६ से किं त कसायविउसग्गे ? कसायविउसग्गे चउन्विहे पण्णत्ते, त जहा— कोहविउसग्गे, माणविउसग्गे, मायाविउसग्गे, लोभविउसग्गे । सेत कसायविउसग्गे ॥
- ६१७ से किं त ससारविउसगो ? संसारविउसगो चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा— नेरइयससारविउसगो जाव देवससारविउसगो । सेत्त ससारविउसगो ॥
- ६१८ से कि त कम्मविउसगो ? कम्मविउसगो ग्रहिवहे पण्णत्ते, त जहा नाणावरिणज्जकम्मविउसगो जाव ग्रतराइयकम्मविउसगो । सेत कम्मविउसगो । सेत ग्रविंभतरए तवे ।।
- ६१६ सेव भते । सेव भते । ति ॥

## श्रट्ठमो उहेसो

### नेरइयादीण-पुणब्भव-पदं

६२० रायिगहे जाव एव वयासी—नेरइया ण भते । कहं उववज्जिति ?
गोयमा । से जहानामए पवए पवमाणे अञ्भवसाणिनव्वत्तिएणं करणोवाएणं
सेयकाने त ठाण विष्पजिहत्ता पुरिम ठाणं उवसंपिज्जित्ताण विहरङ, एवामेव एए वि जीवा पवस्रो विव पवमाणा अञ्भवसाणिनव्वत्तिएण करणोवाएण सेयकाने त भव विष्पजिहत्ता पुरिम भव उवसपिज्जित्ताणं विहरित ॥

१. अवायाणुष्पेहा, अनुभाणुष्पेहा, अणतवत्तियाणुष्पेहा, विषरिणामाणुष्पेहा (त्रो० मू० ४३)

- ४६६. से फिस सम्भाएं ? सम्भाएं पंचितिह एक्काने, प्रकृत कायत्व, प्रिकृत्यव, परिसहणा, अण्योहा, भग्नान्य । से स्व सम्भवता
- ६०० में किस भाषी रे भाषी भड़ी भी पायानों, या जार शहू भाषा, सह भाषी, सम्मे भाषों, सुर्के भाषा ।।
- ६०१. अहे भाणे चडिन्हे पण्णने, त जहा असम्पूणस्पूर्णस्पट । तस्य विष्पुणेस-रानिसमनागण् याति भन्दः, भण्णस्पप्यामस्पद्रने तस्य अिष्पुणेस्यित्यस्नागण् नागण् याति भन्दः, आयणस्पयोगसप्रते तस्य पिष्पुणेस्यनियसनागण् याति भन्दः, परिभृतियकामभौगसप्योगसप्रते तस्य अविष्पुणेस्यनियसनागण् याति भन्दः॥
- ६०२. अट्टन्म ण भाणस्य चनारि तनगणा पण्यताः सं अता- गदणयाः, सीयणमाः, तिष्पणयाः, परिदेवणयाः ॥
- ६०३ रोद्दे भाणे चडव्विहे पण्णते, तं जहा-हिंगाणुवधी, भीमाणुगभी, तेमाणुवधी, सारवलणाणवधी ॥
- ६०४. रोह्रस ण भाणम्म चत्तारि नगराणा पण्णना, नं पहा-ग्रीम्ननदीमे, बहुलदीमे, प्रण्णाणदीमे, ग्रामरणनदीसे ॥
- ६०५ धम्मे भाणे चडिवहे चडापडोयारे पण्णाने, त जहा-म्याणाविजण, श्रवाय-विजण, विवागविजण, संठाणविजण ॥
- ६०६. धम्मस्स णं भाणस्स चतारि तनवणा पण्णता, तं जहा--ग्राणास्यी, निसम्मस्यी, सुत्तस्यी, ग्रोगाढस्यी॥
- ६०७ धम्मस्स णं भाणस्य चतारि श्रालवणा पण्णता, त जहा -वायणा, पिडपुच्छणा, परियट्टणा, धम्मकहा ॥
- ६०८ घम्मस्स ण भाणस्स चतारि श्रणुप्पेहाश्रो पण्णताश्रो, तं जहा -एगताणुप्पेहा, श्रणिच्चाणुप्पेहा, श्रसरणाणुप्पेहा, ससाराणुप्पेहा ॥
- ६०६. सुक्के भाणे चउन्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते, त जहा -पुहत्तवितक्के' सवियारी, एगत्तवितक्के अवियारी, सुहुमिकिरिए अणियट्टी, समोछिण्णिकिरिए' अप्पडिवायी।।
- ६१० सुक्कस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, त जहा—खंती, मुत्ती, श्रज्जवे, महवे ॥
- ६११ सुनेकस्स ण काणस्स चत्तारि म्रालवणा पण्णत्ता, त जहा—ग्रन्वहे, ग्रसमोहे, विवेगे, विजसग्गे ॥

१. परिज्जुसिय॰ (ख); परिज्रमुसिय॰ (ता)। ३. समीन्छिण्ण॰ (ख, ता, म); समुन्छिण्ण॰ २. ॰वियनके (ख)। (नव०)।

- ६ सुक्कपिक्खए णं भते ! जीवे—पुच्छा । गोयमा ! चडभगो भाणियव्वो ॥
- ७. सम्मिहिट्ठीण चत्तारि भगा, मिच्छादिट्ठीण पढम-वितिया, सम्मामिच्छादिट्ठीणं एव चेव ॥
- द नाणीण चत्तारि भगा, ग्राभिणिवोहियनाणीण जाव मणपज्जवनाणीण चत्तारि भगा, केवलनाणीण चरिमो भगो जहा ग्रलेस्साण ॥
- ह अण्णाणीण पढम-वितिया, एव मङ्ग्रण्णाणीण, सुयग्रण्णाणीण, विभगनाणीण वि।।
- १० म्राहारमण्णोवउत्ताण जाव परिग्गहसण्णोवउत्ताण पढम-वितिया, नोसण्णोव-उत्ताण चत्तारि ।।
- ११ सवेदगाण पढम-वितिया। एव इत्यिवेदगा, पुरिसवेदगा, नपुसगवेदगा वि। स्रवेदगाण चनारि।।
- १२ सक्साईण चत्तारि, कोह्कसाईण पढम-वितिया भगा, एव माणकसायिस्स वि, मायाकसायिस्स वि। लोभकसायिस्स चत्तारि भगा॥
- १3. श्रकसायी ण भते ! जीवे पाव कम्म कि वधी —पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगतिए वधी न वधड वधिम्सड, अत्थेगतिए वधी न वधड न वधिम्सड ॥
- १४ सजोगिस्स चउभगो, एवं मणजोगिस्स वि, वडजोगिस्स वि, कायजोगिस्स वि। श्रजोगिस्स चरिमो।।
- १५ मागारीवडले ननारि, श्रणागारीवडले वि चत्तारि भंगा ॥

### नेरइयादीणं लेस्सादिविसेसितनेरइयादीणं च वंधावंप-पर्द

- १६ नेरडाए ण भते । पाय कम्म कि वधी वधा वधिस्मा ? गोयमा । अत्थेगतिए वधी, पढम-वितिया ॥
- १७ सलस्से ण भते । नेरडए पाव कम्म० ? एव चेव । एव कण्हुलस्से वि, नीललेस्से वि, काउोस्से वि । एव कण्हुपविस्तए सुवकपवित्तए, सम्मिद्द्वी मिच्छा- दिद्वी सम्मामिच्छादिद्वी, नाणी आभिणियोहियनाणी सुयनाणी श्रोहिनाणी, श्रण्णाणी मध्यप्रणाणी नुयग्रण्णाणी विभगनाणी, श्राहारमण्णोवउत्ते जाव परिगह्मण्णोवउत्ते, गवेदए नपूसकयेदए, सकसायी जाव लोभकसायी, मजोगी मणजोगी वडलोगी कायजोगी, सागरोवउत्ते श्रणागारोवउत्ते -एएसु सब्वेसु पदेमु पहम-दिनिया भगा भाणियव्वा । एव श्रमुरकुमारस्स वि वत्तव्वया भाणियव्वा, नवर—तेजतेना,इत्थिवेदग-परिमवेदगा व श्रद्धभिया, नप्गवेदगा त भण्णति, गेन त चेव, सब्वत्य पटम-विनिया भगा । एवं जाव थणियग्रुमारस्स ।

## वदीसड्मं मनं

## पदमो उद्शी

### नमो गुनदेननाए भागक्ष

- १. जीवा य २. तेम्म ३. पिनाम, ४. विद्वि ५ यण्यात्र ६ नाण ७ सण्यामी । प. वेस ६. कमाण १० उनमीग ११ जीम एक्सारम नि ठाणा ॥१॥ जीवाणं लेस्सादिविसेसितजीयाणं च बंधार्यध-उर्च
  - १. तेण कालेण तेण समग्ण रामिग्रं जान' एव नयामी—जीना ण भने । नारं कम्म कि वधी वघड विध्साउ ? वभी नषड न विध्याद ? यभी न वघड वंधिस्साइ ? वधी न वंघड न विध्याद ? गोयमा ! अत्थेगतिए वधी वघड विध्याद, अत्थेगतिए वंधी न वंघड विध्याद, अत्थेगतिए वधी न वंघड विध्याद, अत्थेगतिए वधी न वंघड विध्याद, अत्थेगतिए वधी न वंघड विध्याद ।।
  - सलेस्से णंभते! जीवे पाव कम्मं कि वधी वंधा विध्ममा ।
     गोयमा । श्रत्थेगतिए वधी वधा विध्ममा, श्रत्थेगतिए एव चल्नभंगो ।।
  - ३ कण्हलेस्से ण भते । जीवे पाय कम्मं कि वधी—पुच्छा । गोयमा ! ग्रत्थेगतिए वधी वधइ विधस्सइ, ग्रत्थेगतिए वंधी वंघइ न विधस्सइ। एव जाव पम्हलेस्से । सन्वत्थ पढम-वितियभगा । सुवक्षलेस्से जहा सलेस्से तहेव चडभगो ।।
  - ४ अलेस्से ण भते ! जीवे पाव कम्म कि वधी पुच्छा । गोयमा ! वधी न बधइ न वधिस्सइ ॥
  - ४ कण्हपक्षित्रए ण भते । जीवे पाव कम्मं-पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगतिए वधी, पढम-वितिया भगा ॥

<sup>8. 40 818-801</sup> 

२. वीया (ता)।



एम प्रतिवाद्यम्य है। साउपर्यक्षम् १८ ११६० । उस्ति है । स्टेर्डिं । स्टेर्टिं । स्टेर्डिं । स्टेर्डिं । स्टेर्डिं

## जीबादीण नाणावरणादिकम्मं पतुन्व नं सर्वथ-पर्व

- १८. जीवेण भने । नाणापरियान सम्म कि स्थानपर तिस्मार शिष्य जरे पायतस्मरम नगवामा गरेन नाषा तर्राष्ट्रज्ञस्य विभाणित पा, नार्र परित पदे मणुरमपदे य सहनादिस्म प्राप्त नीर शनादिस्म प प्रधानिया नीम स्थान न नीन जाय नेमाणिया । एव प्रस्तानियाजिक विषयो भीषि सब्दो निर्योगो ॥
  - १६ जीवे ण भते । येयणिजज कम्म कि यभा -पन्छा।
    गोयमा । श्रत्थेगितम् यभी यंग्य यिग्यम्यः, परोमितम् यभी यगः न विष्ट्यः अत्येगितम् वधी न यधः न यंग्यस्यः। निर्मिति एय नेव तियिवहणा भंगाः कण्हलेस्से जाव पम्ह नरसे पटम-वितिया भगा। मुक्तारेमे तिवयिवहणा भगा। श्रतेसे चिरमो भगो। कण्हणितम् पटम-वितिया। नुक्तगित्या तिय-विह्णा। एवं सम्मदिहिस्स वि, मिन्छादिहिस्स गम्मामिन्छादिहिन्न ग पटम-वितिया। नाणिस्स तितयिवहूणा। श्राभिणवोहिमनाणी जाव मणपज्जवनाणी पढम-वितिया। केवरानाणी तितयिवहूणा। एवं नोमण्णोवजत्ते, अवेदए, श्रकसायी। सागारोवजत्ते यणागारोवजत्ते—एएसु नितयिवहूणा। श्रजोगिम्मि य चिरमो। सेसेसु पढम-वितिया।।
    - २०. नेरइए ण भते ! वेयणिज्ज कम्म कि वधी वयइ० ? एव नेरडया जाव वेमा-णिय ति । जस्स ज अत्थि सव्वत्थ वि पढम-वितिया, नवर - मणुस्से जहा जीवे ॥
    - २१. जीवे ण भते । मोहणिज्ज कम्म कि वधी वधइ०? जहेव पाव कम्मं तहेव मोहणिज्ज पि निरवसेस जाव वेमाणिए।।
    - २२ जीवे ण भते ! ग्राउय कम्म कि वधी वधइ—पुच्छा।
      गोयमा श्रत्थेगतिए वधी चउभगो। सलेस्से जाव सुक्कलेस्से चतारि भगा।
      श्रलेस्से चरिमो भगो॥
    - २३ कण्हपिक्खए ण—पुच्छा । गोयमा । श्रत्येगतिए वधी वधइ विधस्सइ, श्रत्येगतिए वधी न बधइ विध-स्सइ । सुक्कपिक्खए सम्मिद्द्वी मिच्छादिद्वी चत्तारि भंगा ।।

- सम्मामिच्छादिद्री-पुच्छा । गोयमा । ग्रत्येगतिए वधी न वधइ विधस्सइ, ग्रत्येगतिए वधी न वधड न वधिस्सइ। नाणी जाव ग्रोहिनाणी चत्तारि भगा।।
- मणपज्जवनाणी-पुच्छा । गोयमा ! अत्येगतिए वधी वधइ वियस्सइ, अत्थेगतिए वंधी न वधइ विधस्सइ, ग्रत्थेगतिए वधी न वधइ न वधिस्सड। केवलनाणे चरिमो भगो। एव एएण कमेण नोसण्णोवउत्ते वितियविहणा जहेव मणपञ्जवनाणे । अवेदए श्रकसाई य तितय-चडत्था जहेव सम्मामिच्छत्ते । अजोगिम्मि चरिमो, सेसेसु पदेसु चत्तारि भगा जाव ग्रणागारोवउत्ते॥
- नेरडए ण भते । ग्राउय कम्म कि वधी पुच्छा। २६ गोयमा । ग्रत्थेगतिए चतारि भगा, एव सब्बत्य वि नैरडयाण चतारि भगा, नवर-कण्हलस्ते कण्हपिक्खए य पढम-तितया भगा, सम्मामिच्छत्ते तितय-चउत्था । प्रनुरकुमारे एव चेव, नवर-कण्हलेस्से वि चत्तारि भगा भाणियव्वा, सेस जहा नेरडयाण । एव जाव थणियकुमाराण । पुढविवकाडयाण सव्वत्य वि चतारि भगा, नवर - कण्हपिवल पढम-तितया भगा ॥
  - तेडलेस्से-- पुच्छा। गोयमा । वधी न ववड वधिस्सड, सेसेमु सन्वत्थ चतारि भगा। एव म्राड-वकाइय-वणस्सइकाइयाण वि निरवसेस । तेजकाइय-वाजक्काइयाण सव्वत्य वि पडम-तितया भगा । वेइदिय-तेइदिय-चर्डारिदियाण पि सब्वत्थ वि पढम-तितया भगा, नवर-सम्मत्ते, नाणे, श्राभिणिवोहियनाणे मुयनाणे ततिश्रो भगो। पचिदियतिरिक्यजोणियाण कण्हपिक्षए पढम-तितया भगा, सम्मामिच्छत्ते तित्रवचल्यो भगो । नम्मत्ते, नाणे, ग्राभिणिबोहियनाणे, मुयनाणे, ग्रोहिनाणे— एएसु पचसु वि पदेसु वितियविह्णा भगा, भेसेसु चतारि भगा । मण्स्साण जहा जीवाण, नवर-सम्मत्ते, ग्रोहिए नाणे, ब्राभिणियोहियनाणे, नुयनाणे, ब्रोहि-नाणे -एएनु वितियविहणा भगा, नेम त चेव । वाणमतर-जोडिसय-वेमाणिया जहा अमुरकुमारा । नामं गोव यतरायं च एयाणि जहा नाणावरणिज्ज ॥ सेव भते । सेव गंते ! ति जाव विहरः ॥

### वीत्रो उहेसो विसेसितनेर्ह्यादीण वघावंध-पदं

२्द

अणतरोववन्नए ण भते । नेरडए पाव वम्म कि बंधी-पुच्छा तहेव। गोयमा । अत्रेगतिए वधी, पहम-वितिया भगा ॥

प्रभाव के कार्य कार्य के कार्य कार के कार्य कार के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य

३१ श्रणनरोवयसम् भाभने <sup>†</sup> नेर्याः साद्यं बस्य विव्या-पुर्वतः । गोगमा <sup>†</sup> नधी न यथद विष्याः ॥

३२ सलस्य ण भने । यणपरीयान्तर ने रहण याह्य प्रस्त कि स्थित ? एवं विष् तित्यो भगी। एवं दान यणाग्योगड्न । सद्यन्य पि निर्द्धा भगी। एवं मण्डसव्य जाव वेगाणियाज । मण्डसाण गहान्य नित्य-चडन्या भगा, वर्ष —कण्डपियागुमु तित्यो भगी । संविधि नाणसाह नाड वेग।।

३३. सेव भते ! रोव भते ! ति ॥

## ३-१० उद्देसा

- ३४. परपरोववन्नए णं भते । नेरइए पाव कम्म कि वधी—पुच्छा ।
  गोयमा ! अत्थेगतिए पढम-वितिया । एव जहेव पढमो उद्देसओ तहेव परपरोववन्नएहि वि उद्देसओ भाणियव्वो नेरइयाईओ तहेव नवदंडगसंगिहिओ ।
  श्रदुण्ह वि कम्मप्पगडीणं जा जस्स कम्मस्स वत्तव्वया सा तस्स श्रहीणमितिरित्ता
  नेयव्वा जाव वेमाणिया श्रणागारोवउत्ता ॥
- ३४. सेव भते ! सेव भंते ! ति ॥
- ३६. अणंतरोगाढए ण भते ! नेरइए पावं कम्म कि वधी-पुच्छा । गोयमा । अत्थेगतिए एव जहेव अणतरोववन्नएहि नवदडगसंगहिस्रो' उद्देसो

१. ॰सहिओ (ता, व)।

भणियो तहेव अणंतरोगाडएहि वि स्रहीणमितिरित्तो भाणियव्वो नेरडयादीए जाव वेमाणिए।।

- ३७ सेव भते ! सेव भते ! ति॥
- उद परपरोगाढए ण भते । नेरडए पावं कम्म कि वंधी ? जहेव परपरोववन्नएहिं उद्देसो सो चेव निरवसेसो भाणियव्वो ॥
- ३६ सेवं भते ! सेव भते ! ति ॥
- ४० ग्रणतराहारए ण भते । नेरडए पाव कम्म कि वधी पुच्छा । एव जहेव ग्रणतरोववन्नएहिं उद्देसो तहेव निरवसेस ॥
- ४१ मेव भते । सेव भते । ति ॥
- ४२ परपराहारए ण भते । नेरडए पार्व कम्म कि वधी—पुच्छा । गोयमा । एव जहेव परपरोववन्नएहि उद्देशो तहेव निरवसेसो भाणियव्वो ॥
- ४३ मेवं भते । सेव भते । ति ॥
- ४४ अणतरपज्जत्तए ण भते । नेरइए पाव कम्म कि वधी पुच्छा। गोयमा । जहेव अणतरोववन्नएहि उद्देशो तहेव निरवसेस।।
- ४५ सेव भते । सेव भते । ति ।।
- ४६ परपरपज्जत्तए ण भते । नेरइए पाव कम्म कि वधी—पुच्छा । गोयमा । एव जहेव परपरोववन्नएहि उद्देसो तहेव निरवसेसो भाणियव्वो ॥
- ४७ मेव भते । सेव भते । ति जाव विहरइ।।
- ४८. चरिमे ण भते <sup>।</sup> नेरडए पाव कम्म कि वधी—पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> एव जहेव परपरोववन्नएहि उद्देसो तहेव चरिमेहि निरवसेस ॥
- ४६. सेव भते । सेव भते । ति जाव' विहरइ ॥

## एक्कारसमो उद्देसो

- ५० अचरिमे ण भते ! नेरडए पाव कम्म कि वधी—पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगडए एवं जहेव पढमोहेसए, पडम-वितिया भंगा भारित्वक सन्वत्य जाव पचिदियतिरिक्खजोणियाण ॥
- ४१. श्रचरिमे ण भते ! मणुस्ने पाव कम्म कि वंद्यी—पुच्छा । गोवमा ! श्रत्येगनिए वधी वंद्यउ विधन्सउ, श्रत्येगतिए वंद्यी वंद्यउ व क्ष्यान्त्र श्रत्येगतिए वद्यी न वद्यड वंद्यिस्सउ ॥

१. भ० शार्थ।

- ५३. अनिमेण भने ! नेर्डण भागानरीय के बम्म कि वर्षा कि दर्श कि गायमा ! एन जरेर पान, नर्र जणस्मम् सम्मादम् राभवसाईम् गायका वित्तामा । वित्तामा मेमा महारम चर्मान्त्रका, सम वर्ग भार वमाणियाण । दिस्मणावर्गणका वि एन नेव निर्माण । वर्षाणका में कि पान कि विद्या भगा जाव वेगाणियाण, नवर मणस्मेम् अवेक्ष के वित्ती अवेक्षि सामित ॥

५४. अनुरिमे ण भने ! नेराज्य मोहीणाज्य कर्मण कि वर्षान पृथ्या । गोयमा ! जहंब पाव नहेत्र निरतसेस जाब वेमाणिए ॥

प्य. ग्रचरिमे ण भने । निर्दृत् ग्राउम कम्म कि यशी—पृत्या ।
गायमा । पृत्य-विनया भगा । एव गव्यपदेमु वि । निर्दृत्याण पदम-नित्या भगा, नवर — सम्मामिच्छने नित्यो भगो । एव जाव निष्याण भगो । सेमेमु पृद्धविक्काट्य-ग्राउक्काद्य-वणस्त्रद्रकाट्याण तेउन्तर्याण निर्व्या भगो । सेमेमु पदेसु सव्वत्थ पृद्धम-तिया भगा । तेउकाद्य-वाउक्काद्याण स्व्यत्य पृद्धम-तिया भगा । वेइदिय-नेइदिय-चर्डार्य्याण एव चेव, नगरं—सम्मते ग्रोहि-नाणे ग्राभणिवोह्यिनाणे सुयनाणे—एएमु च उमु वि ठाणंसु नित्यो भगो । पचिदियतिरियखजोणियाण सम्मामिच्छते तित्यो भगो । संसपदेमु सव्वत्य पृद्धम-तिया भगा । मणुस्ताण सम्मामिच्छते श्रवेदण् अक्ताइम्म य तित्यो भगो, श्रवेस्त-नेवलनाण-श्रजोगी य न पुच्छिज्जेति । सेसपदेमु सव्वत्य पृद्धम-तिया भगा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरह्या । नामं गोयं स्तराह्य च जहेव नाणावरणिज्ज तहेव निर्वसेस ॥

५६ सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहरइ॥

१ वीसेसु (अ)।

२. कसायीसु (क, म, स)।

## सत्तवीसइमं सतं

### १-११ उद्देसा

#### जीवाण पावकम्म-करणाकरण-पद

- १ जीवे ण भते । पाव कम्म कि करिसु करेति करेस्सिति ? करिसु करेति न-करेस्सिति ? करिसु न करेति करेस्सिति ? करिसु न करेति न करेस्सिति ? गोयमा ! अत्थेगतिए करिसु न करेति करेस्सिति, अत्थेगतिए करिसु करेति न करेस्सिति, अत्थेगतिए करिसु न करेति करेस्सिति, अत्थेगतिए करिसु न करेति न करेस्सिति।।
- २. सलेस्से ण भते । जीवे पाव कम्म ० एव एएण अभिलावेण जच्चेव विधसए वत्तव्वया सच्चेव निरवमेसा भाणियव्वा, तहेव नवदडगसगिहया एक्कारस उद्देसगा भाणियव्वा ॥

## भट्ठावीसइमं सतं

### पदमी उहेमी

### जीवाणं पावकम्म-समज्जण-समायरण-पदं

- १. जीवा ण भते । पाव कमा कि समित्रिणामु ? कि ममायिमु ? गोयमा । १ मध्ये वि नान निमित्तां जिएमु तोंद्रा २ अहवा तिनिस्त जोणिएमु य नेर्डएमु य होंद्र्या ३ अह्वा विरित्तां जिएमु य मणस्यमु य होंद्र्या ४ अह्वा विरित्त्यजोणिएमु य देवेमु य होंद्र्या ५ अह्वा विरित्तां जोणिएमु य नेर्डएमु य मणुम्येमु य होंद्र्या ६ अह्वा विरित्तां जोणिएमु य नेर्डएमु य देवेसु य होंद्र्या ७ अह्वा तिरित्तां जोणिएमु य मणुम्यमु य हेंद्रमु य होंद्र्या ५ अह्वा तिरित्तां जोणिएमु य मणुम्यमु य होंद्र्या ॥
- २. सलेस्सा ण भते ! जीवा पाँव कम्म कहि नमजिजाँणसु ? कहि नमायरिसु ? एव चेव । एव कण्हलेस्सा जाव अलेस्सा । कण्हपविद्यया, सुकत्रपविद्यया । एव जाव अणागारीवजता ॥
- ३. नेरइया ण भते ! पाव कम्म किंह समिजिणिमु ? किंह समायित्सु ? गोयमा ! सब्वे वि ताव तिरिक्खजोणिएमु होज्जा, एव चेव श्रष्ट भगा भाणियव्वा । एवं सब्बत्थ श्रष्टभगा जाव श्रणागारोवज्तित्ति । एवं जाव वेमाणियाण । एव नाणावरणिज्जेण वि दङश्रो । एव जाव श्रतराइएण । एवं एए जीवादीया वेमाणियपज्जवसाणा नव दङगा भवति ।।
- ४ सेव भते । सेव भते ! ति जाव विहरइ॥

## बीओ उहेसी

प्र श्रणतरोववन्नगा ण भते ! नेरइया पाव कम्मं किंह समिज्जिणिसु ? किंह समायरिसु ? गोयमा ! सन्त्रे वि ताव तिरिक्खजोणिएमु होज्जा, एवं एत्य वि अट्ट भगा । एव अणतरोववन्नगाण नेरडयार्डण जस्स ज अत्य लेसादीय अणागारोवय्योग-पज्जवसाण त सन्त्र एयाए भयणाए भाणियन्त्र जाव वेमाणियाण, नवर—अणतरेमु जे परिहरियन्वा ते जहा विधसए तहा इह पि । एव नाणावरणिज्जेण वि दंडग्रो । एव जाव अतराइएण निरवसेस । एसो वि नवदडगसगिह्यो उद्देसग्रो भाणियन्त्रो ॥

६ गेव भते ! सेव भते ! ति॥

### ३-११ उहेसा

- एव एएण कमेण जहेव विधसए उद्देसगाण पिरवाडी नहेव इह पि ब्रहुमु भगेमु
   नेयव्वा, नवरं—जाणियव्व ज जम्स ग्रिय त तस्स भाणियव्व जाव अचिरमु देमो। सब्वे वि एए एवकारस उद्देसगा।।
- प सेव भते । सेव भते । ति जाव विहरङ ॥

१. मन्बत्य (ता) ।

# एस्णतीसइमं नतं

## पटमो उहेंगो

## जीवाणं पावकम्म-पट्टवण-निट्टवण-पदं

- जीवा ण भते । पाव कम्म कि समाय पहुचियु समाय निहुचियु ? समाय पहुविनु विसमाय निद्वियमु ? विममाय पहुविनु ममायं निद्वियमु ? विगमाय गोयमा । अत्थेगतिया समाय पट्टविंगु समाय निट्टविंगु जाव अत्थेगितया विस-
  - से केणहेण भते। एव वुच्चउ—श्रद्येगतिया समाय पर्हावमु समाय निद्वविमु,
  - गोयमा! जीवा चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-- प्रत्थेगतिया समाउया समीव-वन्नगा, श्रत्थेगतिया समाउया विसमोववन्नगा, श्रत्थेगतिया विसमाउया समोववन्नगा, श्रत्थेगतिया विसमाउया विसमोववन्नगा। तत्थ ण जे ते समा-उया समोववन्नगा ते ण पाव कम्म् समाय पहुविसु समाय निहुविसु । तत्थ ण जे ते समाज्या विसमोववन्नगा ते ण पाव कम्म समाय पट्टविसु विसमाय निहुविसु। तत्थ ण जे ते विसमाज्या समोववन्नगा ते ण पाव कम्म विसमाय पहुनिसु समाय निहुनिसु । तत्थ ण जे ते निसमाज्या निसमोवनन्नगा ते ण पान कम्म विसमाय पहुविसु विसमाय निद्वविसु । से तेणहेण गोयमा ! त चेव ॥
- सलेस्सा ण भते ! जीवा पाव कम्म० ? एव चेव, एव सव्वट्ठाणेसु वि जाव श्रणागारोवज्ता । एए सन्वे वि पया एयाए वत्तव्वयाए भाणियव्वा ॥
- नेरइया ण भते ! पाव कम्म कि समाय पहुविसु समाय निटुविसु—पुच्छा। गोयमा! अत्थेगतिया समाय पट्टविसु, एव जहेव जीवाण तहेव भाणियव्य जाव अणागारोवउत्ता। एव जाव वेमाणियाण जस्स ज स्रत्यित एएण चेव

जहा सलेस्सा। नोसण्णोवउत्ता जहा ग्रलेस्सा। सवेदगा जाव नपुसगवेदगा जहा सलेस्सा। ग्रवेदगा जहा श्रलेस्सा। सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा। श्रकसायी जहा श्रलेस्सा। मजोगी जाव कायजोगी जहा सलेस्सा। ग्रजोगी जहा श्रलेस्सा। सागारोवउत्ता श्रणागारोवउत्ता जहा सलेम्सा।।

- ७ नेरइया ण भते । कि किरियावादी—पुच्छा। गोयमा । किरियावादी वि जाव वेणइयवादी वि॥
- प्त सलेस्साण भते । नेरडया कि किरियावादी ? एव चेव। एव जाव काउलेस्सा। कण्हपिवखया किरियाविविज्ञिया। एव एएण कमेण जच्चेव जीवाण वत्तव्वया सच्चेव नेरइयाण वि जाव ग्रणागारोवउत्ता, नवर—ज अत्थित भाणियव्व, सेस न भण्णति। जहा नेरइया एव जाव यणियकुमारा।।
- षुढिविकाइया ण भते । कि किरियावादी—पुच्छा । गोयमा । नो किरियावादी, स्रिकिरियावादी वि, स्रण्णाणियवादी वि, नो वेणडयवादी । एव पुढिविकाइयाण जं स्रित्य नत्य सन्वत्य वि एयाई दो मिल्फिल्लाइ समोसरणाउ जाव स्रणागारोवउत्ता वि । एव जाव चउरिंदियाण । सन्वट्ठाणेमु एयाई चेव मिल्फिल्लगाइ दो समोसरणाइ । सम्मत्त-नाणेहि वि एयाणि चेव मिल्फिल्लगाइ दो समोसरणाइ । पचिदियतिरिक्खजोणिया जहा जोवा, नवर— ज ग्रित्य त भाणियव्य । मणुस्मा जहा जोवा तहेव निरवमेस । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा ग्रमुरकुमारा ।।
- १०. किरियावादी ण भने । जीवा कि नेरडवाडय पकरेति ? तिरिक्वजीणियाडय पकरेति ? मणुस्पाउय पकरेति ? देवाडय पकरेति ? गोयमा । नो नेरडयाउय पकरेति, नो तिरिक्वजीणियाडय पकरेति, मणुस्सा- उय पि पकरेति, देवाडय पि पकरेति ।।
- ११ जइ देवाउय पकरेनि कि भवणवासिदेवाउय पकरेंति जाव वेमाणिय देवाउय पकरेति ? पकरेति ? गोयमा । नो भवणवासिदेवाउय पकरेति, नो वाणमंतरदेवाउय पकरेति, नो जोइसियदेवाउय पकरेति, वेमाणियदेवाउय पकरेति ॥
- १२. ग्रिकिरियावादी ण भते । जीवा कि नेरडयाउय पकरेति, तिरिक्यजोणियाउये— पुच्छा । गोयमा ! नेरउयाउय पि पकरेति जाव देवाउय पि पकरेति । एव अण्णाणिय- वादी वि वेणज्यवादी वि ॥
- १३. सलस्मा णं भते ! जीवा किरियावादी कि नेरज्याख्य पकरेति—पुच्छा । गोगमा ! नो नेरज्याख्य, एव जहेव जीवा तहेव मलेस्मा यि चढिह वि जनरणेहि भाणियव्या ॥

## तीसइमं सनं पदमो उद्देशो

#### समोसरण-पटं

१ कड ण भते । समोनरणा पण्यता ? गोयमा । चत्तारि समोगरणा पण्यता, न जता किरिनापार्श, अविरिया-वादी, श्रण्णाणियवादी, नेणउसवादी ॥

२. जीवा ण भंते! कि किरियाबादी? अफिरियाबादी? ग्राणाणियवादी? वेणइयवादी? गोयमा! जीवा किरियाबादी वि, श्रिकिरियाबादी वि, श्रिकिरियाबादी वि, वेणइयबादी वि।।

सलेस्सा ण भंते ! जीवा कि किरियावादी —गुच्छा ।
गोयमा ! किरियावादी वि, श्रकिरियावादी वि, प्रण्णाणियवादी वि, वेणइयनादी
वि । एव जाव सुकलेक्सा ।।

४ अलेस्सा ण भते । जीवा—पुच्छा । गोयमा । किरियावादी, नो श्रकिरियावादी, नो अण्णाणियवादी, नो वेणस्य-वादी ।।

५ कण्हपिबखया ण भते । जीवा िक किरियावादी—पुच्छा । गोयमा । नो किरियावादी, अिकरियावादी, ग्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी वि । सुक्कपिबखया जहां सनेस्सा । सम्मिद्दुी जहां ग्रानेस्सा । मिच्छादिद्दी जहां कण्हपिबखया ।

६ सम्मामिच्छािदही ण —पुच्छा। गोयमा । नो किरियावादी, नो अकिरियावादी, अण्णाणियवादी वि, वेणइय-वादी वि। नाणी जाव केवलनाणी जहा अलेस्से। अण्णाणी जाव विभग-नाणी जहा कण्हपिक्खिया। आहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता जहा सलेस्सा। नोसण्णोवजता जहा अनेस्सा। सवेदगा जाव नपुसगवेदगा जहा सलेस्सा। अवेदगा जहा अनेस्सा। सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा। अकसायी जहा अनेस्सा। सजोगी जाव कायजोगो जहा सनेस्सा। अजोगी जहा अलेस्सा। सागारोवजता अणागारोवजता जहा सनेस्सा।।

- ७. नेरइया ण भते ! कि किरियावादी पुच्छा । गोयमा ! किरियावादी वि जाव वेणइयवादी वि ॥
- प्रतिस्ताण भते । नेरइया कि किरियावादी ? एव चेव। एव जाव काउनेस्ता। कण्हपिक्खया किरियाविविज्जिया। एव एएण कमेण जच्चेव जोवाण वत्तव्वया सच्चेव नेरइयाण वि जाव ग्रणागारोवउत्ता, नवर—ज अत्थि त भाणियव्व, सेस न भण्णति। जहा नेरइया एव जाव यणियक्मारा।।
- ६. पुढिविकाइया ण भते । कि किरियावादी—पुच्छा । गोयमा । नो किरियावादी, अिकरियावादी वि, अण्णाणियवादी वि, नो वेणडय-वादी । एव पुढिविकाइयाण ज अत्थि तत्थ सन्वत्थ वि एयाइ दो मिल्भिल्लाइ समोसरणाइ जाव अणागारोवउत्ता वि । एव जाव चडिरिदयाण । सन्वडाणेमु एयाइं चेव मिल्भिल्लगाइ दो समोसरणाइ । सम्मत्त-नाणेहि वि एयाणि चेव मिल्भिल्लगाइ दो समोसरणाइ । पचिदियितिरिक्खजोणिया जहा जीवा, नवर— ज अत्थि त भाणियव्व । मणुस्सा जहा जीवा तहेव निरवमेस । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा अमुरकुमारा ।।
- १०. किरियावादी ण भते । जीवा कि नेरडयाउय पकरेति ? तिरिक्खजोणियाउय पकरेति ? मणुस्साउयं पकरेति ? देवाउय पकरेति ? गोयमा । नो नेरडयाउय पकरेति, नो तिरिक्खजोणियाउय पकरेति, मणुस्सा- उस पि पकरेति, देवाउय पि पकरेति ॥
- ११ जइ देवाउय पकरेति कि भवणवासिदेवाउय पकरेति जाव वेमाणिय देवाउय पकरेति ? पकरेति ? गोयमा । नो भवणवासिदेवाउय पकरेति, नो वाणमतरदेवाउय पकरेति, नो जोडसियदेवाउय पकरेति, वेमाणियदेवाउय पकरेति ॥
- १२ म्यकिरियावादी ण भते ! जीवा कि नेरज्याउयं पकरेति, तिरियमजोणियाउयं— पुच्छा । गोयमा ! नेरज्याउयं पि पकरेति जाव देवाउय पि पकरेति । एवं अण्णाणिय-वादी वि वेणङ्यवादी वि ॥
- १३. मनेस्सा ण भते । जीवा किरियावादी कि नेरडवाउयं पर्करिन पुच्छा । गोयमा ! नो नेरडवाउयं, एवं जहेव जीवा नहेव मनेस्सा वि चउहि वि समोसरणेहि भाणियव्या ॥

- १४ माणानिस्या ण भने । जीवा चितियाचा ते जिले हेन्द्रवाच्या वा गीत है जाता गीयमा । नी नेपत्याद्रय पश्चीत, ना वितिश्वत्यतीत्या है। पश्चिति गण्डमाद्रय पश्चीत, नी देशात्रय श्वर्णात्र शिवित्रतीते श्राणाणिकाती वेणाद्रमसाद्री य भन्नाति वि साल्याद खल्डीत । एक नी गीवता जिले गण्डनेस्या नि ॥
- १५. तेजीनमा पा भा ! ारिया विशिवा तारी कि मेरद्वा एक वर्ष १ वर्ष । गोगमा ! नो नेरद्रमाच्य पकरति, मा निरिष्ण प्राणिया एवं पव रहि, मण्डमाः जय पि गमरेनि, देवाच्य पि गकरति । जद देवाच्य प्रस्ति स्टेंग ॥
- १६. तेउतेम्सा ण भते ! जीया गीकिंग्यासादी वि शेर्डमान्य वर्षा । गीयमा ! नी नेर्डगाउप वर्षात, मन्यादिक वि पत्रकीत, विश्वकारीण-याउप वि वर्षात्रेन, देवाउग वि पर्कारीत । एवं अञ्चालियपति वि, वेण्डगारी वि । जहां नेडोरमा एवं वस्हीरमा वि मुक्कारमा वि नामाना ॥
- १७ स्रलेरमा ण भने । जीना किरियानादी कि नेरद्वाउर्य-परका । गोयमा । नो नेरद्याउर्य पकरेति, नी तिरियतजीलियाउय पकरित, नी मणुरसाउय पकरेति, नी धेवाउय पकरेति ॥
- १८ कर्ल्यानियम प भने । जीया अधिरियावादी कि नेरप्राउप-प्राम्य । गोयमा । नेरप्रयाउमं पि पकरेति, एव चडित्र पि । एवं श्रम्माणियवादी वि, वेणप्रयादी वि । मुक्कपिष्यमा जहां सर्वेस्सा ॥
- १६. सम्मिदिद्वी ण भते रें जीवा किरियावादी कि नेर्ड्याउयं पुच्छा । गोयमा ! नो नेर्ड्याउय पकरेति, नो तिरिक्राजोणियाउय पकरेति, मणुस्साउय पि पकरेति, देवाउय पि पकरेति । मिच्छादिद्वी जहा कण्हपक्तिमा ॥
- २० सम्मामिच्छाविद्वी ण भते । जीवा अण्णाणियवादी कि नेरदयाउँय० ? जहा अलेस्सा । एव वेणइयवादी वि । नाणी आभिणियोहियनाणी य सुयनाणी य ओहिनाणी य जहा सम्मिद्द्वी ॥
- २१. मणपज्जवनाणी ण भते ! पुच्छा ।
  गोयमा । नो नेरइयाउयं पकरेति, नो तिरिक्खजोणियाउय पकरेति, नो
  मणुस्साउय पकरेति, देवाउय पकरेति ॥
- २२. जइ देवाउयं पकरेति कि भवणवासि पुच्छा।
  गोयमा । नो भवणवासिदेवाउय पकरेति, नो वाणमतरदेवाउय पकरेति, नो जोइसियदेवाउय पकरेति, वेमाणियदेवाउय पकरेति। केवलनाणी जहा अलेस्सा। ग्रण्णाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपविखया। सण्णासु चउसु वि

१. भ० ३०।११।

जहा सलेस्सा। नोसण्णोवउत्ता जहा मणपञ्जवनाणी। सवेदगा जाव नपुसग-वेदगा जहा सलेस्सा। अवेदगा जहा अलेस्सा। सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा। अकसायी जहा अलेस्सा। सजोगी' जाव कायजोगी जहा सलेस्सा। अजोगी जहा अलेस्सा। सागारोवउत्ता य अणागारोवउत्ता य जहा सलेस्सा।

- २३ किरियावादो ण भते । नेरडया कि नेरडयाउय —पुच्छा । गोयमा । नो नेरडयाउयं पकरेति, नो तिरिक्खजोणियाउय पकरेति, मणस्साउय पकरेति, नो देवाउय पकरेति ॥
- २४ श्रिकरियावादी ण भते । नेरइया—पुच्छा । गोयमा । नो नेरइयाउय, तिरिक्लजोणियाउय पि पकरेति, मणुम्साउय पि पकरेति, नो देवाउय पकरेति । एव स्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी वि ॥
- २५ सलेस्साण भने । नेरडया किरियावादो कि नेरडयाउय० ? एव सब्ये वि नेरइया जे किरियावादो ते मणुस्साउय एग पकरेति, जे श्रकिरियावादो श्रण्णाणियवादी वेणडयवादी ते सब्बट्ठाणेसु वि नो नेरडयाउय पकरेति, तिरिव्खजोणियाउय पि पकरेति, मणुस्साउय पि पकरेति, नो देवाउय पकरेति, नवर—पम्मामिच्छते उवरिल्लेहि दोहि वि समोसरणेहि न किंचि वि पकरेति जहेव जीवपदे। एव जाव थणियकुमारा जहेव नेरडया।।
- २६ म्रीक रेयावादी ण भते । पुढिविक्काइया—पुच्छा । गोयमा । नो नेरङ्याउयं पकरेति, तिरिक्खजोणियाउय पकरेति, मणुरसाउय पकरेति, नो देवाउय पकरेति । एव अण्णाणियवादी वि ॥
- २७ सलेस्सा ण भते । एव ज ज पद य्रत्थि पुढिविकाइयाणं तिह् तिह् मिज्भिमेमु दोमु समोसरणेसु एवं चेव दुविह श्राडय पकरेति, नवर—तेउलेम्साए न कि पि पकरेति । एव श्राडकाइयाण वि, वणम्सङकाउयाण वि । तेउकाउश्रा वाउकाइग्रा सन्बद्घाणेसु मिज्भिमेसु दोसु समोसरणेसु नो नेरउयाउय पकरेति, तिरिक्यजोणियाउय पकरेति, नो मणुस्माउय पकरेति, नो देवाउय पकरेति । वेउदिय-तेउदिय-चर्डारिदयाण जहा पुढिविकाउयाण, नवर—गम्मन-नाणेसु न एक्क पि श्राउय पकरेति ।।
- २८ किरियायां ण भते ! पिचिदयितिरिवनकोणिया कि नेरज्याज्य पकरेति— पुच्छा । गोयमा ! जहा मणपञ्जवनाणी । श्रीकिरियायादी अण्णाणिपयादी वेणज्यवादी य चडिवह पि पकरेति । जहा श्रोहिया तहा सनेस्ना वि ॥

१ मजोती (प)।

२ ओपिता (चा)।

२६. मरमहानेरमा मां भंगे ! विकिमानाहाँ भी तिन्ती हिन्दा नाहित है । अस्तार्थिक पान्छ।

मोगमा ! नी नेरहपाल्यं वरतेनि, भी विशिष्ट हो लिए एव. ना महानाडी मो देवाउप प्राप्ति । मनिक्या एकं स्वयानिवक्त के अवद्यक्त है कर्ति वि पकरेंति । यहा प्रधानेस्मा एवं मीन स्था वि, का वस्मा वि । १४००मा नहा सनोगमा, नवर—भावारिमा राषी, अवदावित वाले, जिल्हाम हा व ती मेर स्था-उस पगरेति, विस्वित्वजीणियाज्य वि पक्षीत, मजस्माज्य वि पक्रेति. देवाउय पि पकरेति। एव परत्रेग्या नि । एव सम्बार्गा विभाषिणामा। कण्हपिक्यमा विहि समीयरफेंडि नडिंग्ड वि माउस पर्विति। सुनकारियामा जहाँ सर्वेदमा । सम्मन्दिः उहा मणपः वयनार्था तदेश वेमाणि-याजय पकरेति । मिन्छाविद्धी कहा कर्ण्यानियमा । सन्मामि छाविद्धी ण्या एका पि पकरेति जहेव नेर्द्रमा । नाणी जान झोरिनाणी जला सम्मेडिही । श्रण्णाणी जाव विभगनाणी जहां कण्टाकियमा । संसा जाव यकामारो उत्ता सब्वे जहा सलेस्मा तहा चेव भाषियब्दा । जहा पनिदियनिरित्तमजीषियाण वत्तब्वया भणिया एवं मणुरसाण नि भाणियवता, नवर मणुराज्यवनाणी नोसण्णोवउत्ता य जहा सम्महिद्वी तिरियाजांणिया तटेर भाणियव्या! श्रलेस्सा केवलनाणी श्रवेदगा श्रक्तमायी श्रजीगी य एए न एग वि ब्राउप पकरेति । जहा स्रोहिया जीवा सेन तहेव । वाणमंतर-जोडमिय तैमाणिया जहा असुरकुमारा ॥

२०. किरियावादी ण भंते । जीवा कि भवसिद्धीया ? श्रभवसिद्धीया ? गोयमा ! भवसिद्धीया, नो श्रभवसिद्धीया ॥

३१. श्रिकिरियावादी ण भते । जीवा कि भविसद्धीया—पुच्छा । गोयमा ! भविसद्धीया वि, श्रभविसद्धीया वि । एवं य्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी वि ।।

३२ सलेस्सा ण भते । जीवा किरियावादी कि भवसिद्धीया—पुच्छा । गोयमा । भवसिद्धीया, नो ग्रभवसिद्धीया ॥

३३. सलेस्सा णं भते । जीवा श्रिकिरियावादी कि भवसिद्धीया—पुच्छा । गोयमा ! भवसिद्धीया वि, श्रभवसिद्धीया वि। एव श्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी वि जहा सलेस्सा । एवं जाव सुनकलेस्सा ॥

३४. श्रलेस्सा णं भते । जीवा किरियावादी कि भवसिद्धीया—पुच्छा । गोयमा ! भवसिद्धीया, नो ग्रभवसिद्धीया । एव एएण ग्रभिलावेण कण्हपविखया तिसु वि समोसरणसु भयणाए । सुक्कपिक्खया चउसु वि समोसरणसु भव-सिद्धीया, नो ग्रभवसिद्धीया । सम्मिद्दिश जहा अलेस्सा । मिच्छादिद्वी जहा कण्ह-

### तीमइम सत (वीओ उद्देसी)

पित्रख्या। सम्मामिन्छादिट्ठी दोसु वि समोसर्हेन्
केवलनाणी भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया। क्रिंग्स्य कण्हपिक्खया। सण्णासु चउसु वि जहा मलेम्स्य विद्वि । सवेदगा जाव नपुसगवेदगा जहा मलेम्स्य सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा। क्रिंग्स्य कणागारोवउत्ता जहा सलेस्सा। प्रजोगी क्रिंग्स्य आणागारोवउत्ता जहा सलेस्सा। एव नेरद्रग्र कि अप्राथारोवउत्ता जहा सलेस्सा। वि जाव व्यण्यक्रुः णेसु वि मजिसलेसु दोसु वि समोसर्णेनु अर्ह्य एव जाव वणस्मइकाइया। वेडदिय-नेइडिय्य सम्मत्ते ओहिनाणे आभिणियोहियनाणे मुख्य समोसर्णेनु भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया, के जोणिया जहा नेरद्रया, नवर—नायव्य कि कि जोणिया जहा नेरद्रया, नवर—नायव्य कि कि जोवा। वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा कर्ह्य सेव भते । सेव भते । ति ।।

## वीस्रो उहेमा

३६ श्रणतरोववन्तगा णं भंते । नेरइया कि जि गोयमा ! किरियावादी वि जाव वेणउयक्त

३७ सलेम्मा णं भते । ग्रणतरोववन्नमा नेरङ्क एवं जहेव पटमुद्देमे नेरज्ञ्याणं चत्तव्यक्षः क ज ज' अत्य श्रणतरोववन्नमाण नेरज्यल्यः जाव वेमाणियाणं, नवर—श्रणतरोज्ञ्यः भाणियव्य ॥

 किरियाबादी ण भंते ! श्रणतरोबबन्तः , पुच्छा । गोयमा ! नो नेरद्याख्यं पक्टेनि ॐ

3 7

नेपट्य (अ, ग)।

२. जन्म (अ, म)।

मो देवलाय वस्तरित १५ वसे कोश्वेतलायको है। इस विवाह है वेस्तुर्क्षकार्थीकी

इह सहिमा भूभा है विकास स्वतः सम्बंधान न व वा कि रहत

प्राचीत्त प्रदेश । भागमा । यो नेक्त्या प्रत्यकोत् तात्र वा उत्तर प्रदेश तात्र प्रदेश । भागमा । एक माल्यूकोत् वि स्वत्र क्रिया क्रिया वात्र प्रदेश हो या प्रकृति कार प्रतासका एकोको । एक देश क्रियालया, स्वत्र अस्म स

४०. किनियानारी के भी <sup>है</sup> अक्तनगातन्त्रमा नगत्त्र है। अधीयद्वित <sup>है सभ</sup> सिर्दासा है

गोगमा ! अत्रसिद्धाया, ना धनवित्रीया ॥

४१. अकिरियायायी ण-पण्य । गोगमा ! अविनिजीमा ति, प्रभविन्यीमा ति । एत श्रवदालिम सदी विवेश-वादी ति ॥

४२. गलेग्साण भते । किरियावादी प्रणानरो त्राचनना निर्देश कि भवित्तीया प्रभवित्तिया । प्रांतित्वित्रा प्रभवित्तिया । भवित्तिया । भवित्रियाणं वत्तव्यया भिणया नहेत्र उत् वि भाणियव्या जाव जानार विवास विवास । एव जाव वेमाणियाण, नवर—ज जरूम प्रतित्र न तरूम भाणियव्य इमं से लक्खण—जे किरियावादी मुक्तपित्यया सम्मामिच्छिद्दिया एए भवित्तिया, नो अभवित्तिया। सेसा नव्ये भवित्तिया । अभवित्तिया । सेसा नव्ये भवित्तिया ।

४३. सेवं भंते । सेव भते ! ति ॥

## तइ श्रो उद्देसो

४४. परंपरोववन्नगा ण भते । नेरइया किरियाबादी० ? एवं जहेव झोहिझो उद्देसझो तहेव परपरोववन्नएसु वि नेरइयादीझो तहेव निरवसेस भाणियव्व, तहेव तियदडगसगहिस्रो ॥

४५. सेवं भते ! सेव भते । त्ति जाव विहरह ॥

## ४-११ उद्देसा

४६ एव एएण कमेण जच्चेव विधसए उद्देसगाण परिवाडी सच्चेव इह पि जाव अचिरमो उद्देसो, नवर—अणतरा चत्तारि वि एक्कगमगा, परंपरा चत्तारि वि एक्कगमएण। एव चरिमा वि, अचिरमा वि एव चेव, नवर—अलेस्सो केवली अजोगी न भण्णित, सेस तहेव।।

४७ सेव भते । सेव भते । ति । एए एककारस वि उद्देसगा ॥

## इक्कतीसहमं सतं

### पदमी उहेंसी

### खुहुजुम्म-नेरइयादीणं उववाय-पर्व

 रायगिहे जाव एव वयामी—क्षिण भने ! सन्। जुम्मा पण्यना ?
 गोयमा ! चनारि सुद्धा जुम्मा पण्यता, स जहा कडजुम्मे, तेमोण, दावर-जुम्मे', कलियोगे ॥

२. से केणहेण भंते ! एव बुच्चड-सत्तारि सुष्टा जुम्मा गण्यता, न जहा-

कडजुम्मे जाव किनयोगे ? गोयमा । जे ण रासी चडवकण्ण अवहारेण अवहीरमाणे चडवज्जविमण् मेन खुडुगकडजुम्मे । जे ण रासी चडवकण्ण अवहारेण अवहीरमाणे निपण्जविमण् सेत्त सुडुगवियोगे । जे ण रासी चडकण्ण अवहारेण अवहीरमाणे दुपण्जविसए सेत्त खुडुगवावरजुम्मे । जे ण रासी चडकण्ण अवहारेण अवहीरमाणे एगपण्जविसए सेत्त खुडुगकिनियोगे से तेणहेण जाव कितयोगे ॥

३ खुड्डागकडजुम्मनेरइया ण भते ! कम्रो उववज्जति—िक नेरइएहिती उववज्जति ? तिरिवसजोणिएहितो—पुच्छा ।

गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जित । एवं नेरझ्याण उववास्रो जहा वक्कतीए तहा भाणियव्वो ॥

४. ते ण भते । जीवा एगसमएण केवइया उववज्जंति ? गोयमा । चत्तारि वा श्रट्ठ वा वारस वा सोलस वा सखेज्जा वा श्रसंखेज्जा वा उववज्जिति ॥

प्. ते णं भते ! जीवा कह उववज्जति ? गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे अज्भवसाणनिव्यत्तिएणं करणोवाएणं,

वातर॰ (क); वादर॰ (ता); वायर॰ २. प०६।
 (म)।

एव जहा पर्चिवसितमे सए श्रद्धमुद्देसए नेरडयाण वत्तव्वया तहेव इह वि भाणि-यव्वा जाव' श्रायप्पश्रोगेण उववज्जित नो परप्पयोगेण उववज्जित ॥

६. रयणप्पभापुढिविखुड्डागकडजुम्मनेरइया ण भते । कग्रो उववज्जिति० ? एवं जहा ग्रोहियनेरइयाण वत्तव्वया सच्चेव रयणप्पभाए वि भाणियव्वा जाव नो परप्पयोगेण उववज्जित । एव सक्करप्पभाए वि, एव जाव ग्रहेसत्तमाए । एव उववाग्रो जहा वक्कतीए ।

ग्रस्सण्णी खलु पढम, दोच्चं व सरीसवा तइय पक्खी।
'•सीहा जित चउित्य, उएगा पुण पचिम पुढिव ॥१॥
छिद्वि च डित्थयात्रो, मच्छा मणुमा य सत्तिम पुढिव ।
एसो परमुववात्रो, वोघव्वो नरयपुढवीण॥२॥॰

सेस तहेव ॥

- ७ खुड्डागतेयोगनेरडया णभते । कस्रो उववज्जति —िक नेरडएहितो ०<sup>२</sup> उववास्रो जहा वक्कतीए ॥
- त ण भते । जीवा एगसमएण केवइया उववज्जित ? गोयमा । तिण्णि वा सत्त वा एक्कारस वा पण्णरस वा सक्षेज्जा वा ग्रसक्षेज्जा वा उववज्जिति । मेस जहा कडजुम्मस्स । एव जाव ग्रहेसत्तमाए ॥
- खुटुागदावरजुम्मनेरङया ण भते ! कग्रो उववज्जिति ? एव जहेव खुटुागकड-जुम्मे, नवर—परिमाण दो वा छ वा दस वा चोह्म वा समेज्जा वा ग्रसखेज्जा वा, सेम त चेव जाव श्रहेमत्तमाए ॥
- १० खुडुागकलिस्रोगनेरज्या ण भते । कस्रो उववज्जित ? एवं जहेव खुडुागकड-जुम्मे, नवर—परिमाण एवको वा पच वा नव वा तेरस वा संयेज्जा वा स्रसनेज्जा वा उववज्जित, सेस त चेव । एव जाव स्रहेनत्तमाए ॥
- ११. सेव भते <sup>।</sup> सेव भते <sup>।</sup> ति जाव विहरइ ॥

### वीक्यो उद्देसो

१२. कण्हलेस्सल्दुगणकडजुम्मनेरऱ्या ण भते । कश्रो उवयज्जिति०? एवं चेय जहा श्रोहियगमो जाव नो परप्ययोगेणं उवयज्जित, नवर — उववाश्रो जहा ववकंतीए धूमप्पनापुटियनेरज्याण, नेन त चेय ॥

१. भ० २४।६२०-६२६।

३. म० पा०--गाहा एव उपवाएकचा ।

२. प० ६।

१३. प्राणभाष्यक्रिक्ट प्रमण प्राप्त स्थानस्था क्ष्रा के व्यव विकर्ण क्ष्री विकर्ण क्ष्री के स्थानक्ष्रीय क्ष्री क्ष्य क्ष्रीय क्षिण क्षिण क्ष्रीय क्रिय क्ष्रीय क्

१४. नाम्यनिस्मराभुगनसामन्द्रमा १८६० । विकास १४४० व्याप्तान्त्री हर । वे, सीपी विकास सन्त ना एक्कारम हा चन्त्रमा ११ सन्तरमा ११ सन्तर्भ १८ सम्बद्ध ही, सीपी

न नेया । एव जान योगनगाए वि ॥

१५ कण्डलस्यसम्पन्धारस्युस्पतरहाता भो । तथा हाता को छ । व भेता स्वर्णान भी । नवर- दो वा छ वा स्माना सार्म वा, मेमाना को । एता प्राणामण्डी स्वर्णा स्रोतेस्तमण्डा

१६. सण्हलस्मगुरामकनियामनेरस्या ण भन् । एका एक क्रिकेट एक विक नवर - एको बापच बानव वानेरस्या सराज्या वा अस्यव्या वा, सम

💎 त चेव । एव ध्रमणभाए वि, समाण वि, महेमनमाए वि ॥

१७ मेव भने । मेव भने । नि ॥

## तङ्खो उद्देसो

१८. नीललेस्सख्ड्डागकडजुम्मनेरत्या ण भते । कस्रो उववज्जित ०१ एव जहेव कण्हलेस्साख्ड्डागकडजुग्मा, नवर—उववास्रो जो वानुसपभाए, मेसं तं चेव। वालुसप्पभापुढविनीललेरसखुडुगगकडजुग्मनेरज्या एव नेव। एव पकष्पभाए वि, एव धूमप्पभाए वि। एव चडसु वि जुम्मेसु, नवर—परिमाण जाणियव्व। परिमाण जहा कण्हलेस्सडहेसए। मेस तहेव।।

१६. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

## चउत्थो उद्देसी

- २० काउलेस्सखुड्डागकडजुम्मनेरइया ण भते ! कग्रो उववज्जति ० एव जहेव कण्हलेस्सखुड्डागकडजुम्मनेरइया, नवर—उववाग्रो जो रयणप्पभाए, सेस त चेव ॥
- २१. रयणप्पभापुढविकाउलेस्सखुड्डागकडजुम्मनेरइया ण भते ! कस्रो उववज्जति ०?

एव चेव। एवं सक्करप्पभाए वि, एव वानुयप्पभाए वि। एव चउसु वि जुम्मेसु, नवर—परिमाण जाणियव्व जहा कण्हलेस्सउद्देसए, मेम त चेव।। २२. सेव भते नेव भते ! ति॥

### पंचमो उद्देसो

- २३. भवसिद्वीयखुडुागकडजुम्मनेरडया ण भते । कथ्रो उववज्जति—िक नेरडए-हिंतो ० एव जहेव थ्रोहिय्रो गमग्रो तहेव निरवमेस जाव नो परापयोगेण उववज्जित ॥
- २४. रयणप्पभपुटविभवसिद्धीयन् द्वागकडजुम्मनेरङया ण भने । ०२ एव चेव निरव-मेस । एव जाव छहेमत्तमाए । एव भवसिद्धीयखुड्डागनेयोगनेरङया वि । एव जाव किनयोगत्ति, नवर—परिमाण जाणियव्व, परिमाण पुव्वभणिय जहा पढमुहेसए ।।
- २५. मेव भते । मेव भते । ति ॥

## छट्ठो उहेसो

- २६ कण्हलेस्न भविमद्वीयम् द्वागक उजुम्मनेर द्या ण भते ! कथा उववज्जित ०२ एव जहेव श्रोहियो कण्हलेस्म उहेसश्रो तहेव निरवसेम च उसु वि जुम्मेसु भाणियन्यो जाव—
- २७ श्रहेसत्तमपुटविकण्हलेस्सन्गुगकिनयोगनेरङया ण भते ! कक्षो उपवज्जित ०? तहेव ॥
- २८. मेर्वे भते ! सेव भते ! ति ॥

## ७-२= उद्देसा

२६ नीलनेस्मभविमद्धीया चडमु वि जुम्मेनु नहेव भाषियव्या जहा श्रीहिए नील-लेम्मडदेगए॥ ३०. मेर भने ! मेर भने ! जिल्लान जिल्लामा

३१. काउनेस्मभनसिद्धेमा भदम वि जर्मम् तरेर प्रस्ति । ५०६ मेंहि नाउनेस्मप्रांगपु॥

३२. मेप भने ! सेन भने ! सि बात दिस्ट ॥

३३. जहां भवनिद्धार्णाः वनारि उत्मगां भणिता एक बाधार्गादीत् वि धनारि जहेममा भाणियन्या जाव काउनेस्य उसका नि ॥

३४. मेन भने ! मेन भते ! सि ॥

हेप्र. एवं नम्मदिहीति वि लेखामञ्जीति ननारि उद्याग आगणा, नाम- सम्मित्री परमित्रितिएसु दोसु वि उद्योगमु मोसन्समुद्रतिल न उपयाल्यामी, सेम न

३६. सेव भने ! मेव भते ! ति॥

३७. मिन्छादिद्वीहि वि नत्तारि उद्देगमा कामस्या जला भवमिजीयाण ॥

३८. सेवं भते । सेव भंते ! ति ॥

३६. एवं कण्हपनिसाएहि वि नोरमामजुतीह ननारि उरेमगा कायप्या जहेब भवसिद्धीर्णाह ॥

४० सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

४१. सुवकपविद्यएहि एव नेव चत्तारि उद्देगगा भाषियव्या जाव वालुयापभपुढवि-काउलेस्ससुवकपविद्ययद्युद्यागकित्रोगनेरच्या ण भते ! वन्न्रो उववज्जिति ? तहेव जाव नो परप्पयोगेण उववज्जिति ॥

४२. सेव भते ! सेवं भते ! ति । सब्वे वि एए प्रद्वावीसं उद्देसगा ॥

## वत्तीसइमं सतं

#### १-२८ उद्देसा

#### खुड्डजुम्म-नेरइयादीणं उववदृण-पदं

- १ खुडुागकडजुम्मनेरइया ण भते । अणंतर उव्विट्टता किह गच्छिति ? किह उव-वज्जिति—िक नेरइएसु उववज्जिति ?तिरिक्खजोणिएसु उववज्जिति ? उव्बट्टणा जहा । वक्कतीए ॥
- २ ते ण भते ! जीवा एगसमएण केवड्या उव्बट्टित ? गोयमा <sup>1</sup> चत्तारि वा ग्रहु वा वारस वा सोलस वा संयेज्जा वा ग्रसयेज्जा वा उव्बट्टित ॥
- ६ ते ण भते । जीवा कह उच्वट्टित ? गोयमा ! से जहानामए पवए, एव तहेव । एव सो चेव गमग्रो जाव ग्रायप्प-योगेण उच्वट्टित, नो परप्पयोगेण उच्चट्टित ॥
- ४ रयणप्पभापुढिवियुद्धागकउजुम्म॰ एवं रयणप्पभाए वि। एव जाव अहेसत्त-माए। एव युद्धागतेयोग गुद्धागदावरजुम्म-सुद्धागकिवयोगा, नवर—परिमाण जाणियव्य, रोस रा नेग।।
- प्र सेव भते । सेव भूगे ! ति ॥
- ६ कण्हलेस्सकङजुम्मनेरद्रमारु? एवं एएण गमेण जहेव जववायसए श्रद्वावीस जहेसगा भणिया ततेन उपाहणायए नि श्रद्वावीन जहेसगा भाणियव्या निरवसेसा, नवरं—जब्यष्ट्रति कि जिल्लानी भाणिमध्यो, सेस त चेव ॥
- ७. मेव भते ! सेंग भते ! ति लान निहरइ॥

# तेत्तीसह्मं मनं पटमं ग्रिवियं मनं पटमो उद्देशी

#### एगिदियाण कम्मप्पगाउ-पदं

- १ कतिविहा ण भने ! एनिदिया गण्यना ? गोयमा ! पत्रविहा एनिदिया गण्यना, त लहा -पुरिश्वताहमा जान वणस्महकाह्या ॥
- २ पुढिविवकार्या ण भते । किनिविद्या पण्यता ? गोयमा । दुविहा पण्यत्ता, त जहा—सुरुमपुढिविकाराण्या य, बादरपुठिव-वकाष्ट्रया य॥
- ३. सुहुमपुढविक्काइया ण भते ! किनिविहा पण्णता ? गोयमा <sup>1</sup> दुविहा पण्णता, तं जहा—पज्जत्तागुहमपटविक्काइया य, प्रापज्जत्ता-सुहमपुढिविक्काइया य ।।
- ४. वादरपुढिविश्काइया ण भते । किनिविहा पण्णता ? एव चेव । एवं स्राज्यका-इया वि चउक्कएण भेदेण भाणियव्या, एव जाव वणस्मइकाउया ॥
- प्रयुज्जत्तासुहुमपुढिविवकाङयाण भते ! कित कम्मप्पगङोग्रो पण्णत्ताग्रो ? गोयमा ! श्रष्टु कम्मप्पगङोग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--नाणावरणिज्ज जाव श्रतराइयं।।
- ६ पज्जत्तासुहुमपुढविनकाइयाण भंते ! कित कम्मप्पगडीश्रो पण्णताश्रो ? गोयमा ! स्रष्टु कम्मप्पगडीओ पण्णत्ताश्रो, त जहा—नाणावरणिज्ज जाव श्रतराइय ॥
- ७ प्रपज्जत्तावादरपुढिविवकाइयाण भते ! कित कम्मप्पगडीय्रो पण्णत्ताय्रो ? एव चेव ॥
- पज्जत्तावादरपुढिविक्ताइयाण भते ! कित कम्मप्पगडी श्रो पण्णता श्रो ? एवं

- चेव । एवं एएण कमेण जाव वादरवणस्सडकाडयाण पज्जत्तगाण ति' ।।
- अप्पज्जत्तामुहुमपुढिविकाइयाण भते । कित कम्मप्पगडीग्रो वयित ?
   गोयमा । सत्तविहवयगा वि, ग्रहुविहवयगा वि । सत्त वयमाणा ग्राउय वज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो वयित, ग्रहु वयमाणा पिडपुण्णाग्रो ग्रहु
   कम्मप्पगडीग्रो वयित ॥
- १०. पज्जत्तासुहुमपुहिविक्काउया ण भते । कित कम्मप्पगडोग्रो वधित ? एव चेव, एव सब्वे जाव--
- ११ पज्जत्तावादरवणस्सइकाइया ण भते <sup>।</sup> कित कम्मप्पगडीग्रो वधित <sup>२</sup> एव चेव ॥
- १२ प्रपज्जत्तामुहुमपुढविक्काइया ण भते । कित कम्मप्पगडीग्रो वेदेति ? गोयमा । चोद्दस कम्मप्पगडीग्रो वेदेति, त जहा—नाणावरणिज्ज जाव श्रतराइय' सोइदियवज्भ, चिक्किदियवज्भ, घाणिदियवज्भ, जिटिभिदियवज्भ, इत्यिदेदवज्भ, पुरिमवेदवज्भ। एव चजककएण भेदेण जाव—
- १३ पज्जत्ताबादरवणस्सडकाड्या ण भते । कित कम्मप्पगडीश्रो वेदेति ? गोयमा । एव चेव चोद्दस कम्मप्पगडीश्रो वेदेति ॥
- १४ सेव भते <sup>1</sup> सेव भते ! ति ॥

#### बीत्रो उहेसो

- १५ कतिविहा ण भते । श्रणतरोवयन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? गोयमा । पचिवहा प्रणतरोवयन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, नं जहा—पुट्यिक्का-ज्या जाव वणस्सङकाज्या ।।
- १६ त्रणतरोववन्तमा ण भते ! पुढविक्काउया कतिविहा पण्यत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता, तः जहाः -सुहमपुटविक्काउया य, बादरपुटविक्का-उसा य । एव दुपएण भेदेण जाव वणन्सटकाउया ।।
- १७. अणतरोववन्नगरुट्मप्टविराज्याण भने । किन कम्मण्यगजीयो पण्णनायो ? गोयमा । बहु वम्मण्यगजीयो पण्यत्तायो, त जहा—नाणावरणिज्ज जाय पंतराज्य ॥
- १८. यणतरोवदन्नगवादरपुटविकताद्याण भने । कृति रस्मणगरीयो पण्यत्तायो ?

१. × (ज, क, ल, मा) । २. ४ के (ज, क, म, द, म) ।

गोगमा ! बहु सम्मापर्यक्षी पण्डनायो, १ जना - राण्ड्यित् वा अस्माहम । एवं साम साम गाँ भारतना स्टर्कायमा स्टब्स्

१६. अणंतरोपतान्तममुद्रभगणिकात्वाणा भागे तो इत्याद्याणा अपिति गोगमा विशादणाप्याओं सन्धालम्बद्धान्य विशादकार्य स्थादकार्य स्थादकार्य । गन्तम्बद्धालम्बद्धारम्बद्धारम्बद्धाः

२०. श्रणंतरोवयन्त्रमृत्माद्वीतस्यद्वयाण भागे विशिष्टमाणर नीधी दिद्वी है गोसमा । चीत्र प्रमाणमतीधी विद्वात चता नाषापर्याप्यम, तरेर जार परिस्थेद्यवस्य । एवं वार श्रणतरीयवन्तरवादरवणस्य चाद्यांत ।।

२१. नेंच भने ! मेर्च भने ! नि ॥

## तहस्रो उद्देशी

२२ कितिबिहा ण भने । परंपरीनवन्तमा एमिदिया पण्याना ? गोयमा । पनिबहा परंपरीनवन्तमा एमिदिया पण्याना, न जत्य -प्रतिकात्या एव चडनकत्रो भेदो जहां सोहिडहेमए ॥

२३. परपरोववन्नगम्रपञ्जत्तांमुह्मपुटिविक्ताद्याण भर्त । कृति कृम्मणगडीओं पण्णताम्रो । एवं एएण श्रभिनावेण जहा श्रोहिउद्देसए तहेव निरवसेन भाणियव्य जाव चोद्दस वेदिन ॥

२४. सेव भंते । सेवं भते । ति ॥

## ४-११ उद्देसा

- २५. श्रणतरोगाढा जहा ग्रणंतरोववन्नगा ।।
- २६. परपरोगाढा जहा परंपरोववन्नगा ॥
- २७. ग्रणतराहारगा जहा ग्रणंतरोववन्नगा ॥
- २८. परपराहारगा जहा परपरोववन्नगा ॥
- २६. भ्रणतरपज्जत्तगा जहा भ्रणंतरोववन्नगा ॥
- ३०. परपरपज्जत्तगा जहा परंपरोववन्नगा ॥
- ३१. चरिमा वि जहाँ परपरोववन्नगा तहेव ॥
- ३२. एव अचरिमा वि । एव एए एक्कारस उद्देसगा ॥
- ३३ सेवं भते । सेव भंते । ति जाव विहरइ॥

१. ॰गाण (अ, ख, ब, म, स)।

#### वीश्रं सतं

#### पहमो उहसो

- ३४. कतिविहा ण भते । कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? गोयमा । पचिवहा कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा —पुढिविक्काइया जाव वणस्सइकाउया ।।
- ३५ कण्हलेस्सा णं भते । पुढविवकाडया कितविहा पण्णत्ता ? गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा—सुहुमपुढविवकाडया य, बादरपुढिविक्का-इया य ॥
- ३६ कण्हलेस्सा णं भंते । सुहुमपुढविवकाइया कतिविहा पण्णत्ता ? एव एएण ग्रभिलावेण च उवकग्रो भेदो जहेव श्रोहिउद्देसए ।।
- 3७ कण्हलेस्सग्रपज्जतामुहुमपुढिविक्काङयाण भते । कड कम्मापगडीग्रो पण्ण-त्ताम्रो ? एवं एएण अभिलावेण जहेव म्रोहिउहेमए तहेव पण्णत्ताम्रो, तहेव वधित, तहेव वेदेति ॥
- ३८ सेवं भते । मेव भंते । ति ॥

### वीत्रो उहेसो

३६ कितिविहा ण भंने । अणंतरीयवन्नगकण्हलेस्मएगिदिया पण्णता ? गोयमा ! पचित्रहा अणतरीयवन्नगा कण्हलेस्सा एगिदिया एव एएण अभिला-वेण तहेव दुयस्रो भेदो जाव वणम्मद्काऽयत्ति ॥

९ उद्देसए राव यग्गम्मद्रकाइयत्ति (न) ।

## **ं**,द गयाई

女子 はサキャイチ中で作っている おとびとして でんしょかいじゅう かんしょう 対抗性性で 11

प्रतः स्पृत्राः सम्मद्यापदार्णात् देव भागा

## ह-१२ मनाई

#### धभवसिद्धीयण्गिविषाणं कम्मन्यगदि-पर्द

- प्रकारित प्रभागे सभ तम्होया प्रितित प्रणान्तः है गोममा । प्रचित्र सभवस्थित प्रतिवाद प्रणान्तः, त्र तदः प्रप्रित्तः जाय गणस्मात्रावत् । एव प्रदेश भागित्यतः भणितः, स्वय-नीति स्व सरिमस्यरिमस्हेसम्बद्धः, सेन वर्षेत् ।।
- ६०. एव कण्ह्लेन्सयभनिमदीयण्निदिममतं ति ॥
- ६१. नीललेस्सयभवनिद्धायण्यिदिण्डि वि मा ॥
- ६२. काउनेस्सयभविषयीयसम् । एवं नमारि वि अभविषदीयम्याणि, सर्व उद्देसमा भवति । एव एगाणि वारस एमिदियम्याणि भवति ॥

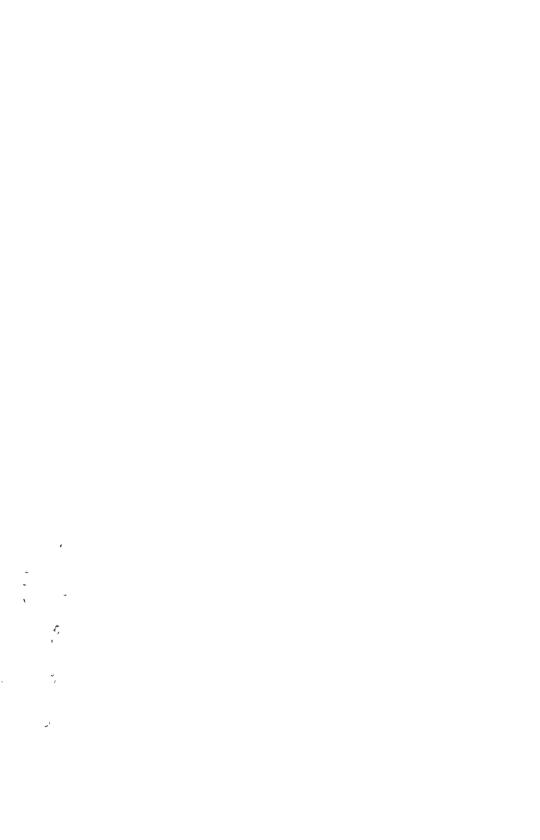

y

मिन्ते नरिमते प्रजनामुहमण्डविकादयनाण उत्तरिकानण, में ण भी । गडममदण्य निमार्थण द्वयंत्रवेदवा ?

गोगमा ! एमसमदएण वा सेम सं चंत्र जात' से वेलद्वेष "सोपमा " एव बुच्चड-एगरामङएणं वा बुसमङएए या विसमदण्य रा विषयित उत्तर महागा। एव अपज्जनामुहमग्द्रिकाइमी पर्यत्मिमनी मीरकी ममीरणाजना पच्चित्थमिरचे चॉरमने यहरगडीबराडण्यु अनत्त्रतप्यु उरारण्याची, तारी तेमु नेव पज्जनएमु । एव बाजाकारणम ननारि यहगामा मरमि यारान-एहि, ताहे पञ्चलएटि, यादरीट अपञ्चलएटि, यारे पञ्चलाट उपगाएयत्यो । एवं चेव नुहुमतेजकाऽएहि वि अपकानएरि वारे पक्रतनएरि उत्तराणकारी ॥

प्रपञ्जतासुँ हमपुडिविवकाडण ण भने । डमीम स्वणापमाए पृहकीण पुरस्यि-मिरले नरिमते समोहए, समोहणिना न भविए मणस्यभेनं सप्राचानागरर तेजकादयत्ताए जवविजनाए, में ण भने । कदममद्राण विग्महेण जनवज्जेदना ? सेम त चेव । एव पञ्जलाबादरते उक्तारमताम् उववाम्यस्यो । वाउपमारम्मु सुहुमनादरेस जहा स्राउमकाङएसु उववाउम्रो तहा उनवाएयव्यो । एउ वणस्सऽ-

काइएस् वि॥

६. पज्जत्तासुहमपुढविवकाङण् ण भते । इमीसे रयणण्यभाण् पुठवीए०? एव पज्जत्तासुहमपुढविवकाङ्यो वि पुरित्यिमित्ये चरिमते समोहणाविता एएण चेव कमेण एएसु चेव वीसम् ठाणेसु उववाएयव्यो जाव नादरवणम्सङकाइएस् पज्जत्तएसु वि । एवं अपज्जत्ताबादरपुटविकाद्यो वि । एवं पज्जताबादर-पुढिविकाइत्रो वि । एवं ब्राउकाद्यो वि चउमु वि गमाम् पुरित्यिमिरते चरि-मते समोहए, एयाए चेव वत्तव्वयाए एएसु चेव वीसइठाणेमु जबवाएयव्यो। सुहुमतेउकाङभ्रो वि प्रपज्जतभ्रो पज्जतभ्रो य एएसु चेव वीसाए ठाणेसु उववाएयव्वो ।

अपुरुजत्तावादरतेजनकाइए णं भंते ! मणुस्सवेत्तं समोहए, समोहणिता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चित्यिमिल्ले चरिमते अपज्जतासुहुम-पुढिविक्काइयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते । कइसमइएण विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? सेस तहेव जाव से तेणहेणं। एव पुढिविक्काइएसु चउिवहेसु वि चउविहेसु वि, तेउकाइएसु सुहुमेसु जनवाएयन्नो, एन आजनाइएसु चउिन्हेसु अपज्जत्तएसु पञ्जत्तएसु य एवं चेव जनवाएयन्नो ॥

न अपज्जत्तावादरतेजनकाइए णं भंते ! मणुस्सखेत्ते समोहए, समोहणिता जे भविए मणुस्सखेते अपज्जतावादरते उक्काइयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते !

१. भ० ३४।२,३।

२. स॰ पा॰-तेणद्रेण जाव विगगहेण ।

कित्समडएण २ सेस त चेव । एव पज्जनावादरतेउक्काइयत्ताए वि उववा-एयव्यो । वाउकाइयत्ताए य वणस्सइकाइयत्ताए य जहा पुढिवकाइएम् तहेव चउक्कएण भेदेण उववाएयव्यो । एव पज्जत्तावादरतेउकाइयो वि समयवेत्ते समोहणावेत्ता एएसु चेव वीसाए ठाणेसु उववाएयव्यो । जहेव अपज्जत्तग्रो उववाइग्रो, एव सव्वत्थ वि वादरतेउकाइया अपज्जत्तगा य पज्जत्तगा य समय-खेत्ते उववाएयव्या समोहणावेयव्या वि । वाउक्ताइया वणस्सकाइया य जहा पुढिवक्काइया तहेव चउक्कएण भेदेण उववाएयव्या जाव—

- एजजत्तावादरवणस्सइकाइए ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरित्यमिल्ले चिरमते समोहए, समोहणिता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चित्य-मिल्ले चिरमते पज्जत्तावादरवणस्सइकाइयत्ताए उवविज्जत्तए, से ण भते । कितसमइएण० ? सेस तहेव जाव मे तेणद्रेण ॥
- १०. अपज्जत्तासुंहुमपुढिविवकाइए ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चित्यिमिल्ले चिरमते समोहए, समोहणित्ता जे भिवए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरित्थिमिल्ले चिरमते अपज्जत्तासुहुमपुढिविकाइयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते । कइसमइएण० ? सेस तहेव निरवसेस । एव जहेव पुरित्थिमिल्ले चिरमते सव्वपदेसु वि समोहया पच्चित्थिमिल्ले चिरमते समययेत्ते य उववाइया, एव एएण चेव कमेण पच्चित्थिमिल्ले चिरमते समययेत्ते य उववाइया, एव एएण चेव कमेण पच्चित्थिमिल्ले चिरमते समययेत्ते य प्रविवाहिणाले चिरमते समययेत्ते य उववाद्यो । एव चेव उत्तिरिले चिरमते समययेत्ते य उववाद्यो । एव चेव उत्तिरिले चिरमते समययेत्ते य समोहया चिरमते समययेत्ते य उववाद्यो । एव चेव उत्तिरिले चिरमते समययेत्ते य समोहया दाहिणिल्ले चिरमते समययेत्ते य उववाएयव्वा तेणेव गमएण ।।
- ११ अपज्जत्तानुहमपुढविकाङए ण भते । सनकरप्पभाए पुटवीए पुरिविधितने चिरमते समोहए, ममोहणित्ता जे भविए सवकरप्पभाए पुटवीए पच्चित्यिमितने चरिमते अपज्जत्तानुहुमपुढिविकाङ्यत्ताए ज्वविज्जत्तए० ? एव जहेव रयण-प्पभाए जाव से तेण्हुण । एव एएणं कमेण जाव पज्जत्तानु नहुमते उकाङएम् ॥
- १२. श्रपण्जनामहमपुटविकाउए ण भते ! सक्करप्पभाए पृढ्योए प्रित्यमिल्ने चिरमंते समीहए, समीहणिता जे भिवए नमयनेते अपज्जनादादरने उक्काट-यत्ताए उवपज्जिनए, से ण भते ! कित्यमहण्ण—पुच्छा । गीयमा ! हुनमउएण वा निसमहण्ण वा विसाहण उववज्जेजा ॥
- १३. ने केणहेण ?

  एव पत्तु गोयमा ! मए सत्त मेटीयो पण्यत्ताओ, तं जहां चर्चप्यता जाव अद्भवनक्याला । एगम्रोवनाए मेटीए ज्यवज्जमाणं द्वा उपव-ण्लेरजा । दृह्योयकाए नेटीए ज्यवज्जमाणे ।

ने तेणहेण। एव परत्रताम्य वि बादरवे इसाइत्यः। स्य उटा रणणणायाः वि वि वादरवेजकादमा अगरवन्या ग गवन्या ग गमगणन्य ममार्थन्तः इ। अग पुरुवीण् परचित्रमित्ते विम्यत् पर्वाकादम्य अप्रीत्रमः, भाउनाइण्य् चडिवहेग्, नेजकादम् दुनिदेस, वाजवादण्य वहा व्यम्, पद्यम्यादण्य चडिवहेग् उपवज्नति, ने वि ए। ये। दुसमदण्य वहा विम्यत्याः ग जाते वम येन उपवज्याप्यव्या। यादरवेजकादमा अपरत्यमा म गवन्याः ग जाते वम येन उपवज्जति ताहे जहेव रमण्यभाग् नहेन एसमाद्यन्युमाद्य-विमाद्यप्यभागः भाणियव्या, नेम जहेव रमण्यभाग् नहेन निर्माम् । जहा स्वत्रप्रभागः वत्तव्यया भणिया एव जाय अहेमनमाग् भाणियाः।।

१४. अपण्णत्तामुहमपुढिविवकाटण् ण भते ! अहेन्तोयरोक्तनातील् वाहिरितो रोतं समोहण्, समोहणिना जे भविष् उत्कर्तविकेन्तनातील वाहिरितने गेतं अपण्णतामुहमपुठिविकाऽयत्ताण् उवविज्ञानण्, ये ण भवे ! कडममडण्ण विगाहेण उवविज्ञानाः ?

गोयमा । तिसमदण्ण वा चडसमदण्ण वा विग्गहेण उत्ववजेवजा ॥

१५. से केणहेण भते । एव वुच्चड—निसमउएण वा चडरामउएण वा विगारेण उववज्जेज्जा?

गोयमा । श्रपण्जत्तासुहुमपुढिविकाउए ण अहेलोयपेत्तनालीए वाहिरिली सेते समोहए, समोहिणता जे भविए उड्ढलोयपेत्तनासीए वाहिरित्ने ऐते ग्रपण्जता-सुहुमपुढिविकाइयत्ताए एगपयरिस ग्रणुसेढि' उवविज्जत्तए, से ण तिसमइएणं विग्गहेण उववज्जेज्जा। जे भविए विसेढि' उवविज्जत्तए, से णं चउसमइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा। से तेणहेणं जाव उववज्जेज्जा। एव पज्जत्तासुहुमपुढिव-काइयत्ताए वि, एव जाव पज्जत्तासुहुमतेजकाइयत्ताए।।

१६ अपज्जत्तासुहुमपुढिविवकाइए ण भते ! अहेलोग कितनालीए वाहिरिल्ले खेते समोहए, असोहिणता जे भिवए समययेते अपज्जत्तावादरते उकाइयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते ! कइसमइएणं विग्गहेण उववज्जेज्जा ? गोयमा ! दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेण उववज्जेज्जा !!

१७. से केणद्रेण ?

एव खलु गोयमा ! मए सत्त सेढोग्रो पण्णताओ, त जहा—उज्जुयायता जाव ग्रद्धचक्कवाला । एगग्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएण विग्गहेण उववज्जेजा । एक्ग्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे तिसमइएणं विग्गहेण उववज्जेजा ।

१. अहेसत्तमाए वि (स)।

२. अणुसेढीए (अ, क, ख, ब, म, स)।

३. विसेढीए (अ, क, ख, ता, व, म, स)।

४. स० पा-श्रहेलोग जाव समोहिएाता।

से तेणहेण । एव पज्जत्तएमु वि वादरतेजकाइएसु वि ज्ववाएयव्वो । वाज्वका-इय-वणस्सडकाइत्ताए चज्जकएणं भेदेण जहा आजक्काइयत्ताए तहेव ज्ववाए-यव्वो । एवं जहा अपज्जत्तामुहुमपुढविक्काइयस्स गमग्रो भणिग्रो एव पज्जत्ता-मुहुमपुढविकाइयस्स वि भाणियव्वो, तहेव वीसाए ठाणेमु जववाएव्वो ॥

- १८ [अपज्जत्ताबादरपुढिविक्काडए ण भते ?] अहेलोयखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते समोहए०? एव वादरपुढिविकाइयस्स वि श्रपज्जत्तगस्स पज्जत्तगस्स य भाणियव्व । एव श्राज्वकाइयस्स चजिवहस्स वि भाणियव्व । मुहुमतेज्वकाइयस्स दुविहस्स वि एव चेव ॥
- १६ अपज्जत्तावादरतेजनकाइए ण भते । समयखेत्ते समोहए, समोहणिता जे भिवए उड्ढलोगखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेते अपज्जत्तामुहुमपुढिविकाइयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते । कइसमइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा ? गोयमा । दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेण उवव-ज्जेज्जा ।।
- २० से केणट्ठेण ? प्रट्ठो जहेव रयणप्पभाए तहेव सत्त सेढीओ । एव जाव—
- २१. ग्रपण्जत्तावादरतेउकाइए ण भते । समययेत्ते नमोहए, नमोहणिता जे भविए उट्ढलोगवेत्तनालीए वाहिरित्ते वेत्ते पण्जत्तामुहुमनेउकाऽयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते ०? मेस त नेव ॥
- २२ श्रपज्जत्तावादरतेजन्काइए ण भते । समयवेत्ते समोहए, समोहणिता जे भिवए समययेते श्रपज्जतावादरतेजन्काइयत्ताए जववज्जित्तए, ने ण भते । कडममइएण विग्गहेण जववज्जेज्जा ?
  - गोयमा । एगसमद्रएण वा दुसमद्रएण वा तिसमङ्ग्ण वा विग्गहेण उववज्जेजा।।
- २३ से केणहेण ?

  श्रद्धो जहेव रयणप्पभाए तहेव नत्त नेटीश्रो । एव पञ्जत्ताबादरनेजकाउयनाए वि । वाजनाइएमु वणस्सङकाङएमु य जहा पुटविवकाउएमु ज्ववादश्रो नहेव चजकाएण भेदेण जववाएयव्यो । एव पञ्जताबादरनेजकाठओं वि एएमु चेव ठाणेमु जववाएयव्यो । वाजकाठय-वणस्सङकाठ्याणं जहेव पुटविकाठयने जववास्रो तहेव भाणियव्यो ॥
- २४. अपरवातानुतमपुटविकारण् णं भते ! उड्हलोगणेननालीण् बाहिन्तिने गेने समोहण्, ममोहणिना वे भविष् प्रहेनोगणेत्तनानीण् बाहिन्तिने गेले अपरवना-सुत्मपुटविकारणताण् उवविज्ञत्ताण्, ने ण भने ! करमगणण ०२ एव उट्ह-लोगणेत्तानीण् बाहिन्तिने गोने समोह्याणं बहेलोगणेत्तनातीण बाहिन्तिने गोते उवदण्यताणं मो नेव गमओ निर्वनेगो भाषिण्यो जाव बारस्वणन्तर-गारको पण्यापो बादस्वणन्तरकारण्यु पण्यानात्मु उवदारमो ॥

- २४. अपज्यनाम्हणपदिन्नाहण एक है । सहस्य पूर्ण वर्ष है है विस्तर पहरे । स्माहणिया जे भिष्ट स्वाहण्य पूर्व है । चह व्यक्ति है का जाता प्रदेश है । विमाहणामाण् उपविद्यालया में क्ष्माहण्य दे । स्वाहण्य है । स्वाहण्य प्रविद्यालया प्रदेश है । स्वाहण्य प्रविद्यालया । विमाहण उपविद्यालया ।
- से केणहेण भग । एक म लाइ एसमस्यापा का बाब उन क्रिकार है एवं गांगु गोयमा । मए मन गेरीसो परधनाओं, त उत्तर प्रक्रियामा जार अद्भवन्तवाना । उपभगगाण मेरीण प्रशासनाण समग्राण विमाण उचवज्जेच्या । एगयोवकाए मेदीए उसरक्रमाणे द्रमग्रण्ण विमारणे हास-ज्ञेज्या । दुन्योवकाएं मेटीए उक्तान्त्रमाण व भावित एएपवर्णा अभीति उवविजनाए, से ण विसमदाणा विस्महेन उवविजेशका । व सविए विसंदि उवविज्ञिताण, से ण सङ्गमः एण विस्मारेण द्वावदीयमा । से संपारेण जात उववजीज्ञा । एव अपज्ञनासुहमणुद्धविकादश्रो नोगम्म पुर्यानामिन निरमते समोहण, गमोहणित्ता लोगस्य गुरस्थिमिन्ते नेत नास्मो याज्यानएम् पज्य-त्तएसु सुहमपुढ्विकाउणसु, अपञ्जताम्यु पञ्जनाम्यु सृतमयाउकाउणसु, अपञ्ज-त्तण्यु पञ्जत्तण्यु नुहुमतेष्ठकारण्यु, यपञ्जनण्यु पञ्जनण्यं गुहुमयाङकारण्यु, अपज्जताम् पञ्जताम् वादरवाउकारम्म, अपज्जनमम् पञ्जताम्म मुहमवण-स्सइकाडएगु, अपज्जलएमु पज्जलएमु ग वारममु वि ठाणेग् एएण नेव कमेण भाणियव्यो । सहमपुढविकाङश्रो पञ्जत्तस्रो एवं नेव निर्द्यमेमी बारमसु वि ठाणेसु उववाएयव्यो । एव एएण गमएणं जाव मुहुमवणस्सरकारयो पज्जतस्रो सुहुमवणस्सडकाइएस् पज्जत्तएस् चेव भाणियव्यो ॥
- २७. श्रपज्जत्तासुहुमपुटिविकाइए ण भते । लोगस्स पुरित्यिमरसे चरिमते समोहए, समोहिणत्ता जे भविए लोगरस दाहिणिल्ले चरिमते श्रपज्जत्तासुहुमपुढिविकाइएसु उवविज्जत्तए, से ण भते । कइसमइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा ? गोयमा । दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेज्जा ।।
- २८ से केणद्वेण भते ! एव वुच्चइ ०?

  एव खलु गोयमा ! मए सत्त सेढीय्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा—उज्जुयायता जाव ग्रद्धचक्कवाला । एगग्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएण विगाहेण उववज्जेण्जा, दुह्योवकाए सेढीए उववज्जमाणे जे भविए एगपयरिस ग्रणुसेढि उववज्जि तए, से ण तिसमइएण विगाहेण उववज्जेज्जा । जे भविए विसेढि उववज्जित्तए, से ण चउसमइएण विगाहेण उववज्जेज्जा । से तेणद्वेण गोयमा ! एवं एएण गमएण पुरित्थिमिल्ले चरिमते समोहए दाहिणिल्ले चरिमते

उववाएयव्वो जाव सुहुमवणस्सइकाइओ पज्जत्तश्रो सुहुमवणस्सइकाइएसु पज्जत्तएसु चेव । सब्वेसि दुसमइश्रो तिसमइयो चडसमङश्रो विग्गहो भाणियव्वो ।।

- २६ अपज्जत्तामुहुमपुढिविकाइए ण भते । लोगस्स पुरित्थिमिरले चिरमित समोहण, समोहिणित्ता जे भिवए लोगस्स पच्चित्थिमिल्ले चिरमित अपज्जत्तासुहुमपुढिविकाइयत्ताए उवविज्जत्तए, से ण भते । कइसमइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा ? गोयमा । एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा चडसमइएण वा विग्गहेण उववज्जेज्जा ॥
- ३० से केण्हेण ? एव जहेव पुरित्थिमिल्ले चरिमते समोहया परित्थिमिल्ले चेव चरिमते उववाउया तहेव पुरित्थिमिल्ले चरिमते समोहया पच्चित्थिमिरले चरिमते उववाण्यव्या सब्वे ॥
- ३१ श्रपज्जत्तामुहुमपुढिविकाडए ण भते । लोगस्म पुरित्यिमित्ले चिरमते समोहए, समोहणिता जे भविए लोगस्स उत्तरिल्ले चिरमते श्रपज्जनामुहुमपुटिविकाडय-त्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते? ० एव जहा पुरित्यिमित्ले चिरमते समोहयग्रो' दाहिणित्ले चिरमते उववाइग्रो तहा पुरित्यिमिल्ले समोहयग्रो उत्तरित्ले चिरमते उववाएयन्वो ॥
- अपज्जत्तासुहुमपुढिविक्काइए ण भते । नोगस्स दाहिणिल्ने चरिमते नमोहए, 32 समोहणित्ता जे भविए लोगरस दाहिणित्ले चेव चरिमतं अपज्जनामुहमपुर्वि-काइयत्ताए उवविजत्तिए० ? एव जहा पुरित्यिमिन्ते नमोह्यया पुरित्यिमिन्ते चैव उववाइम्रो तहेव दाहिणिरले समोहए दाहिणिरले चेव उववाण्यद्यो, नहेव निरवसेस जाव सुहुमवणस्सइकाङग्रो पज्जनग्रो सुहुमवणस्मङकाङ्गसु चेव पज्जत्ताएमु दाहिणिल्ले चरिमते उववाइयो, एव दाहिणिल्ले नमोह्ययो पच्च-त्थिमिल्ले चरिमते उववाएयन्गो, नवर--दुनगरय-निनगरय-चडसमऽयविगारी, सेस तहेव। एव दाहिणिल्ने समोह्यस्रो उत्तरिल्ने चरिमने उयबाएयब्यो जहेव सद्वाणे तहेव । एगसम्बय-दुनम्बय-निनम्बय-च उनम्बयविगाहो । पुरन्थिमिल्न जहा पच्चित्यमिल्ले, तहेय दुनमञ्य-तिनगड्य-चजनगड्यिवगहो । पच्चित्य-मित्ने चरिमते समोहयाण पच्चित्यिमित्ने नेव उवयज्जमाणाण नहा नट्टाणे। उत्तरिल्लं उववज्जमाणाण एगनगड्यो विसाहो निह्य, नेस नहेव । पुरस्थिमिलने जहां महाणे, दाहिणिल्ने एगगमञ्जो विग्महो नित्य, नेन त नेव । उनिराने समोहयाणं उत्तरित्ने नेय उवयरजमाणाण जहा महाणे । उनिरन्ते नमोहयाण पुरिह्यमिरले उववज्जमाणाप एवं चेव, नवर-- एगनमङ्ग्री विमाहो नहिए।

र समोहताओं (अ, म, म) समोहती (स)।

उन्तरिको समारणाय श्रीतिक है। त्यार्ग्यात्वक उत्तर शहरा । व्योगीय समीरमाण पन्तिभिन्द । र्यार्ग्याय्यः इत्यार्ग्यः । १०० व्योगीयः व्याप्ति । सोम् पात्र स्थाप्यस्मद्राद्याः पत्यः भाग्यत्व १८० व्याप्ति ।

#### एगिदियाणं ठाण-पर्व

कि ण भने । वादम्पर्शनका हमाण पर रन्याण हात पण्य ता । गोयमा ! महाणेण महुमुण्ड तिम तता हाता हात वाद मन्य वास्पर ताहमा । य पण्यत्तमा के म स्पर्यन्तमा ने म ति त्यमित्य जी त्यम्यकाभना महालोग-पण्याचन्त्रा पण्यत्ता सम्पादस्ते !

#### एगिदियाणं कम्म-पदं

- ३४ अपज्यतामुहुमपटियकाः याण भने ! किन कम्माप्ताः स्थाप्ताः स्वाराधी ?
  गोयमा ! अहु कम्माप्ताः प्रधानाः स्थाप्ताः स्थाप्ताः जाव अतराज्य । एव नजनकप्ण भेदेण जिल्ले प्रसिद्धमप्तमु जानः बादस्यणस्माज्य काज्याण पञ्चलगाण ॥
- ३५ श्रपज्जत्तामुह्मपृट्विकारया ण भवं ! किन कम्मप्पग्रीओ नयनि ? गोयमा ! सत्तिविह्वधमा वि, श्रद्धितहब्धमा ति, जहा मिनिद्यसम्मु जावं पज्जताबादरवणस्सरकारया ॥
- ३६. श्रपज्जत्तामुहुमपुढिवियकाउया णं भते । कित कम्माप्पगणीयां वेदेति ?
  गोयमा ! चोद्दस कम्मप्पगणीयो वेदेति, त जहा—नाणावर्णज्ज, जहा एगिदियसएसु जाव पुरिसवेदवज्भ । एव जाव' बादरवणस्मण्काष्ट्रयाण पज्जत्तगाण ॥

#### एगिदियाणं उववत्ति-पद

३७ एगिदिया ण भते । कम्रो जनवज्जित—िक नेरइएहितो जनवज्जिति ? जहाँ नवकंतीए पुढिविक्काइयाण जनवाम्रो ।।

#### एगिदियाण समुग्घाय-पद

३८. एगिदियाण भते ! कड समुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा —वेदणासमुग्घाए जाव वेउ विवय-समुग्धाए ॥

१. प० २

४. भ० ३३।१२,१३ ।

२. भ० ३३।६-८।

ध. प० ६।

३. भ० ३३।६-११ ।

#### एगिदियाणं तुल्ल-विसेसाहिय-कम्मकरण-पदं

- ३६. एगिदिया ण भते । किं तुन्लिद्वितीया तुल्लिविमेसाहिय कम्म पकरेति ? तुन्लिद्वितीया वेमायिविमेसाहिय कम्म पकरेति ? वेमायिद्वितीया तुल्लिविमेसाहिय कम्म पकरेति ? वेमायिद्वितीया वेमायिविमेसाहिय कम्म पकरेति ? वेमायिद्वितीया वेमायिविमेसाहिय कम्म पकरेति ? गोयमा । अत्थेगइया तुल्लिद्वितीया तुल्लिविमेसाहिय कम्म पकरेति, अत्थेगइया तुल्लिद्वितीया वेमायिविमेसाहिय कम्म पकरेति, अत्थेगइया वेमायिद्विनीया वेमायिविमेसाहिय कम्म पकरेति ॥
- ४० से केणहेण भते । एव वुच्चड—श्रत्थेगज्या तुल्लिहुतीया जाव वैमायिविमेसाहिय कम्म पकरेति ?
  गोयमा । एगिदिया चडिव्वहा पण्णत्ता, न जहा- अत्थेगज्या समाज्या ममोव- वन्तगा, श्रत्थेगज्या समाज्या विसमोवयन्तगा, श्रत्थेगज्या विसमाज्या विसमोवयन्तगा। तत्य ण जे ते समाज्या समोववन्तगा ते ण तुल्लिहिनीया तुल्लिविसेसाहिय कम्म पकरेति। तत्य ण जे ते समाज्या विसमोववन्तगा ते ण तुल्लिहिनीया तुल्लिहिनीया वेमायिवसेनाहिय कम्म पकरेति। तत्य ण जे ते विसमाज्या समोववन्तगा ते ण वेमायिहितीया तुल्लिविसेसाहिय कम्म पकरेति। तत्य ण जे ते विसमाज्या विसमोववन्तगा ते ण वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरेति। तत्य ण जे ते विसमाज्या विसमोववन्तगा ते ण वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरेति। से तेणहेण गोयमा। जाव वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरेति।

४१ मेव भते ! सेव भते ! ति जाव विहरति ॥

## वीस्रो उहेसो

#### विसेसित-एगिदियाणं ठाणादि-पदं

४२ कडिवहा ण भंते । अणतरोववन्त्रगा एगिदिया पण्णना ? गोयमा । पत्रविहा अणतरोववन्त्रगा एगिदिया पण्णना, तं जन्-पृटीय-वकाट्या, दुयानेदो जहा एगिदियसएसु जाय बादरवणस्यकाट्या य ॥

४३ किंह ण भते ! अणतरीववन्नगाण वाहरपुटविषकाट्याण ठाणा पण्णना ! गोयमा ! महाणेण श्रहमु पुटवीमु, तं जत्—स्यणपभाए पता ठाणादे जाद'

<sup>8. 40 ₹ 1</sup> 

४४ स्रणनरोववन्तगाण नुन्मग्डनियात्रज्ञमात् भा ! कड सम्मानर्गाणी पण्णनास्रो ?

गोयमा । श्रष्ट कम्मापगर्डास्रो पण्यनास्त्रा । एतः अता एगिःसमणस् स्वाननी-ववन्नगर्रहेमए नदेव पण्यनास्रो, नदेव चलित, तदा वेदिन वाव स्वाननी-ववन्नगा बादरवणस्मारकारमा ॥

- ४५. स्रणतरोववन्नगण्गिरिया ण भने ! क्यो उत्तरज्जनिक ? जहेन स्रोतिण उद्देसस्रो भणिस्रो तहेन ॥
- ४६. श्रणतरोववन्नगर्गादियाण भते ! किन समुग्याया पण्यता ? गोयमा ! दोन्नि' समुग्याया पण्णत्ता न जहा—वेदणासमुग्याम् य कसायनमु-ग्याए य ॥
- ४७ अणतरोववन्नगएगिदिया ण भते । कि तुल्लिद्वितीया तुल्लियमेसाहियं कम्म पकरेति—पुच्छा तहेव ।।
  गोयमा । अत्येगझ्या तुरलिद्वितीया तुरलिवियेसाहिय कम्म पकरेति, अत्येगझ्या तुल्लिद्वितीया वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति ।

४८ से केण्डेण जाव वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरेति ? गोयमा ! श्रणतरोववन्नगा एगिदिया दुविहा पण्णता, त जहा—श्रत्थेगइया समाउया समोववन्नगा, श्रत्थेगइया समाउया विसमोववन्नगा। तत्य ण जे ते समाउया समोववन्नगा ते ण तुल्लिट्ठितीया तुल्लिवसेसाहिय कम्म पकरेति। तत्थ ण जे ते समाउया विसमोववन्नगा ते ण तुल्लिट्ठितीया वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरेति। से तेणद्वेणं जाव वेमायिवसेसाहिय कम्मं पकरेति।।

४६. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

## तइयो उद्देसो

- ५०. कइविहा णं भते । परपरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? गोयमा । पचिवहा परंपरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा —पुढिविक्का-इया, भेदो चउक्कग्रो जाव वणस्सद्दकाडयत्ति ॥
- ५१. परपरोववन्नगग्रपञ्जत्तामुहुमपुढिविक्काइए ण भने । उमीने रयणप्पभाए पुढवीए पुरिव्यमिल्ले चरिमते समोहए, समोहणिता जे भविए इमीने रयणप्पभाए पुढवीए पच्चित्यिमिल्ले चरिमते अपञ्जत्तामुहुमपुढिविकाइयत्ताए उवविज्जत्तए० ? एव एएण अभिनावेण जहेव पटमो उद्देसग्रो जावे लोगचरिमतो ति ॥
- ५२. किह ण भते । परंपरोववन्नगयादरपुढविवकाड्याण' ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा । सट्ठाणेण श्रद्धमु पुढवीमु । एव एएण श्रभिलायेण जहा पटमे उद्देसए जाव तुल्लद्वितीयत्ति ।।
- ५३. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

## ४-११ उद्देसा

५४. एव सेसा वि स्रष्ठ उद्देमगा जाव स्रनिरमो त्ति, नवर—स्रणतरा अगतरमिना, परपरा परपरसिसा, चरिमा य स्रनिरमा य एव चेव। एव एने एवनारस उद्देसगा॥

१. जार (ज, ता, ब); पुरतीए लाग (म)। १. ९ बारान (ज

२ य० ३४।२-३२ ।

## विइयं मनं

#### १-११ उहेमा

४४. कडिवत् णं भने । कण्टतेस्या एकिया कण्यना ? गोयमा । वंचित्तः कण्ट्रतेस्या एकिटिया कण्यना, भेदो चडारुको जहा कण्टलेस्स्क्रियमम् जान यणस्यङ्गाडमनि ॥

५६ कण्हलेरमञ्जानामुहमगडिवकाटम् पा भरो । इमीमै स्वणापभाग् गृहतीम् पुरित्यमित्ले । एव एएण सभिनातेण जत्य ग्रीहिन्द्रेगञ्जी जाव लोगचित्सने कि । सब्बत्य कण्डतेरम् नेव उवयाग्यद्यो ॥

५७ कहि ण भते ! कंप्त्रोंरसप्रयज्जनाबादरपुरिवासारमाणं ठाणा पण्याना ? एव एएण प्रभिनावेण जहा श्रोहिनहेमश्री जाव त्राहिट्य नि ॥

४८. सेव भते ! मेव भने <sup>!</sup> ति ॥

प्र एव एएणं ग्रभिलावेण जहेव पटम मेढिसय तहेव एवकारम उहेमगा भाणियच्या ॥

## ३-५ सताइं

६०. एवं नीललेस्सेहि वि सतं। काउलेस्सेहि वि सत एव चेव। भवसिद्धिय-एगिदिएहि' सतं॥

१. ०एहिं वि (म, स)।

# छट्ठं सतं

६१ कडविहा ण भते कण्हलेम्मा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता ? जहेव' ग्रोहिजद्सेग्रो।।

६२ कडविहा ण भते ! अणतरोववन्ना कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णता ?

जहेव प्रणंतरोववन्नाउद्देसग्रो ग्रोहिग्रो तहेव ॥

६३ कइविहा णं भते । परपरोववन्ना कण्हलेस्सा भवनिद्धिया एगिदिया पण्णना ? गोयमा । पचिवहा परपरोववन्ना कण्हलेम्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णता, भेदो चडनकन्नो जाव वणस्मइकाइयन्ति ॥

६४. परपरोववन्नाकण्हलेस्सभवसिद्धियग्रपण्जत्तासृहमपुढविकाङण्ण भने । उमीमे रयणप्पभाष् पुढवीए० ? एव एएण् ग्रभिलावेण जहेव ग्रोहिग्रो उद्देगग्रो जाव लोयचरिमते ति । सब्बत्य कण्हलेरमेसु भवसिद्धिएसु उववाएयव्वो ॥

६५ कि ण भते । परपरोववन्नाकण्हलेन्सभविमित्रियपज्जत्ताबादरपृटिवकाऽयाण ठाणा पण्णत्ता ? एव एएण ग्रिभिनावेण जहेव श्रोहिओ उद्देगग्रो जाव तुल्लद्विष्ठयत्ति । एव एएण श्रभितावेण कण्हलेम्सभविमिद्धियएगिदिएहि वि तहेव एकारसउद्देगगसजुत्त छ्टु सत ॥

### ७-१२ सताई

- ६६ नीललेन्सभविद्यिएगिदिएसु सर्व । एवं काउलेन्सभविद्यिएगिदिएहि वि सत । जहा भविद्यादिएहि चनारि नयाणि एव अभविदिएहि वि चनारि स्याणि भाणियव्याणि, नवर —चरिम्यनिरमवज्ञा नव उद्देगगा भाणियञ्जा, नेस न चेव । एव एयाई वार्स एगिदियसेटोमनाइ ॥
- ६७. नेव भते। सेव भने। नि जाव विरुद्ध ॥

१. एव झहेव (म)।

- सेण भने ! जीवा नाल्यानिकास, सुन्त । सीममा ! नेयम, नाल्योक्याक स्व स्व स्व ।
- १ तेण भने ' जीना नि मण्डीक्या तान्या। गोगमा ' नण्डीक्साताः, नीन्याताः, भारत्यता ताः, १९ व्याताः। नी नम्मविद्धीः, नो नम्माधिन अदिद्धाः, धिन्यति द्वां ना नार्णाः, नान्यत्य सुप्रण्याणीः, न जहाः मत्याणार्थाः य मृत्याणाः विवा ना नाजोतीः, नी वडणोगीः, नामजोगीः। मामारोवजना सः, स्थानस्थेत स्थाताः।
- १० तेमिण भते। जीवाण मरीरमा' निताणणारिक्तः उपाद्याप मृत्य-पृत्य। गोयमा। जहा उपानदेगए जनामणा याः गीमाणमा ताः, ना उपमाननीमामणा वा। स्राहारमा वा स्रणाहारमा या। नो विस्माः अतिरमाः, नी विस्मानिम्मा। सिकिरियाः, नो स्रकिरियाः। सत्तिह्वभगा वा स्रहित्वभगा वा। स्राहारमण्णीविकता वा जाव परिमाहमण्णीविकता वा। नो हित्यवैदाः, नो पुरिसवेदगाः, नपुमगवेदगाः। जिन्नोदर्यवगा वा पुरिसवेदवथमा वा नपुसगवेदवथमा वा। नो मण्णोः, स्रमण्णीः। मङ्गियाः, नी स्रणिदियाः।।
- ११ ते ण भंते । कडजुम्मकडजुम्मण्गिदिया काराम्रो केयिच्नर' होति ?
  गोयमा । जहण्णेण एकक समय, जकानेगण मणतं काल—मणता म्रोसिप्णिजस्सिप्पणीम्रो, वणस्सइकाइयकालो । मवेहो न भण्णद्, म्राहारो जहा' उप्पलुदेसए नवर—निव्वाघाएण छिह्सि, वाषाय पहुच्च सिय निर्दिस, सिय चउदिसि, सिय पचिदिसि, सेस तहेव । ठिती जहण्णेण म्रतोमुहत्त, उक्कोसेण बाबीस
  वाससहस्साङ । समुग्धाया म्रादिल्ला चत्तारि । मारणितयसमुग्धातेण समोहया
  वि मरित, मसमोहया वि मरित । उव्वट्टणा जहा' उप्पलुद्देसए ॥

१२. ग्रह भते । सन्वपाणा जाव सन्वसत्ता कडजुम्मकडजुम्मएगिदियत्ताए उववन्त-पुत्रवा ?

हता गोयमा ! ग्रसइ अदुवा ग्रणतखुत्तो ॥

१. पुच्छा (अ, क, ख, ता, व, म)।

२ भ०११।६-११।

३. नियमा (अ, ब)।

४. सरीरा (ख, स)।

४ भ० ११।१७-२८।

६ केवचिर (अ, क, ख, ब, म)।

७. भ० ११।३५।

प. अ० ११।३६ I

पणतीसइमं नत (पड़मी उद्देसी)

१३. कृष्णुम्मतेओयग्निविया णं भंते । कन्नो उववज्जी १४. ने णं भंते । जीवा एगममए-पुच्छा।

गोयमा! एकूणवीसा वा मनेज्जा वा ग्रसनेज्जा मेसं जहा कडजुम्मकडजुम्माणं जाव त्रणनवुत्तो ॥

१५. कडनुम्मदावरजुम्मण्गिदिया ण भंते! कग्रोहितो उव १६. ते णं भते ! जीवा एगममएण-पुच्छा । गोयमा । अट्ठारम वा मनेज्जा वा अननेज्जा वा तहेव जाव ग्रणनख्तो ॥

कडजुम्मकलियोगएगिदिया ण भते । कम्रोहिनो उव परिमाण सत्तरम वा मनेज्जा वा ग्रमनेज्जा वा श्रणतखुनो ॥ 25

तैयोगकडज्म्मएिनिदया ण भते ! कयोहिनो उव परिमाण बारन वा मलेज्जा वा असलेज्जा वा अ तहेव जाव ग्रणंतख्तो॥ तैयोयतेयोयएगिदिया ण भंने । कओहिनो उववज्

परिमाण पत्नरस वा मनेज्ञा वा अननेज्ञा वा श श्रणतव्तो । एव एएम् गोलमम् महाजुम्मेमु एकाो नाणतं—नेयोयदावरजुम्मेमु परिमाणं चोह्म वाः श्रणंना वा उवज्जिति । तैयोगकितयोगेसु तैरस वाः श्रणंता वा उववज्जित । दावरज्म्मकटजुम्मेनु श्रष्टु वर या अणता वा उववज्जिति। डायरजुम्मतेयोगेसु 🐄

श्रममेज्जा वा श्रणना वा उववज्जीन । टावरजुम्मे या श्रमभेजजा या श्रणना वा उववज्जित । द सप्येज्जा वा ग्रमप्येज्जा वा ग्रणना वा उपवज्जति वा मखेरजा वा समयेरजा वा सणना वा उवव या नर्गज्जा वा ग्रमपेरजा या अणता वा उचक

वा संस्केता वा ध्रमसेक्ता वा प्रणता वा उपर २०. क्लियोगानियोगागिदिया ए भी । क्या । परिमाणं पन वा सरोज्जा वा श्रमंगेज्जा वा

जाव श्रणनगर्ना ॥ मेव भने ! मेवं भी ! शि ॥

रै. संव ३४१३ ।

### बीबो उहेमी

२२. पटमममयकारमकारमकारमाण्यिशिया च भी । ए वह उपान कर । विकास मार्गिया । वहिन एवं उपान कर । विकास प्राप्त । वहिन । विकास मार्गियाची, सहेन मान्य, नाम्य ज्यापि इस नाम्यनाचि । व कार्यकार वा कार्यकार । व अगुनस्य अग्रेश्व भी वभमा, अन्यका । व अग्रेश्व मार्गियाची, स्व वभमा, अन्यका । व अग्रेश्व मार्गियाची, स्व वभमा, स्व वभमा, नी अस्यायिक्ष्याच्या । व अन्यक्षित । व अग्रेश्व मार्गियाची, स्व विकास । व अन्यक्षित । व अग्रेश्व मार्गियाची, नी अस्यायिक्ष्याच्या । व अन्यक्षित । व अन्यक्षित । व अन्यक्षित । व अग्रेश्व मार्गियाची । व अग्रेश्व विकास । व अग्रेश विकास ।

२३ ते ण भते ! पटमसमयार्ड्यम्मकड्यमाण्गिक्यित कालायो ध्वास्ति होड है गोयमा ! ६ एका समय । ७ एक दिन्नी वि । इ. समराया स्वित्वा दोन्ति । ६ समोहया न पुष्टिस्जिति । १०. उपरुणा न पुण्डिस्टर, सम गहेत

सन्व निरवसेस सोनगगु वि गमएमु जाव प्रणतगर्ना ॥

२४ सेव भते । सेवं भते । ति ॥

## ३-११ उद्देसा

- २५. श्रपढमसमयकडजुम्मएगिदिया णं भंते । कन्नो जववज्जंति ? एसो जहा पढमुद्देसो सोलसिह वि जुम्मेसु' तहेव नेयक्वो जाव कितयोगकिवयोगताए जाव श्रणतखुत्तो ।।
- २६. सेवं भंते ! सेवं भते ! ति ॥
- २७ चरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भने । कग्नो उववज्जति । एव जहेन पढमसमयउद्देसग्रो, नवर—देवा न उववज्जति, तेउलेस्सा न पुच्छिज्जति, सेसं तहेन ।।
- २८ सेव भंते । सेवं भते । ति ॥
- २६ अचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भंते । कन्नो उववज्जति । अपविमसमयउद्देसो तहेव निरवसेसो भाणितव्वो ॥
- ३०. सेव भते ! सेवं भते ! ति ॥

१. वितिओ वि (अ, क, ख, ब, म)।

३, पढम॰ (अ, क, स, ता, व)।

२. जुम्मेहिंसु (ता)।

- ३१. पढमपढमसमयकडजुम्मकडजुम्मर्णगिदिया ण भते ! कग्रो उववज्जित ? जहा पढमसमयउद्देसग्रो तहेव निरवसेन ॥
- ३२. सेव भते । सेव भते । ति जाव विहर्ड ॥
- ३३ पढमग्रपढमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कन्नो उववज्जति०? जहा पढमसमयउद्देमो तहेव भाणियव्यो ॥
- ३४. सेव भते । सेव भते । ति ॥
- ३५ पढमचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कन्नो उववज्जति । जहा चरिमुद्देसम्रो तहेव निरवसेस ॥
- ३६ सेव भते । मेवं भते । ति॥
- ३७ पढमग्रचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिविया ण भते । कन्नो उववज्जति । जहा 'बीयो उद्देसयो' तहेव निरवसेम ।।
- ३ म. मेव भते । सेव भते । ति जाव विहरइ ॥
- ३६ चरिमचरिमसमयकडज्म्मकडज्म्मार्गिदिया ण भने । तथो उववज्जनि० ? जहा चडन्थो उद्देसयो तहेव निरवसेस ॥
- ४० गेव भते ! मेव भते ! ति ॥
- ४१ चरिमग्रचरिमसमयकटजुम्मकटजुम्मएगिदिया ण भते । कन्नो उववज्जिति ? जहा पटमममयउद्देमग्रो तहेव निरवमेस ॥
- ४२ नेव भते । मेव भने । नि जाव विहरति ॥
- ४२ एव एए एवकारम उद्देसगा। पडमो तितियो पत्रमो'य सरिसगमा, नेमा ब्रह्ट सरिसगमा, नवर—चउत्ये' ब्रहमे दसमे य देवा न उववज्जति। तेउलेस्सा नित्य।।

## वितियं एगिदियमहाजुम्मसतं

- ४४. कण्णलेन्सकउज्गमकउज्गमएणिदिया णं भने । कस्रो उववज्यति० ? गोयमा ! उववास्रो तत्व, एव जहा स्रोहिउद्देसए, नवर उमं नागन ॥
- ४५ ते प भने । जीवा कण्हेंकस्मा ? हता पण्हेंकरमा ॥

१ पदमङ (अ, ४, ४)।

२ भज्ञप्रेनजी (ना)।

प्यमती (स. म., द. म); प्रवत्तती (म. मा)।

४. गहारे गहें (न, म)।

४६. ते में भी ! कपनेस्मक करणा हर करणाहित्यनि करतारों के हि पर नाह ? गोयमा ! जहार्याण एक समय, अकारोग सवास्टन । एक दिना का सम नहेब जाव अणवमना । एवं मोहम वि उच्छा धालिए वा ।।

४७. सेन भने ! सेन भन ! जिला

४८. पदमरामय रण्योग्य राजास्मताज्ञस्मात्विरमाण्या प्रातः । । सम्बद्धाः प्रति। जता पटमसमयउदेगयो, नःग-

४६. ते ण भने । जीवा कण्यतंत्रमा ? हता कण्टलेखा, मेम महेन' ॥

मेव भने । भेव भने । नि ॥ y o

एवं जहां श्रोहित्राए ए कारम उद्याग भणिता तहा क्ष्यंक्रमम् वि ए कार्य 48 उद्देमगा भाषियव्या । पढमी तद्भी पनमी य मिनमगमा, भेमा अह वि सरिसगमा, नवर । चडत्थ-ब्रहुम-दममेमु उचवायी मिन्। देवस्म ॥

रीव भते । मेव भने । ति ॥ ५२

# ३-१२ एगिंदियमहाजुम्मसताइं

एव नीललेस्सेहि वि सत कण्हलेस्समतसरिम, एक्कारम उद्देसगा तहेव ॥

५४. सेव भते ! सेव भते ! ति॥

५५. एव काउलेस्सेहि वि सत कण्हलेस्ससतसरिस ॥

५६. सेव भते ! सेव भते ! ति॥

भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कन्नो उववज्जति ? जहा ४७ ग्रोहियसत तहेव, नवर -एक्कारससु वि उद्सएसु ॥

श्रह भते । सन्वे पाणा जाव सन्वे सत्ता भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिय-त्ताए उववन्नपुच्वा ?

गोयमा ! णो इणहे समहे, सेस तहेव ॥

सेव भते ! सेव भते ! ति ॥ ye.

कण्हलेस्सभवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते ! कओ उववज्जति० ? €0. एवं कण्हलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि सत वितियसतकण्हलेस्ससिरसं भाणि-यदव ॥

६१. सेवं भते ! सेव भते ! ति॥

१ त चेव (स)।

- ६२. एव नीललेस्सभवसिद्धियएगिदियएहि वि सत ॥
- ६३ सेव भते । सेव भते । ति ॥
- ६४ एव काउलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि तहेव एक्कारसङ्देसगसजुन मत । एव एयाणि चत्तारि भवसिद्धिएमु सताणि । चडमु वि सएसु सब्वे पाणा जाव उववन्नपुब्वा ? नो इणट्ठे समट्ठे ॥
- ६५ सेव भते। सेव भने। ति॥
- ६६ जहा भवसिद्धिएहि चत्तारि सताइ भणियाइ एव ग्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि सताणि लेस्सासजुत्ताणि भाणियव्वाणि । सव्वे पाणा तहेव नो इणहे समहे । एव एयाइ वारस एगिदियमहाजुम्ममताइ भवति ।।
- ६७ मेव भते । मेव भते । ति ॥

# छत्तीसहमं सतं पदमं वंदिवमहासुम्मगतं पदमो उहेंसो

#### महाजुम्म-वेदियाण उववायादि-पर्व

- १ कटजुम्मकरजुम्मवेदिया ण भते ! कथो उत्तरणाति । उत्तर्वाभी जहाँ वक्कतीए। परिमाण सीनम वा मरोजजा वा अयसे ज्ञा वा उत्तरणाति । अवहारी जहां उप्पनुद्देसए। ओगाह्णा जहण्य अमृत्रम अमरोजज्ञामा, उक्कोमण वारस जोयणाड । एन जहां एगिदिसमहाजुम्माण पटमुद्देमण नहेंब, नवर—विण्णि नस्साम्रो, देवा न उववज्जान । सम्मदिही वा मिन्छिदिही वा, नो सम्मामिच्छादिही । नाणी वा प्रण्णाणी वा । नो मणजांगी, वर्ष्णोगी वा कायजोगी वा ।।
- २ ते ण भते । कटजुम्मकटजुम्मवेदिया कानग्री कैयिच्नरं होति ? गोयमा ! जहण्णेण एक समय, उक्कोसेण सरीज्ज काल । ठिती जहण्णेण एक समय, उक्कोसेण वारस सवच्छराउ । ब्राहारी नियम छिद्दिस । तिण्णि समुग्घाया, सेस तहेव जाव अणतखुत्तो । एव सीराससु वि जुम्मेसु ॥
  - ३ सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

## २-११ उद्देसा

४ पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मवेदिया ण भंते ! कथ्रो उववज्जंति० ? एव जहा एगिदियमहाजुम्माण पढमसमयउद्देसए । दस नाणताइ ताई चेव दस इह वि ।

4 0

१. प० ६।

<sup>₹.</sup> No 88181

२. आहारो (अ, क, ता, व)।

एक्कारसम इम नाणत्त—नो मणजोगी, नो वडजोगी, कायजोगी। नेसं जहा वेदियाण चेव पढम्हेसए॥

४ सेव भते । सेव भते । ति॥

एव एए वि जहा एगिदियमहाजुम्मेसु एक्कारस उद्देसगा तहेव भाणियव्वा, नवर—चउत्थ-ग्रहुम-दसमेसु सम्मत्त-नाणाणि न भण्णति । जहेव एगिदिएम पढमो तइओ पचमो य एक्कगमा, सेसा श्रट्ट एक्कगमा।

# २-१२ वेंदियमहाज्यमसताइं

- कण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मबद्याण भने । कन्ना उववज्जति । गृय नेव। कण्हलेस्सेसु वि एवकारमज्देसगमजुत्त सत, नवर -लेरमा, नचिट्ठणा' जहा છ एगिदियकण्हलेस्साण ॥
- एव नीललेस्मेहि वि सत ॥ 5

एव काउलेस्मेहि वि॥

९५ जाउनराम् । भवसिद्धियक्षडजुम्मकडजुम्मवेदिया ण भंते ० ? एवं भवनिद्धियनता वि चनारि नमात्राखनगण्य नेयव्वा, नवर नव्ये पाणा० ? णां तिणहे नमहे। नेम तहेव 90 ग्रोहियसताणि नतारि॥

सेव भंते। सेव भते। नि॥ ११

त्त्र नतः ज्ञानिक वक्तारि एव स्र ग्वनिद्धियमनाणि चनारि भाणियव्याणि, णहा नवासास्त्र नाणाणि सब्बेहि नित्य, मेन तं चेव । एवं एयाणि बार्म नवर- नम्मत-नाणाणि सब्बेहि नित्य, मेन तं चेव । एवं एयाणि बार्म १२. वेदियमहाजुम्मनताणि भवति ॥

गेवं भने। नेव भते। ति॥ ₹ ⊇

## सनतीमहमं सनं

#### महाजुरम-तंदियाण उचयागादि-यद

- काजुममणावृग्यतेदिया ण भन<sup>ा</sup> प्रथा उत्तरक्षित ८ एवं निर्देश वि यारम स्था पास-या निर्देश स्थासी, नवर वासारण जरणणा समुप्तम प्रस्थेजजरभाग, उत्तर्भण निर्णण सहस्यार । दिसे जल्लाण एस सम्पर उनकोर्मण एकणयणा राज्यार । सेम नहा ।।
- २ नेव भते । सेव भने । नि॥

# ष्यट्टतीसइमं सतं

#### महाजुम्म-चर्जरदियाणं उववायादि-पदं

- १ चडरिदिएहि वि एवं नेव वारम मना कामच्या, नवरं—श्रीमाहणा जहण्णेण त्रमुत्तस्य त्रमगेज्जङभाग, उपकोर्गण ननारि गाउगाउ। ठिनि जहण्णेय एवक समय, उपकोर्सण छम्मासा। सेन जहा बेदियाण॥
- २ सेव भते ! सेव भते ! ति॥

# एगूणयालीसइमं सतं

#### महाजुम्म-असण्णिपचिदियाणं उववायादि-पदं

- १ कडजुम्मकडजुम्मग्रसण्णिपचिदिया ण भते ! कथो उववज्जति० ? जहा वेदि-याण तहेव असण्णिसु वि वारस सता कातव्वा, नवरं—श्रोगाहणा जहण्णेणं श्रगुलस्स असखेज्जइभाग, उनकोसेणं जोयणसहस्स । सचिट्ठणा जहण्णेण एककं समयं, उनकोसेण पुव्वकोडीपुहत्त । ठिती जहण्णेण एकक समय, उनकोसेण पुव्वकोडी, सेस जहा वेदियाण ।।
- २ सेव भते! सेव भते! ति॥

#### चत्तालीसतिमं सत

#### पढमं सण्णिपंचिदियमहाजुम्मसतं

#### महाजुम्म-सण्णिपचिदियाणं उववायादि-पदं

- कडजुम्मकडजम्मसण्णिपचिटिया ण भते । कन्नो उववज्जनि०२ उववान्नो चडम् 8 वि गर्डम् । सर्वेज्जवासाउय-ग्रससेज्जवासाउय-पञ्जत्ता-ग्रपञ्जनएम् य न कन्नो वि पडिसहो जाव अणत्तरिवमाणत्ति । परिमाण अवहारो श्रीगोहणा य जहा ग्रसण्णिपचिदियाण । वेयणिज्जवज्जाण सत्तण्ट पगर्डीण वधना या प्रवधना वा, वेयणिज्जस्म वधगा, नो अवधगा । मोहणिज्जरम वेदगा वा प्रवेदगा वा. मेसाण सत्तण्ह वि वेदगा, नो अवेदगा। सायावेदगा वा असायावेदगा वा। मोहणिज्जस्म उदर्ड वा अणुदर्र वा, सेमाण मनण्ह वि उदर्र, नो अणदर्र । नामस्स गोयस्य य उदीरमा, नो ऋणुदीरमा, नेमाण छण्ह वि उदीरमा वा श्रणुदीरगा वा । कण्हलेम्सा वा जाव गुरुक्तनेस्सा वा । सम्मदिट्टी वा मिन्छा-दिहाँ वा सम्मामिच्छादिही वा । नाणी या सण्णाणी वा । सणजोगी वडजोगी कायजोगी । उवश्रोगी, वण्णमादी, उस्मामगा वा नीमामगा वा, स्नाहारगा व जहा एगिदियाण । विरया य अविरया य विरयाविरया य । गौकरिया, नो अकिरिया ॥
- ते ण भने । जीवा कि मनविह्वधगा ? स्रहेविह्वधगा ? टिब्यह्वधगा ? Ş एगविहबधगा वा ?

गोयमा ! मत्तविह्वधगा वा जाव गगविह्यधगा वा ॥

ते ण भने । जीवा कि भारारमण्योवडना जाव परिगर्गण्योवडना १ ₹. नोमण्गोयडता ? गोयमा । चाहारम्प्योवडमा जाव नोनण्योवडमा वा । स्टब्स्य पुन्छा भाष्ति-यह्या - कोहरुनामी या जाद नीभवसायी या, महसायी दा। दर्शीवेदमा या पुरिसवेदमा वा नप्तम् दिना वा अवेदमा या। इत्विदेवधमा मा पुनिसदेव-वंतमा या नर्पनगर्यद्वंभमा रा अयरमा या । सन्त्री, नी धनर्यी । सर्द्विण,

नो स्वाबिता । सि द्विषा प्रत्याण एक सम्बर्ध । १०००० र १०१० १००० प्रति । सिन्देश । स्वाबिता । स्वाबिता प्रदेश विकास प्रति । कि विकास प्रति । कि विकास प्रति । विकास प्रति

अप्रभवे ! 'सहोपाणा'' अलु समन्तरकात एत सर्वनमा ति । कीम् अविषयः

ाव अणतरानो, नगर-परिमाण जल दिशाला, महा १८३।।

प्र नेव भने ! नेव भने ! नि ॥

## २-११ उद्देसा

- ६ पहमसमयकाउजुम्मकाउजुम्मगणिया निविषा ण भोगो गणी उत्तर्वरणिवि उववाखी, परिमाण आहारो जहा एएनि भित्र पटमोहेमए। खोगात्णा वधी वेदो वेदणा उदयी उदीरगा य जहा वेदियाण पटमसमद्भाण, नहेच कण्हतेम्सा या जाव मुक्कलेस्सा वा। नेस जहा वेदियाण पटमसमद्भाणं जाव खणतन्ती, नवर—उत्थिवेदगा वा पुरिसवेदगा वा नपुसगवेदगा वा, सिण्णणो नी प्रसिण्णणो, मेसं तहेव। एव मोलसमु वि जुम्मेसु परिमाणं तहेव सर्वा।
- ७ सेव भते ! नेव भते ! ति॥
- प्रव एत्थ वि एवकारस उद्देसगा तहेव, पढमो तङ्गो पंचमो य निरम्गमा, सेसा स्रष्टु वि सरिसगमा। चडत्थ-स्रह्म-दसमेनु नित्थ विनेसो कायव्यो ॥
- ह सेव भते <sup>!</sup> सेवं भंते ! ति ॥

# वितियं सण्णिषंचिदियमहाजुम्मसतं

१०. कण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपचिदिया ण भते। कग्रो उववज्जंति०? तहेव पढमुद्देसओ सण्णीण, नवर—वध-वेद-उदइ-उदीरण-लेस्स-वधग-सण्ण'-कसाय-वेदबंधगा य एयाणि जहा वेदियाण। कण्हलेस्साण वेदो तिविहो, ग्रवेदगा नित्य। सचिट्ठणा जहण्णेण एकक समयं, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ ग्रतो-मृहुत्तमव्महियाइ। एव ठिती वि, नवरं—ठितीए ग्रंतोमुहुत्तमव्महियाइ न

१. सन्वपाएग (अ, क, ख, ता, ब, स)।

२. सिष्ण (ता); सण्णा (म, स)।

भण्णंति । मेसं जहा एएसि चेव पढमे उद्देसए जाव अर्णतखुत्तो । एवं सोलससु वि जुम्मेसु ।।

११ सेव भते । सेवं भने । ति ॥

- १२ पढमसमयकण्हलेस्यकडजुम्मकटजुम्मसिण्णपिचिदिया ण भने ! कन्नो उव-वज्जति० जहा सिण्णपिचिदियपटमसमयउद्देनए तहेव निरवसेस, नवर—
- १३ ते ण भते । जीवा कण्हलेस्ना ? हता कण्हलेस्मा, येम त चेव । एव मोलसमु वि जम्मेमु ॥

१४ मेव भने । मेव भते । ति॥

१५. एव एए वि एवकारस उद्देसगा कण्हलेस्समए । पडम-तितव-पचमा सरिसगमा, नेसा ग्रह वि सरिसगमा ।।

१६ सव भनें। सेव भने। ति॥

## ३-१४ सण्णिमहाजुस्मसताइं

- १७ एव नीललेस्सेमु वि सन, नवर—सचिट्ठणा जहण्णेण एनक नमय, उनकोसेण दस सागरोवमाइ पिनद्योवमरम असवेज्जङभागमव्भहियाउ। एव ठिनी वि। एव तिसु उद्देसएम्', सेम त चैव।।
- १८. सेव भते । मेव भते । ति ॥
- १६. एव काउलेस्नमत पि, नवर—मिचट्टणा जहण्णेण एक नमय, उक्तोनेण तिष्णि सानरोवमार पिनश्रोवमन्त प्रमरोज्जउभागमञ्भिह्याउं। एव ठिनीवि। एव तिसु वि उद्देनएनु, सेम त चेव।।
- २० नेव भने । नेव भने । नि॥
- २१ एवं नेजनेसीम् वि सत्, नवरं सचिट्ठणा जहणीय एका समय, उत्तरीमेय दो नागरीवमाऽ पिलश्रीवनस्य प्रसरीक्याऽभागमद्शित्याः । एवं ठिनीति, नपर् — नोराण्योवजना वा । २व तिम् वि उद्देसएसं, नेस् य सेव ॥
- २२ निय भने । नेय भने ! नि ॥
- २३ जहां ते उनेरममत नहां पदानेरममत वि. नवर—मनिद्वार कार्याण ग्राम, समय, उपलोग दर भागरोवामक सर्वामुक्तमार्थार । एवं विसीध नवर स्थानेमुक्त में भागीन के नेवर । एवं प्रमुखन मोस् का कर्य-विराध प्रमुखन में प्राची नहां नेवरों जाव स्पन्यती ॥

AT HT ! AT HE ! FEE ગ્જ.

27. मार्गिया राज्यां हात्र है। या स्वाद्धा राज्य प्रतास कार्या मेम वह र दश र भवदाना वा प

मेरभा तरभर किस २्द

भगोगलम् । वस्पर : वस्परी-नर्ग र्ग भर । कर । वस्त । १११ स्रीति Ų.j. भता परम निवसन नटा नवार न समाइ वर्धनार । १, नदर -

सर्वे पाणा है २्द. नां निण्डू नगढ़, मम न चरा मेन भने ! मंत्र भने ! कि ॥ ₹₹.

कण्हलसम्भवनिर्देशसङ्गरमा अस्मनिर्देशीया क भव । वजी उपन 30 काति । एवं गण्य मिन्सविष जन बीहियर फ्रास्मगा ॥

सेव भन । सेव भन । नि ॥ 3 ₹.

एव नीतनेस्मभविम्बीए वि सत्।। 35

मेव भने ! मेव भने ! नि ॥ 33

एवं जहां ओहियां ज मण्णपनिदियाण मन सनाणि अलियां ज, एन अवसिदी-38. एहि वि सत्त मताणि कामव्याणि, नवर -सत्तम् वि सर्वम् मरो पाणा जाव नो तिणहे समहे, नेम ते नेव ॥

३५. सेव भते । सेव भते ! ति ॥

# १५-२१ सिणमहाजुम्मसताइं

३६. अभवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्ममण्णिपनिविया णं भने । कग्रो उववज्जति०? उनवाश्री तहेव प्रणुत्तरविमाणवज्जो। परिमाणं प्रवहारो उच्नत वधो वेदो वेदण उदग्रो उदीरणा य जहा कण्हलेस्ससते । कण्हलेस्सा वा जाव मुनकरोस्सा वा । नो सम्मदिद्दी, मिच्छादिद्दी, नो सम्मामिच्छादिद्दी । नो नाणी, यण्णाणी, एव जहा कण्हलेस्ससते, नवरं-नो विरया, अविरया, नो विरयाविरया। संचिठ्ठणा ठिती य जहा म्रोहिउद्सए । समुग्घाया म्रादिल्लगा पच । उव्बट्टणा तहेव अणुत्तरविमाणवज्ज । सब्वे पाणा०? नो तिणट्ठे समद्वे, सेस जहा कण्ह-लेस्ससते जाव अणतखुत्तो । एव सोलससु वि जुम्मेसु ।

३७. सेवं भते । सेव भते । ति॥

- ३८ पढमसमयग्रभवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्मसिण्णिपचिदिया ण भत ! कओ उवव-ज्जति । जहा सण्णीण पढमसमयउद्देसए तहेव, नवर-सम्मन सम्मामिच्छन नाण च सब्वत्थ नित्थ, सेस तहेव ॥
- ३६ सेव भते । सेवं भते । नि॥
- ४० एव एत्थ वि एक्कारस उद्देसगा कायव्वा पढम-तडय-पचमा एक्कगमा, सेसा अट्र वि एक्कगमा ॥
- ४१. मेव भते । सेव भने । नि ॥
- ४२ कण्हलेस्सग्रभवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्ममण्णपिविदिया ण भने । कन्नो उय-यज्जिति० जहा एएसि चेव ग्रोहियसतं तहा कण्हलेस्ससय पि, नयर—
- ४३ ते ण भते । जीवा कण्हलेस्सा ? हता कण्हलेस्सा । ठिती, सचिट्ठणा य जहा कण्हलेस्ससते, गेम न चेव ॥
- ४४. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥
- ४५ एव छहि वि लेम्साहि छ मता कायव्वा जहा कण्हलेस्ममत, नवर—मचिद्वणा िठती य जहेव श्रोहियसते तहेव भाणियव्वा, नवर सुवकलेग्साए उपकोरेण इक्कतीम सागरोवमाङ अतोमुहुत्तमव्भिह्याउ। ठिनी एव चेव, नवर—श्रती-मुहुत्त नित्थ जहण्णग तहेव सव्वत्थ सम्मत्त-नाणाणि नित्थ। विर्ट विरया-विर्ड अण्तरिवमाणोववित्त—एयाणि नित्थ। सब्वे पाणा० ने तिल्हे समहे।।
- ४६. सेव भते । गव भने । ति ॥
- ४७ एवं एयाणि नत्त ग्रभवसिद्वीयमहाजुम्मसताउ भवति ।
- ४८. मेव भते ! सेव भते ! ति॥
- ४६ एव एयाणि एक्कवीन निष्णमहाजुम्मननाणि । सव्वाणि वि एकामीनिमहा-जुम्मसताइ ।।

- २०. जा मनेत्मा कि महितिमा रे गरिस्ता रे भीगमा रे महितिमा, भा गरिस्ता ।
- २२. यह शासमाप्त प्राणी हिन्दी सारम्यः विकास विकास विकास विकास है।
- २३. जड सनेस्मा कि सनिध्या ? श्रीविया ? सोयसा ! सनिध्या, तो श्रीविध्या ॥
- २४ जड मिनिया नेणेय भवमहर्णेण मिन्सी। दात मात्रहाण सव करति है नो उपहें नमहें। वाणमारणोडिनयनेमानिया प्रता गैरेडमा।।
- २४ नेव भते ! नेव भते ! नि ॥

## वीत्रो उद्देसो

- २६. रासीजुम्मतेस्रीयनेरङया ण भते । कन्नां उनवज्जनि ? एव नेव उद्देसगीं भाणियव्यो, नवर—परिमाण निष्णि त्रा सन वा एक करम वा पत्नरम वा संखेजजा वा स्रसखेजजा वा उववज्जति । सतरं नहेव ॥
- २७. ते ण भते । जीवा जं समय तेयोगा त समय कडजुम्मा ? जं समय कडजुम्मा त समय तेयोगा ? नो इणद्रे समद्रे ॥
- २८. ज समय तेयोया त समय दावरजुम्मा ? ज समय दावरजुम्मा त समय तेयोया ?
  नो इण्हे समद्हे । एवं किलयोगेण वि सम, सेस त चेव जाव वेमाणिया नवर
- उववास्रो सब्वेसि जहा' वक्कतीए।। २६ सेव भते ! सेव भते ! ति।।

## तङ्यो उहेसो

- ३०. रामीजुम्मदावरजुम्मनेरङया णं भने ! कन्नो उववज्जनि० ? एव चेव उद्देसस्रो, नवर-परिमाण दो वा छ वा दम वा मखेज्जा वा ग्रमखेज्जा वा उववज्जति, मवेहो ॥
- ते ण भते । जीवा ज समय दावरजुम्मा त समयं कटजुम्मा ? ज समयं कड-38 ज्म्मा त समय दावरज्म्मा ? णो उणहे समट्टे। एव नेयोएण वि सम, एवं कलियोगेण वि सम, सेसं जहा पदमुद्देमए जाव वेमाणिया ॥
- मेवं भते । मेव भते । ति ॥

## चउत्थो उद्देसो

- रासीजुम्मक्तिय्योगनेरज्या ण भते । कत्रो उत्रयज्जति० ? एव नेव, नवरं— 55 परिमाण एनको वा पन वा नव वा तेरस वा नयेज्ञा वा अनयेज्ञा उपव-ज्जति, गवेहो ॥
- ते ण भते ! जीवा ज समय फिलयोगा न समय कटजुम्मा ? ज समय फटजुम्मा त नगय किनयोगा? नो उणहे समहे । एव तेयोएण वि सम, एव दावरज्म्मेण वि सम, सेमं जहा पटमहेनए जाव बेमाणिया ॥
- ३४. रोय भंते ! रोय भने ! ति ॥

## ४-२= उहेसा

- ३६. क्यत्नेस्नरामी(जुम्मकापुरमनेराज्या पार्भते ! पद्यो उपवस्तति ? उववाछी जलो घुनत्पभाष्, नेस जले पटमहसार । असुरपुषाराणो तसेप, एवं जाप पाणमत-राज । मणस्यात नि जरेन वेरस्याण धावज्ञानं उपनीर्वनि । धनेस्ना, प्रवि-रिया नेतेर भवन्यरचेत्र निक्कांत गर्व न भाषित्य व, वेन बहा परमहंत्रम् ॥
- मेव भते ! मेद भने ! कि ॥
- २= प्राहतेग्यतंगारि वि एव धेव उद्गसी ॥
- रेप भने । सेप भने । नि ॥ 3.5
- ४० जार्र्यस्याप्तरम्भेति एव चेत्र उद्देनको ॥ ४१. नेप भो भेष भने भिन्न ॥

४२. महत्तेरसकतियोगीत् वि एवं भेग उदेशको । परिमाण भीतो म जता सोतित् उदेशएस् ॥

४३. नेवं भंते । मेन भंते ! नि ॥

४४. जहां गण्डलेस्मेदिए। नीललंस्मेदि । चलारि अर्गमा भाषिपाण निरामिण नवरं- नेरायाण उपयामी जहां नास्त्रणभाण मेम गलेता।

४४. मेब भते । मेलं भंने । ति ॥

४६. काउलेस्मेहि नि एव नेव मनारि उद्गमा कायाता, नार्य नेरायात उत्तार्यो जहा रयणप्यभाए, शेर्य नं नेव ॥

४७. रोवं भते ! रोय भते ! रि।।

४८. तेउलेस्सरामीज्ममकाज्युम्मश्रमृर्मुमारा ए भवे । सथी उथावर्वति । एवं एए वि कण्हारेस्साः सरिसा चतारि उद्देसमा कामब्या ॥

४६. सेव भते ! सेवं भते ! ति ॥

५० एवं पम्हलेरमाए वि नत्तारि उद्देशमा कायत्या । पनिवियतिरित्यजीणियाणं मणुस्साण वेमाणियाण य एएमि पम्हलेरसा, मेनाणं नन्यि ॥

५१. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

५२. जहा पम्हलेस्साए एवं सुनकलेस्साए वि नतारि उद्देमगा कायव्या, नवरं मणुस्साण गमस्रो जहा बोहिउद्देसएगु, सेस तं नेव। एव एए छमु तस्सासु चउचीस उद्देसगा, श्रोहिया नतारि, सब्बे ते श्रद्वावीस उद्देमगा भवंति।।

५३. सेव भंते ! सेवं भंते ! ति ॥

## २६-५६ उद्देसा

५४ भवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया ण भते ! कक्षो उववज्जिति० ? जहां ओहिया पढमगा चत्तारि उद्देसगा तहेव निरवसेस, एए चत्तारि उद्देसगा ॥

५५. सेव भते ! सेवं भते ! ति ॥

५६ कण्हलेस्सभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते । कश्रो उववज्जति०? जहा कण्हलेस्साए चत्तारि उद्देसगा भवति तहा इमे वि भवसिद्धियकण्हलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा कायन्वा।

५७ एव नी नलेस्समनसिद्धिएहि वि चत्तारि उद्देसगा कायव्वा ॥

१. भाणि अव्व (ख, ता) ।

- ५८. एवं काउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा ।।
- ५६. तेउनेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा श्रोहियसरिसा ॥
- ६०. पम्हलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा ॥
- ६१. मुक्कलेस्मेहि वि चत्तारि उद्देसगा ग्रोहियसरिसा । एव एए वि भवसिद्धिएहि वि ग्रहावीस उद्देसगा भवति ।।
- ६२ सेव भते ! सेव भंते ! ति॥

## ५७-=४ उद्देसा

- ६३ अभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरङ्या ण भते । क्यो उववज्जति । पढमो उद्देसगो, नवर—मणुस्या नेरज्या य सरिसा भाणियव्वा, सेस तहेव ॥
- ६४. मेव भते । सेव भने । ति ॥
- ६५. एव चडमु वि जुम्मेमु चत्तारि उद्देसगा॥
- ६६ कण्हलेस्सवभवसिद्धियरामीजुम्मकटजुम्मनेरइया ण भते ! कग्रो उववज्जति० ? एव चेव चत्तारि उद्देसगा ॥
- ६७ एव नीललेस्सम्रभवसिद्धियरागीजुम्मकउजुम्मनेरद्याण चत्तारि उद्देशना।
- ६=. काउलेरमेहि वि चत्तारि उद्देसगाँ॥
- ६६. तेउनेस्नेहि वि चत्तारि उद्देशमा ॥
- ७०. पम्ह्लेस्नेहि वि नत्तारि उद्देमगा ॥
- ७१. नुवक्रेनेस्सम्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उद्देशगा। एव एएसु प्रद्वावीसाए वि स्रभवसिद्धियउद्देशएसु मणुस्सा नेरज्यगमेण नेयव्या ॥
- ७२. नवं भते । सेव भते । ति ॥

### =५-११२ उहेसा

- ७३. सम्मदिहीरामीजुम्मकाजुम्मनेराया ण भते । वद्यो उपवजनिक ? एव दात् पहमो उद्देगमा । एव चउमु वि जुम्मेमु वत्तारि उद्देगमा भवनिद्यसिर्मा कायाया ॥
- ७४. शेव भंते ! शेवं भते ! ति ॥
- ७५. करहतेस्मनम्मिद्धीरामीनुम्मन उज्म्यनेरद्वा प भने ! नयो उचरज्जनि है एए विकलनेस्मनरिया पत्तारि वि उद्देशमा गायव्या । एव मरमिद्धीमु दि अप-सिद्धित्वमरिया बहुत्वीम उद्देशमा कायव्या ॥
- ७६. गेव भने ! मेव भने ! ति जार वितृद्ध ॥

## ११३-१४० उत्मा

७७. मिन्छादिद्वीरामीजम्माहाज्यमनेरत्या ण भागीत्या त्या त्यात्वीर्त १ एव एतः वि मिन्छादिद्विपीयतानेण स्रथनिमित्यमित्या यहा तेम त्रप्रमा कापा ॥ । ७८. सेवं भने । सेव भने । वि ॥

# १४१-१६= उहेसा

७६. वण्हपविषयस्थीजम्मकद्राम्मनेरद्रयाण भने । तस्रो उत्वयज्ञति । १ एव एत्य विस्नभवसिद्धियसिरमा स्रद्वावीम उद्देशमा कायत्वा ॥

पo. सेव भने ! भेव भते ! ति ॥

# १६६-१६६ उहेसा

- ५१. सुक्कपिक्सयरासीजुम्मकटजुम्मनेरङ्या ण भते । कस्रो उववज्जीतः ? एवं एत्य वि भवसिद्धियसरिसा स्रष्टावीस उद्देशगा भवति । एवं एए सब्वे वि छन्नउय उद्देशनस्य भवति रासीजुम्मसय जाव सुक्करोम्समुक्कपिक्सयरासीजुम्मकिन-योगेवेमाणिया जाव—
- पड सिकिरिया तेणेव भवग्गहणेण सिज्भित जाव सन्वदुक्ताणं ग्रत करेति ?
   नो इणट्ठे समट्ठे ॥
- दर. सेव भते । सेव भते । ति ॥
- द४. भगव गोयमे समण भगव महावोर तिक्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेता वदित नमसित, विदत्ता नमित्ता एव वयासी—एवमेय भते ! तहमेयं भते ! श्रवितहमेय भते ! श्रवितहमेय भते ! इिच्छियमेय भते ! पिडिच्छियमेय भते ! इिच्छिय-पिडिच्छियमेय भते ! सच्चे ण एसमहे, जे ण तुम्भे वदह ति कट्ड अपुन्ववयणा खलु अरहता भगवतो, समण भगव महावीर वदित नमसित, विदत्ता नमित्ता सजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ।।

## ॥ इति भगवई समता ॥

ग्रथाग्र

कुलगाथा १६३१६ श्रक्षर १६ कुल श्रक्षर ६१८२२४

१. अपूतिवयणा (अ, क, ता, व, म)।

### परिसेसो

सन्वाए भगवर्रेए अहुतीस मत सयाण (१३८), उद्देसगाण एगूणियसितमनाणी पर्चिवसञ्चित्रियाणी (१६२५)।

#### सगहणी-गाहा

चुलसी स्यसहस्सा, पदाण पवरवरनाणदनीहि। भावाभावमणना, पण्णत्ता एत्यमगम्मि॥१॥ तवनियमविणयवेलो, अयति सदा नाणविमनविपुनजनो। हेतुमतविपुनवेगो, नघसमुहो गुणविसानो॥२॥

#### पोत्थयलेहगकया नमोदकारा

णमो गोयमार्डण गणहराण, णमो भगवर्डण विराह्णणानीण, णमो दुवालनगरम

कुम्ममुसठियचलणा, यमित्यकोरेटवेटनकामा । मुयदेवया भगवर्र, मम मितितिमर पणासेउ ॥१॥

#### उद्देस-विधि

पण्णत्तीए स्राहमाण श्रहुण्ह स्थाण दो हो उद्देशगा उद्दिस्तित्रिति, तबर —चड्ये साल पटमिद्रित्ते स्रहु, वितियदिवने दा उद्देशगा उद्दिस्तित्रिति। नवसाधी सतास्रो स्राह्म जावह्य-जावह्य द्येति नावितय-नार्यात्य' उद्दिस्तित्रिति, जबहोसेण सत पि एगदिवसेण, मिल्मिसेण दोहि दिवसेहि सत, नहण्णेण तिहि दिवसेहि सत। एव जाव वीसितम सत, नवर—गोसाली एगदिवसेण उद्दिशक्ति, जिद्दे दिवसे एगेण चेव स्रायवित्रेण सण्ण्याति'। स्रहण्ण दिनो स्रायवित्रेण एट्टेण सण्ण्याति। एयरचीस-वार्यास-नेर्यासितमाह सताह एग्हिसहिष्टिकेण उद्दिश्यक्ति। चड्योसितम सते द्योहि दिवसेहि हन्ह उद्देशमा। विवसीतिम दोहि दिवसेहि हन्ह

त्तेष दिरमेण, नेटिमयार बारन एवेण, प्राध्यिमहार्यमयार वारम एवेण, एव देखिण वारस. नेटियाण बारस. नर्डार्ययाण वारस एवेण, सर्माण-

१. ॰शिय एमदिर-१२ (भ. म) । २. पर्युष्ट शि (भ. म), मणुप्तर्गीर (स. द)

पनिदियाणं नारमः, माण्यपनिदियमदा दम्मस्याद एउन्हासः एएदिन्स्य उद्गिरिकानि, रामीज्ञमानः एसदि जिल् दिन्धिको ।।

गाहातिग केषुचिदादशेंषु पुस्तकविगकाता शन्यांच मानावसी सन्तर्भ

विगतियग्ररितदास्य, नामिणीतिम्य मृतादिता देशे।
मज्भ पि देख मेद्र, नृतीनतुद्रणमीत्या जिल्हा ॥१॥
मुयदेवयाण् पणिममो, जीए पमाएण मिद्रिय माजः।
प्रणण पवयणदेवि, सनिक्षि न नमसामि ॥२॥
मुयदेवया य जामो, कृत्यसे नभगतिवस्य ॥३॥
विज्जा य श्रंतहुर्जा, देख श्रविष्य विद्यास्य ॥३॥





परिशिष्ट—१ संक्षिप्त-पाठ, पूर्त-स्थल श्रीर पूर्ति श्राधार-स्थल

| प्रतिय जाय व्यवजनए  प्रेंबकूणगहत्त्रमय जाय प्रजनिकस्म  श्राहरह शंककुणगहत्त्रमय जाय प्रजनिकस्म  श्राहरह शंककुणगहत्त्रमय जाय अमणामतिरय शहरी शंकता जाय अमणामा  शहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संक्षिप्त-पाठ                  | पूर्त-स्चल                         | पूर्ति घाषार स्थल |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| अर्कतनित्य जाव अमणामतिरय अरुका जाय अमणामा अरिट शावरथ अरुका जाय अमणामा अरिट शावरथ अरुके जाय विह्णामि अरुक्त जाय विह्णामि अरुक्त विह्णामि अर्कानामाण्ये स्थादद अर्कानामाण्ये स्थादद अर्कानामाण्ये स्थादद अरुक्त विद्यामाण्ये स्थादद स्यादद स्थादद स                         | मनिय जाय पव्यज्ञनए             | १८।१४७                             | 63313             |
| शक्तंतितिय जाव अमणामतिय १६१२५ शाहर शाहर शाहर शाहर शाहर शाहर शाहर शाहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यंबकूणगहन्यगय जाव ग्रजनिकम्म   | १५।१२६                             | १४।१२०            |
| अतृत जाव अमणामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अकंतनरिय जाव अगणामतरिय         | X=138                              |                   |
| श्राहर्षे श्राह्मे श                         | अफ्ता जाव अमणामा               | 38816                              |                   |
| स्थानियाम् जात अठवीम् १थान्य १थान्य १थान्य<br>स्थानियाम् जाव सव्ययो १थान्य १थान्य<br>स्थानियाम् जाव सव्ययमामाणे ११४६ ११४६<br>स्थानिम् जात्र निज्ञरिज्ञमाणे ११४६ ११४६<br>अर्चामाटम् जाव त २११६ ११४६<br>अर्चामाटम् जाव त २११६ ११४६ ११४६ ११४६०<br>स्थानियाम् जात्र ममानभागूणे १११६० १११६० ११४६०<br>स्थानियाम् जाव ममुष्यान्तिस्या ११६०, २१२६, ११४, ११६,<br>धान्यत्याम् जाव ममुष्यानिस्या २१६८, २०६, ११४६, ४०६, ४१६८, ४०६, १९६८, १०६, १९६८, १०६, १९६८, १०६, १९६८, १०६, १९६८, १०६, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, १९६८, | यसिट्टे जाप विह्यामि           | ३।१२८                              |                   |
| अगामियाए जाब सब्बजो १४१८८ ११८६<br>स्थितिमामण्ये जाब बाह्यसामण्ये ११८८२ ११८१<br>स्थितिमाहण्ये ११८८२ ११८१<br>स्थितिमाहण्ये २११८८ ११९८६<br>स्थितिमाहण्ये २११८८ १९१८८<br>स्थितिमाहण्ये १११८८ १९१८८<br>स्थितिमाहण्ये १११८८ १९१८८<br>स्थितिमाहण्ये ११६८८ ११९८८<br>स्थितिमाहण्ये ११६८, ३१३, ३६, १६७, १६८,<br>१८६८, ३१३८, ३६, १६०, १६८, १८८,<br>१८६८, ३१६८, ३०६, १६८, १८८,<br>१८६८, १८६८, १८६८, १८८, १८८,<br>१८६८, १८६८, १८६८, १८८, १८८,<br>१८६८, १८६८, १८६८, १८८, १८८,<br>१८६८, १८६८, १८८, १८८, १८८,<br>१८६८, १८६८, १८८, १८८, १८८,<br>१८६८, १८६८, १८८, १८८, १८८,<br>१८६८, १८८, १८८, १८८, १८८,<br>१८८८, १८८, १८८, १८८, १८८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अगामियाम् जात्र अउवीम्         | १४१८७                              |                   |
| स्वित्तामण्ये प्राप्त वाद्ययामण्ये ११४६ ११४६<br>स्वतित् जाप्त निज्जित्वामण्ये ११४६ ११६६<br>अर्चामाद्रम् जाप्त ने २१६६ ११६६<br>सर्वेद्र जाप्त परिनये २१६६ ११६६<br>प्रजीयस्थिते पात मगाप्तमापूरी १६१६० १६१६०<br>प्रजीयस्थिते जाप नापागमन्य १६१६० २१६६<br>स्वाप्तित्तात् नाप समुष्पद्राप्त २१६६, २१२३, २६६, १६२, १६६, ११६६, २१६६, २१६६, ११६६, २०६, १६६, ११६६, २०६, १६६, १६६, १६६, १६६, १६६, १६६, १६६, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अगागिपाए जाव मध्यजो            | <b>(</b> 9155                      |                   |
| स्वातिष् जाप निज्वित्वित्तमाणे ११४४२ ११११<br>श्रान्ति व्यापातिय नार्यं नार्यं नार्यं नार्यं नार्यं नार्यं नार्यं नार्यं नार्यं माणामाण्ये ११११०० ११११०० ११११०० थ्यापात्रमाण्या ११११०० ११११०० व्यापात्रमाण्या ११११०० व्यापात्रमाण्या ११११०० व्याप्ते नार्यं माण्याप्रमाण्या ११६०, २१२२, २६०, ११६०, २१२०, १६०, ११६०, २२०, १११६०, २२०, १११६०, २२०, १११६०, २२०, १११६०, २२०, ११६०, १००, ०५, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १६०, १००, १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्यक्तिमामण्ये जाव दाइयनामण्ये | <b>हा</b> १७६                      |                   |
| भगते जान परिस्ते स्थान                          | अचितए जान निज्जरिजनमार्गे      | १।८८२                              |                   |
| मन्ति जान परिनये २१६६ र्हाहे ह्राहे                          | अरनागाइए जाय त                 | इ।१०६                              | 31126             |
| त्रशीयरवारीने पात समापनामामूनी ११११० ११११० ११११० व्यामीत्रवारीने जाव सामागासम्म ११११० ११११० व्यामीत्रवारीने जाव सामागासम्म ११११० व्यामीत्रवार सामाग्रवार व्याप्त सामाग्रवार                         | मन्दे जान पीत्रस्ये            | 2158=                              |                   |
| सामितिम् नाव समुष्परण्यः ३१६३ १६२, १६४, १६६,<br>स्रामित्मम् नाव समुष्परिनरमः २१६७, ३१३६, ३६, १६२, १६४, १६६,<br>स्राम्य, ११६८, २२६, १६४, ७२,<br>स्राम्य, ११६८, २२६, १६६, १०६<br>१६६, १४१४३, ७४,१२६, १०६, १६६,<br>१४८ १४४४ १३१४४ १३१४४<br>स्राम्य सामाप्रे १४४२६ १३६०४ १३६०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नदीवस्वदेने तात्र समात्रभागूने | ११।१०८                             | •                 |
| संज्ञानिया जाय संसुत्यादिकरण २१६७, ३१३, ३६, १६२, १६४, ११६, ४१८, ४१८, ११६, ११६, २२८, १६४, १८६, २२८, १६६, १८६, १८६, १८६, १८६, १८६, १८६, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अशेवस्परी जाव न नागागम्य       | ११११०=                             | =12 8             |
| स्वार, राष्ट्रम, २२८, १११८, ७२,<br>स्थ, १८८, १८८; १३११८३, १८८<br>१६८; १४१४३, ७४:१२८, १२६, १८६,<br>१४८ १४८ १३१४४<br>स्वार्थिय व्यवस्थान १३१४८<br>स्वार्थिय व्यवस्थान १३१४८<br>स्वार्थिय व्यवस्थान १३४८<br>स्वार्थिय व्यवस्थान १३४८<br>स्वार्थिय व्यवस्थान १३४८<br>स्वार्थिय व्यवस्थान १३४८<br>स्वार्थिय व्यवस्थान १३४८<br>स्वार्थिय व्यवस्थान १३४८<br>स्वार्थिय व्यवस्थान १३४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बन्मितिग् नाव समुखराह          | 2 - 6 2 5                          | 5129              |
| चर्, १८६, १०१६; १३११८६, १०६<br>१६६; १४१४३, ७४)१२६, १०६, १८६,<br>१४६ = ११११<br>स्वमस्यित नाम महापाल १३११०४ = ११४३<br>सह ता नाम सामापा ११४३ = ११४४३<br>सह ता नाम सामापा ३११०४ >११०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सञ्मन्तिए जाब ममुलाज्जिसा      | २।६७, ३।३३, ३६, ११२, ११४, ११६,     |                   |
| ११८: १४:४३, ७४:१२=, १२१, १८१,<br>१४= १४:<br>इत्यमरियस गास समुप्तम १३:१०४ २:३१<br>आठ परम लागाओ १३४२६ १:४२६<br>सहास गाम समुप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                    |                   |
| १४८ २।३१<br>स्वम्हिप्य प्रस मगुप्तम १२।१०४ २।३१<br>शह सम्बद्धालामधे १३४२ १।४२३<br>सहार प्रमासमाप ३।१०४ ३।१०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                    |                   |
| स्वमितिया नाम समुप्तमः १३११०४ २१३१<br>शहास्य सामाधी ११४२४ ११४२३<br>सहासामाया ३११०४ ३११०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | रहरा रेक्कारक, अशारकन, हमर, रेक्स, |                   |
| शह पाप लागाची ११४२६ ११४२६<br>सह पाणाव पाणाचा २११०४ २११०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                    | =112              |
| मह स नार सामाना अहरूर अहरूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                    | Rity              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                    | \$12° 2           |
| भारत वा वाद्य करणा । अस्ति वा वाद्य वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                    | 31202             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सह सा तस ह.सह                  | 文を表が文                              | 1 ** * 13 mls     |

| अहाड जाव यागरणाई                     | \$5120X                | 11502         |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| अहे जाय विजयमगरम                     | १।४२३                  | \$1823        |
| अणनपर्मिय जान पामद                   | \$ * 1                 | 7 4,77 5      |
| म्रणताओं जाय आयित्याए                | \$3.6¢                 | 71251         |
| अणवदम्ग जाय समार०                    | १४११८०                 | 571507        |
| अणवदगे जाय मसार                      | \$312\$                | 2,64          |
| अणालोइय जाच नहिन                     | 20120                  | 35105         |
| अणिदा जाव ठिति०                      | 3140                   | 313=          |
| अणिनिमत्तेण जाव आयावैमाणम्न          | १६१४६                  | 3133          |
| अणिक्यित्तेण जाव भाषायमाणे           | <b>१४</b> ।१७ <i>७</i> | 3133          |
| अणिट्ट जाव समणाम                     | ३१११३; १४१४०           | 51383         |
| अणिट्टम्सरा जाव थमणामम्सरा           | ७१११६                  | \$1340        |
| <b>प्र</b> ण्ट्वाणे जाव अपुरिमक्कार० | 8.815.22               | 31885         |
| अणुत्तरा जाव धपद्धाणे                | १३।१२                  | वृत्ति        |
| अणुत्तरे जाव केवल०                   | १६।६१                  | EIRE          |
| • अणुत्तरोववाइय जाव उव॰              | १२।१८८                 | १२।१८=        |
| ° अणुत्तरोववातिय जाव देव०            | १६१७७                  | १८१७७         |
| अणेगगणणायग जाव सपरिवुटे              | १३।११४                 | <b>७११६</b> ६ |
| श्रणेगगणनायग जाव दूय                 | ७।१६६                  | थो० सू० ६३    |
| अणेग जाव किच्चा                      | १५।१८६                 | १५११८६        |
| अणेगसय जाव किच्चा                    | १५।१८६                 | १५।१८६        |
| अणेगसय जाव पच्चायाइस्सइ              | १५।१८६                 | १५।१८६        |
| अणेगसय जाव पच्चायाहिति               | १५।१=६                 | १५।१८६        |
| अणेगसयसह जाव किच्चा                  | १५।१८६                 | १५।१८६        |
| अणेगसयसहस्स जाव किच्चा               | १५।१८६                 | १५।१८६        |
| अण्णमण्णपुद्धाइ जाव घडताए            | १११७८,७६               | वृत्ति        |
| अण्णमण्णपुद्धा जाव श्रण्णमण्ण०       | ११।१११                 | ११।७८         |
| अतुरिय जाव जेणेव                     | १४।१४३                 | २११०=         |
| अतुरिय जाव सोहेमाणे                  | २।११०                  | २।१०=         |
| अतुरियमचवल जाव गईए                   | ११।१३४, १४४            | ११।१३३        |
| श्रत्थमण जाव दीसति                   | <b>८१३३</b> १          | अप्रहाल       |
| अत्यमणमुहुत्तसि जाव उच्चत्तेणं       | <b>८।३३१</b>           | वाववर         |
| अत्यामे जाव सघारणिज्ज०               | ७१२०४                  | ७१२०३         |
|                                      |                        | 1             |

| अत्येगतिए जाव नो                       | <b>६।३</b> १          | \$ = 13        |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| अत्येगतिए जाव मो                       | <b>६</b> ।३१          | 8138           |
| श्रत्येगतियाणं जाव साह                 | <b>१</b> २।४४         | १२।५३          |
| बदुक्तणयाए जाव ग्रपरियावणयाए           | १२।५४                 | 801848         |
| अदुक्पावणयाए जाव अपरियावणयाए           | 3188=                 | 318 88         |
| अवम्मित्यकाए एव चेव नवर गुणको ठाणगुणे  | रा१२६                 | रा१२४          |
| श्रयम्मत्यिकाए जाव पोग्गलत्यिकाए       | ६३।४४                 | रा१२४          |
| अपरितयपत्यया जाव हीणपुष्ण <sup>०</sup> | 31863                 | 30815          |
| नप्पकोहे जाव नप्पतोभे                  | २४।४६=                | ओ० गूठ ३३      |
| अप्यणी जाव पानइ                        | १४।१२३                | १४।१२३         |
| लब्भुगयात्रो जाव पठिस्वाग्रो           | १५।८८                 | १४।८७          |
| समिक्यण जाव अजलिकस्म                   | १५।१२१                | १४११२०         |
| बभिमुहा पाव पञ्जुवामति                 | प्राद्ध               | १११०           |
| अभिहणमाणा जाव उद्देमाणा                | 41240                 | दार्दछ         |
| श्रमाणत जाव पसत्य                      | १।४१८                 | \$178 <b>=</b> |
| अमुच्छिए जाव अणज्कोववन्ने              | १४।१६२                | ७१ ए इ         |
| यमुन्दिए जाव बाहारे                    | \$\$123               | <b>१४</b> 1≈२  |
| अमुन्यिए जाव बाहारेड                   | ७१२३                  | <b>ं</b> ।२२   |
| सम्मताको जाप गव्यक्तए                  | हार्ष्ठ ८             | <b>८११६७</b>   |
| अम्मेहि जाव पव्यटहिनि                  | <b>७७१</b> १3         | 33313          |
| अयागेहाओं जाय निविचय                   | १६१३                  | 2515           |
| भयमेगानी जाव गरःने                     | <b>\$31\$35</b>       | \$ 71 5 KE     |
| तयनेपारचे जाप समुखिन्तस्या             | १२११४, १६१४४; १८१२-४  | =12 १          |
| अवस्थरार्ग राज नुष्पाएमाणे             | £1± K;                | £17 cc         |
| अवर्गे साव सम्बो                       | 51\$50                | =16=3          |
| नायमेस कहा नियम्स नाम सहा-             |                       |                |
| दुरतपारीचे नवर—निवरन्युदिवं            |                       |                |
| तात पाउरसदरपरिद्धाः परि-               |                       |                |
| प्रतिविद्याने प्राथित स्पति            |                       |                |
| स्वापानिक विस्तारिक स्व                |                       |                |
| वतापुरिक विभीमाम स्वरं                 |                       |                |
| off, mystery frankligt of              |                       |                |
| The feature and the thinks of the      | FARCE-REA             |                |
| सम् विकास नाम                          | · 48 8 44 4 4 5 5 5 1 | The same '     |
|                                        |                       |                |

| जनगेजनवामात्रय दाव तत्रपञ्चीः                 | 2 41 4 4                  | 23120         |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| जनगणाम जामगणनेति                              | 5-14-                     | 1153          |
| असम् जार उत्स्पराहि                           | 2-16                      | 2133          |
| समय जाव गाइम                                  | १७।१३                     | 3=14          |
| अगण ४ जाव विषय                                | 3013 4                    | 2 414         |
| अमण जाव वित्रस्मिमां                          | \$ \$ 1 \$ =              | \$512         |
| असद्परिणम् वहा मृगगुण राजम्                   | 217/53                    | 815 33        |
| असम जात्र उचनव्यति                            | 61235                     | हाश्वर        |
| अमुरकुमारराया जात विहरिताए                    | १०१८च                     | १०१६७         |
| अनुरकुमारा जाग उपयज्यति                       | 37913                     | र्।१२८        |
| अमुरकुमारा जाव उयप्रजनि                       | 81230                     | <b>६११३</b> ० |
| असोगवटेसल् जाव मज्भे                          | 33108                     | 31285         |
| अस्तजए जाय देवे०                              | १।४०                      | 312=          |
| अस्सजत जाय पायकम्मे                           | १ऽ।२१                     | ३७११६         |
| अस्सजय जाव एगत०                               | १मारहर                    | =1203         |
| अम्साएमाणस्य जाव परिजागरमाणस्य                | १२।१३                     | १२१६          |
| अस्माएमाणा जाव पडिजागरमाणा                    | १२।१२                     | 8518          |
| अम्साएमाणा जाव विहरह                          | १२।१३                     | ४८१४          |
| अहापडिरूव जाव विहर३                           | हारवह, १५७; १११=५; १६१५५; |               |
|                                               | १८।२०४                    | राइ०          |
| अहिगरणियाए जाव पाणा०                          | १।३७२                     | ११३६४         |
| अहेलोग जाव समोहणिता                           | <b>इ</b> ४।१६             | इप्रारह       |
| आउनलएण जाव किंह                               | ३।४३, ७४, ६।२४४           | २१७३          |
| भाउनपर्ण जाव चइता                             | १५।१०१                    | হ।৬३          |
| आउनखएण जाव महाविदेहे                          | १६।७४                     | २।७३          |
| आओसइ जाव मुहमित्य                             | १५।१०६                    | १५।१०३        |
| आगयपण्हया जाव समूसविय०                        | ६।१४८                     | ६।१४७         |
| आगासित्थकाए वि एवं चेव नवर                    |                           |               |
| खेत्तओ ण ग्रागासत्यिकाए लोया-                 |                           |               |
| लोयप्पमाणमेत्ते अणते चेव जाव                  | m . 0 m                   | २।१२४         |
| गुणसो<br>अप्रास्मानेग्रेस जान निकति           | २।१२७                     | प्रा११०       |
| आगासपदेसेसु जाव चिट्ठति<br>आघवेति जाव जवदसेति | ५।१११                     | १६।६१         |
| ALTTIN MIT ATTIN                              | १६।६१                     | • -           |

| आटिन जाव पज्जुवामिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 . s. b             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| आहार जाय पुराणीए<br>आहार जाय तुमिणीए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 <b>4</b> \$       | 4144           |
| आणदा जाय वरेत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38513                | <b>ह</b> !२१७  |
| The state of the s | १५१६=                | ६४।६८          |
| बाणा जाय निट्टनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३१२५७                | 31585          |
| बाबाह् वा जाव करेंति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 481885               | ११।१११         |
| आभिणिबोहियनागवियाः जात्र केवल०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २४।४८३               | बो॰ मू॰ ४०     |
| वायारमा जाव कणारमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१</b> १३४         | \$153          |
| आयारो जाव दिहियाओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०१७५                | सर परण्यस्य ६६ |
| श्रार <b>िया जाय मि</b> च्छा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १७१, ८०              | १।७१           |
| साराहेता जाव सन्दर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52213                | \$1833         |
| आरहेता त चेत्र सब्द अविनेसित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                |
| नेयध्य जाव आलोइय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २।७१                 | शहद, ६१        |
| ञानभिषाए नगरीए एवं एएष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | lead de        |
| अभिनारेण जता गिवन्स त चैव जाव से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3=3155               | १११७३          |
| थानोद्य जात्र कान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8=123                | है।<br>१७      |
| वालांग्रमामि जाव परिप्रज्ञिस्सामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20120                | #IDX \$        |
| बायइतए वा जाय तुपद्वितए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८१२०                | अं दि          |
| थानि जार जिच्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २११२=, १२१           | दा <b>१</b> २४ |
| गामी पात्र निसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्रप्रद              | 21,67          |
| जासुरत जाद गिमिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१११११</b> १       | 31 < %         |
| आयुरचे लाव मिनिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७१२०१, २०२, १४१६४, e | in,            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४, ११८, १७६, १८३    | 21 <b>7</b> y  |
| लागृग्ते रात्र मिनिसिसमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31553                | TIEV           |
| तार्विषय जाय कार्रमाचे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रै =1 ४ c            | 31A            |
| महित्स्य जात्र किन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | terrer               | The Livis      |
| इतिपासिकस्य तात्र पुरावस्यानिस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$1 <b>\$</b> <=     | \$1XX          |
| इति कार कामगढ़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21703                | Th 75- 38      |
| इन्दिन्तियु वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EIZXE                | 25.5 25 74     |
| मानारास्य गार्थं है दिल्लाहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ter-ey               | #17            |
| The property of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21227                | * - #          |
| देशियाम् पात्र विभिन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21882                | * 4 4          |
| militaria inta ganga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$\$2\$-\$,\$\$v     | 2125           |
| Assitate and Artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Exites               | · 李维·          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ء محير _       |

| उस्मेगमगाहित्यांग तत उत्सहिता          | 7447 ~ .                 | * 415            |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------|
| चाकोमनागर्दि गिल्मु आत लाक्तिनत्त्     | 450 5                    | 760              |
| उतिगते जाप रने                         | * 417                    | r,2              |
| सममण आव उत्तरिष                        | 4 1 7 14                 | * 17             |
| उच्चारमामका जाम परिद्वानीत सर          | 9-127                    | 201              |
| जन्मने जान द्रश्रिमांगे                | 3,415.42                 | 213              |
| च्ह्राणे जाग परमाने                    | \$12.50°, \$ 515.6       | <b>?</b> } ?     |
| चड्यंत्राण् जाग निरम्ड                 | भागप्र, हैनारह, हेनाहदेद |                  |
| उत्तर जांग राई                         | Mark Annual Control      | y.               |
| उत्तरिल्न जाय गगानि                    | १६।११४                   | 2618.            |
| उदएए। जान नर्गामन                      | 41455                    | <b>61</b> •      |
| चदर्गावदु जाव ह्ना                     | \$14                     | \$               |
| उदगरगणे जाव तच्चाए                     | १४१६२                    | 2217             |
| उदीरिए जाव निजनिक्जमाण                 | <b>६</b> ।२२=            | \$18             |
| उपतियाए जाव पारिणामियाए                | १७।३०                    | १३।१०            |
| उप्पत्तिया जाव पारिणामिया              | २०।२०                    | १२।१०            |
| उपन्ननाणदसणघरा जाय मन्य०               | <b>१२।१६</b> ७           | ર∤3              |
| उप्पन्ननाणदसणघरे जाव समोसरण            | २।२२                     | नृि              |
| उप्पन्तनाणदमणघरे जाव सव्वण्णू          | 37876                    | नुहर             |
| उप्पाडेज्जा जाब केवल                   | \$ 513                   | हा२३,२'          |
| उन्भिजनमाणाण वा जाव ठाणाओ              | १६।१०६                   | વૃશ્             |
| उम्मुक्तवालभावे जाव रज्जवई             | ११।१४२                   | 2818€.           |
| जबहुवेह जाब जबहुवेति जाब पच्चिप्पणित   | १२।३४,३६                 | 81840,848        |
| उवट्ठाणसालं जाव पञ्चिप्पणित            | ११।१३७                   | ११।१३८           |
| उवविजिहिति जाय उन्वद्दिता              | १४।१=६                   | १४।१८६           |
| चवविजिहिति जाव किच्चा<br>-             | १५।१८६                   | १५।१८६           |
| उवागच्छइ जाव नमसित्ता जाव एव           | १४।१३२                   | १।१०             |
| उवागच्छिता जाव एगतमंते                 | १५।७३                    | १४।४६            |
| उवागिच्छत्ता जाव दुरूढा                | १२।३७                    | <b>ह</b> 1 ६ ८ ८ |
| उवागच्छिता जाव नमसित्ता                | १६।५४                    | २१५७             |
| उवागच्छिता जाव विहरइ                   | १२।१०१                   | \$10             |
| उसभ जाव भत्तिचित्तं                    | ११।१३८                   | ओ० सू० १३        |
| उस्सवणयाए तिहि, उस्सवणयाए वि निसिरणयाए |                          |                  |
| वि नो दहणयाए चर्जीह, जे भविए उस्सवणयाए |                          |                  |

| वि निसिरणयाएं वि दहणयाएं वि ताव च ण से                                 |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| पुरिमे काइयाए जाव पचिह                                                 | <b>१</b> १३६७   | १।३६४      |
| एकोण वा जाव उक्कोमेण                                                   | २०1११=          | २०११६      |
| एगस्य जाव हता                                                          | ७।१६=           | ७११७       |
| एगवण्णाउ आणमति वा पाणमंति वा कममति                                     |                 | -1140      |
| या नीययति या बाहारगमो नेयव्वो जाव पचिदिमि                              | २१४,४           | do seis    |
| ेएगिदिय जाय परिणए                                                      | <b>=</b> 12     | =IN \$     |
| एगिदियदेमा नाव अणिदियदेमा                                              | २।१३६           | 38816      |
| एगिदियपदेमा जाय अणिदियपदेमा                                            | रा१३६           | राश्वह     |
| एगिदियपयोगपरिणया जाव पचिदिय०                                           | दार             | २११३६      |
| एनेण अभिनावेण चत्तारि भंगा                                             | ३।१४६           | RITTY      |
| एनो आढत्त जहा जीवाभिगमे जाय से                                         | 328-32813       | वृति, जी 🛊 |
| एस्य वि तह नेव भाणियव्य, नवरं झणुदिण्य                                 |                 | 4          |
| उवमामेद सेसापित्रमेहेयच्या निष्यि । ज त भते !                          |                 |            |
| अणुदिण्ण उत्रमामेड त कि उद्राणेण जाय                                   |                 |            |
| पुरिसरकारपरकामे इ वा । में नूर्ण भते । अप्पणा                          |                 |            |
| नेव वेदेर प्राप्णा नेव गरहर एत्य वि सन्तेव                             |                 |            |
| परिवारी, नवर अफिल वेदेई नी अनुदिल्य                                    |                 |            |
| वेदेउ एवं जात पुरिसातार-पराक्तमे इ. या ।                               |                 |            |
| में मूण भते । अपाना चेत्र निस्तरेद अपार                                |                 |            |
| एस्य वि, मस्येष परिवाली, नवर उपस्था-                                   |                 |            |
| सरपर अंता है पश्म निव्यते हैं एवं जाव                                  |                 |            |
| परासंद वा                                                              | \$1\$84-\$62    | \$12¥3-280 |
| एमहिन्दीत जाव समहाग्यामे                                               | £1.8            | 314        |
| म्यो वाय मो                                                            | \$1140          | 218.00     |
| एक्टिया त                                                              | 215.43          | \$12.42    |
| एवरि चार नो                                                            | 31/22-/2=       | 518.8.5    |
| गःति पात्र परिणामः                                                     | \$1 <b>{</b> xx | \$15.83    |
| एताति वि पाँच सबर गम                                                   |                 |            |
| स्वाप्याः नेस्स स्था                                                   | £1535           | \$1725     |
| فمبار كالمراب المتوادة المتارك المتارك المتارك المتارك المتارك المتارك |                 |            |
| कियापुरू मानिपार्य । एवं पुरुष्यापुरुष्या                              |                 |            |
| इन्त्राहेर्ने हुम्म १६ मह २०० १९ रहेर्ना १९ हिन्दा है इन्ता है है      |                 |            |

| *                                                               |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| bout titular tenden Jan definings of momentum of                |                   |                |
| सिन्द्रियासार है सार रहा न व                                    |                   |                |
| प्रतिहिता सार्थि या संस्था                                      |                   |                |
| परिवर्गन विकास                                                  | 41273 117         | <b>建 5年</b> 3  |
| tel saltanus ( )                                                | 1 4 =             | 7              |
| एवं त्रमणिकाण सीताकाण रीकिताका                                  |                   |                |
| गोरमसन्तिकाण पच वि एक्सभि सवा                                   | 28114             | <b>\$</b>      |
| त्य समस्वरितासम्य ति                                            | 59,2.3            | <b>9</b> 3     |
| म्य कार्यायत्याचि विकित्त विकास पर्वाय न                        |                   |                |
| संदर्, नवर—मध्य मीता पनिहिली हिंदल वी लिल                       |                   |                |
| देसमूतगुमारतस्यापी अपस्यशापी जगवन्त्रण्यः                       | 4120,42           | <b>ኃ</b> ነ 4 ፣ |
| एवं सायक्रमुणा नो परकरमुणा धारणवीरण नी                          |                   |                |
| परणयोगेण उम्मिओदम मा महत्तुः नमीदम                              |                   |                |
| या गण्या                                                        | 31243.25%         | 31             |
| एव उरगजाजिमानीविमसम वि. नत्र द                                  |                   |                |
| जबुद्दीयप्यमाणमेल बोदि विमेण विमानिमध                           |                   |                |
| सेस तं चेव जाव करियमित                                          | E}E0              | E'             |
| एव एएणं अभिनावेण उदयते, पोवते छिद्री                            |                   |                |
| दूसत छायते आयवत्तं जाय नियमा                                    | 21257-25%         | ?1             |
| एव एएण अभिलावेण जहा अजीवपञ्जवा जाव मे                           | ₹ <b>%।११-१</b> ४ | प              |
| एव एएण कमेण जहेव रादओ तहेव पव्यदको                              | हा१५०,१५१         | राप्रच,        |
| एव एक्केनक सचारतेण जाय ग्रहवा                                   | १२।७७             | १२।            |
| एव एक्केन्स संचारतेहि जाव अहवा                                  | १२। ३६            | १२।            |
| एव एक्केक्क पुच्छा । सचित्ते वि काये, अचित्ते                   |                   |                |
| वि काये जीवे वि काये अजीवे वि काये जीवाण                        |                   | 0316           |
| विकाये अजीवाण विकाये                                            | १३।१२=            | 81₹<br>\$1≈    |
| एव कालओ वि, एव भावको वि                                         | द.१ <b>द</b> ४    | ३।१            |
| एवं कि मूल पास १ कंद पासइ ? चत्रभगो                             | ३।१५८             | 411            |
| एव खवेण वि तिष्णि आलावगा एव जीवेण<br>वि तिष्णि आलावगा भाणियव्वा |                   | 38-83818       |
| एव खेतओ कालप्रो                                                 | 338-83818         | 38:            |
| एव खेलगो वि, कालग्रो वि                                         | 21860             | 518-           |
| C-C                                                             | ना१न्ध्           |                |

एव चिंखदिय असट्टे वि एव जान फार्सिदिय-नसट्टे वि जान अणुपरियट्टइ

१२।६०-६३

१२१५

| एवं चरितावरणिज्ञाण जयगावरणिज्ञाणं            |                  |                    |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| वरक्तवमाणावरणिज्ञाणं व्यामिणिवोहियनाण        | T-               |                    |
| वरणिज्ञाणं जात्र मणनज्जन•                    | <b>६</b> ।३२     | ८१३२,३१            |
| एव नेव                                       | ३।१४५            | ३।१५४              |
| एय चेय                                       | ६११              | <b>६</b> ।१        |
| एय चेय                                       | नारप्रह          | ۲۱۶۶ ت             |
| एव चेव                                       | <b>टा</b> न्द्रर | राव्यर             |
| एव चेव                                       | <b>११</b> 1=0    | ११।८=              |
| एव चेन                                       | १२।१३०           | १२।१३०             |
| गर्व चेव                                     | १२।१४=           | १२।१४८             |
| एयं चेप                                      | १४।२             | १४।१               |
| एव नेव                                       | १६।=१            | १६।=१              |
| गत चेत्र                                     | <b>इ</b> =११७४   | १≂।१८४             |
| एव नेव एवं छाया एवं नेम्ना                   | \$\$1\$33-\$3X   | <b>\$</b> \$1\$\$5 |
| एव नेव एव मन्सिमिय विस्ताराहण पि             | #12£5\255        | मादह १             |
| na नेत्र, एवं मात्रवट्टेबि, मोभववट्टेबि      |                  |                    |
| जाय अगुरन्यहर                                | १२।२३-२४         | รุงเจอ             |
| एव वेब जहां छडमस्ये जाव महा०                 | <b>७११४८</b>     | だけがた               |
| एव चेव बहा परमाहोहिए जाव महार                | 31,10            | 11866              |
| स्य भेव लाव                                  | 1=14E            | Ety 4              |
| एव चेत्र जाव असमा                            | १२।११०           | \$2-5-+            |
| त्य नेप जाप संसामे                           | १२।११२           | \$ 2 0 4           |
| ताव देव पाव गाव                              | \$ = 1 = X       | ng mar ng mg       |
| एपं चेप जार विपनीरेग्                        | ≨∆18Air          |                    |
| स्य देश जाय प्राध्य                          | रेस्।रेस्ट       |                    |
| रम भेर विकित्त हैं, एवं बिस्तारण हैं         | E18851A8 &       | ند لا سد           |
| कर्म देश एउट सर्वेसिक                        | 41.564           |                    |
| एष भेर सहर —रेज र साम्रायरिक स्थाप स्थाप     |                  |                    |
| माहित्यहर्व, वेत्रहरू के के                  | 6156.30          | , mark             |
| राष्ट्र देश गुण्य विविधानकोणियनको सम्बाल्य   | 7                |                    |
| total the given and while of the granted     | 11160            |                    |
| एक धक्र विकिती दि सामानकी नवर                |                  |                    |
| the feet the                                 | 11101            |                    |
| took the sharps that so go ending to proceed | 工工 电电流           |                    |
|                                              |                  |                    |

~ ~ ~ <sub>1</sub> ~ <sub>1</sub>

| मुने नाम अहममान अधिन अहेरन पहर की                 | 7 - 7 4 2    |                    |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| संब असा भद्रेजसम्मा अद्देश अता कि ह               | ** 8 3       |                    |
|                                                   | 4x 7 7       |                    |
| मुद्र करा अधीवनिश्वीत्यनीत्रिय सत्त्व द्वा अधीवदर |              |                    |
| महा मुद्रशालम्य वि भावित-स वदर्ग वदर्गालः-        |              |                    |
| मसीरियाण बन्धाण संबीतियो प्रतीतित्वा । तत्रे व    | r            |                    |
| मान शोरिना भाषित्य, नर्ग - गोरिसान्यरः            |              |                    |
| िरजाण बरमाण संशोतको धारितका । एवं केद             |              |                    |
| म्यारकायाण जनारकात्रां नारं                       |              |                    |
| रिविज्ञान गरमान रागीवमय भारित्यःकी                | 8123-74      | \$122.             |
| एय जल इसदिया तथेय निरामेग भाविकः                  | •            |                    |
| जान अदागमण्                                       | 3,5150 +     | <b>१</b> -         |
| एव जहा द्वीराउद्देगए पटमे जान मेमानिका            | • • •        |                    |
| जाब तत्व य जे ते उवडता ते जानीत, नामनि,           |              |                    |
| आहारिति । मे तेणद्रेण निकायो माणियक्यो            | 25125-75     | 70                 |
| एव जहां उसभदतों तहेन पव्यदको नार पर्यात           | •            |                    |
| पुरिससएहिं सदि ततेय जाय                           | £1=28,72%    | र्वे १ वर्ष १३३    |
| एव जहा नीवयादए अम्मष्टम्य पत्तराया जाव            | 241820-822   | क्षीत सूत ११६-१    |
| एव जहा कोववाइए फूणिको जाव निगरसद                  | 30513        | और स्व             |
| एव जहा ओववाइए जाव साराहगा                         | 308-008188   | क्षीत सूर्व ११५-११ |
| एवं जहा बोववाइए तहेव भाणियव्य                     |              |                    |
| जाव आलोय                                          | <b>हा२०४</b> | ओ० मू० ६           |
| एव जहा कालासवेसियपुत्तो तहेव भाणियव्य             |              | 48                 |
| जाव सव्व०                                         | E1832-83X    | \$1836-Rg          |
| एव जहां कोहव पट्टे तहेव जाव अणुपियट्टइ            | १२।४६        | १२।५               |
| एव जहां सदए जाव जओ                                | १४।१५७       | राइ                |
| एव जहा खदए जान से तेणहेण जान नी झसरी।             | •            | २।११,१<br>२।६      |
| एव जहा खदओ जान एय<br>एवं जहा छट्ठसए जान नो        | ७।२०३        | Ę                  |
| एव जहा छट्ठमए तहा अयोकवल्ले वि जाव                | १६।४२        | *                  |
| महाप्रजवसाणा                                      | 95.115       | दीर                |
| एवं जहा जीवाभिगमे तिविहे देवपुरिमे अप्पाबहु       | १६।४२        | •                  |
| जाव जोतिसिया                                      | १२।१६=       | जी० ३; भ० वृति     |
| एव जहा जीवाभिगमे बितिए नेरइयउद्देसए               | १३।४५        | जी० ३, भ० वृति     |
|                                                   | ,            |                    |

| एव जहा तप्रयमण च उत्युद्देमए जाव अस्थि                  | ३३११६६          | श१र२                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| एव जहां त्रज्यसम् पचमुद्देसम् जाव नी                    | \$31\$Xe        | 33818                |
| एव जहा ताम की जाव स <del>कारेड</del>                    | \$ 8183         | 5133                 |
| एउं जहा तिरवगरमायरो जाव                                 | १६१८७           | <b>१</b> ६।=६        |
| एय जहा न्षिडद्रेगए जाव पञ्जुवासति                       | ११।१७=          | २।१८७; बोल सूल ४२    |
| एव जहां तेयगमनीरात प्रताः नहेत                          | =1X; £          | ना४१३                |
| एव जहा तेयगम्म मचिट्टणा तहेव                            | ≈1 < 5 Å        | =1885                |
| एत जहा दिवियाया कमागावा भविया                           |                 |                      |
| सहा दिवयाया जोगाया नाणियत्वा                            | १गर०र           | १२।२०१               |
| एवं जहा दसमसए जाव नामपेरजेति                            | \$ 21,0 X1 = \$ | 8,5103               |
| एव जहा नामपर् उपभवनी जायभवित्यद                         | १२।३३           | 3:113                |
| एप जहा नाणावरणिष्ठ नवर दंसणनाम                          |                 |                      |
| पेताय जाप दनाव                                          | <b>EIX5</b> {   | EIX50                |
| एय जहा निवठरम यत्तस्यया तहा निरायरम                     |                 |                      |
| वि भाणियस्या जाय निपाण                                  | २४।३४६,३६०      | 541546'347           |
| एव जहा नेरद्भवहेंसए जाव                                 | \$315E          | बीट ३, घट बृति       |
| एव जहा पनमगए परमाणुषीमानवत्तस्यपा                       |                 | •                    |
| तात्र अधगारेन                                           | 8=1887-184      | <b>४११४</b> ५        |
| एवं सहा परम पारणमें नवद                                 | १११६६           | \$\$168              |
| एव पारा पदमगर् अमयुद्यस मामारम्य                        |                 |                      |
| जाब अगुगरियट्टर                                         | १२।२२           | £1.6%                |
| एव जहा परमगर् घटते उद्देगर् पहा                         |                 |                      |
| भाषिकात्र कार अलगरण्                                    | 3158 5.58 3     | \$1800,50E           |
| एव जहां पदमगाद छड्डुदेसर, जाव मी                        | \$ 312 F-XX     | \$12.3.20e           |
| ार करा परमगण नयने उद्गार नहां माणियका                   | 21128           | 1:025                |
| एप जार बारणसम् पंतमुद्रेगे जाप वस्मद्री                 | २०१२१,२२        | १२।११० १२०           |
| ना राग विजिमार् वीचरावर्तेमर्                           |                 |                      |
| mad m milde figet                                       | इंडाप्ट         | 21703                |
| एतं एस विनियसः जाम विविद्यम्                            | राहरद           | <b>*</b> (\$ 3       |
| म्द पता विविचन विद्विता जात प्रदेशनी                    | 2215-6-         | F ₹ 4克,\$ € 5        |
| nig als stategators (die bin derfind                    | <b>{</b> =1+-   | 200424634            |
| स्य प्रदेश साम्यक्षांग्य अस्ति हेन्द्रको                | friest          | TITLE THE SECOND     |
| the fig. at his was was to go one that the same was the | \$ 1 t = 2      | As A and Apply at A  |
| this new halfalle to their the first                    | 1925-92         | T" 20 12 2 2 2 3 4 3 |
|                                                         |                 |                      |

| एम जहा वियोग केल मम भाषित राज              |               |                |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| भाउएप विस्त भारतन्त्र                      | *14 *         |                |
| एवं जता मनमसए गणाणां प्रवासित              |               |                |
| जान में                                    | 201235,234    |                |
| एवं जहां मनगम् इस्तमंत्रीयण वा र           |               |                |
| शर्राश्या ९                                | * { * 2 0     | 1.275          |
| एव जहां सन्तमस् प्रवाद्यम् अतः स           | 5015 4        | 22.3 \$        |
| एव जहां सर्दुरेमए जाब नियारे माले ने वि एम |               | 製作な            |
| एव पहा मुत्तरम नहा रुप्यनियननव्याः         |               |                |
| भाषियया, वितयस्य जहा जागरस्य गरा           |               |                |
| भाणियना जाव मजीएसारी                       | १२।१६         | १२।१४          |
| एव जहां मूरियाभरग अनुकारी नहीं जार जिल     | र्।१६०        | भाग गाँव राज्य |
| एव जहा सूरियामी                            | 82120-23      | भायनमुन्द्र-१४ |
| एवं जहेब नेरझ्याण नवर देवे                 | 14118,70      | 28183,2=       |
| एव जहेन भासा                               | १३।१२६        | १३।१२४         |
| एव जहेव विजयगाहायई नवर सव्यकामगुणिएल       |               |                |
| भोयणेण पिंजाभेउ राम त चेव जाय चर्डस्य      | 82136-88      | १४।२४-३०       |
| एव जहेव विजयस्स नवर मम विउलाए              |               |                |
| सन्जगविहीए पडिलाभेस्सामीति तुद्धे सेस      |               |                |
| त चेव जाव तच्च                             | १५।३२-३७      | \$X15X-30      |
| एव जहेव विज्जाचारस्स नवर तिसत्तगुत्तो      | २०१८४         | २०१=१          |
| एव जहेव समग्रस्स जाय तए                    | १४।२५         | १४।२२          |
| एव जाव अलोए                                | ११।१०८        | १११०=          |
| एव जाव उत्तर॰                              | ११।११०        | ११।११०         |
| एव जाव भावओ                                | म। १ मम       | 21822          |
| एवं जाव भावनी                              | 5381F         | \$3\$IZ        |
| र्व जाव मणपज्जवनाण                         | १ इ। ३        | \$ \$ 13       |
| एवं जाव लोए                                | ११।१०८        | ११११० म        |
| एव जाव से                                  | 348188        | ग्रो०सू०१५०    |
| एव जाव हुडे                                | <b>१</b> ४।८१ | १ ६१३० व       |
| एव जोगो, जबझोगो, संघयण, सठाण,              |               |                |
| उन्नत्त, श्राउय च एयाणि सन्वाणि जहा        | /             |                |
| असोच्चाए तहेव भाणियव्वाणि                  | हायद-६३       | ६१३६-४१        |

| एव तं नेव नवर                                      | १११७०            | १११६४                                   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| एव त चेव नवर नियम सपटिकामे                         | <b>६३</b> ।६८५   | 131885                                  |
| एव तब नंजम                                         | <b>\$</b> 185,8₹ | १।४१                                    |
| एव तिष्गि वि माणियव्या                             | E13 E            | 5135                                    |
| एव तिपएसिय वि, नवर निय एगवण्ये,                    |                  |                                         |
| निय दुनणो निय निवणो । एवं रनेमु वि,                |                  |                                         |
| मेस जहा दुरण्मियम्म । एव चजरण्सिए वि,              |                  |                                         |
| नबर—निय एगवण्जे जाव निय चडवण्ये।                   |                  |                                         |
| एत्र रमेमु वि, सेम त नेय । एवं पनपएसिए             |                  |                                         |
| वि, नवरंनिय एववण्ये जाव निय पत्तवण्ये,             |                  |                                         |
| एव रसेसु वि, गपफासा तहेव ।                         | 2=188=-882       | १=।११=                                  |
| एव तेइदिया एव चर्चारदिया                           | २४।२             | २४/२                                    |
| एक दमगाराहर्ग पि एव चरिनाराहण नि                   | 21252,855        | 43812                                   |
| एव दरिगनावरणिस्त्र वि                              | 2158             | \$124                                   |
| एव पायद्वार दीयं जाप होता                          | \$518X3          | <b>१</b> =।१४२                          |
| एव नागी आनिषियोहियनाणी जाव नेयननाणी                |                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| बणाणी मदत्रणाणी मुखत्रणाणी विस्नानाणी              |                  |                                         |
| एगीन इसार वि [अहुएर नि (अ)] मनिद्वात               |                  |                                         |
| पता कावद्वितीए अतर मध्य अहा जीवाभिगमे              |                  |                                         |
| अध्यवस्यानि विचि जल बहुवनध्ययम                     | 51453-500        | पर्वाच, मीवहर, पर दे; मन्यूनि ।         |
| एत नो लायकसूचा, परतस्युचा । ना                     |                  |                                         |
| मायलयोगिन, परप्ययोगेग । उनि शेदर वा                |                  |                                         |
| मन्द्रद्र, पयोषय सा मनदर्द                         | 21407-633        | 21207                                   |
| ग्व परिवरवारेतस्य                                  | \$138            | 2,23                                    |
| गुत परप्रतिसम्बग्धास्य न्यास स्था इतिहे:           | 7138             | TIVE -                                  |
| एवं यातिरम् योग्योतं यतियादस्य यस्                 | 31380            | 3407                                    |
| एव बिनिने वि सारावते कर बाह्रस्                    |                  | ·                                       |
| योग्ने परियादशा पह                                 | 317.64           | \$ 1 to \$ 0                            |
| that after attack be and                           | 8=12-3           | <b>1911.1</b>                           |
| the transferred                                    | \$ ×1 × ?        | 1000                                    |
| र्षे स्वाप रे एर्ड व सार्डिंग अनुग्राहरू आहिलास हर |                  | ¥ -¥                                    |
| at to make a sum                                   | 5,521            | C17 } \$                                |
| had belynn fle                                     | 7.23             | ****                                    |
|                                                    |                  | •                                       |

| Ħη | मगार  | भा । शि  | साम्ह     | र्धारकीर | rit  |
|----|-------|----------|-----------|----------|------|
| ŋŋ | दीतीर | र्गा ए ए | द्वासीर र | frea     | 71'* |
|    | -     | त्य मीई  | वयद्भितम  | till the | tį r |

| *                                           |
|---------------------------------------------|
| परिषष्टे ति एवं सीदेवपति प्रमानतः घलक्षाः 💎 |
| जनगरमा अनारि                                |
| एय स प सु आ च पराभ नक्ष                     |
| एवं महाजीवा वि अप्रश्नुन।                   |
| एवं निणायम्य वि                             |
| एक्तिय जाय गरेरका                           |
| एवमाइस्पर जार उपवसार)                       |
| एवमाइमगइ जाव एवं                            |
| एवमाइयसित जाब गर्व                          |
| एक्माइवस्ति जाव पम्येति                     |
| एवमाइनगामि जाय एपामेष                       |
| एवमाइयगामि जाय परवेनि                       |
| एसणिज्ज जाय साइम                            |
| भोगाह जाय विहरइ                             |
| मोग्गहे जाव धारणा                           |
| श्रोग्गहो जाव धारणा                         |
| बोभासति जाव पभासेति                         |
| क्षोभासेइ जाव छिह्सि                        |
| कोराल जाव अतीव                              |
| भोरालिए जाव कम्मए                           |
| ओवसमिए जान सिन्नवाइए                        |
| बोसप्पणी जाव समणाउसो                        |
| ओहिनाणी रुविदव्वाइं जाणइ पासइ जहा           |
| नंदीए जाव भावओ                              |
| मोरालेणं जाव किसे                           |
| कखिए जाव कलुस०                              |
| कखियस्स जाव कलुस०                           |
| कंचुइज्जपुरिसो वि तहेव अवसाति, नवरं         |
| धम्मघोसस्स अणगारस्स आगमणगहिय-               |
| विणिच्छए करयल जाव निगगच्छइ। एव              |
| खलु देवाणुप्पिया ! विमलस्स अरहको            |
|                                             |

| रेक्क दलकर  | \$1 ** 4,2* 1 |
|-------------|---------------|
| 31 1 =      | ¢ **          |
| 251724      | 32,343        |
| 23123.      | 741347        |
| दंशहंअ,१०   | 5 417 7       |
| 01562       | 91562         |
| 1217,73     | \$1230        |
| \$1566      | \$1620        |
| 21682       | ११४२०         |
| NIS 22      | X1834         |
| \$12.5      | \$1430        |
| <b>भ</b> र् | अस्ट          |
| E144E       | হরিত          |
| 20120       | इ=1550        |
| 51१००       | =18=          |
| ७।२२६       | ७१२२          |
| १।२५ =- २६६ | यूत्तिः; प०११ |
| रा४३        | रा४२          |
| १०१८;१६११७  | नार्द्        |
| १७।१६       | १४।८१         |
| रार३        | साह€          |
| ष।₹ष६       | नदी सू०२२     |
| राइइ        | 2158          |
| 817३२       | रार७          |
| ११।५४       | २।२७          |
|             |               |

| पत्रोप्पण घन्मघोमे नामं लणगारे सेर     | 7                                              |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| त चेय जाव गो वि तहेव                   | \$\$1\$ER-\$EE                                 | 5117=                |
| यते जाव किमग                           | हा२१०,१३।११०                                   | 3883                 |
| कदजीवफुटा जाव बीवा                     | ७१६४                                           | टा॰ १०११५५           |
| महच्छ्य जाव भटमं                       | ११।६३,८२                                       | \$ \$176             |
| बटे जाब जे                             | ?=  <b>=</b> 0,= <b>?</b>                      | ७११६०                |
| गडे जाव निमिट्टे                       | १1३ ३१                                         | १।३८१                |
| फंडे जाव सब्दे <b>ण</b>                | १।१२१                                          | ₹1 <b>₹</b> ₹₹       |
| कणम जाए मंतमार                         | हार्षक्ष, ११।१४ह                               | 3133                 |
| गण्हतेस्मा जात्र तेडलेस्सा             | <b>१</b> ६११२६, <b>१</b> ८१८३                  | १।१०२                |
| गण्हलेरमाण जात्र विमेमाहिया            | १अद४                                           | ₹31 <b>63,</b> ₹1₹63 |
| गण्हमृत्तम जान मुनिगत्त०               | X513X                                          | 3512                 |
| कतियणो जाव कतिकाम                      | 3; \$ 5; \$                                    | 21824                |
| षण्ये जार उपवण्ने                      | हा २ ४ इ                                       | £1= K3               |
| मन्माड जाव महा०                        | EIK                                            | EIK                  |
| कम्मा जाउ करकति                        | ७१२२४                                          | उपन्दर               |
| ० मस्मा जार पञ्जीमल                    | 41853,856-835                                  | 51620                |
| ९ गम्मा जाव वधे                        | =। ८२२                                         | <b>म</b> 1€२०        |
| गम्मे जाय मुह                          | अ१६०                                           | 31980                |
| क्य जाय महिम०                          | €1≅०२                                          | £120\$               |
| शय जाय पापिएनी                         | 23153                                          | =163                 |
| गव राव सरीम                            | <b>* ? !</b> ? <b>? 0</b>                      | 3163                 |
| गप्रवित्रामे याव विभृतिए               | रास्वय                                         | 31235                |
| समयतिसभी जात सरीरे                     | र्।१०६                                         | 2 ( )                |
| नवरे जाव विनेगाहिए या                  | १।११६                                          | files                |
| मप्रेरीहर्नी जात्र अपायद्वा प्रहा नेया | तस्य ६१८.३                                     | Siffe                |
| ण्यदेतिको लाय विसेनाहिया               | ४११वर्,२०६१२१४२,४,३४,४८,१४४,                   |                      |
|                                        | E1E 6, 2 (2 - 2 ) 6, 2 E3, 6 0 C, 6 1 7, 6 3 E |                      |
|                                        | cro, ettet, toc, ttt, tt=, tte.                |                      |
|                                        | - 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8        |                      |

表现



2151

कवाइ जाव णि ने

| गत्यल ०                     | £1254,250,200,271260,271 | -12%              |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| फरयन जाव एव                 | हार्वे ह्या ११६१३४,१४४   | 2125              |
| गरयन जार गर्टु              | 31703;61880,88128,883    | ३/१५              |
| फरयल जाग गूजियम्म           | 218 28                   | 208152            |
| परयल जाव जएप                | हैं । है रूप             | 215.              |
| करवल जान परिमुणेता          | EISCA                    | \$12.0            |
| फरयल जाव यदावेला            | रास्०१                   | \$13=5            |
| करयलपरिगतिय                 | 221257,221208            | 214=              |
| करेइ जाय नमितता             | नाहत, ३१११०, हा१४०       | 2120              |
| करेइ जाव पञ्जुवासद          | 2133                     | \$150             |
| करेता जाव तिविहाए           | २१६७,६११६२               | घो० मुठ ६६        |
| करेता जाव नमसित्ता          | 2122                     | १११०              |
| कलहे जाव मिच्छा॰            | 291800                   | १,३८४             |
| कल्लाण जाव दिट्ठे           | ₹ ₹ 1 ₹ ₹ ₹              | \$\$1838          |
| काइयाए जाव पचहि             | १।३७१;१६।११७             | १।३६ <u>४</u>     |
| काइयाए जाव पाणाउवाय०        | 21838                    | 31532             |
| काइयाए जाव पारिया॰          | १।३७१                    | १।३६५             |
| कालग्रो य भावग्रो य जहा लोय | स्स तहा                  | (1447             |
| भाणियव्वा, तत्य             | <b>২</b> ।४७             | रा४४              |
| काल जाव करेज्जा             | 58188                    | <b>२४।२</b> ७     |
| कालगएहि जाव पव्वइहिसि       | १।१७३                    | 61856             |
| कालते वा जाव लुक्खत्ते      | 86137                    | १७१३३             |
| ण्कालस्स जाव देवसंसार जाव । | विसेसाहिए १।१११          | <b>१</b>  १०३,१०= |
| कालाम्रो जाव सिप्पामेव      | ६।१०२                    | FIEX              |
| कालोदायी जाव भ्रप्पवेयण०    | ७।२२७                    | ७।२२७             |
| किच्चा जाव उववन्ना          | १०।४६                    | १०१४=             |
| किच्चा जाव कहि              | १४।१०३,१०५               | १४।१०१            |
| कुथुस्स य जाव कज्जइ         | ७।१६३                    | ७।१६३             |
| कुभकारीए जाव वीइवयामि       | १५।६७                    | १५।=२             |
| कूडागारसालदिहुतो भाणियव्वी  | 3818                     |                   |
| केणहेण जाव श्रपरिग्गहा      | रा४८३                    | राय०सू० १२३       |
| केण्ड्रेण जाव ग्रभक्खेया    | १ <b>न</b> ।२१६          | ४।१ <b>=</b> २    |
| केणद्रेणं जाव इस्रो         | 2-4/24                   | १=।२१५            |

| केण्ट्रेगं जाव केवली                         | १११०६        | द्राहर           |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|
| मेणहेणं जाव गेण्टित्तए                       | 31562        | ३।११३            |
| फेग्ट्रेण जाव जरा                            | १६।३१        | 8 5130           |
| केणद्रेण जाव ण                               | ४।१०२        | प्रार्टर्        |
| केणहेण जाव नो                                | शिष्टर्      | \$138,88         |
| मेणद्रेण जाव नो                              | शहरू         | ११६१             |
| मेरणहेण जाय नी                               | V100         | 7150             |
| मेणट्टेण जाव पमू ण भणुत्तरीववाज्या           |              |                  |
| देवा जाव मरेनए                               | १११०४        | £031%            |
| मे.णट्रेण जान पराधिकति                       | राइए४        | ११३७३            |
| केण्ड्रेण जाव पासर                           | \$1530       | ३।२०४            |
| गेण्ट्रेग जाव पामनि                          | रा१०६        | VIECK            |
| फे <b>ग्ट्रे</b> ण जाव पागति                 | १४।८६        | \$ Y 1 3 =       |
| मेणद्रेण जाव भवज                             | ३।१४⊏        | ३११४०            |
| फेग्रहेण खाव बत्तज्ञ                         | २।१३७        | =1१३६            |
| गेण्ड्रेय जाय गंपराद्या                      | עוט          | YIC              |
| मेण्ड्रेण जाव समया                           | त्रारंप्रह   | Aloke            |
| फोलट्टिमायमिव जाव <b>उ</b> वदमेत्तए          | <b>६११८३</b> | ६११३१            |
| गोते जाव मिच्छायमणगर्ने                      | १।२८६        | 11306            |
| गदया जाव अणता                                | 3814         | 2147744          |
| रादया जाप कि अगते निज्ञे त भेन जाब दरस्पी    | २१४६         | =188,00          |
| भद्या पुरुदा                                 | 2000         | 2188.55          |
| गतु जाव दात्रमी                              | =186         | 216%             |
| भीने जाप प्रत                                | ११४१६        | <b>\$1</b> \$\$& |
| मीरपाईयो जाउ अट्र                            | ११।१५६       | षामारपूता १४।१८  |
| गेल जाद पभागेर                               | 61533        | \$129.5          |
| भेगारेसेय वि एव चेत्र बातारेसेय वि सामारेसेय |              |                  |
| रि ग्राचेर                                   | 31263        | \$1525           |
| सेनोहिमरणे जाम मदी॰                          | 121125       | \$ 5112 \$       |
| गरेवा लाग उचनरम्भि                           | utic         | # 11克尔克          |
| संस्थानस्य क्षांत्र बाह्य                    | 22128        | \$21,45          |
| र्गं जामित्रस्य लाग् गापुनास्                | 51427        | 2020             |
| to be for many on a sec of fig.              | 11111        | 37422            |
| क्षा प्रदेश काम्पार्द्ध                      | 2.2.33       | . 102            |
|                                              |              |                  |

| रहृदुम जाग अप्पाणं                                   | ولادرة ووواد | 5123                      |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| रह्नदुम जाम मामद                                     | £1257        |                           |
| छण्ट् जाव कानं                                       | 521554       | 271233                    |
| द्विरति जात्र मम्मंतराएण                             | 35128        | १ च । उ                   |
| छिण्णे जाय दद्वे                                     | 41233        | दार्थ्य                   |
| जण तुरे उ या परिमा निमाराहड                          | 5139         | पृथ्तिः भीतस्य १२         |
| जलते जाव आपुरुद्धह २ नामितनीए एगने                   |              | •                         |
| एष्टेर जाव भत्त०                                     | 3132         | 3135                      |
| जहण्णकाल जाय गे                                      | २४।६३        | <i>5 ≰</i> ।२<            |
| जहां सम्मडो जाव बंभलोए                               | 321256       | ओव्युव १६२, मव्युति       |
| जहां वायट्ढीए एव आगरम्मुणा वि                        |              |                           |
| म्रायणयोगेण वि भाणियव्य                              | ३११६७,१६८    | 31588                     |
| जहा श्रावस्मए जाव मध्य०                              | 20513        | गृति                      |
| जहा उनिर्तिया नाणागरणा य दमणाराहणा                   |              |                           |
| य भणिया तहा उनकोसिया नाणाराहणा                       |              |                           |
| य चरित्ताराहणा य भाणियव्या                           | =1४४६        | =18XX                     |
| जहा उदिण्णेणं दो श्रालावगा तहा उवसतेण                |              |                           |
| वि दो आलावगा भाणियव्या, नवरं                         |              |                           |
| उवट्ठाएज्जा पडियवीरियत्ताए भवनममेज्जा                |              |                           |
| वालपडियवीरित्ताए                                     | 118=8-8=6    | <b>१</b> 1१७५-१ <i>=०</i> |
| जहा उववज्भमाणे तहेव उव्वट्टमाणे वि                   |              |                           |
| दडगो भाणियव्यो । नेरइए ण भते <sup>।</sup> नेरइएहिंतो |              |                           |
| <b>ज्ञ्बट्टमाणे कि देसेण देम ग्राहारे</b> इ तहेव     |              |                           |
| जाव सन्वेण वा देस आहारेइ सन्वेण वा सन्व              |              |                           |
| आहारेइ। एव जाव वेमाणिया। नेरइए ण भते!                |              |                           |
| नेरइएसु उववण्णे कि देसेण देस उववण्णे                 |              |                           |
| एसो वि तहेव जाव सन्वेण सन्व उववण्णे।                 |              |                           |
| जहा उववज्भमाणे उन्बद्दमाणे य चत्तारि                 |              |                           |
| दडगा तहा उववण्णेण उन्वट्टेण वि चत्तारि               |              |                           |
| दडगा भाणियव्वा सब्वेण सव्व उववण्णे, सब्वेण           |              |                           |
| वा देस आहारेइ, सब्वेण वा सन्व आहारेइ।                |              | <u></u> 8                 |
| एएणं प्रभित्तावेण जववण्णे वि जन्बट्टे वि नेयन्व      | ११३२२-३३३    | १।३१८-३२१                 |
| जहां श्रीराला तहा                                    | ६।६७,६८      | £164,68                   |
| जहा ओववाइए कूणियस्स जाव परमाज                        | १११६१        | ग्रो॰सू <b>॰</b> ६८       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| जहा घोवबाटए जाउ बिभनंदना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £170=                    | नोल्मु० ६०                                   |
| जहां बोनवाज्ञ जाव गगण०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81208                    | सोल्म्० ६३                                   |
| नहां श्रीयपाटम् जाव गरणपाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 881=2                    | न्नीव्युव ४३                                 |
| जहां श्रीयपारम् जाप स्हाहारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २४१५७१                   | घो०मू० ३४                                    |
| जहां बीयवादम् जाव मत्यत्राहु॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>हा</b> १५८            | खोल्यु ४३                                    |
| जहां बोरवाटए तात्र मध्यगाय०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>৽</b> য়য়ড় <b>ৼ</b> | ओ०मू० ३६                                     |
| जारा भोयवाज्य लाव गुहैमित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SAINEE                   | जीव्यू ०३४                                   |
| नहा घोमिनाणी उद्देनए जात्र परम्मरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$71250                  | ७।१२२                                        |
| जहा पृणियो जाव पायन्छिने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33810                    | ७११७६                                        |
| जहां कोंटे महेंच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 851602                   | १२।१०३                                       |
| जहा सदए जान अर्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35150=                   | 2188                                         |
| जहां गदम् जाव गतपहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 651685                   | 2165                                         |
| जता गराए जाव परिकार्यण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११।११०                   | २१८७                                         |
| जता सबए जाग मात्रणू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२।२१                    | ५,1३ ∈                                       |
| त्रहा सदए तहा चनारि बालादवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 1                                            |
| नेवत्या अणेतमायगतम्य पृद्धे उदाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                              |
| नगरीनी निवनमञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4185.Xe                  | 9 5-63                                       |
| यहा सदमो जाव अणीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61833                    | SIER                                         |
| जहां गदबो पाव में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51876                    | \$(75                                        |
| तहा भीवमसामी जाब देलेब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ X1                    | ÷1103                                        |
| ाहा चोहमधमण् ति उत् छद्माग् आव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | ***                                          |
| परिममात्त्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SAIXCX                   | 1,8135                                       |
| व्हा नामित्रम गार पुलिटि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११४१६                    | 1121                                         |
| ल्हा तार्णात्म बनव्यस नहा निष्म,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                              |
| नवर चडापुण्य दारमय पडिस्स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                              |
| मनेता जाय विद्रमें समात्राहाणाहम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                              |
| महत् जाव मगमग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वे।१०१,१००               | 1,30 35                                      |
| प्रा केवनिवाद अस्य अवस्थानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$518E                   | 13:1275                                      |
| भाग देवाच्या जार पश्चितेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {=12 <                   | 31240                                        |
| क्रमा नहीं मुख्य सामग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #ite >                   | 127                                          |
| The part of the second of the  | 2134                     | 1 X t                                        |
| South & Way was white There                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ \$ \$ 4 \$            | · 本本等 · 《夏夏· · · · · · · · · · · · · · · · · |
| what who was not be a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liter                    | * 1 2 2 2                                    |
| and the second s |                          |                                              |

And think a bate gentilig att mattent - 182 3 \$

1 117 1

| जहा प्राप्यवास् ताव नहिंग्यनी                   |                        |                            |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| ज्या प्राथना । दे ता व व                        | 1122 184               |                            |
| जान परमाशीक्षण पहा ने दनी दि वाद                | 3 136 130 3            | 25 13                      |
| असा परिणमंद्र दी अध्यादका उन्हें संबंधित हें है |                        |                            |
| विद्यो सावारत प्रातिकार कार्य कर                | \$13.00                | 2123                       |
| जाता पागादपाए न १८ घटपर्य                       | 10,73                  | }                          |
| जहां पाटुकाणा नम दो वि भा सबना क्रिन्स          | 41 ++11                | * /                        |
| जहां पार्डभवा                                   | 4157-53                | ; *                        |
| जहा भित्तिसम् त्राम जीतिमाम                     | e12.72                 |                            |
| जहां भागा तहा भागिवण्या किरियारि अव             |                        |                            |
| <b>ग</b> रणओ                                    | tico:                  | <b>21</b>                  |
| जहा भासा सहा गणे वि जाव नी                      | 231228                 | <b>†</b> 31                |
| जहा रायगमेणदण्ये जान धट्ट                       | \$ \$1\$ 2 E           | भागवर्                     |
| जहा रायपसिणहरूजे जाय कालायक                     | \$316 E                | अकिंगीक                    |
| जहा रामपारेणदच्ये जाव दुराम्यमणाद               | 13153                  | गायवगुरु                   |
| जहा रोहे जाय उड्डजाण जाय विहरद                  | १०।४४                  | <b>Ž</b> 1                 |
| जहा विजयस्म जाव जम्मजीवियक्त                    | १४११५६,१६०             | १४।२६,                     |
| जहां सबुडे नवरं प्राउप च ण कम्में शिय वधः       |                        |                            |
| सिय नो वयइ सेस तहेव जाव वीईतवड                  | \$1,83=                | 18                         |
| जहा सत्तमसए जाव एगतपडिया                        | <b>८</b> ।२७८          | ७१                         |
| जहा सत्तमसए दुस्समान्द्रेसए जाय परिया॰          | <1,8 ₹                 | ७११                        |
| जहा सत्तमसए पढमुद्देसए जाव अत                   | 2816=,83160            | ৬                          |
| जहा सत्तमसए पढमोद्देसए जाव नो                   | <b>२</b> ४: <i>५६७</i> | ७। ,                       |
| जहा सत्तमसए वितिए उद्देसए जाव एगतवाला           | द।२७३                  | ७।२                        |
| जहा सत्त मसए मनुडुद्देसए जान भट्टी निक्सिती     | १८।१४६                 | ७।२                        |
| जहा सत्तम्सए सत्तमुहेसए जाव मे                  | १०।१४                  | ७११२                       |
| जहा सत्तमे सए अण्ण उत्थि उद्देसए जाव से         | <b>१</b> न।१३६         | ७।२१                       |
| जहा सन्वाणुभूनी तहेव जाव सन्वेव                 | १४।१०७                 | १४।१०                      |
| जहां सालीण तहा एयाणि वि नवर पच                  |                        | ६।१२^                      |
| सवच्छराइ सेस त चेव                              | ६।१३०                  |                            |
| जहा सिवमद्दे जाव पच्चुवेक्खमाणे                 | १३।१०२                 | ११।४८; राम० सूर<br>६७३,६७४ |
| जहा सिवस्स जाव विन्मगे                          | 0.0.0                  | ११।१७१                     |
| जहां सिवस्त जान विजनग<br>जहां सिवे जाव पडिगया   | ११।१८७                 | ११।दर                      |
| अरा एस जान मान्यमा                              | १४।७=                  | ****                       |

| जहां मिवो जान यत्तिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$\$1 <b>\$</b> \$3  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| जहा गुना नहा आनमा भाणियय्वा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| जहा जागरा तहा दबना भाणितव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| जाय सकोण्लामो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२।५८                |
| महा मोमिनुदेगग ताव नेजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २४।४७६               |
| त्रहा हमेजन वा तहा नवरं दरिमणा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| वरिाज्यसम् कम्मस्य उदएण निद्दायनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| या पगनायति या, ने ण केउतिस्य नरिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| प्रणात नेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४१७३,७४              |
| बहेर कोरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२।१०४,१०६           |
| जहेव कोहे तहेव चडकामे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२।१००               |
| जहर तेमगरम जात्र देसवधए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,812               |
| जहेय लीए य अलीए य तहेन जीवा य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| सनीया म । एव भवनिदिया म धमवनि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| दिया य मिटी अमिटी निदा अनिदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81358-258            |
| जागरिया जाय मुदनसु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२।२१                |
| त्राणः जात्र निर्देशे देशले केवनिस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| मे तेपट्टेचं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>४११०</b> २        |
| न्तामि हाव क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X515X                |
| जायमर्डे जार भारताण परिदेशेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| कार परद्रशनमापे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ X 1 \$ 5          |
| जार प्राप्तर है है। एक्पुरेसए प्रविद्यिति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| रिन्तरोत्मिष रनग्रमा नत् मानियस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| राप मनिनाविन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A15.37               |
| in his the stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$13</b>          |
| ित्तामी सम विष्यह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$212.5,\$ \$5,\$ eq |
| जिल्लासी नार प्राक्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 71 4 7 4          |
| सीवा जाव समानमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                  |
| चोचा सामगो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 1 \$ K.M          |
| Territy out only state that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| manage was a free come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 4 3                |
| wardy may give any give fit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * * * * *            |
| A Saland American Saland Salan | *Piter<br>Lev        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

다. 당시 당시:

ili Uii En Hi

智 化自己工

| भियाद क्षात्र नो                 | , +                                   |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| क्षणम्य त्वार अधि                | ન્ <sub>ર ક</sub> ્રક <sub>ફ</sub> ેક | €7                 |
| शिक्षण्य साथ करि                 | * 21 * " 7 27 27 2                    | Min                |
| किट्रसाम्य त्यार महास्टिन        | 71 7 × 5                              | •                  |
| हित्रमान भाग महानिते पहे विकिथित |                                       |                    |
| जान भत                           | 43.                                   | ang.               |
| हिन्स जार सम                     | 2 184                                 | 70                 |
| णंजा गो                          | 7 - 3 - 2                             | <b>5</b>           |
| ण जान मंगाडणीं।                  | \$ 315                                | 7 4 1 7            |
| णच्नामणे जाम पञ्जामः             | -12-,2-17-66                          | 7 +                |
| णायकतार जाव तमकाव                | 73.4 *                                | gra <sub>n</sub> , |
| प्हाए जाय गरीरे                  | 23173                                 | <u>\$</u> ,        |
| तबोहितो जाव अभिगारियमामाने       | 2717-5                                | 2012               |
| तं चेव                           | Dig g                                 | 21                 |
| तं चेव                           | 3152 -                                | 217                |
| त नेव                            | 218=3                                 | 713                |
| तं चेव                           | X12.02                                | X12.               |
| तं चेव                           | 51380                                 | <b>≈</b> 1 ₹       |
| त चेव                            | १०१२३                                 | 5013               |
| तं चेव                           | १४,८०,८३                              | 5,81-              |
| त चेय उच्चारेयव्य                | १।१४७                                 | \$15.8             |
| त चेव उच्चारेयव्व                | १।१६२                                 | १।१६               |
| त चेव उच्चारेयव्व                | €3818                                 | १।१६               |
| त चेव उच्चारेयव्य                | ५ ११=                                 | *188               |
| त चेव केवलीण अ।रगय वा पारगय वा   |                                       |                    |
| जाव पासइ                         | राह७                                  | ४।६-               |
| त चेव जाव मंत                    | श२०१                                  | १।२०               |
| त चेव जाव अत                     | २०।७६                                 | २०१७६              |
| तं चेव जाव अजीवपदेसा             | १०।५                                  | १०१४               |
| त चेव जाव अणतखुतो                | १२।१३४                                | 651838             |
| त चेव जाव अणतेहि                 | ११।१०७                                | र18,80             |
| त चेव जाव अत्यमण०                | <b>न।३२</b> ६                         | 37512              |
| त चेव जाव अफासा                  | १२।१०६                                | १२।१०=             |
| त चेव जाव अफासे                  | १२,१११                                | १२।१०=             |

|                | १११४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३।१०२          | 3133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$2133         | १४७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ६।१७२          | ६११७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| म!२५४          | E1= 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १२।११२         | ११।११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १४१४२          | १४१२ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १४४१८६         | १४११८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३।२२६,३२७      | \$1203,228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १४१७३          | \$ × 1 × €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>११</b> १३७  | £\$133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₹₹1₹=0         | ≉११,६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ११।११०         | \$217.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E1=37</b>   | £1238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20180          | 20170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १०।१३२         | १२,1१३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £1 <b>१</b> २४ | £18==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १२।२१२         | १२।२१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | ₹21%e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | \$212°X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | ₹ <b>₹</b> 1₹-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | EITER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | fitse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | 2137,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Z19 K4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 3 21 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | \$ = 1 × \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १२१४च          | 1244 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1515 m         | 940 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12121c         | <b>李红歌意</b> 意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171772         | 42122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * * * * * *    | 71.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *2 }           | **** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | \$ 18.00<br>\$ 18.0 |

\*445.5

| स निमास भाषियन्तं जात सम्बद्ध                                         | 221243               | 2417. 2       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| तणुपमा जाम क लड                                                       | \$1404               | 2:1           |
| नणुनामक                                                               | 712 3                | 21 -          |
| संस्थाम् जात वदः                                                      | 31403                | ~ ; ·         |
| तन्भनिया जान निद्वति                                                  | 31555,55             | 7127          |
| त्तया प जाग मदरम                                                      | 315.                 | y 12          |
| ०तरागा नहेप                                                           | 2157                 | 215           |
| तनवर जाव मन्यवाहरू                                                    | \$ 31500,508,5210 \$ | \$13          |
| तयसा जाय विह्रेजना                                                    | 231544               | ₹1            |
| तवेण जाव करेनाए                                                       | \$415=               | 3215          |
| तस्स०                                                                 | 115 43               | 7183,         |
| तस्य जाव अत्य                                                         | 215,8X               | X1836         |
| तह नेय                                                                | ४१२०२                | थार्वर        |
| तह चेव नेयव्व अविसेसिय जाय पभू                                        |                      |               |
| समिय आउज्जियपलिउज्जिय जाय सच्ने                                       | २।११०                | 21220         |
| तहेव                                                                  | ४१११⊏                | 7188=         |
| तहेव                                                                  | ४।१⊏४                | X15=x         |
| तहेव                                                                  | था२०२                | प्रा२०२       |
| तहेव जाय अटमाणे                                                       | <b>१</b> ४।३=        | १४।२४         |
| तहेव जाय उस्सुत्त                                                     | ७।१२६                | १९१७          |
| तहेव जाव एग                                                           | ७।२१७                | <b>५१</b> २१२ |
| तहेव जाव ओहि                                                          | ३।११६                | 71884         |
| तहेव जाव कासवग                                                        | E18=X                | 818=8         |
| तहेव जाव किच्चा                                                       | १५।१८६               | १५।१८६        |
| तहेव जाव गवेसण                                                        | E1XX                 | F F 13        |
| तहेव जाव त नी अप्पणा परिभुजेज्जा,                                     |                      |               |
| नो अण्णेसि दावए, सेस त चेव जाव                                        |                      |               |
| परिटुवेयव्वे                                                          | <b>दा</b> २५०        | टार्४ट        |
| तहेव जाव दिसोदिसि                                                     | ७११८६,१८७            | ७११७७,१७=     |
| तहेव जाव मम विउलेण महुघयसजुत्तेण                                      |                      |               |
| परमण्णेण पिंडलाभेस्सामीति तुट्ठे सेम जहा<br>विजयस्स जाव बहुले माहणे २ |                      |               |
| तहेव जाव बोच्छिणा                                                     | १४।४८-५०             | १५१२५-२७      |
| المراه عليه عليه والم                                                 | ११।१८८               | ११।१८५        |

| नहेत्र त्राव मेरिनिसम्ताण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११११६०             | ११११०६       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| तरेय जाग रना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११।१२१             | १११८=        |
| नावनीमाए जाव अप्येहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०१६६              | 315          |
| नायनिय जाय महाय्यनयमाणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६।४६              | १६१८         |
| नावनीनगाप दाव विहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 216                | রূবি<br>কুবি |
| तिरमुनो पाय नमिनना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १११४०,१६४,१६४      | ,,,          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्१०,२१२,११११=     | १११०         |
| तिग जाप परेम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ? ? 1 . = , = =    | 2130         |
| तिरियानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CIVE               | ार्          |
| निचित्र वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3178               | 1012 K       |
| निर्णि वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3177               | ~127         |
| ियगमञ्जाने एकते न पटह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$5 55%            | 1:1::0       |
| तिरिय त्राय पत्त्वासीए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४१६६              | 20,50        |
| तीने य ताय धम्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 517 5           | จานรู        |
| षुष्टि जाय मगरवकारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>११1१३८,१८</b> ₽ | 22.826       |
| न नगरेक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 6129             | 7 51=5       |
| नेप्प काद करेलए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1112=              | ****         |
| तेएच राव भागगनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्कार्द            | \$211 = 5    |
| से जाप महाप्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८१२               | 14,55        |
| नेपहेल असा इह्या गेपको लाग पासि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7180C              | 713.6%       |
| तेम्हेम् नस्य स्नामसम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21223              | 11558        |
| Section of the section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | the.               | \$517        |
| eric er eriagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ K. \$ \$ Y      | 12.172       |
| सेपर्वेल जनके काहिन है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321226             | 5=18=6       |
| निर्माल कार सरकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 2, £ 4.         | \$ 15 E      |
| Burders on the control of the contro | \$ 618 to          | 1-51-5       |
| La minimum stated and display to sens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | y 111              | ~12.7×       |
| · 一方の · 一 · 一方の    | 4158               | 13.4         |
| به کا میان میں چھا چوں سامن کا سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.83              | B. Color     |
| and and an and the state of the | trint              | * * * *      |
| forms are somewhole to to the manufacts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 18 g = \$       | 11. 1        |
| and the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 2 a \$          | ŧ            |
| The same of the sa | * 5 2 4 1          | ÷, •         |
| when he did you had a little of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1" 14"             | 3 _ 2 5      |
| ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |

| तेणहेणं जार भगगर           | 2=1255                       | 7510 3         |
|----------------------------|------------------------------|----------------|
| तेणहुँणं नाव नर०           | १२।१६४                       | 2715.3         |
| तेणहेणं जाय निरेमा         | 271266                       | 111985         |
| नेण्ड्रेण जाय नो           | 1135                         | 7134           |
| तेणहुणं जाव नी             | 21242                        | 113.82         |
| तेणहेण जाव नी              | 31868                        | 31525          |
| त्तेणहेण जाच नो            | 7130                         | 2150           |
| तेणद्वेष जाव नो            | दावह                         | <15 ×          |
| तेणद्वेण जाय नो            | 82138                        | 22132          |
| तेणहेण जाय नी              | १ <b>८</b> ।१७६              | 3=15,75        |
| तेण्हेण जाव पच             | \$13 <i>EX</i>               | \$1547         |
| तेणडुण जाव पसारेत्तए       | 351235                       | १५।११८         |
| तेणहेण जाव पासद            | ३।२२४,२३०                    | ३।६२४          |
| तेणद्वेण जाव पासङ          | ११६७                         | שונע           |
| तेणहेण जाव माव॰            | १२।१६=                       | १२।१६८         |
| तेणहुण जाव भावतुल्लए       | १४। <b>८</b> १               | 821=8          |
| तेणहुणं जाव भासति          | 3€13\$                       | १६।३६          |
| तेणट्टेण जाव रह०           | ७।१८८                        | ७।१८८          |
| तेण्डुण जाव लवसत्तमा       | <b>१४</b> 1=४                | 8818=          |
| तेणद्वेण जाव वागरेज्ज      | <b>\$</b> \$1 <b>\$</b> \$\$ | <b>१</b> ८।१८८ |
| तेणहुण जाव विग्गहेण        | इप्राप्त                     | इ४।२,३         |
| तेणहुण जाव विज्जाचारणे     | २०।८०                        | 20150          |
| तेणहेण जाव वुच्चइ केवलीण   | •                            | •              |
| अस्सि समयसि जाव चिट्ठित्तए | रा१११                        | प्रा१११ '      |
| तेणहेण जाव संठाणसुल्लए     | १४।८१                        | १४।=१          |
| तेणहेण जाव ससी             | १२।१२५                       | १२।१२५         |
| तेणद्वेणं जाव सिय          | १४।४०                        | 82120          |
| तेणद्वेण जाव सिय           | २४।४                         | रश्र           |
| तेणहुण जाव सोगे            | १६।२६                        | १६।२६          |
| तेणहुेण जाव ह्व्व०         | रादद                         | शहद            |
| तेणहेण जाव हव्वमागच्छति    | २५।१ =                       | २५११=          |
| तेयासरीस्स जाव देसवघए      | दाहरूई                       | साब्रहर        |
| दडनायग जाव सिघवाल          | ११।६१                        | ् ७।१४६        |
| दसणिप एमेव                 | ६१४०                         | 3518           |
|                            |                              |                |

| दरिमणावरणिकां जाव अनुराज्य                              | £123            | ድረጿላን                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| दत्यओ जाव गुणमो                                         | -18==           | 2133<br>813            |
| दब्बगुत्रेण साव दाणेण                                   | \$21\$2E        | ନ(ଶ୍ରହ<br>ବ୍ୟବର        |
| दगम जाय विनिन्तेहि                                      | 51526'5218=2    | १४।२६                  |
| यात जान रोज्य                                           | \$ > 15 = 2     | £31¢                   |
| प्राहिणिन्त जाय गन्छनि                                  | १६।११६          | १४११ स.६.<br>१८४१ स.६. |
| दिणयर जाव पहिनुद्रे                                     | १६१८१           | १६ <sub>1</sub> २१६    |
| दिगानगण्यानेण याव वायावेमाणश्म                          | १रा८१           | 35123                  |
| दीय त्राय हना                                           | 5 = 1 5 X 5     | 3812                   |
| दीवे जार अरमान                                          | 5155            | १=११५२                 |
| दूसमा नाप चनारि                                         | हाइइ४           | \$137                  |
| **                                                      |                 | 75513                  |
| देवगुकी जाप अणुष्यित्हें<br>देवजीयस्य अन्य महर्सदहेंहें | \$515 d         | सायप्रताल १६६          |
| दरभाषसम्बद्धाः<br>वेत्रसद्भागमन्त्राम् सम्बद्धाः        | ₹ <b>∀</b>  ₹=¥ | 7157                   |
|                                                         | £ = 1 × 2       | 313.2                  |
| देप(डप चडम्पित<br>केलकालका पान च्यान                    | ४१६६            | प्रश्                  |
| देवाण्धिमा भाव इसर०                                     | ३११२८           | 31536                  |
| विश्वतिका हात्र में<br>रिकार कार्या कार्य               | £ \$ 18 7 \$    | 221222                 |
| वेरिन्दीण नाम हिन्दे                                    | 31505           | \$14.5                 |
| दिवारी जाव सनिक                                         | 31630           | \$15 0                 |
| दिन्ते याय चीनसम्भागम्                                  | \$130.18        | दार्ड                  |
| तिन्दी नाव अभिननपनागगः                                  | \$6135          | १६१६४                  |
| विन्दी लाग सर्वे                                        | 2176            | \$18.5                 |
| र त.प दुरास                                             | \$6133          | 70 3177                |
| (महामूह)<br>इ.स.                                        | \$5143          | \$ \$ 1 \$ 7 5         |
| समित्यकात् पाकः विजित्यकात् चळच्चतत्त्वः                |                 | रेग्रेट्र,-ग्रूटर      |
| प्रमहिष्याचे त्यान व्यवस्य                              | द्यार्ट्ड       | E17 (                  |
| सम्बद्धि पर मस्याम् स्वतानीय                            | 13153           | 10(21                  |
| दश्यमुक्तमु यह जरण १३४वे.४५                             | 3212 K          | \$412 x                |
| समो पुसराना सह वस्ति देश                                | the s           | <b>\$335</b> \$        |
| प्रदेशको जाद भवति                                       | 71722           | 14822                  |
| Januar Chila a bert                                     | feller.         | 老年,美华出                 |
| तम् । तास् ईत्ह्यति                                     | \$1.45          | ilega te               |
| at a market of                                          | 4.4 金融销售        | * 1 1 1 1 1            |
| and a strain de service de                              | 1475 #          | 7.                     |
| to 1                                                    |                 | 7 -                    |

| मर्पमद वाप परिषण                   | \$ X 1 5 . w     | *             |
|------------------------------------|------------------|---------------|
| नमगी पाप कलाण                      | 2417.2           |               |
| नर्पयाको रात परद्वासामा            | 477 311- 01733   | <b>:</b>      |
| नमनामी नात पञ्चासामी नात प्रतिप्ति | 23413            | ਦ             |
| नमनिना दाप पण्टु सनिना             | 2 1 × 4          | *             |
| नमनिना ताप परिष्या                 | \$21554          | 21-           |
| नमनिना प्राप्त सिरम्ह              | 221222           | 7             |
| नग्देवाणु जात भागदेवाण             | क् <b>रा</b> ष्ट | 2018          |
| नवर एगओ जानसाली पुरुषी             | , ,              |               |
| चयक्तानि भागिया                    | 315 = \$         | 317           |
| नाइ जान बहुत्त                     | \$ > ?           | 21            |
| नाउ पाय जेट्टाने                   | \$5 YJ,Y5        | 31            |
| नाष्ट्र पाव नस्मेप                 | १८।४८            | 215           |
| नाउ जाव परिज्ञेष                   | १८१८०-४६         | 313           |
| नाइ जाव परिय(ज) ण                  | 3133,88163       | 213           |
| नाइ जाव परियणम्स                   | 3133             | 313           |
| नाउ जाव पुरबो                      | <b>१</b> मा ४ म  | 313           |
| नाट जाव राईण                       | ११।१४३           | 5 51€         |
| नाण जाव समुद्दा                    | ११।८३            | ११।७=         |
| नाणत्त जाय त                       | १८।८१            | \$18.8.\$     |
| नाणदसणे जाव तेण                    | ११।७३ '          | ११।७२         |
| नातिदूरे जाव पजलिकडे               | ११।८५            | १११०          |
| नासि जाव निच्चे                    | <b>६</b> ।२३३    | <b>ह</b> ।२३३ |
| नासि जाव निच्चे                    | ११।१०=           | रादर          |
| निदिज्जमाण जाव आकड्ढे              | ३१४६             | इ।४४          |
| निक्येवो                           | 61740            | हार्प्र०      |
| निग्गयाण जाव महा०                  | हा४              | द्दार         |
| निग्गथे वा जाव पिंडग्गाहेत्ता      | ७।२२,२३          | ७१२२          |
| निग्गथे वा जाव साइम                | ७।२४             | ७।२२          |
| नियठे जाव नी                       | २।१६             | २।१३          |
| नियग जाव आमतेति                    | १६।७१            | ३।३३          |
| नियग जाव परिजणं                    | ११।६३            | ३।३३          |
| नियग जाव परिजणेण                   | १६।७१            | व्यव्य        |
| निरगण्याए जाव पुट्व०               | ७।१५             | ७।११          |
|                                    |                  |               |

d

| निरुद्धभवषवचे जाव निट्टिय॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>३</b> ११६           | २।१                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| नियते नाव श्रमिरुद्राए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61983                  | 2913                                   |
| निर्मिरामि जाव पष्टिह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 316 =               | \$4155'6                               |
| निम्मीना जाय उपयना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७११६०                  | <b>अ</b> ११=                           |
| नित्मीता जाव निष्यक्तम्याण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७११८१                  | दार्≈                                  |
| नीय जाय अटमाणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82128,83,63            | 2180                                   |
| नीय जाव अण्यत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५१२३                  | 2212                                   |
| नेरटवाडय वा जाव देवाडव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1165                   | 715                                    |
| नोषाया जाय नोबायानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२।२१४                 | 62128                                  |
| पर्दणताया च वा जाव संबद्धयवाचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51575                  | मृति, ग०                               |
| पंजनगर जात्र पश्चित्रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६।६१                  | र इंड                                  |
| पक नाव उन्बहिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५।१८६                 | १४।१८                                  |
| पनगाग नाम समहिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४।१=६                 | 7715=                                  |
| पनिदियझौरानिय जार परिवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elyo                   | EIA                                    |
| पिषदिवसरीरे जाव मिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$\$1\$3Y              | सी-मृत् १४                             |
| पक्रदेश लाग अणुपन्यहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [IX3E                  | \$15                                   |
| पगरेति जाव देवाडव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>११३</b> ६०          | 1137                                   |
| पगरेति जाग देगाइय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शहरद                   | <b>१</b> १३६                           |
| पगडभट्टण आय विष्योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३११७,४१८०,१४११०४       | १।२६                                   |
| पगण्याहरू ताव से प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २।७१                   | 213                                    |
| पगरभट्याण जात्र विजीयमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>११</b> 13१          | \$12m                                  |
| परिकास जान सामाचेमाणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$</b> \$\$\$\arrow | 3,3                                    |
| पितिसम्बद्धाः विहरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £\$130,35              | 713                                    |
| र्षागी स्मय जाव विहरितन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १रायट                  | 2121                                   |
| गन्तरसातीय लाग विश्माहिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2:22                   | 317,7,6                                |
| मन्त्रमधिका अध्य रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £X14.3                 | \$ \$14.5                              |
| पण नवासमारिक पाप महिलागीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24136                  | # e, t                                 |
| ACTION THE WAS TOUGHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · 大樓之                  | <b>46.</b>                             |
| Adam tat mad Affend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>श</i> वय्           | 2 r, 2                                 |
| या, प्रवासन्त्रामहिष्याच्या स्वात विविद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K) E                   | 花沙麦虫                                   |
| And the state of the same and t | # 1 t +                | 212+                                   |
| the state of the s | 11-115                 | ****                                   |
| Legan 2 2 mar sand free &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | triteo                 | £3 * 4                                 |
| 4 4 4 10 6 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 9 % ¥                | ļ č. s                                 |
| 4 g √                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · day                  | ************************************** |

| पण्योति जान ननःभेति                 | 3/18/63         | 7 7 3                      |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| प्रसंसमापे जार पहिन्दे              | 5,5,            | 4                          |
| व्यमस जात आहारम्व                   | * 1 4 2 4       | w x 4 4                    |
| पमाने जान साहार ।                   | 31 4 4          | 128                        |
| पमादाः गमा जाव लाख्य                | 71439           | 1328                       |
| पयाहिण जान नमायना                   | 21948,81974     | 7170                       |
| पयाहिण जार नर्मायता                 | 72125           | 23123                      |
| परवस्थियवनदाय रोपाव मगमग-           |                 |                            |
| वनव्यवाए भेगान जात इंग्यामीह्य      | ११४४४,४४४       | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| परमाणुपोग्गला जात कि                | <b>1</b> 5 50   | \$2165                     |
| परामुगः जाय उत्तिहर                 | 21236           | 21238                      |
| परारभा माय अणारभा                   | 213%            | 5133                       |
| परियारी जहा गुरियाभरग जाव           | १६१४५           | राग ० मृ ० ५ =             |
| परिमा जाव परिगया                    | ११।०४           | 5133                       |
| पत्नोट्टइ जाय पश्चिमन               | 81880           | \$1.280                    |
| पवरसदुद्दरक जाव गध ॰                | ११।१३६          | \$ \$ 1 \$ 3 €             |
| पवर जाव सण्णाहेत्ता                 | 01868           | ७११ ३४                     |
| पव्वयं त चेव निरवमेस जाव आणुपुर्वाए | হাত             | २१६=,६६                    |
| पव्याविए जाव मए                     | १५।१११          | <b>६</b> स १ ६ ० ४         |
| पव्यावेइ जाव धम्म०                  | २।५३            | रा४२                       |
| पसत्थ नेयन्व जाव श्रादेज्ज ०        | १।३५७           | <b>१</b> ।इ.स.७            |
| पसत्यं नेयव्व जाव सुहत्ताए          | ६।२२            | ६।२०                       |
| पाणवस्तया जाव तेसि                  | ३।२६३           | ३।२५३                      |
| पाण जाव उवनखडावेति                  | १६१७१           | ३।३३                       |
| पाण जाव कि                          | द  <b>२</b> ४७  | =1581                      |
| पाण जाव पडिलाभेमाणस्स               | द1 <i>२४६</i>   | =158%                      |
| पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छा०         | १।३८४           | ११३८४                      |
| पाणातिवाएण जाव मिच्छादसणसल्लेण      |                 |                            |
| एव खलु जीवा गरुयत्त हुव्वमागच्छति   |                 |                            |
| एव जहा पढमसए जाव वीतिवयति           | १२।४१-४८        | 838-858                    |
| पाणाण जाव सत्ताण                    | ७।११४,११६,१२।५४ | ७१११४                      |
| पासइ जाव भावओ                       | <b>दा</b> १दह   | 51858                      |
| पासवणताए जाव सोणियत्ताए             | 8381F           | वृत्ति                     |
| पासादियाओ जाव पडिस्त्वाओ            | १५।८७           | राद०                       |
|                                     |                 |                            |

| पागादीए जाव पटिक्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १११४७                   | 51=0              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| पासाधीयं जाव पटिस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22153                   | 2150              |
| पिवासापरीसहें जाव दसण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≈15 å €                 | नृ-िन             |
| पुच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १।२६७                   | रार्टेन           |
| पुच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51548                   | \$1248            |
| पुन्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २।२७३, २७४              | <b>३</b> १२७५     |
| पुरसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ಸ್ರದ್ಧ                  | E155              |
| पुन्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =125=-500               | ele sx            |
| पुच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E1&53-&33               | Elico             |
| पुच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =1,550                  | 21662             |
| <b>यु</b> न्द्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =(X£X                   | FIEE              |
| पुरुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E1454                   | EIXEN             |
| पुच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दा४६६                   | #14£8             |
| पुन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4186</b> 0           | E145 E            |
| पुरस्य <u>।</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मा४६=                   | E1 87 3           |
| पुन्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elea                    | 5149              |
| पुन्त्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₹०१४७,</b> ६१        | \$0185            |
| पुच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२(७२-७६                | १०१८६             |
| पुनग्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०१११७,११०              | रू <b>म</b> हर् क |
| दुस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>န</b> ုသုံ့သည်       | \$ = 10 = 0       |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२१७,११                 | <b>₹</b> ३१∓      |
| पुचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | { ? ! C o               | \$ 1 12 C         |
| पुरुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$316A                  | १३१६१             |
| Berit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$21£2#                 | 231528            |
| <u>dani</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$3185 E                | \$\$1\$\$ e       |
| गुरुत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ <12 < '2 <           | 24124             |
| Reserved &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १ दाहरे, हर, हर, १०.    | 1817, 1           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रेकारे <b>र</b> ण       | रेशसम्ब           |
| Zent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b> 3115           | \$ 554.0          |
| 2 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inite:                  | 15 142            |
| \$ 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हमाहेला, हरू है, इहें व | 東十二東 一支           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्मार् <b>र</b> ३६      | 1-17-6            |
| and the state of t | \$ 612 \$ . \$ C        | 2 - , 5 4'        |
| The train                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40180                   | 7 4, 44           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                   |

| पुच्छा                              | 211202         | 2 4,4       |
|-------------------------------------|----------------|-------------|
| पुरस                                | \$218 C        | 2,2,-       |
| पुरसा जास अगेथीए                    | 2318 4         | 20173       |
| पुद्राट जाय भी                      | \$15 ve        | 2,31 :      |
| पुद्रे जाव भणतेहि                   | 23155          | 2 1,27      |
| पुरुविका इसमिवियायोग मिन्द्रमा      | •              |             |
| जाय यणग्गाः                         | #13            | \$1433      |
| ०पुरुविकाउम जाच परिपास              | चार् <i>च</i>  | e12e        |
| पुरुविसमादया नाय चनवस्मनि           | £1838,838      | \$1772      |
| ०पुढिय जाय बधे                      | या ३ हे ०      | E11E0       |
| पुढवीए जाय एगमेगनि                  | १।३०१          | ३ रे २ रे द |
| पुष्फिया जाय चिट्टनि                | '5163          | £ 31¢       |
| पुरदर जाब यम                        | 31205          | उत्तार कार  |
| ु<br>पुरत्याभिगुहे जाव स्रर्जाल     | ७। <b>२</b> ०४ | 50510       |
| पुरिसे जाव ग्रप्पचैयण०              | ७।२२७          | ७।२२६       |
| पुरिसे जाव पंचिहि                   | 33518          | 81367       |
| पुन्वरत्तावरत्तकालगमयमि जाव किगठिया | १४।१३२         | १४।१२=      |
| पुन्वरत्तावरत्त जाव जागर०           | रा६७           | 3314        |
| पुष्टिय भते लोयते पच्छा सव्यदा      | १।२६६-३०१      | ११२६७       |
| पते जाव अणाणुपुट्यी                 | १।२६७          | १।२६०       |
| पोग्गला जाव दुहा                    | १२।७७          | १२।७०       |
| पोग्गला जाव नो                      | १६१४७          | १६।५५       |
| पोग्गलाण जाव सव्वपज्जवाण            | २४।१००         | ₽°₽         |
| पोग्गले जाव विकुव्वइ                | 37910          | ७१६१६       |
| पोराणाण जाव एगतसोक्खय               | ११।५६          | ३।३३        |
| पोरेवच्च जाव कारेमाणे               | १३।१०२         | 318         |
| पोसहसालाए जाव विहरिए                | १२।१८          | १२।८        |
| पोसहियस्स जाव विह्रित्तए            | १२।१३          | १२।६        |
| फरिसे जाव पचिवहे                    | १२।१२=         | ओ०स्०१४     |
| फासेत्ता जाव आराहेता                | राप्रह         | 3118        |
| वधइ जाव नो नपुसगो                   | 21308          | टाई०४       |
| वभचारी जाव पक्खिय                   | १२।६           | १२।६        |
| वभचारी जाव विहरइ                    | १२।११          | १२।६        |
|                                     |                |             |

| वनमदेण जाव उम्मस्यि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दाइउर्                   | =1,55 <b>\$</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| बनव जाप निडग॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X E13 X                  | १४।३            |
| बर्गाल्युण्याण नाय बीडम्फनाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११।१४२,१४।१६५            | ११११३५          |
| बाहाश्रो जाय आयातेमाणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११।१८६                   | 3133            |
| बाहाओं जार निहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४।१४७                   | 313 ई           |
| बारिरिय जाव पञ्चित्पणति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₹31</b> ₹₹0           | 19132           |
| वितिओ वि आवायगी एव नेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                 |
| नगर वाणारनीण नगरीण मनोहणा नेयव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                 |
| रायगित नगरे गताउ जागाउ पासद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91595-598                | 31737-933       |
| बुरम्भी ताव धत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>६१</b> ७४६            | \$150           |
| बुग्भिम् जाप्र नव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रे।२००                   | 3166            |
| वेटदिया जाव पचिदिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ e12                   | 21835           |
| भद्र गाय भणे य में अणुप्तीए निया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • /                      |                 |
| गय पि जान भे अवगीए नहा नेगस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                 |
| घडरघो आताचगो—'पणै य ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                 |
| उपगीए निया' पता गतमो आपायगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                 |
| 'नटे य में जणुरणीए मिना', वहा नेपध्यो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                 |
| परम रहत्याच मृत्री ममी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                 |
| मिनियनस्यान एको गर्मो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४।१३१,१३२                | 71834,855       |
| भने साम नेपनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21277                    | 71200           |
| भने तार निष्ट्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21222                    | £12 £2          |
| मं रे ताव वात्यक्षियग्रीष्यनाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218-2,800                | 212 25,2 . 4    |
| भ रे अस्य कल्पी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 1122                   | 62123           |
| \$1 \$ 25 \$ 4°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वाहरूप, हर्मा ५२, हेशहरू | 2130            |
| Share to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212823                   | 21186           |
| ag to g and a substitute of the contraction of the | 3318 = 4                 | 1417            |
| भगवती जार पाल्यप्रचार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1:117 -                  | F125 5          |
| भागा नाम एम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164                      | 21.3            |
| thing made statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =12 €                    | £13 s           |
| Atte - white arright                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$116 e 6"               | 73.515          |
| agricultural sup of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | # # t 4                  | 341 6           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                 |

7 7

131230

1 3 %

2 43

₹7₹\$×

is at the William Police had more as a fee make the re-

अर्जानीतम् इत् व

\*15, \*1 \*= \* . }

gating of name of a fire

| and awar and accommentation            |                   |                                         |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| भविषा वार प्राचान                      | \$ 1394 134       | 3175                                    |
| भिन्तर दात विश्ते                      | 2017              | Ţ. /                                    |
| भाषिणाचे सार तस्य                      | 9- 240            | 4- 34                                   |
| भागामिया तात प्रतासभी                  | 7 1.2             | Vice                                    |
| भिक्ता जा संब                          | \$ 11524          | \$ 1.9 × .                              |
| भीग् वाद गनावभग्                       | <b>१</b> प्राप्ति | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| भेदो महोत महस्य जात सम्य               | 23173             | oxito                                   |
| भेदो मञ्चो भाषिगाँ।                    | 7124              | 2:124                                   |
| भोगा पुरसा                             | 1173€             | 3525                                    |
| मंगविषुतस्य जार गरेसम्                 | 22185             | 27185                                   |
| गदरन्तियाए जाव पध्युद्धे               | 8:-188            | \$3125                                  |
| मजभगज्ञीण जाव पञ्जुदायनि बनिगमी गरिय   | 80158             | 2315                                    |
| मिक्समाड जाय अडमाणे                    | \$ % ! = 2        | ३११० ह                                  |
| महिया जाय गायार                        | १४११७६            | \$ 7 1 5 5 0                            |
| महिया जाय विहरः                        | १४।१३२            | \$ \$ 1850                              |
| मद्दुया जाव एव                         | <b>१८।१४३</b>     | 8=1883                                  |
| ०मणुम्स जाव बधे                        | E13 £ E           | #13 £#                                  |
| मणुस्माउए वि एव चैव, देवा जहा नेरङगा   | १।११५             | 28818                                   |
| मणुम्माउय दुविह                        | रा६२              | प्० १                                   |
| मणुस्सा जहा ओहिया जीवा णवर             |                   |                                         |
| सिद्धवज्जा भाणियव्वा                   | <b>११३८०,३८१</b>  | १।३७४,३७६                               |
| मणुस्ता जहा जीवा                       | <b>७१४</b> ६      | ७।४२                                    |
| मणुन्मा जहा णेरज्या नाणत्त जे महासरीरा |                   |                                         |
| ते बहुतराए पोग्गले आहारेति आहच्च       |                   |                                         |
| आहारेति जे अप्पमरीरा ते अप्पतराए       |                   |                                         |
| पोगाने आहारेति अभिनखण आहारेति सेस      |                   |                                         |
| जहा नेरइयाण जाव वेयणा                  | <b>१1</b> 5€-€¥   | ११६०-६९                                 |
| मणुस्सा जाव उववत्तारी                  | ७।२०५             | ७।१६२                                   |
| मणुस्साण जाव वेमाणियाण                 | १४।३४             | १४।३३                                   |
| मणुस्साण य देवाण य जहा नेरइयाण         | १।१०६,१०७         | 81808                                   |
| मरणभयविष्पमुक्का जाव कुत्तिया०         | राह्य             | वृत्ति, बो०सू० २६,                      |
|                                        |                   | राय० सू० ६ ६                            |
| महज्जुईए जाव कहि                       | ३१६५              | ३।२न                                    |

| गर्नियम्बन चान च्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 9 3 4 9                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| महितमहात्रा नाय जवाद्वाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$</b> ま1天ち              | १३।१२            |
| गरुगाजनित्रं जात्र घाहारेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७१२३                        | अ२२              |
| गरा ताव तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ <b>5 1 2 7</b>           | SIX              |
| महभार्ग ताव भूजमार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33173                       | 318              |
| महराहरनरू पात्र दिलाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84178                       | SIX              |
| महानिष्यरे जाप निष्यसम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 513                         | 816              |
| महारणो जाव चिट्टी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31555                       | Sisks            |
| महासीर नाव एव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | चार् <b>१०,१६</b> ।६४,१८।३६ | * £12.3          |
| महासिर पार नमसिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ग्रहे, १८१६०                | <b>₹1</b> ¼ 1    |
| महार्थस्य जाव निवस्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८।१४६                      | \$ [25           |
| महाबीराण ताव परपदातत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €1१७=                       | 27513            |
| महाबीद जान पर्युक्तमङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २।६६                        | 2126             |
| महारीरे जार विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$61533,203                 | ত।== হ           |
| महावीरे बहिया जाय विहरद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P=1250                      | នានៃ១៛           |
| मिरिहिस् भाग समुख्याद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$1550                      | \$1937           |
| महिल्डिंग लाव गरेगरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1515×                       | \$1237           |
| महिद्दित् जात महातुमारेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215.                        | 2:4              |
| महिल्लील साम विनागीरेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1:1276                      | 121726           |
| सिं⊤ीए वाप महामुखाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~8Y                         | 21 %             |
| मिलि विचा पार महासुनामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 217                         | 216              |
| सारकार अस एक रहा या है से सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | •, •             |
| merch of the late of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *=18 20                     | १=११४३           |
| गाराण नार का र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४११६ व                     | 151116           |
| किन्द्रिया समिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * 87 + 2r                   | 142.22           |
| रिष अम्बीयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 L 2 -                     | ay pi<br>Marketa |
| A man man and man of a manual of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$     | 11,5             |
| The was writing to buy and it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | きず エン セン                    | 3,4,4            |
| and the second state of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹ <b>८,</b> ४ \$            | Fice             |
| fortune to see from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ ~ 1 q2 g4                | * *              |
| to the same of the market - market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 节先至为                        | 1 ~ 1 C .        |
| particles of the first | \$188 ×                     | 3 3 4            |
| the water thought with the same of the sam | 李老帝 李素                      | * * * * *        |
| to made str                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * 5 th 47 12                | * * *            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |

| य का भाषा                               | 5 *              |     |
|-----------------------------------------|------------------|-----|
| र्म्स राव रणवर                          | F + F T L        |     |
| From Mid 21 A                           | 31 10            |     |
| Biggingsty tell & tell min              | h; 27            |     |
| रक्तानमा दूरी को राजा है। जो राज        |                  |     |
| वतेम-समान                               | 9,00             |     |
| andle ala from                          | <b>1</b> •       |     |
| रार आह मारित्ह                          | . 5 . ,          |     |
| रह जार मध्यातीर                         | 2 1              |     |
| राईमर जार नारेमार्ड                     | \$ 1015          |     |
| गरेनर जार यदिशि                         | 2712 6           |     |
| राईगर जाग मन्यवाहरू                     | 2412 -5,3 1      |     |
| रागं वा जाय गरववात                      | 31*4             |     |
| रायगिह जाय धमाने                        | e1244            |     |
| रायगिहाओ जाग अनुस्यिमनय तमसभन           |                  |     |
| जाय रिग                                 | 'अ <b>२१</b> ४   |     |
| लंडे जाव गगदत्तेण देवेण मा दिन्दा       |                  |     |
| देविड्ढी जाव अभिसमण्यागए                | 24152            | 11. |
| लभिहिति जाय अविराहियमामण्णे             | र्थार्थद         |     |
| नभिहिति जाच विराहियमामण्णे              | १५।१८६           |     |
| लाघविय जाव पसत्य                        | \$1850           |     |
| लुक्से जाव धमणि०                        | ३।३४             |     |
| लोए जाव केण                             | रार=             |     |
| लोए जाव दीवा                            | ११।७२            |     |
| लोए जाव भडयव्वाइ                        | २५।२१            |     |
| लोगस्स                                  | ११।१०६           |     |
| लोहकडाह जाव किंद्रिण<br>लोह जाव घडावेता | <b>११</b> 15४,50 |     |
| लाह जाव पडावता।<br>वदति जाव पडिगए       | ११।५६            |     |
| वदित्ता जाव पडिगए                       | १=1१२१           |     |
| वदिय जाव भविस्सइ                        | <b>8</b> =18,8£  |     |
| वदिय जाव लाउल्लोइय०                     | १४।१०५           | 8   |
| वज्ज जहा सक्कास्स तहेव नवरं             | 8,81803          | १   |
| विसेसाहिय कायव्व                        |                  |     |
|                                         | ३।१२२            |     |

| वट्टमाणस्य जाव नीवाया                   | १७१२०          | १८१३          |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| बह्टियुत्तवम जाव पट्याहिम               | ११७४           | EIEE          |
| यणात्री जात्र निडानिप्रोयगया, नवरं      |                |               |
| परमेट्ट-दुरूप-मुद्दिय-समाहरनिचियगत्तकार | 71             |               |
| न भणाति, सेन त चेन बाव निजण०            | \$513X         | 14            |
| वण्यत्री महस्त्री गुमारे जाव मयघी०      | १२।१२८         | ११।६३         |
| वरतारत्या जाव गरपतहृत्यवनवा             | ११।१०८         | शह            |
| यगापनविहि जाव पाम०                      | \$x1x0         | सारक          |
| पताद याच उदिणाउ                         | <b>११३८४</b>   | <b>१</b> १३४. |
| ०वाटम जाव देव०                          | C137,3c,5x     | =125          |
| ०वाहर सार परिणया                        | E155'58        | दाह.          |
| ०पादम जार वर्षे                         | दा <i>द</i> १३ | ciA\$;        |
| वाडराएं ग्रजाय नीममति                   | राष            | 212           |
| या ताव ओमादा                            | १३१६७          | \$ 31=6       |
| म नाव मर्पाम्यवयाग्याए वा केवली-        | •              |               |
| पणास पमा समेजक गरामाएं ?                |                |               |
| भौतमा ! मोल्याम नेप्रतिस्य या जाव       |                |               |
| शरोगीतम हेपनिश्यान परमं                 | £1,42,43       | ट्राट् १०     |
| मा पात्र वेणलेख                         | ११।१२          | ११।१०         |
| या जाण मोग्री                           | 212=5,250      | きりきゃと         |
| या जाउ स्मिकेतर्                        | दार ३६         | Litter        |
| पारि पार विविस्थयमानी                   | <b>ह</b> । २१३ | नाव्यास्तर ६० |
| सामृष्ट गाव अपर्दिसा                    | \$ > 1 \$ < £  | १४११८८        |
| पारक्रकारणे भागसम्बद्ध                  | files          | \$\$10E       |
| वित्र केंद्र, त्या समरोस्यामहानेष       |                |               |
| मोदि विस्ता, विस्तरिक्या, केल के स्व    |                |               |
| स्थ्य विश्वेष                           | चार्           | 2,50          |
| रिकिन्त्राधान्याच्या व्यवस्थात्रा       | 大性なの           | *1152         |
| fifures a symple                        | A              | 41212         |
| সংক্ষা হা হাষ্ট্ৰিক                     | \$15.75        | 2:722         |
|                                         |                |               |

=1 £ ,

\$21822

\$13 Y, 23

4 2 7 -

1 12

\$217.45

fram in the statement of the references

La ube à regulatione

1771-51

| 4117 | 45%                                    |
|------|----------------------------------------|
|      | ,                                      |
|      |                                        |
|      |                                        |
|      | ,                                      |
| *    | ,                                      |
|      |                                        |
|      | ***                                    |
| •    | ₹ ;                                    |
|      | A 2.                                   |
|      | ??!                                    |
|      | ₹ ₹ 1                                  |
| ·    |                                        |
|      | ?                                      |
|      | \$z:                                   |
|      | 2 4                                    |
|      | 4.5                                    |
|      | 1316                                   |
|      | १६                                     |
|      | 318                                    |
|      | \$ 2                                   |
|      | धार                                    |
|      | 5.81                                   |
|      | =1%                                    |
|      | १८।२                                   |
|      | १२।                                    |
|      | 91                                     |
|      | 91                                     |
|      | १।३'                                   |
|      | १६।                                    |
|      | ٦,                                     |
|      | २ <u>४</u><br>?                        |
| 418  | ۳۱۶<br>داغ                             |
|      | ६<br>31१                               |
|      | ====================================== |

| येगानिया जाव उववज्ञति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>टा</b> १३२  | 518==            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| गेरमण जाय पूलाओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७१३२           | 2121             |
| यरमण जाव सम्बाद्धी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>क</b> ि इ   | १13 <b>⊏</b> ⊁   |
| गजनम या जान गुरिह्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अ२१⊏           | धान्द्र          |
| मञ्हार्गे लाव स्वदमेनीनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51636          | २।१३६            |
| गरहाणे जाय प्रसद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २।१३७          | २११३६            |
| सगवनय जाव सब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EIREX          | योवमृत ४१ रा     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | याननानार पुर १४६ |
| मनिकारी जान ने रावहिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | र्राद३         | Viet.            |
| <b>०म</b> मामगुरद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १११०५          | \$1\$eX          |
| मरोरॅंड नार गरिज्जमाणेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | टाइइ४          | स्पर्            |
| मकोरेटमन्त जाव परिच्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>७११८६</b>   | अह हार           |
| गगन्द्यभाग् वाव उव्यद्विना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22175          | १४।१८६           |
| गरी जाव व्याच्यामीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>१</b> ३।१२७ | \$ =12=x         |
| मणाति या जान वर्रीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tuir           | <b>{</b> 2123    |
| मिन्यनिदियं जार असमेरज्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्था३१६        | = 415 %          |
| मन्तिहा जाव धमम्बहिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18180</b> 2 | 5:11:5           |
| मस्य नाव रिचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$715=2        | 121145           |
| मस्पर्यास्यास्यस्य त्राव पात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2157           | 212.4            |
| मरवाभी जान मिचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$2185         | ₹¥ <b>१</b> ०%   |
| मद्भाराम् जात बाह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cl,cc'AfA      | 4354             |
| मर्ग्यमम् लाग सदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E1813          | =1247            |
| सदा चार पास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {*i=>          | दा- ४१४          |
| रोड पार फिरियए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹1= {=         | £1+35            |
| मन्त्रिकः स्थितिम् पाच करणाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$2142         | trate            |
| मुद्र अप गारिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$xics.        | tarr.            |
| सस्त्र भाष क्षेत्रकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31838          |                  |
| mit in faltan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10127          | 25.54.35         |
| The state of the s | 312 rt         | 224              |
| the main at make soft and go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1. '1         | •                |
| the same that was a same to worse .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$2.4 64       | रेवेट्टर         |
| Ad march to shall and while the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 313         | *174.            |
| Beth sea that that for for and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |
| the man of a figure contraction of the general section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |

| साम्यास जना समर सिंग्येष      |                 |           |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| मिक्योर मिक्यमीत              | \$ 1 4 4 × 11 × | 71-47     |
| मगा मग्गानि व चान्यानेय       | 21407,60        | *         |
| मण्या ताच गःचित्रात्त         | C+252           | *         |
| ममार्च जार गुमिन्तेत्         | 214.            |           |
| ममाने भाग पुरिवास             | \$147 ·         | 91        |
| मगारंभीर जार समकार्थ          | 717.3           | 2,        |
| समित जाम सने                  | \$13.54         | ŧ,        |
| मित जाव मौ                    | -12-52          | w 1 1     |
| समित जाग परिणमद               | 3:2 < 4,2 42    | ra e      |
| समोस्र जाम परिमा              | 221280          | فرا       |
| संयभूरमणममुद्दे जाव हुना      | 651=5           | 221       |
| सरित्तमं जाय सहायेनि          | <b>ह</b> ।२००   | \$13      |
| सरिनया जाव गरिनमङ्            | <b>७</b> ।२२६   | 131 ?     |
| ०सरीर जाव पयोग०               | वाप्रदेत        | ಜ್ಯುನ್ನ   |
| सन्त्रली जाव करेमाणे          | १५।५३           | \$2.65    |
| सच्व त चेव जाव सुहमित्य       | १४।२१०          | \$ 2128   |
| सम्बति जाव यत्तव्य            | १।२६८           | १।२६      |
| सन्वजीवाण एव चेव              | <b>१</b> २।१५०  | ६५।१४     |
| सव्वद्दीय जाय परिक्रोवेणं     | 309188          | £13       |
| सव्वसत्तेहि जाव सिय           | ७।२=            | ७।२       |
| सन्विड्ढीए जान रवेण           | <b>६</b> ।१८२   | ओल्सूट६   |
| सम्सिरीए जाव पडिरूवे          | २।११३           | २।११३     |
| सहियं जाव अहियासिय            | १५।१५२          | १५।१८५    |
| सहिस्स जाव अहियासिस्स         | १५।१८२          | १४।१८२    |
| सागर जाव पहिंचुद्धे           | १६।६१           | १६१६१     |
| सावज्ज वि जाव अणवज्जं         | 38138           | १६।३=     |
| ०सामणियसाहस्सीओ जाव कहि       | ३।११२           | उवा० २।४० |
| सामाणियसाहस्सीण जाव चउण्ह     | ₹18€            | उवा० २।४० |
| सासय जाव करिस्सिति            | ११२०=           | १।२०१     |
| साहणणा जाव मक्खाया            | १२।८१           | १२।८१     |
| साहण्णति जाव पुच्छा           | १२।७१           | १२१६६     |
| सिगारागारचारुवेसाए जाव कलियाए | १२।१२८          | 23813     |
| सिगारागारचारवेसा जाव कलिया    | ११।११२          | १३११३     |

| निगारागार जाव यसिया                     | =33-33313                               | eafen                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| निघाउन प्राप्त पर्रेगु                  | न्।२०,११।८३,१८८,१४१८,                   |                                          |
| · ·                                     | \$0,884,836,848,8 <del>8</del> 8        | सील्मृत ५२                               |
| नियाल्य जाव बहुवती                      | <b>₹</b> %1:E                           | 881=3                                    |
| निमालन जाव समुद्दा                      | \$ { ! = }                              | <b>₹</b> ₹13₹                            |
| मिन्स्य जाव मत                          | ११४६,४३,४१६,७१३,१४१३६                   | \$186                                    |
| गिम्भा जाव जैन                          | ξ <b>Υ</b> (= \( \)                     | Elx4                                     |
| निस्मति याप यत गरिमति                   | शहरू                                    | <b>१</b> १२०१                            |
| निविभिति यात्र पन                       | 3143,34,415,0214,66,5415                | •                                        |
| <ul> <li>सिंह भाग प्रयोगको</li> </ul>   | =12=3                                   | 21323                                    |
| मिना जार मध्य                           | श्रद्ध ३                                | fix::                                    |
| निया जान विचानगणि नाम्                  | 717 <b>=</b>                            | 2123                                     |
| निध्यित्य ताव दशाम                      | £15~Y                                   | धीलमृतस्य                                |
| मुक्तित जाप पनियुर्व                    | १६१६१                                   | 141.1                                    |
| नुविचाय पान रहाय                        | 2 to | 2(2)                                     |
| नुषेट यात्र नियमा                       | 215.8                                   | 40 \$ \$                                 |
| गुरुरामगरम अप्र दिर                     | £3163                                   | र्थार दे                                 |
| महिकम आब उस समापन                       | {14,5 x,                                | \$182%                                   |
| संबेच्या त्याव करेंद्रात                | = 6167                                  | trity                                    |
| नेन इतिनद्शानन पात्र धेन                | 2=1==,==                                | 1911== 1.7                               |
| सम् पता अग केत् वयन रचनकटिया            | Eller                                   | 234.5                                    |
| ममें परा प्रमुख्यायात पर पातानुको       |                                         |                                          |
| ना नेद न चीतनाव                         | \$\$ <b>! ! ! ! !</b> * * *             | 321313                                   |
| मस लक्ष अञ्चलिताम् यस गहिमात            | \$2425                                  | 191829                                   |
| नम जा राज्यात अप हिस्स                  | 表生自然如此                                  | 1713-5                                   |
| FERE COME TO COME TO STAR               | *15,8 cm                                | 1.7.2.                                   |
| ABAB TOWNS SOME TOWNS                   | 91 <del>).</del> L                      | 124                                      |
| the real state that the first           | 美工2条品                                   | \$ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + |
| grate what multiple that were Tan       |                                         |                                          |
| and the state of a set with south       |                                         |                                          |
| स्वारत् । मनाव एक स्पर्का है। है देवलाह |                                         |                                          |
| My July The Book                        | - 1 to 5 - 6 m.                         | * * * *                                  |
| the more to desirable a see the         | 1.284                                   | 43.12.5                                  |
| Ent has but also as on white the        | \$ - \$ x x                             | (11:                                     |
|                                         |                                         |                                          |

| मेम मं भेप                               | E 15 . 2 . 4       | ,               |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| मेग न चेत                                | 2 * 12 * 2         | 3 :             |
| मेम सं भेर कार चत                        | 2 (14 47           | १ड              |
| रोग स पेंच जार चरित्राहि                 | 10 \$ 16           |                 |
| मेग स भेग जात परिद्रावेगन्ता             | *1248              | +               |
| मेम स भेष आप मन्त्र                      | <b>\$41828</b>     | <b>₹</b> +1     |
| मेसं स भेग नवर                           | 1115               |                 |
| सेम स भेव सहार                           | 81417              | Ç i             |
| सोहदिए जाव फानिदिए                       | 23125              | 2)              |
| सोददियसाम् जाव फासिदिवसाम                | \$1240,31282       | \$              |
| नीयणयात् जाव गरिनायणयात                  | 171888,85128       | JF ?            |
| सीहममक्णउद्दलीगमेनमीए                    |                    | ***             |
| जाव अन्तुय०                              | ११।६४              | norol           |
| सोहम्मकप्यो जाव कम्मासीविमे              | #1£X               | =1              |
| हता जाव भवद                              | \$18.8.2           | 315.            |
| हट्ठ जाव हियए                            | £1836,86¥          | <b>₹</b> 1      |
| हट्ट जाव हियया                           | रा=७,६।१४०,१४२     | 318             |
| हरुगुरु                                  | १४।३५              | र्।             |
| हट्टतुद्व जाव घाराहयनीय जाय मूबे         | \$ \$ 1 \$ x =     | \$ \$18 \$      |
| हद्वनुद्व जाव सद्दावेति                  | राह७               | २१४२; राय०सू०६६ |
| हट्टतुद्व जाव हियए                       | २१६८,११।१३४,१५।१३८ |                 |
| हट्टतुट्ड जाव हियया                      | ने१११०,४१=४,११११३३ | 512             |
| हटुतुट्ठे जाव हियए                       | राधर               | राष             |
| हत्य वा जाव करं                          | १६१४६              | 8618.           |
| हत्य वा जाव ओगाहित्ता                    | प्रा११०            | र1880           |
| हत्य वा जाव चिट्ठति                      | रा१११              | ५1११०           |
| हत्य वा जाव चिद्वित्तए                   | <b>५</b> ११११      | ५1११०           |
| हत्य वा जाव पसारेत्तए                    | १६।११६             | १६।११=          |
| हरिवेश्लिय जाव पडिबुद्धे                 | १६।६१              | - १६१६१         |
| हालाहलाए जाव पासित्ता<br>हियकामए जाव हिय | १५१६७              | १४।५३           |
| हिरण्य वा जाव परिभाएउ                    | १४।६४              | १४।६२           |
| हीलेत्ता जान आकड्ढ                       | इ।४४<br>११।१६०     | 321848          |
| हेऊहि य जाव कीरमाण                       | २१°२<br>१५।११६     | \$18X           |
| हैकहिं य जाव वागरण                       | १४।११७             | 871888          |
|                                          | 171114             | १५।११६          |

# परिशिष्ट---२

## पूरकपाठ

# ('नेरइया जाव येमाणिया' तथा 'नेरइया जाव सिद्धा' का पूरक 🚎

- रु, नेग्द्रप
- २. अगुरमुमार
- ३ नागहुमार
- ४. गुरणाव मार
- ४ विश्वासार
- ८. लिगहुमार
- ७. भीरमुमार
- म, जन्मिशास
- ह. रिमानुमार
- १०. वापुरुवार
- ११. परिश्वमार
- १२. प्राटिमाहा
- १३. जाउगाहर
- १४. परमादय
- १४. वा दाइ
- रूट. वनामा:काःच
- to, erfen
- 1 m. 3 m/200
- 16. 47f.ff.
- दं . यावरिय
- ti rein
- Si, Firmare
- # # mishy ch
- tr. Er ing
- 33 8 4 20

# जुडि-गर्म गणाः

| र र र र र र र र र र र र र र र र र र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | die        | Marketin M.       | 46 6          | 944 B   | 43.54 4   | March M            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|---------------|---------|-----------|--------------------|-----|
| र र प्राथमां प्रवार प्राप्त र र प्राप्त र र र र र र र र र र र र र र र र र र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ष्ट |            |                   | 331473        | * \$    | **        | ***                |     |
| र शे सामाण प्रदान स्वार | 55  | ź          |                   |               |         |           |                    |     |
| प्रति | হ্, | <b>?</b> 2 | referrish to      | •             | ٠, ٠    | 1,        |                    |     |
| प्रत प्रानार जनांता कराते । प्रति । प |     | * 5        | 11775             | •             |         |           |                    |     |
| प्रत प्रमाण अद्भार प्रमाण प्य |     |            | .f F = 2          | 4 5 4 4 4     |         | *         |                    |     |
| प्रत पर्न पर्न पर्न पर्न पर्न पर्न पर्न पर्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | y          | 771-177           | अवस्ति ए      | 4       | 2 .       |                    |     |
| २१ ११ भेटी। १८१४ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 4771              | 425.7         | a 3     | >         |                    |     |
| प्रश् १ प्रेमी प्राप्त प्रमान प्रमान प्रश्न प्रमान प्रश्न प्रमान प्रभाव प्रमान |     |            |                   | 7 m 2 m       | 4.2     |           |                    |     |
| प्रह चर् उन्हार पुर्वा प्रश्ना प्रभाव प्रश्ना प्रश्ना प्रभाव प्रश्ना प्रभाव प्रश्ना प्रभाव प्र |     |            |                   | itte i        | 705     | 3 3       | X Y                |     |
| प्रश् १० ० हिंदि हिंदी प्राचा प्रश्ना प्रभाव प्रभ |     |            |                   | 1.            | 9.2     | 3-        | 4                  |     |
| पण ७ दृश्या दृश्य । १८६ २५ महुद्द । १८६ २६ स्वाप्त वारा १८६ १८ स्वाप्त वारा १८६ १८ स्वाप्त वारा वारा वारा वारा वारा वारा वारा वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3=  | •          |                   |               | 350     | >         | n tirtial.         |     |
| हरे १६ विज्ञान स्थाप विषय प्राप्त कर्णा कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22  | 30         | 61211             |               |         |           |                    |     |
| ह ३ प्र तिरिष्ट कि दे ११ प्रतिश्व कि ११ क | ৩৩  | v          | युक्तका           |               | 358     | 5.9       |                    |     |
| १०३ ११ ० नुष्ट्रि ० नुष्ट्र ० नुष्ट्रि ० नुष्ट्र |     | २्⊏        | सन्दर्भ           |               | 223     |           |                    |     |
| १०३ ११ ० नारिहु० ० नारिहु० १२ मासि १०३ १४ ० नार्माः ० नार्माः १०४ २४ निजतम्य जिज्ञाम्य ११७ ६ प्रणादियण भम्माः १२० ५ प्रणादियण नारिमया नारिमया नारिमया हिन्दा १३० प्रते व्ह ११० प्रते ११०० ११०० ११०० प्रते व्ह ११०० ११०० प्रते व्ह ११०० प्रते व्ह ११०० प्रते व्ह ११० व्ह ११० प्रते व्ह ११० प्रते व्ह ११० प्रते व्ह ११० प्रते व्ह ११० व्ह ११० प्रते व्ह ११० प्रते व्ह ११० प्रते व्ह ११० प्रते व्ह ११० व |     |            | संभेद             | तिरेद         | Ī       |           |                    |     |
| १०३ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                   | out fry o     | 640     | १२        | म भाग ह            |     |
| १०४ २४ निउत्तम्य विजानम्य स्थितः । ११७ ६ पण्मित्यः प्रमादिनः । १२० २१ प्रिच्चा ठिन्नाः । १४७ २१ प्रच्चा ठिन्नाः । १४४ २३ जदूदीवे जनूदीवे जनूदीवे । १४७ ११ जाव जाव ४ १४७ ११ जाव जाव ४ १४० ११ जाव ७ जाव ४ १४० ११ जाव ७ जाव ४ १४० ११ जाव ७ जाव १०० ४ अद्वियित्रयः । १४० १४ अमुरण्णो अमुररण्णो ११२ १ व्ह्योतनात्रीः ११२ १ व्हयोतनात्रीः ११२ १ व्हयोतनात्रीः ११२ १ व्हयोतनात्रीः ११२ १ व्हयोतनात्रीः ११२ १ एत्दवणंनः सिन्निमः । १६३ १८ पतित्रण पमित्रणः १४४ १२ एत्दवणंनः सिन्निमः । १६४ १०० ४ विज्ञायमः व्हस्साः । १६० ४ विज्ञायमः व १६० ४ व्हयोत्रायोः व १६० ४ विज्ञायमः व १६० ४ व्हयोत्रायोः व १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० ४ १६० | -   |            |                   |               |         |           | पाठा तर            |     |
| ११७ ६ प्रणारिय भम्मारित । ११ प्रणापिय । ११ र  | १०३ |            |                   |               | पुष्ट   | पंतित     | कामाद              |     |
| १२७ ६ शणात्मिया तारिमिया  १२० २१ क्रिका किन्ता  १३७ २१ क्रिका किन्ता  १४४ २३ जदूदीवे जनूरीवे  १४७ ११ जाव जाव ४  १४७ १३ न०४,४,६ न०४,६,७  १४० १३ न०४,४,६ न०४,६,७  १०० १ जाव जाव ४  १०० ४ अहियिनिय  १०० १ प्रतित्तिए जाव ११२२० ११२२ १ व्ह्योननिये द्वर्योव ११२२ १२० ४ व्ह्योननिये ११२२ १२० ४ व्ह्योननिये ११२२ ११०० १००० ४ व्ह्योननिये ११२० ११२० ११४४ १२० व्ह्योनमिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 808 | 5,8        |                   |               | 35      | <b>\$</b> | परिस्थणी "         |     |
| १२६ ५ जारिनमया सारिनम्या सारिनम्या स्थितिया । इन्हार स्था । इन्हार सहस्या । इन्हार सहस्या । इन्हार सम्भाद सहस्या । इन्हार स्था । इन्हार | ११७ | Ę          |                   |               | 3.5     | ¥,        | घण् <sup>०</sup>   |     |
| १३७ २१ किंवा किंगा हु ११ ० भीति १४४ २३ जदूरीवे जन् रीवे १४७ ११ जाव जाव ४ १६ ६ मण्म्मा १४७ १३ न०४,४,६ न०४,६,७ १०० ४ अहियितिय १४७ १४ जाव ७ जाव १०३ १२ त्रै पुनना १४१ ४ अमुरणो अमुररणो ११२ १ ० द्रयोननी १४२ १ व्योननी १४२ १ व्योवनी १४४ १२ व्योवनी १४२ १ व्योवनी १४४ १२ व्योवनी १४२ १२ व्योवनी १४२ १२ व्योवनी १४२ १ व्योवनी १४२ १ व्योवनी १४२ १२ व्योवनी १४२ १२० १२२ १२० १२२ १२० १२२ १२० १२२२ १२० १२२२ १२० १२२२ १२० १२२२ १२० १२२२ १२० १२२२२ १२० १२२२२ १२० १२२२२ १२० १२२२२ १२० १२२२२ १२० १२२२२२ १२२२२ १२० १२२२२२ १२२२२ १२० १२२२२२ १२० १२२२२२ १२२२२२ १२० १२२२२२२ १२२२२२ १२० १२२२२२२ १२२२२२२ १२२२२२ १२२२२२ १२२२२२ १२२२२२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ሂ          | जागिमया           |               | ŧ       | 20        | प्रते              |     |
| १४४ २३ जद्दिवे जन्तीवे हि २ (७१३) १४७ ११ जाव जाव ४ १४७ १३ न०४,४,६ न०४,६,७ १४७ १५ जाव ७ जाव १४१ ४ जाव ७ जाव १५१ ४ जाव ७ जाव १५१ ४ अमुरणो अमुररणो १५१ ५ सहत्व महत्व १२२ १०६ १२३ विवान विवास १४२ १०६ विवास १४२ १०६ विवास १४४ १२ एत्दवर्णन सिन्धि १४४ १२ १४० १६४ १४० १६४ १४० १४४ १२ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४० १४४ १४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 830 | २१         | रिच्वा            |               |         |           | ॰ भोति             |     |
| १४७ १३ न०४,४,६ न०४,६,७ १४७ १४ जाव ७ जाव १८० ४ अहियत्रिय १४७ १४ जाव ७ जाव १८३ १२ व्याप्तनिय १८३ ४ अमुरण्णो अमुररण्णो ११२ १ व्याप्तनियो व्याप्त ११३ १० ४ व्याप्त ११३ १० ४ व्याप्त ११३ १० ११३ १० ११३ ११ ११४ ११ ११ व्याप्त ११३ ११३ व्याप्त ११३ व्याप्त ११३ ११३ व्याप्त ११३ ११३ व्याप्त ११३ व्याप्त ११३ ११३ व्याप्त ११४ व्याप्त १ |     | २३         | जदूदीवे           | जनूरीवे       | €3      | হ         | (६९७)              |     |
| १४७ १३ न०४,४,६ न०४.६.७ १०० ४ अत्याजय १४७ १४ जाव ७ जाव १४१ ४ अमुरण्णो अमुररण्णो १११ ४ अमुरण्णो अमुररण्णो ११२ १ व्हयाजनीयो व द्वराया ११३ १० व्हयाजनीयो व द्वराया उड्डवाया १७७ १ पिलअ पिलओवमं १६४ ३ व्हयाजम् १६४ १२ एत्दवण्न "सिन्निम १६४ ३ व्हयाजम् १६० ३ व्हितय १६० १६६६ १ व्हयाज्ञ स्थाप्त १६० ३ व्हितय १६६ १ व्हयाज्ञ स्थाप्त १६० ३ व्हितय १६६ १ व्हयाज्ञ स्थाप्त १६० १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   |            |                   | जाव ४         | 73      |           |                    |     |
| १४७ १५ जाव ७ जाव १०३ १२ अधुनना १४१ ४ अमुरण्णो असुररण्णो १५१ ५ सहरण नहर्य ११२ ६ नहच्चीसाए चः १४७ १६३ १६ गतित्तए गिमत्तए १४४ १२ एत्दवर्णन सिन्धि १७४ २० छड्ढावामा छड्ढवामा १६० ३ दितिय १६४ ३ ० जोयसणसय- ० जोयणसय- हस्साइ सहस्साइ सहस्साइ १६५ ६ व.सण्यापण - वम्मणाठाण ० १६१ ६ व.तया तया १६१ ६ ० समुहस्स ० समुहस्स ११६ १६ पिछ्युद्ध प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   |            | न ४,४, ६          | स् स० ४, ६, ७ |         |           | अहियानिय           | ξ   |
| १५१ ४ अमुर्णो अमुररणो ११२ १ उद्वयाना १५० ५ सहर्ण महत्य ११२ ६ नउच्चीसाए चा १५७ १० उद्वावाया उद्ववाया १७७ १ पतिअ पतिओवमं १६० ३ दितिय १६० ३ दितिय १६४ ३ ॰ जोयसणसय- ० जोयणसय- हस्साइ सहस्साइ सहस्साइ १६५ ६ न्याणायण ० - वम्मणाठाण ० १११ १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | जाव ७             | जाव           |         |           | त्रयुवना           |     |
| १५७ ५ सहरण महर्य (१९९ ) प्राचनाया (१९० ) प्राचनाया प्रदेश । प्राचनाया । प्राचनाय । |     |            | अमुरण्णो          | असुररण्णो     |         |           |                    |     |
| १७४ २० उड्ढावाया उउ्ढवाया १७७ १ पलिअ पलिओवमं १७७ १ पलिअ पलिओवमं १६४ ३ °जोयसणसय- °जोयणसय- हस्साइ सहस्साइ १६४ ६ -वगणायण ० -वगणाठाण ० १६१ ६ वि, तया तया १६१ ६ °समुहस्स °समुहस्स ११९ पिड्युद्ध प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            | सहरण 👨            |               | 1       |           | •                  |     |
| १७४ २० उड्डावाया उड्डावाया<br>१७७ १ पिलअ पिलओवमं<br>१८४ ३ °जोयसणसय- °जोयणसय-<br>हस्साइ सहस्साड<br>१८५ ६ वि, तया तया<br>१६१ ६ °समुहस्स °समुहस्स ११६ पिछिबुद्ध प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६  | ३ १८       | गतित्तए           |               | 1       | १२        | एत्दवणन ''सा       | नाभ |
| १७७ १ पिलअ पिलओवमं १६६ १ व्सायु<br>१६४ ३ °जोयसणसय- १जोयणसय-<br>हस्साइ सहस्साड<br>१६५ ६ न्वमणायण १ - वमणाठाण १<br>१६१ ६ वि, तया तया<br>१६१ ६ १ समुहस्स १समुहस्स ११९ पिड्युद्ध प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | <b>उड्</b> ढावाया |               |         | 2         | <del>Fr</del> farr |     |
| १६४ ३ °जोयसणसय- °जोयणसय-<br>हस्माइ सहस्साड<br>१६५ ६ -चगणायण ° - वग्गणाठाण °<br>१६१ ६ वि, तया तया<br>१६१ ६ °समुहस्स °समुहस्स ५१६ ११ पिड्युद्ध प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | _          | पलिअ              | पलिओवमं       |         |           |                    |     |
| हस्साइ सहस्साड २०० ४ वीचनायोः व<br>१८५ ८ न्वमणायण ० - वम्मणाठाण ० २१० ६, १-६ १-१० ६<br>१६१ ६ वि, तया तया<br>१६१ ६ ० समुहस्स ० समुद्दस्स ५१६ ११ पिडवुद्ध प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            | ॰ जोयसणस          | प- ° जोयणसय   |         |           | इरिणगमेसि          |     |
| १६५ ६ वि, तया तया<br>१६१ ६ वि, तया तया<br>१६१ ६ °समुहस्स °समुद्दस्स ५१६ ११ पिंडयुद्ध प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , , |            |                   |               | 2       |           | ~                  | ਬ   |
| १६१ ६ वि, तया तया ४८५ २ प्रमो  प्र<br>१६१ ६ °समुहस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 2 | :X *       | : -वग्गणायण °     | - वग्गणाठाण प |         |           |                    |     |
| १६१ ६ °समुहस्स °समुदस्स ५१६ ११ पडिचुद्ध प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            | _                 |               | _   ``` |           |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | - •        |                   |               | 10-10   |           |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ~•         |                   |               | , ,     |           | ॰ पठ               |     |

- ३६. से णं भते । कयरिम्म सठाणे होज्जा ? गोयमा ! छण्हं सठाणाण ग्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥
- ४०. से ण भते ! कयरिम्म उच्चत्ते होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेण सत्तरयणीए, उक्कोसेणं पंचधणुसतिए होज्जा ॥
- ४१. से ण भते । कयरिम्म ब्राउए होज्जा ? गोयमा । जहण्णेण सातिरेगद्ववासाउए, उक्कोसेण पुव्वकोडिस्राउए होज्जा॥
- ४२. से ण भते ! कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ?
  गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अवेदए होज्जा ।
  जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ?"
  नपुसगवेदए होज्जा ? 'नपुसगवेदए होज्जा ?"
  गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 'नो नपुसगवेदए होज्जा",
  पुरिसल्नपुसगवेदए वा होज्जा ।।
- ४३. से ण भते ! कि सकसाई' होज्जा ? ग्रकसाई होज्जा ? गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो ग्रकसाई होज्जा । जड सकसाई होज्जा से ण भते ! कितसु कसाएसु होज्जा ? गोयमा ! चडसु— सजलणकोह-माण-माया लोभेसु होज्जा ॥
- ४४. तस्स ण भते ! केवइया अज्भवसाणा पण्णता ? गोयमा ! असखेज्जा अज्भवसाणा पण्णता ।।
- ४५. ते ण भते । कि पसत्था ? श्रप्पसत्था ? गोयमा । पसत्था, नो श्रप्पसत्था ॥
- ४६. मे ण भते । तेहि पसत्थेहि ग्रज्भवसाणेहि वड्ढमाणेहि ग्रणतेहि नेर्डयभवगगहणेहिनो ग्रण्पाण विमजोएड, ग्रणतेहि तिरिक्खजोणियभवग्गहणेहितो ग्रप्पाण
  विमजोएड, अणतेहि मणुस्सभवग्गहणेहितो ग्रप्पाण विमंजोएड, ग्रणतेहि
  देवभवग्गहणेहितो ग्रप्पाण विसजोएड। जाग्रो वि य से इमाग्रो नेरइय-तिरिपन्यजोणिय-मणुग्य-देवगितनामाग्रो चतारि उत्तरपगडीग्रो, तासि च णं ग्रोवगाहिए' ग्रणनाणुवधी कोह-माण-माथा-लोभे खवेड, खवेत्ता ग्रपच्चवसाणकगाण कोह-माण-माथा-लोभे ग्रवेड, खवेत्ता पच्चवसाणावरणे कोह-माणमाया-लोभे ग्रवेड, खवेत्ता गंजलणे कोह-माण-माथा-लोभे स्रवेड, खवेता
  पचित्रं नाणावरणिय्य, नविवह दरिमणावरणिय्य, पचितह ग्रंतराइय, नान-

<sup>\$ - × (</sup>r, ₹ x) 1

<sup>7. 1</sup> T. 4 F/1

३. मम्मादी (अ, ना)।

४. उवमाहिए (क, म, म)।

मत्थाकड' च ण मोहणिज्ज कट्टु कम्मरयिविकरणकर अपुव्वकरणं अणुपिव-हस्स' अणते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे किसणे पिडपुण्णे केवलवरनाण-दसणे समुपज्जिति ।।

- ४७ से ण भंते ! केवलिपण्णत्त धम्म आधवेज्ज वा ?पण्णवेज्ज वा ?परूवेज्ज वा ? नो तिणट्टे समट्टे, नण्णत्य' एगनाएण वा, एगवागरणेण वा ॥
- ४८. से ण भते ! पत्वावेज्ज वा ? मुडावेज्ज वा ? णो तिणट्टे समट्टे, उवदेस पुण करेज्जा ॥
- ४६. से ण भते ! सिज्भित जाव सन्वदुवलाण अत करेति ? हता सिज्भित जाव सन्वदुवलाण अत करेति ।।
- ५०० में ण भते ! कि उड्ढ होज्जा ? महे होज्जा ? तिरिय होज्जा ? गोयमा ! उड्ढ वा होज्जा, महे वा होज्जा, तिरिय वा होज्जा । उड्ढ होमाणे सद्दावइ-वियडावइ-गघावइ-मालवतपिरयाएसु वट्टवेयड्ढपव्वएसु होज्जा, साहरण पडुच्च सोमणसवणे वा पडगवणे वा होज्जा । महे होमाणे गड्डाए वा दरीए वा होज्जा, साहरण पडुच्च पायाले वा भवणे वा होज्जा । तिरिय होमाणे पण्णरससु कम्मभूमीमु होज्जा, साहरण पडुच्च 'अड्ढाइज्जदीव-समुद्'-तदेक्कदेसभाए होज्जा ।।
- ५१ ते णं भते । एगसमए ण केवितया होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेण एकको वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण दस । से तेणहुेण गोयमा ! एव वुच्चड—श्रसोच्चा ण केविलस्स वा जाव तप्पिक्खय-उवासियाए वा अत्थेगितए केविलपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए, अत्थेगितए ग्रसोच्चा ण केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केविलपण्णत्त धम्म नो लभेज्ज सवणयाए जाव अत्थेगितए केवलनाण उप्पाडेज्जा, अत्थेगितए केवल-नाण नो उप्पाडेज्जा ।।

९ मत्य ० (अ, क), मत्या—अत्र एकपदे २ पविट्ठस्स (ग्र, क, ता, म)।
सन्विर्जातः। वृत्ती अस्य व्याख्या एवमस्ति ३. अण्णत्य (ता)।
—मस्तकं—मस्तकगुची कृत्त—छिन्न यस्यासी ४. भ० १।४४।

मस्तककृत्तः, तालब्चामी मस्तककृत्तस्य ५ होज्जमारो (व, स)।

तालमस्तककृतः, छान्दसत्वाच्चैवं निर्देशः,
तालमस्तककृतः इव यत्ततालमस्तककृत्तम्
(वृ)।

िषया । इच्छिय-पिडिच्छियमेय देवाणुप्पिया । से जहेय तुब्भे वदह ति कट्टु त सुविण सम्म पिडच्छिड', पिडिच्छिता वलेण रण्णा ग्रव्भणुण्णाया समाणी नाणामिणरयणभित्तिचिताओ भद्दासणाग्रो ग्रव्भट्टेइ, ग्रव्भट्टेता ग्रतुरियमचव- ल भ्रम्भताण् ग्रविलवियाण रायहससरिसीए॰ गईए जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता सयणिज्जिस निसीयित, निसीयिता एव वयामी—मा मे से उत्तमे पहाणे मगलेन सुविणे ग्रण्णेहि पावसुमिणेहि पिडह- मिम्म्मइ ति कट्टु देवगुरुजणमवद्धाहि' पसत्थाहि मगल्लाहि धिम्मयाहि' कहाहि मुविणजागरिय पिडजागरमाणी-पिडजागरमाणी विहरइ।।

- १३६ तए ण से वले राया कोड्वियपुरिगे सद्दावेड, सद्दावेत्ता एव वयासी खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया । ग्रज्ज सिवगेस बाहिरिय उवट्ठाणसाल गधोदयिसत्त'मुउय-समिजिज्ञीवित्ति सुगववरपचवण्णपुष्कोवयारकिलय कालागरु-पवरकुदुरनक' नुरवक-धूव-मधमघेन-गधुद्ध्याभिराम सुगधवरगिधय । गधविट्टभूय
  करेह य कारवेह' य, करेत्ता य कारवेत्ता य सीहासण रएह, रएत्ता ममेतमाणित्तय' पच्चिष्पणह ।।
- १३७. तए ण ते कोडु वियपुरिमा जावं पिडसुणेत्ता खिप्पामेव सिवसेस बािहिरिय जवहाणमाल" ●गधोदयसित्त-मुद्द्य-ममिजिश्रोवित्त सुगववरपचवणपुष्कोव-यारकित्य कालागम-पवरकु दुम्वक-तुरुवक-धूव-मघमघेत-गधुद्धयाभिराम सुग-धवरगधिय गधविहुभूय करेता य कारवेत्ता य सीहासण रएता तमाणित्तय प्रविचिष्पाति ।।
- १३८ तए ण से बने राया पच्च्यसकानसमयिस सयणिज्जाओं अन्भुद्वेड, अन्भुद्वेता पाय-पीटाओं।''पच्चोम्हड,पच्चोम्हिता जेणेव अट्टणसाला तेणेव जवागच्छइ,अट्टणसाल अगुप्रिंगड, जहा ओववाडए नहेव अट्टणसाला तहेव मज्जणवरे जाव'' सिस्व्य पियदमणे नरवरे' जेणेव वाहिरिया जबद्वाणमाला तेणेव जवागच्छइ, जवाग-

· 福爾 表 2 生 4

- १० म० पा०-उउद्वागुमान जाव पञ्निपणित ।
- ११ पायबीडाओ (ग, ब, म)।
- १२. ग्रो० म्० ६३।
- १३ नर्द्ध मज्जगपत्राजो पहिनित्रपमः २ (ज, त,ग,ग, ता, च, म, म), जीवपाविकानु-मारण स्वीष्ट्रतस्य एव समीचीन । अप्तर्मपु परिवर्तन सक्षेतीरुग्यीन जागम्। पर्दमक्षेत्र प्राप्त एव भजन्येत्र।

स्पाटिन्ट्रट (स.स)।
 स्पाटिन्ट्रट (स.स)।
 स्पाटिन्ट्रट (स)।
 (प)।
 पपीटा (प)।
 संदर (प)।

च्छिना सीहामणवरिम पुरन्याभिमुहे निर्मायः, निर्मायिना अप्पणी उन्तरपुरत्यमे दिसीभाए अट्ट भद्दासणाइ सेयवत्यपच्चत्युयाः सिद्धत्यगक्यमगलोवयाराः
रयावः, रयावेता अप्पणी अदूरसामते नाणामणि-रयणमिष्टय अहिमपेच्छणिज्ञ
महम्य-वरपट्टणुग्गय सण्टपट्टभित्तसयिन्तताण दिहामिय-उनभ'- नृरग-नरमगर-विहग-वालग-किण्णर-रुर-सरभ-चमर-कृजर-यणलय-पण्डमलय १-भित्तचित्त अविभतिरय जवणिय अछावेड, अछावेना नाणामणिरयणभित्तिन्त
अत्यरय-मज्यमसूरगोत्यय नेयवत्थपच्चत्युय अंगनुह्कामय नुमज्य पभावतीए
देवीए भद्दामण रयावेड, रयावेत्ता कोडु वियपुरित सद्दावेट, सद्दावेत्ता एव
वयामि — खिप्पामेव भो देवाणुप्यया । अट्ठगमहानिमित्तनुन्त्यधारण् विचिद्दमत्यक्रमले मुविणलवखणपाढए मद्दावेह ॥

- १३६ तए ण ते कोडु विथपुरिमा जाव पिटमुगेना दलस्य रण्णो स्रतियाक्षो पिटिन-बन्पमित, पिटिनिक्विमत्ता सिग्घ तुरिय चवल चट वेट्य हिल्थणपुर नगर मज्भमज्भेण जेणेव तेसि सुविणलबन्दणपाटनाण गिहाड वेणेव उवागच्छित, जवागच्छित्ता ते सुविणलबन्दणपाटण् सहावेति ॥
- १४० तए ण ते मुिणलबद्धणपाटमा बलस्य रण्णो कोट्वियपुरिसेह् सद्दाविया मभाणा हर्द्वनुद्धा ण्हाया कयं विलिणस्मा क्यकोड्य-मगल-पायिष्टिता गुद्धणावेमार मगल्लाउ वत्याउ पवर परिह्या ग्रप्पमहृष्याभरणानिकयः वर्षेरा मिद्धन्यग्रहियालियाक्यमगलमुद्धाणा नएह्निएहि गेहेहिनी निग्गिष्टिति, निग्गिष्टिता हिव्यणपुर नगर मज्भमजभेण जेणेव दलस्स रण्णो भवणवय्यदेसए नेणेय ज्वागष्टिति, ज्वागिष्टिता भवणवर्ष्यदेमगपिष्टिद्ववारित एगग्रो मित्रिति, मिलित्ता देणेव बाहिरिया उवद्वाणसाला नेणेव यत्त गया तेणेव ज्वागप्टिति, उवागिष्टिता करवलः परिग्गिह्य दसनह निरमावत्त मन्यग् ग्रजीत गर्द् व वत्तराय जएण विजएण वद्धावेति । तए ण ते गुविणलग्यणपाटमा चत्रेण म्हणा विदय-पूज्य-सबकारिय-सम्माणिया समाणा पत्तेय-पत्तेय पुष्ट्यण्यत्वेगु भद्रास्त्रीमु निसीयति ॥
- १४१ तम् ण से बने राया पभावति देवि जर्वाणयत्तरिय ठावेटः, ठावेना पुष्प-गार परिपुण्यहत्वे परेणं विणएण ते सुविधनसम्प्रपाटम् एव दयासी-स्व सन्

१ ०पनगुरद्वाद (म)।

रे. महाबाभिति (द, म)।

रे. म॰ पा॰—हाम राय मनिवित्त ।

Y. ०प्रश्रुपय (ब. म. म) ।

४. ९पानुय (ग. य)।

<sup>5.</sup> To E11471

७. सर वार-रच गाव गरीमा।

म राव पार---रामपता

१४२

देवाणुष्पिया । पभावती देवी अज्ज तिस तारिसगिस वासघरिस जाव' सीह सुविणे पासित्ता ण पिडवुद्धा, तण्ण देवाणुष्पिया । एयस्स ग्रोरालस्स जाव' महामुविणस्स के मन्ने कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ?

तए ण ते सुविणलक्खणपाढगा वलस्स रण्णो प्रतिय एयमहु सोच्चा निसम्म हहुनुद्वा त सुविण ग्रोगिण्हित, ग्रोगिण्हित्ता ईह प्रणुष्पविसत्ति, अणुष्पविसित्ता तस्स सुविणस्स ग्रत्थोग्गहण करेति करेत्ता ग्रण्णमण्णेणं सिंह सचालेति', सचालेता तस्स सुविणस्स लद्धद्वा गिहयद्वा पुच्छियद्वा विणिच्छियद्वा ग्रिभगयद्वा वलस्स रण्णो पुरग्रो सुविणसत्थाइ उच्चारेमाणा-उच्चारेमाणा एव वयासी—एव त्यलु देवाणुष्पया । ग्रम्ह सुविणसत्थिस वायालीस सुविणा, तीस महासुविणा—वावत्तरि सव्वमुविणा दिद्वा। तत्थ णं देवाणुष्पया । तित्थगरमायरो वा चक्कविष्टमायरो वा तित्थगरिस वा चक्कविष्टिस वा गव्भ वक्कममाणिस एएसि तीसाए महासुविणाण इमे चोद्स महासुविणे पासित्ता ण पिडबुउभित, त जहा—

गय उराह्' सीह प्रिभिसेय दाम सिस दिणयर भय कुभ । पडमसर' सागर विमाणभवण' रयणुच्चय सिहि च'।।१।।

वामुदेवमायरो वामुदेवसि गव्भ वक्तममाणिस एएसि चोद्दसण्ह महासुविणाण श्रण्णयरे सत्त महासुविणे पासित्ता ण पिडवुज्भित । वलदेवमायरो वलदेवसि गव्भ वक्तममाणिम एएसि चोद्दसण्ह महासुविणाण श्रण्णयरे चत्तारि महासुविणे पासित्ता ण पिटवुज्भित । मडलियमायरो मडलियसि गव्भ वक्तममाणिस एएसि ण चोद्दमण्ह महासुविणाण श्रण्णयर एग महासुविणं पासित्ता णं पिडवुज्भित । उमे य ण देवाणुष्पिया । पभावतीए देवीए एगे महासुविणे दिहुं, त श्रोगो ण देवाणिप्या । पभावतीए देवीए सुविणे दिहुं जाव श्रारोग्य-तुर्हिं विदेश क्ताण्ण -मगव्तकारए ण देवाणुष्प्या । पभावतीए देवीए सुविणे दिहुं, प्रत्याभो देवाणुष्प्या । भोगनाभो देवाणुष्प्या । पुत्तलाभो देवाणुष्प्या । भोगनाभो देवाणुष्प्या । पभावती देवी स्वणं विदेश मामाण बहुपिटपुण्णाण । अद्यहमाण य राइदियाण । वीहवकताण तुम्ह पुत्ते उ जाव । देवकुमारममप्पभ दाग्य पयाहिति ।

```
र का ११)१२३।
२ का ११ १३३।
३ सावप्रतिहार
२ दम्प रह, मा महा
```

A district (+, ) !

६ विकासित सम्बद्धि । विकासित स्वासित । १९७७ व.स. विकासित १९ स्वासित स्वासित ।

त्वद्रमः विशापकतेष विश्वतं देवलीयातः ११८ मण् ११।१३४। वर्णातः व्या विश्वतं वद्याविष्या

नग्यान् नन्माता भयनमिति (वृ)।

इट्च गावामा केनुचित्पदेखनुम्बारस्याश्रवण गावाज्नुकोम्याद् दृश्यम् (तृ) ।

म० ११।१३४।

६ ग० गा० — नृद्धि जाय मगलकारण्।

१० म० पाट-बर्गि पुण्णाण जात बोइनस्ताण।

मे वि य ण दारण उम्मुक्कवालभावे "विष्णय-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुष्पत्ते मूरे बीरे विवकते वित्यण्ण-विजलबल-बाहणे रजजब राया भविम्मङ, अणगारे वा भावियप्पा। न ओराले ण देवाणुष्पया! पभावतीए देवीए मुविणे दिहे जाव आरोग्ग-तुट्टि-दीहाज-करलाण - भगल्लकारए पभावतीए देवीए सुविणे विहे।।

तए ण से वने राया मुविणलक्यणपाडगाण अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म हद्रुतुद्दे करयल' पिरगहिय दसनह सिरसावत्तं मत्यए अजलि । कट्टु ते मुनिण-लक्खणपाढने एव वयासी-एवमेय देवाणुष्पिया । •तहमेय देवाणुष्पिया ! ग्रवितहमेय देवाणुष्पिया <sup>।</sup> त्रसदिद्धमेय देवाणुष्पिया <sup>।</sup> इन्छियमेय देवाणु-ष्पिया ! पडिच्छियमेय देवाणुष्पिया ! उच्छिय-पडिच्छियमेय देवाणुष्पिया ! ० से जहेय तुब्भे वदह ति कट्टु त मुविण सम्म पिटच्छा , पिटिच्छिता मुविण-लक्कणपाहण् विउलेण अमण-पाण-बाइम-माइम-पुष्फ-क्तय-गध-मल्लालकारेण सबकारेड सम्माणेड, सबकारेता सम्माणेत्रा विडल जीवियारिह पीडदाण दलयड, दलयिना पडिविसज्जेट, पडिविसज्जेता मीहागणाम्रो म्रह्माट्टेट, ग्रहभट्टेता जेणेव पभावनी देवी तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता पभावति देवि ताहि इट्टाहि जाव' मिय-महुर-सिस्नारीयाहि वन्गृहि नलवमाणे-नलवमाणे एव वयानी-एव सनु देवाणुष्पए । मुविणमत्यसि वायानीम मुविणा, नीम महासुविणा—बावर्त्तार सब्बसुविणा दिट्ठा । तत्य ण देवाणुष्पिए । तित्यगर-मायरो वा चनगवट्टिमायरो वा तित्यगरिम वा चत्राव्यद्भिया गटभ वनकम-माणिम एएमि तीमाए महामुविणाण इमे चौहस महामुविणे पासिना ण पितृ-जमति त चेव जाव' गउलियमायरी मजलियनि गटभ यवजनमाणिन गुप्ति ज चोद्दमण्ट महासुविणाण अण्ययर एगं महासुविण पासिता ण पिव्युक्सित । उमे य ण तुमे देवाण्ष्पिए । एगे महासुविणे दिहे, न श्रोदाँद ण तुमे देवी । सुविजे दिहुं जार्व रज्जबर्द रामा भविन्सर, श्रणगारे वा भावियणा, न फ्रोराने ण नुमे देवी ! सुविणे दिहे जावं श्रारीग-नृद्धि-दीहाड-करनाण-मगन्तरणाना ल तुमे देवी । मुविषे विट्टे नि कट्टु प्रभावति देवि नाह् उट्टाह् जाप मिय-महर-मस्सिरीयाहि बग्यूटि दोच्च पि तच्च पि ब्रयुद्धटा ॥

रै. ग० पा०-जम्मुतस्यातभावे याव रजावज्ञी। 🔍 भ० ११।१३ हा

रे. सर पार--- ग्रह्माम जाम दिहै। । । अर १११६४-।

दे नव पाव--- सरस्य हास सहदू । 💢 🖛 🖛 १९१९ ४२।

४. मन्याक-देशवृणिया लाव में। १. मन् ११११ त

१ सर्वायकपुट (स.सा.स.स) ।

- १४४ तए ण सा पभाव तो देवो वलस्स रण्णो अतिय एयमट्ठ सोच्चा निसम्म हट्टतुट्टा करयल' परिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए अजिल कट्टु ० एव वयासी एयमेय देवाणुष्पिया ! जाव'त सुविण सम्म पिडच्छइ, पिडच्छित्ता वलेण रण्णा अवभणुण्णाया समाणो नाणामणिरयणभित्त' चित्ताओ भद्दासणाओ । अवभुद्धेइ, अतुरियमचवल मसभताए अविलिवयाए रायहससिरसीए ॰ गईए जेणेव सए भवणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सय भवणमणुपविद्वा ।।
- १४५ तए ण सा पभावतो देवो ण्हाया कयविलकम्मा जाव सव्वालकारिवभूसिया त गढभ नातिसोतेहि नातिउण्हेहि नातितित्तेहि नातिकडुएहि नातिकसाएहि नातिश्र-विलेहि नातिमहुरेहि उउभयमाणसुहेहि' भोयण-च्छायण-गध-मल्लेहि ज तस्स गढभस्म हिय मित पत्थ गढभपोसण त देसे य काले य ग्राहारमाहारेमाणी विवित्त-मउएहि' सयणासणेहि पइरिवकसुहाए मणाणुकूलाए विहारभूमीए पसत्थदोहला सपुण्णदोहला' सम्माणियदोहला अविमाणियदोहला वोच्छिण्णदोहला विणीय-दोहला ववगयरोग-सोग-मोह-भय-परित्तासा त गढभ 'सुहसुहेण परिवहति''।।
- १४६ तए ण सा पभावतो देवो नवण्ह मासाण वहुपिडपुण्णाण ग्रह्मद्वमाण य राइदियाण वीद्यक्तनाण मुकुमालपाणिपाय ग्रहीणपिडपुण्णपिचिदयसरीर लक्खण-वजण-गुणाववेय' •माणुम्माण-प्पमाण-पिडपुण्ण-मुजाय-सव्वगसुदरग ॰सिसोमाकार कत पियदमण मुहव दारय पयाया।।
- १४७ तए ण तीम पभावतीए देवोए श्रगपिडयारियाश्रो पभावित देवि पसूय जाणेला जेणेव वेते राया तेणेव उवागच्छित, उवागच्छिता करयल " परिगाहिय दसनह मिरमावन मत्थए अर्जाल कट्ट्० वल राय जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेता एव वयासो एव खलु देवाणुष्पिया । पभावती देवी नवण्ह मासाण बहुपिड पुण्णाण जाव" मुन्व दारग पयाया। त एयण्ण देवाणुष्पियाण पियहुयाए पिय निवेदेमो। पिय भे भवनु ॥
- १४८ ता ण मे बंत राया अगपियारियाण अतिय एयमहु सोच्या निसम्म हद्वतुहु "• नित्तमाणिदण् णिदण् पोडमणे परमसोमणस्यिण् हरिसवसविसापमाणहियण्

है। संभ्या० — १४६४ नाव गव।

च अंब ११,१३६।

देशाया अस्ति स्थानिकार्यः।

४ स्ट पान- वर्षेत्रभमत्रत्याम् गर्नेण् ।

y Wa 0 2 0 41

९ तहुँ (त) हुँ (घम), हुँ (वार

A. 智 (19) (农村市1, 4. 4) 1

मपन्न ° (अ); ° डोहला (ता) ।

६. वाचनान्नरे—मुह्मुट्रेण श्रामयः मुगर चिट्ठः निर्मायः नुपट्टः त्ति दृश्यने (तृ) ।

१०. म० पा०-गुगोतवेय जाव गृषि ।

११. ग० पा०-गण्या।

१२ मा ११।१३४।

१३. एतम (ज, म), एन (ना)।

१६ म॰ना॰-"द्वसुद्र जाब यागहवनीय जाब पूर्व ।

धाराहयनीवसुरिभकुमुम-चचुमालडयतणुए ऊसवियरोम °कूवे तासि ग्रगपिटया-रियाण मञ्डवज्ज जहामालिय' श्रोमोय दलयइ', दलियता सेत २ययामय विमलमिलनपुण्ण भिगार पिगण्हड, पिगण्हित्ता मत्थए घोवड, धोवित्ता विउल जीवियारिह पीडदाण दलयड, दलियत्ता सक्कारेड सम्माणेड, सक्कारेता सम्मा-णेत्ता पिडिविसज्जेड ॥

- १४६. तए ण में वले राया कोड्रिवयपुरिसे सद्दावेड, सद्दावेत्ता एव वयासी—िवप्पामेव भो देवाणुष्पिया । हत्थिणापुरे नयरे चारगसोहण करेह, करेत्ता माणुम्माण-वड्ढण' करेह, करेत्ता हत्थिणापुर नगर सिंहभतरवाहिरिय ध्रानिय-समिजिन्नो-वित्त जाव' गधविद्दिभूय करेह य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य जूवसहम्म वा चवकसहम्म वा पूयामहामिहमसजुत्तं उस्सवेह, उम्मवेत्ता ममेतमाणित्तय पच्चिष्पणह ॥
- १५० तए ण ते कोड्वियपुरिमा बलेण रण्णा एव वृत्ता समाणा हट्टनुद्वा जाव' तमाण-त्तिय पच्चिष्णित ॥
- १५१ तम् ण से बने राया जेणेव श्रष्टुणसाला तेणेव उवागच्छः, उवागच्छिना न चेव जाव' मज्जणघराश्चो पिडिनिक्यमः, पिडिनिक्यिमित्ता उम्सुतक उत्तकर उक्किष्टु यदेज्ज श्रमेज्ज श्रभटप्यवेम' श्रदडकोदिंडम श्रधिरम गणियावरनाइऽउजकिय श्रणेगतालाचराणुचरिय श्रणुद्ध्यमुद्धग श्रमिलायमरलदाम' पमुद्भयपवकीनिय सपुरजणजाणवय दसदिवमे ठिउविद्य करेनि॥
- १५२ तए ण ने बने रावा दसाहियाए ठिउविडयाए वट्टमाणीए सउए य साहिन्सण य सयसाहिन्सए य जाए य दाए य भाए य दलमाणे य दवावेमाणे य, सउए य सय-साहिन्सए य नभे" पडिच्छेमाणे य पडिच्छावेमाणे य एव यावि विहरट ॥
- १५३ तम् ण तस्म दारगस्स श्रम्मापियरो पटमे दिवने ठिइवटिय गरेड, तेडाम् दिवने चदसूरदसायणिय" करेड, छट्ठे दिवने जागरिय गरेड, एनकारममे दिवने वीड-

१. जहात्रमानित (ता)।

२. दलित (ता)।

E. व्यद्द (ता) ।

४. घो० गु० ४५ ।

प्रिम्मानार था (ज, म, म): जायाम-जारियारगर था (क); प्रमुल वा जाया-मेजाहममन्या (य); प्रमुल (ता), प्रम-मिर्मापारार था (व)।

६ सर देशस्य ।

७. बी० मृ० ६३।

<sup>=</sup> व्यादेग (ग), ज्हर (गा)।

६. अगुजार (स), पायुगर (स)।

६०. जमित्राग (ता) ।

११. साभे (म. य) पर्यो (मा)।

१२ १२मिय (व), श्रीयमा श्रास्त्रमेषु १६तः विव १८ पाट श्रीयम् स्वामोनित । एप स्वीहणगढी श्रीयस्था । प्रमृत्यम्भी स्थी-प्रीमित्य ।

वकते निव्वत्ते असुइजायकम्मकरणे सपत्ते 'वारसमे दिवसे' विजल असण पाण खाइम साइम जवक्खडावेति, जवक्खडावेत्ता • मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परिजण रायाणो य॰ खत्तिए य आमतेति, आमतेत्ता तस्रो पच्छा ण्हाया त चेव जाव' सक्कारेति सम्माणेति, सक्कारेता सम्माणेता तस्सेव मित्त-नाइ'- वियग-सयण-सवधि-परिजणस्स॰ राईण य खत्तियाण य पुरस्रो अज्जय-पज्जय पिउपज्जयागय वहुपुरिसपरपरप्एव्ह कुलाणुक्व कुलसरिस कुलसताणततुबद्ध-णकर अयमेयाह्व गोण्ण गुणनिष्फन्न नामधेज्ज करेति—जम्हाण अम्ह इमे दारए वलस्स रण्णो पुत्ते पभावतीए देवीए अत्तए, त होउ ण अम्ह इमस्स दारगम्स नामधेज्ज 'मह्व्वले-मह्व्वले' । तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरो नाम-धेज्ज करेति मह्व्वले ति ।।

- १५४ तए ण से महन्वले दारए पचधाईपरिग्गहिए, [त जहा—सीरधाईए],' एव जहा दढपङ्ण्णस्स जाव' निन्वाय'-निन्वाधायसि सुहसुहेण परिवङ्ढति ॥
- १५५ तए ण तस्स महव्यलस्स दारगस्स स्रम्मापियरो अणुपुव्वेण ठिइविडय वा चद-सूरदसाविणय वा जागरिय वा नामकरण वा परगामण वा पचकामण' वा पजेमामण' वा पिडवद्धण वा पजपावण' वा कण्णवेहण वा सवच्छरपिडलेहण' वा नोलोयणग' वा उवणयण वा, अण्णाणि य वहूणि गवभाधाण'-जम्मणमादि-याइ को उयाइ करेति।।
- १५६ नए ण त महच्यन कुमार अम्मापियरो सातिरेगट्टवासग जाणित्ता सोभणिस

तारमारदिवमे (अ, क, म, म, म), वारमा-दिवन (ना), वारर्दिवमे (व), 'रायपमेगा-द्वय' मुगस्य ६०२ सूत्रानुमारेग्गामौ पाठ स्वीहत । विशेषानवीताय द्वय्ट्य 'जीव-याप नुपर्य १८४ स्वस्य प्रथम पाद-दिल्लाम्।

र सब पार-प्रातिमा साम समिए।

<sup>1. 40 77,60</sup> t

८ रच पाव-नाइ जाई ग्रांग ।

भ स्वाधेर (ब क व्य स, स स)।

५ भाग भाग विवास दश्यापाल सामिने ।

<sup>্</sup> নাও প্রায়লগারে বুল্ফ ইয়াই, ইয়াই, সায়ত নাও হতার

८ निवात (अ,ता, य, म); नियात (रा)।

पयचकमारा (अ), पचकम्मावण (ग, व);
 पचकामप्रण (ता), पविचकामरा (म)।
 पर्यचक्रमण (स)।

० जेमावण (क, ब, म, स)।

११ पजनमाण (य, म); पजनामण (घ)।

१२ ॰ पतिहमा (छ), ॰ बलेटमाम (सा) ।

श्वेतायणम (अ), चोलोपग्गम (क, गा,),
 भोतमाम्म (ता); चोलोपम्म (य)।

१४ गञ्जदाग (त्र, त्र), गञ्भायाण (ता), गञ्जादाम (त्र, तृ), 'गञ्भातामा' पदस्य तरारदराज्योदितिमाद्ययात् 'गञ्भादाणु' रूप परियनेन जार्गमित समाध्यते ।

६. "विषयपञ्जीकतीर (भा) ।

तिहि-करण-नक्त्वत्त-मुहुत्तिस कलायरियस्स उवणेति, एव जहा यङप्परण्णे जाव अलभोगसमत्ये जाए यावि होत्या ॥

- १५७ तए णं तं महत्वल कुमार उम्मुक्कवालभाव जाव' अलभोगसमत्य विजाणिता अम्मापियरो अट्ट पासायवर्डेसए कारेति'—अटभुग्गय-मूसिय-पहिनए एत वरणगो जहा रायप्पसेणडज्जे जाव' पडिरूवे । तेमि ण पासायवर्डेसगाणं वहुमज्भदेग-भागे, एत्य ण महेग भवण कारेति—प्रणेगखभस्यसनिविद्व वण्णस्रो जहा राय-प्पसेणडज्जे पेच्छाघरमडविस जाव' पडिरूवे ।।
- १५८ तए ण त महत्वलं कुमारं अम्मापियरो श्रण्णया कयाउ सोभणिस तिह्निरण-दिवम-नवखत्त-मुहुत्तसि ण्हाय कयविलकम्म कयको उथ-मगल-पायिन्छत्त सव्या-लकारिवभूसिय पमनदाणग-ण्हाण-गीय-वाद्य-पसाहण-अट्टगतिलग-करण-श्रवि-हवबहु उवणीय मगलमुजिपिएहि य वरको उयमगरो वियार-क्यमितकम्म गरि-सियाण सरित्तयाण सरिव्वयाण निरमलावण्ण-एव-जोट्यणगुणी वियेगाण 'विणीयाण कयको उय-मगलपायिच्छित्ताणं' सरिसपिह रायकुने हिनो याणिता-याण' श्रद्वण्ह रायवरकन्ताण एगिववसण पाणि गिणहाँ विमु ॥
- १५६. तए ण तस्स महावलस्स कुमारस्म अम्मापियरो अयमेयाग्य पीटदाण दलपति, त जहा अहु हिरण्णकोडीओ, अहु मुवण्णकोडीओ, अहु मडिंग मडिंगपारे, अहु 'कुडलजोए कुडलजोयप्पवरे' अहु हारे हारप्पवरे, अहु अदिहारे अदिहारपारे, अहु एगावलीओ एगाविल्पवराओ, एव मुत्तावलीओ, एव कणगापतीयो, एव स्थापवलीओ, अहु कडगजोए कडगजोयप्पवरे, एव तुडियजोए, अहु सोमाप्पकां पोमजुयलप्पवराड, एव वटगजुयलाड,' एव पहुजुयलाड, एव एग्पाकां ज्ञामजुयलप्पवराड, एव वटगजुयलाड,' एव पहुजुयलाड, एव एग्पाकां ज्ञासां, अहु किरीओ, एव विर्धां, वित्तीओ, बुद्धीओ, स्थापि, अहु नदाड, अहु भहाड, अहु तिरीओ, एव विर्धां, वित्तीओ, बुद्धीओ, स्थापि, अहु नदाड, अहु वए वयप्पवरं यग्यामाहिल्मएणं वएण, अहु नाटभाद नाउगप्पवराड वर्तामडबढेण नाटएण, अहु आमे आमप्पवरे मध्यरपामए विरिचरपायरे अहु हत्यी हिल्यप्पवरे मध्यरपामए विरिचरपादिराए, अहु जाणाड जाणप्पवराड, अहु जुगाड जुगप्पवराड, एवं निविवाधा', एव मडिंग

```
१ जीव मूव १४६-१४=, नाउव मृव ६०४- ३. % (य)।

६०६। ६ व्यक्ति (ति) दियास (र, स, सा, त,

१. नावव सूव ६०। १ १ द्राउत्या मूड्उरुस्य (छ, स)।

४. नावव सूव १३०। १० व्याप मुद्र स्था (छ)।

४. नावव सूव १३०। १६ सिविया (छ), स्विभी (७)
```

माणीत्रो', एव गिल्लीत्रो, थिल्लीत्रो, अट्ठ वियडजाणाइ वियडजाणप्पवराइ, ग्रहु रहे पारिजाणिए, अहु रहे सगामिए, ग्रहु ग्रासे आसप्पवरे, ग्रहु हत्यो हत्यि-प्पवरे, अहु गामे गामप्पवरे दसकुलसाहस्सिएण गामेण, अहु दासे दासप्पवरे, एव दासीग्रो, एव किकरे, एव कचुइज्जे, एव वरिसधरे, एव महत्तरए, श्रह सोवण्णिए ग्रोलवणदीवे, ग्रहु रूपामए ग्रोलवणदीवे, ग्रहु सुवण्णरूपामए म्रोलवणदीवे, म्रह सोवण्णिए उक्कवणदीवे , एव चेव तिष्णि वि, म्रह सोवण्णिए पजरदीवे, एव चेव तिण्णि वि, अहु सोवण्णिए थाले, अहु रुप्पामए थाले, अहु मुवण्णरुपामए थाले, ग्रह सोवण्णियात्रो पत्तीत्रो' ३, ग्रह सोवण्णियाइ थास-गाइ३, ब्रहु सोवण्णियाइ मल्लगाइ३, ब्रहु सोवण्णियास्रो तलियाओ ३, ब्रहु सोवण्णियां क्रो किविचयां यो '३, यह सोवण्णिए स्रवएडए '३, स्रह सोवण्णियास्रो अवयक्काओ'३, अह सोवण्णिए पायपीढए३, अह सोवण्णियाओं भिसियाओ३, ग्रह सोविण्णयात्रो करोडियाग्रो३, ग्रह सोविण्णए पल्लके३, ग्रह सोविण्णयाग्रो पडिसेज्जाग्रो ३, अट्ठ हसासणाइ, श्रद्घ कोचासणाइ, एव गरुलासणाइ, उन्त-यासणाइ, पणयासणाइ, दीहासणाइ, भद्दासणाइ, पक्खासणाइ, मगरासणाइ, अट्ट पउमासणाइ, ऋट्ट दिसासोवित्थयासणाइ, ऋट्ट तेल्ल-समुग्गे, "ऋट्ट कोट्ट-ममुग्गे, एव पन-चोयग-तगर-एल-हरियाल-हिगुलय-मणोसिल-अजण-समुग्गे १, ग्रह गरिसव-समुग्गे, श्रह खुज्जाओ जहा ओववाइए जाव अह पारिसीम्रो, यह छते, यह छत्तधारीयो चेंटीयो, यह चामरायो, यह चामरधारीयो चेडीयो ग्रदु तालियटे, श्रद्ध तालियटघारी श्रो चेंडी ग्रो, 'ग्रद्ध करोडिया श्रो',' ग्रद्ध करो-टियाभारीओ चेडीओ, यह सीरधाईओ", "यह मज्जणधाईओ, अह मडणधाईओ अटु पेत्नावणधार्देशो ॰, श्रद्ध श्रकधाईश्रो, श्रद्ध श्रगमिह्याश्रो, श्रद्ध उम्मिह्याओ श्रद्ध ण्टानियात्रो, श्रद्ध पमाहियात्रो, श्रद्ध वर्ण्णगपेसीत्रो, श्रद्ध चुण्णगपेसीस्रो', ग्रह की टागारीयो", श्रह दवकारीश्रो", श्रह उवत्थाणियाश्रो, श्रह नाटडज्जाश्रो,

१- रदमार्गी (प्र.), सदमास्त्रिपाओं (स. ता. ६ स्वयदन् (अ, ग), अवगरण (ना)। य, मा । ७ अवस्ताओं (अ, न, ग, ना, म)। २ राज्यमधी (४, म, ता, व, म)। = स० पा०—जहा रायपंगणाञ्जे जाय श्रद्ध । व एक विकास दे दिन पाउनक स्वासक्त ह ओ॰ ग० ७०, म॰ हा१४४। "TERMIN १०. × (त, त, स, ता, ब, म)। ६ राजिका १ (२), चारियाची प्रदृषी-११ म० पार-पीरधाईको जाव अहु। Security to Eng thinks (An) 1 × (4) 1 क क्योरिशाल (ब. स. ता, प.स), क्यीन १३. गीतामरी से (ता)। रेंद्र जा देश 🕝 १४ उदगणीयो (४, ॥)।

श्रद्ध कोड्विणीय्रो, श्रद्ध महाणसिणीय्रो', श्रद्ध भडागारिण य्रो, श्रद्ध श्रदभाषारि-णीयो, ब्रहु पुष्फघरणीयो, ब्रहु पाणिघरणीयो, ब्रहु वाहिरियायो, ब्रहु सेज्जा-कारीयो, यहु अध्भितरियायों पिडहारीयो, यहुँ वाहिरियायो पिडहारीयो, श्रट्ट मालाकारीओ, श्रट्ठ पेसणकारीओ, श्रण्ण वा मुबहु हिरण्ण वा मुबण्ण वा कस वा दूस वा विजलघण-कणग<sup>\*</sup>- रयण-मणि-मोत्तिय-मन-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-०सतसारसावएज्ज, ग्रलाहि जाव ग्रासत्तामाग्रो कुलवनाग्रो पकाम दाउ, पकाम भोत्तु', पकाम परिभाएउ' ॥

- तए ण से महत्वले कुमारे एगमेगाए भज्जाए एगमेग हिरण्यकांडि दलयइ, एगमेग मुवण्णकोडि दलयड, एगमेग मउड मउटप्पवर दलयड, एव त चेव सव्य जाव एगमेग पेसणकारि दलयड, अण्ण वा सुवहु हिरण्ण वा क्मुवण्ण वा कम वा दूस वा विउलधण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सय-सिल-प्पेवाल-रत्तरयण-नतसारसावएज्ज, अलाहि जाव ब्रामलमात्रो कुनवसात्रो पकाम दाउ, पकाम भोत्तु, पकाम ॰ परिभाएउ ॥
- १६१. नए ण से महत्वले कुमारे डिप्प पामायवरगए जहा जमाली जाव पनिविदे माणुस्सए कामभोगे पच्चणुटभवमाणे विहण्ड ॥
- १६२ तेण कालेण तेण समएण विमलस्स ऋरहश्रो पश्रोष्पए' घम्मघोसे नाम श्रणगारे जाइमपन्ने वण्णग्रो जहा केसिसामिस्य जाव पर्चाह ग्रणगारसण्हि गदि सपरिवुडे पुल्वाणुपुष्टिय चरमाणे गामाणुग्गाम दूउज्जमाणे जेणेव हत्यिणापुरे नगरे, जेणेव सहमववणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छा, उवागच्छिता ग्रहापि-म्व स्रोग्गह स्रोगिण्हड, स्रोगिण्हित्ता मजमेण तवना श्रप्पाण नावेमाण विहरः ॥
- तण् ण हत्यिणापुरे नगरे निघाटग-तिय-चडवन-चडवर-चडरमुह-महापह-पहेमु महया जणसदे इ वा जाव' परिमा पण्डुवासङ ॥
- तए ण तन्स महत्वलन्य कुमारम्म त महयाजणगद वा जणवृह् या नाय नण-नित्रवाय वा मुणमाणस्स वा पानमाणस्स वा एव जहा" जमानी तहेय चिना,

७. पदोष्यम् (म), पनोत्यम (य, म) ।

ह समत मृत ६८७, भी मृत प्रदा अत

E. नायर मुरु ६=६ I

१- महास्त्रमीक्षी (ज, ता, य)।

रे. में ९ पा०-रचम जात्र मननाः ।

३ परिमोन् (७, ४, म, म)।

४. परिभारतं (म); परिवामाण्ड (ना)।

<sup>1 5 8 313</sup> हर भर दार्भमा

४ मे॰ पा॰-- हिस्सा या जान परिभाएउँ।

६ अव दाह्यद ।

जाव' सव्वदुक्खप्पहीणे, नवर—चोद्दस पुट्याइ अहिज्जइ, बहुपडिपुण्णाई दुवालस वासाइ सामण्णपरियाग पाउणइ, सेस त चेव।।
१७३. सेव भंते । सेव भते ! त्ति ।।

## वारसमो उद्देसो

## इसिभद्युत्त-पदं

१७४ तेण कार्नण तेण समएण आलिभया नाम नगरी होत्था—वण्णश्रो'। सखवणे चेइए—वण्णश्रो'। तत्थ ण आलिभयाए नगरीए वहवे इसिभद्पुत्तपामोक्खा समणोवामया परिवसति —श्रड्ढा जाव' वहुजणस्स श्रपरिभूया अभिगयजीवा-जीवा जाव' श्रहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि श्रप्पाण भावेमाणा विहरति ।।

१७५ तए ण तेमि समणोवासयाण अण्णया कयाइ एगयग्रो समुवागयाण सहियाण राण्णिविद्वाण' राण्णिसण्णाण अयमेयारुवे मिहोकहासमुल्लावे समुप्पिजित्या — देवलोगेम् ण अज्जो । देवाण केवतिय काल ठिती पण्णता ?

१७६ तए ण में डिमिमद्दपुत्ते समणीवासए देविहिती-गिह्यहे ते समणीवासए एवं वयामी —देवलीएमु ण अज्जो । देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण पर ममयाहिया, दुममयाहिया, तिसमयाहिया जाव दससमयाहिया, सपे-ज्जममयाहिया, अमग्वेज्जममयाहिया, उनकोमेण तेत्तीस सागरीवमाइ ठिती पण्णता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलीगा य ॥

१३७ तए ण ते समणीवासया उसिभद्दपुनस्स समणीवासगस्स एवमाइवलमाणस्स ताव एव पर्यमाणस्म एयमट्ट नो सद्दृति नो पत्तियति नो रोयति, एयमट्ट श्रमद्राक्षणा श्रानियमाणा श्ररोयमाणा जामेव दिस पाउव्भूया तामेव दिस परिमणा ॥

<sup>9</sup> W. 7 7291

<sup>· \* 319 61</sup> 

<sup>3 4 5 7 7 1</sup> 

<sup>·</sup> 从一型~ 平线柱

生 凝色化渗布

<sup>1 7 188</sup> 

समुत्रतिद्वाण (अ), समुविद्वाण (म, ब, म, व्) समुवेद्वाण (ना), द्राट्यम्—म० अन्देन।

गिरोतरागमुखावे अञ्चरियण (अ, ग, म),
 अञ्चरिण (च)।

१७५ तेणं कालेण तेण समएण समणे भगव महावं रे जाव' समोमढे जाव' परिसा पज्जुवासङ । नए ण ने समणोवासया इमोसे कहाए लढ्ढ्रा समाणा, हट्टनुद्वा • 'अण्णमण्ण महावंति, सहावेत्ता एव वयासी—एव चनु देवाण्पिया ! समणे भगव महावीरे जाव' आलभियाए नगरीए अहापडिस्व श्रोग्गह श्रोगिण्हिना गजमेण नवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरङ ।

त मह्फल खलु भो देवाण्षिया । तहारवाण अरहताण भगवताण नामगोयस्म वि सवणयाण्, किमग पुण अभिगमण-वदण-नमनण-पिष्टपुच्छण-पञ्जुवामणाण्? एगस्म वि आरियस्म धिम्मयस्म मुवयणस्म सवणयाण्, किमग पुण विजनस्म अद्दस्स गहणयाण्? त गच्छामो ण देवाण्षिया । नमण भगव महावीर वदामो नममामो सवकारेमो सम्माणेमो कल्लाण मगल देवयं चेज्य पञ्जु-वामामो ।

एय णे पेच्च भवे उह्भवे य हियाए मुहाए समाए निम्नेयमाए श्राणुगामियनाए भविस्मठ नि क्ट्टु श्रण्णमण्णस्म ग्रतिए एयमह पित्रगुणेति, पिटमुणेना जेणेव सयाइ-सयाउ गिहाइ तेणेव उवागच्छित, उवागच्छिना प्हामा क्यवित्रम्मा क्यकोडय-मगल-पायिच्छिता मुद्धपावेमाइ मगन्नाठ वन्याउ पवर पिरिह्या श्रापमह्त्याभरणानिक्यमरीरा सएहि-सएहि गिहेहितो पिउनिक्यमित, पिटिनिक्याभाता एगयग्रो मेनायनि, मेनायित्ता पायविहारचारेण धानभियाए नगरीए मज्भमज्भेण निगाच्छिति, ।नग्गच्छिता जेणेव नयवणे चेडण, जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छिति, उवागच्छिना समण भगव महावीर जावे विविह्ण पञ्जुवामणाए० पञ्जुवामित । तए ण समणे भगव महावीरे तेनि समणीवासगाण तीने य महिनमहानियाए परिसाए 'धम्म परिकटेड'' जावे साणाए शाराहण् भवड ॥

१७१ तर म ते नमणोवासया समणस्य भगवत्रो महावीरस्य श्रीत्य प्रम्प सीच्चा नियनम् हहुतृहा उहुाए उहुति, उहुना समण भगव महावीर यदित नमस्ति, विद्या नम्यिना एव वदासी—एव पत्तु भते । दिनभहपुत्ते समणोवासम् श्रम्ह एवमाद्ययद्व जाव' प्रस्वेद—देवलीएसु ए घटको ! देवाण जरुकोण स्म

रे. मृह शुखा

थ. सन् भारता

में भीत मृत स्टब्स्स

६. यम्बरहा (४. र. न. स. इ. म. म)।

रे में पार—एवं जान मिर्न्डिमण्डान प्रक्रमानित्

ए. घोट मृह स्था न्या इ. इ.स. १९६७)

Y. घोट मृत प्रा

वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया जाव' तेण पर वोच्छिणा देवा य देवलोगा य।

१८० में कहमेय भते । एव ?
ग्रज्जोति । समणे भगव महावीरे ते समणोवासए एव वयासी—जण्ण ग्रज्जो ।
इसिभद्दपुत्ते समणोवासए तुव्भ एवमाइक्खइ जाव परूवेइ—देवलोएसु ण देवाणं जहण्णेण दस वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया जाव तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य—सच्चे ण एसमट्ठे, ग्रह 'पि ण' ग्रज्जो ।
एवमाइक्खामि जाव' परूवेमि—देवलोएसु ण ग्रज्जो । देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साइ '•िठती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया, तिसमयाहिया जाव दससमियाहिया, सखेज्जसमयाहिया, ग्रसखेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य—'सच्चे ण एसमट्ठे'।।

१८१. तए ण ते समणोवासगा समणस्स भगवयो महावीरस्स ग्रतिय एयम्हु
सोच्चा निसम्म समण भगव महावीर वदित नमसित, विदत्ता नमिसता जेणेव इसिभहपुत्ते समणोवासए तेणेव उवागच्छित, उवागच्छिता इसिभहपुत्त समणोवासग वदित नमसित, विदत्ता नमसित्ता एयमहु सम्म
विणएणं भुज्जो-भुज्जो खामेति। तए ण ते समणोवासया पिसणाइ पुच्छिति,
पुच्छिता ग्रहाइ परियादियित, परियादियित्ता समण भगव महावीर वदित
नममित, विदत्ता नमिसत्ता जामेव दिस पाउठभूया तामेव दिस पिडिगया।।

१=२ भतेति । भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विद्या नमसिता एव वयासी —पभू ण भते । इसिभद्दपुत्ते समणोवासए देवाणुष्पियाण अतिय मुडे भिवता अगारास्रो अणगारिय पव्वइत्तए ? गो उणहे ममहे गोयमा । इसिभद्दपुत्ते समणोवामए वह्निह सीलव्वय-गुण'-वेरमण-पन्नास्याण-पोमहोववामिह् अहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणे वहूँ वामाउ समणोनासगपरियाग पाउणिहिति, पाउणित्ता मासियाए सलेह-पाए अनाण भनेहिनि, भूमेत्ता महि भत्ताउ अणसणाए छेदेहिति, छेदेता यापोटय-पिउपने समाहिएनं कालमासे कात किच्चा सोहम्मे कप्पे अरुणाभे

<sup>9 27 2 9 7 9 . &</sup>quot;

<sup>. . .</sup> 

<sup>1</sup> to 316-31

と まと 40 と まま (はま july )

८ गच्चमेमे अट्टै (४, म, ता, ब, म)।

६ नमिमना उद्घाने उद्देति २ (ता)।

गुणन्या (ग, ब, म)।

विमाणे देवताए उवविज्ञिहिति । तत्थ ण अत्थेगितियाण देवाण चनारि पिन्योवमाइ ठिती पण्णत्ता । तत्थ ण इसिमद्दपुनस्म वि देवस्म चनारि पिन्योवमाइ ठिती भविन्सिति ॥

- १=३ मे ण भते ! इसिभद्दपुत्ते देवे ताम्रो देवलोगाम्रो म्राज्यस्यएण भवस्मएण ठिउपवाएण' श्रणंतर चय चडता काह् गच्छिहिति ? काह उवयदिजहिति ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिष्भिहिति "बुष्भिहिति मुच्चिहित परिणिच्या-हिति सव्यदुक्वाण श्रत काहिति ॥
- १६४ नेव भते । सेव भते । नि भगत्र गोयमे जाव' ग्रप्पाण भावेमाणे विहरत ॥
- १=५ तए ण नमणे भगव महावीरे प्रण्णवा क्यां श्रानिभयात्री नगरीग्री मन्त्रवणाग्री चेडयाग्रो पिटनिवस्तमङ, पिटनिक्यमित्ता बहिया जणवयिहार बिट्र ।।

### पोगाल-परिच्वायग-पर्द

- १=६ तेण वालेण तेण समएण आलिभया नाम नगरी होत्या—वण्यशे'। नत्य ण सत्यवणे नाम चेटए होत्या —वण्यशे'। तस्य ण संप्रवणस्य चेटयस्य श्रद्ररमामते पौगले नाम परिस्वायए'—रिज्ब्वेद-अजुद्वेद जाव' वभण्णएगु परिस्वायएमु य नाग्नु मुपरिनिद्विए छद्वछद्वेण अणिष्यिचेण नवौग्रमीण उद्द बाहाश्चो' विगिष्भय-पगिष्भय नूराभिमृहे आयावणभूमीए श्रायावेमाणे विहरू ॥
- १६७ नए णं तस्त पोगालस्त परिव्यायगस्त छ्टुछेट्टेणं श्रिणित्यस्तण त्योगम्भेण उद्द बाहाश्रो पिगिजभय-पिगिजभय सूर्राभिमृहे स्रायायगश्रमीए श्रियायेषा- एस्त पगटभद्द्याए '' पगटज्वनत्याए पगटपयण्कोहमाणमायानोभए पिडम- द्वनपन्नयाए अरलीणयाए विणीयगाए अष्यया क्याउ नयावरणिज्ञाण सम्माणं पश्चोवनमेण ईहापृह-मगण-गवेमण करेमाणन्म विव्भेग नामं नाम'' समुष्यन्ते। ने ण नेप विव्भेगण नाणेणं समुष्यन्तेण वभनोए समो व्याण ठिनि जाण-पानः ॥
- १== तम् णं तम्य पोन्मनस्य परिव्यायगस्य अयमेयास्ये अस्मित्यमः •िनितः पिक्का मणीनम् सक्षे ॰ समुष्यित्वत्या—यस्य ण सम सन्तिमे नाणदस्यां

१. मनपान-हिरसाम्य जाव परि।

२ ग॰ पा॰---िक्सिहिः लाग था।

<sup>3</sup> We \$13.81

र लोकस्टर्ड

४. मार्टन्ट इन्हें :

६. धीमसरम् दिल्लाहि (दा, म) ।

<sup>9 270 2,28 1</sup> 

<sup>=</sup> ग॰ पर-प्रमुणे आप राप्तांभाने ।

ह सर पार -एड्राईंग पाप अवस्थितास्य

<sup>₹₹ &</sup>lt;del>~~~</del>; (₩) 1

<sup>\$ 2&</sup>quot; and able much bang ben ber & andere betit ?

समुप्पन्ने, देवलोएसु णं देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव असखेज्जसमयाहिया, उनकोसेण दससागरो-वमाइ ठिती पण्णना। तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य-एव सपेहेइ, सपेहेत्ता आयावणभूमीओ पच्चोरुहड, पच्चोरुहित्ता 'तिदड च कुडिय च' जाव' घाउरत्ताओ य गेण्हड, गेण्हित्ता जेणेव आलिभया नगरी, जेणेव परिव्वायगा-वसहे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भडिनक्षेव करेइ, करेत्ता आलिभयाए नगरीए सिघाडग'- तिग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह ॰-पहेसु अण्णमण्णस्स एवमाइनखड जाव पह्चेइ —अस्थि ण देवाण्णिया। मम अतिसेसे नाणदसणे समुप्पन्ने, देवलोएसु ण देवाण् जहण्णेण दसवाससहस्साइ ' ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, जाव असखेज्जसमयाहिया, उनकोसेण दससागरो-वमाइ ठिती पण्णता। तेण पर ॰ वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य।।

- १८६. तए ण '•पोग्गलस्स परिव्वायगस्स अतिय एयमट्ठ सोच्चा निसम्म आलिभयाए नगरीए सिथाडग-तिग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसुबहुजणो अण्णम-ण्णम्स एवमाडनस्य जाव परूवेड—एव खलु देवाणुष्पिया । पोग्गले परिव्वायए एवमाडनस्य जाव परूवेड अत्थि ण देवाणुष्पिया । मम अतिसेसे नाणदसणं समुप्पन्ने, एव खलु देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साइ ठितो पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव असक्षेज्जसमयाहिया, उनकोसेण दससागरोवमाइ ठितो पण्णत्ता। तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य। । में कहमेय मन्ने एव ?
- १६०. सामी समीसहें, •परिसा निगया। धम्मो किह्यो, ॰परिसा पिडगया। भगव गोयमे तहेव भिक्तायरियाए तहेव वहुजणसद्द निसामेड, निसामेत्ता तहेव सव्व भाणियव्व जावे अह पुण गोयमा! एवमाइक्खामि, एव भासामि जाव पर्मिम—देवलोण्मु ण देवाण जहण्णेण दम वाससहस्साड ठिती पण्णत्ता, तेण पर ममयाहिया, दुममयाहिया जाव असलेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण तेत्तीस मागरोवमाड ठिती पण्णत्ता। तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य।।
- १६६. प्रत्यि ण भते ! मोहम्मे कप्पे दव्वाङ—सवण्णाइ पि प्रवण्णाइ पि, सगधाइ पि अगंधाइ पि, सरसाइ पि अरसाइ पि, सफासाइ पि अफासाइ

१ निध्वर्धिय (अ. व. स. ता. व. स. स)।

节 第五节读集集

म • पा • —ितपाला पात्र पहेम ।

६, स्थाप ४०० भीत प्रस्त बीचित्रणा ।

के १ व वर के अपनी दिवास सम्बोधन गाउँ सामुद्र

अभिनावेण जहां मिवस्म न चेव जाअ में।

६ म० पा०-समीमडे जाव परिमा।

७ स० ११।७४-७७।

८ म० पा०—तहेव जाब हता।

पि ऋष्णमष्णवद्वाड ऋष्णमण्णपुट्राड ऋष्णमण्णवद्वपुट्राउ ऋष्णमष्णघटनाए चिट्टति ? ॰

हंत्ता ग्रत्य ।

ण्व ईसाणे वि, एव जाव' अच्चुए, एव गेवेज्जविमाणेमु, अणुत्तरविमाणेमु वि, ईसिपव्भाराए वि जाव ?

हना यनिय ॥

- १६२ तए ण सा महतिमहालिया परिमा जाव जामेव दिनि पाउन्भूया तामेव दिन पडिगया ॥
- तए ण ब्रालभियाए नगरीए सिघाडग-तिग- "च उनक-चच्चर-च उम्मह-महापह-533 पहेनु बहजणो अण्णमण्यस्म एवमाइनखङ जाव परवेट जण्य देवाणुष्पिया 🖰 पोगाने परिव्वायम् म्यमाडक्वर जाव पस्वेर —प्रत्यि ण देवागुणिया ! मन त्रतिसेने नाणदसणे समुष्यन्ते, एव चनु देवलोएसु ण देवाण<sup>ँ</sup> अहण्येत दस वानसहस्याङ ठिनी पण्यत्ता, तेण पर नमयाहिया, दुनमयाहिया जाव असमेज्जनमयाहिया, उत्रकोसेण दमसागरीवमाऽ ठिती पर्णाना । तेत्र पर वीच्छिण्णा देवा य देवलोगा य। न नो उण्हे समद्वे। समणे भगव महाबीरं एवमादक्वड जाव' देवलोएसु प देवाण जहणीण देन यानसहस्साट छिती। पण्यता, तेण पर समघाहिया, दुसमयाहिया जाव असरेज्जसमयाहिया, उपलो-मेण तेनीमं सागरोवमाउँ ठिती पणाना। तेण पर वीन्छिणा देवा य देवलोगा य ॥
- नण्ण ये पोगाने परिव्यायण् बटुजणस्य अतिय एयम्डु सोन्ता निसम्म सविष् कस्तिए वितिगिच्छिए भेदसमादस्ते कानुससमावस्ते जाए यावि होस्याः नग् ण तस्य पोगालस्य परिव्वायगस्य सर्वियस्य कृतियस्य वितिमित्रिहस्य भेदनमावन्तस्य वनुस्यमावन्तरस्य विभिने नाणं सिष्णामेव परिवरिष्ण् ।
- तए जें तस्त पोमानस्य परिव्यायगस्य अयमेयास्य अञ्चित्याः चितितः 😁 -433 मणीगण सक्तणे समुष्यञ्जित्या—एप सन्तु समणे भगव महासीरे हर्तक नित्यगरे जाव' मध्वणा मध्यदिनमी सामामगण्य नर्गेण जाव' महन्त्र 🕟

रे. मा देशहर ।

रे. मॅंव १११८२ ।

रे. म. पार-च्यांचा ज्ञा विकास पार

नगर्ग पर्ताने, स्वरं-दिस्ति सार भाउगाउवभाषित्तं प्रतिप्रतिस्मित्रं सायy, we \$131

६. तीर मृत १रा सिय नपुनि अपन्यसम्बेग शिसाम्पर गाव

इसराज्यिक दिशीकत अन्त व्याप्त विश्वास्त 😁 .

रेन पा नियम जात

४ यह देशको, देहर

ग्रहापिडस्व ग्रोग्गह ग्रोगिण्हित्ता संजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ, त महप्पल खलु तहारूवाण अरहताण भगवताण नामगोयस्स वि सवणयाए, िकमग पुण ग्रिभगमण-वदण-नमसण-पिडपुच्छण-पज्जुवासणयाए रे एगस्स वि ग्रारियस्स धिम्मयस्स सुवयणस्स सवणयाए, िकमग पुण विजलस्स ग्रहस्स गहणयाए रे त गच्छािम ण समण भगव महावीर वदािम जाव पज्जुवासािम, एय णे इहभवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए ग्राणुगािमयत्ताए भविस्सइ ति कट्टु एव सपेहेइ, सपेहेत्ता जेणेव परिच्वायगावसहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता परिच्वायगावसह ग्रणुप्पविसद्द, ग्रणुप्पविसित्ता तिद्द च कुडिय च जाव धाउरता्त्रो य गेण्हइ, गेण्हित्ता परिच्वायगावसहाग्रो पिडिन्तिवसमइ, पिडिनिक्समित्ता पिडविडयविव्मगे आलिभय नगिर मज्भमजभेणे निग्गच्छइ, निग्गच्छिता जेणेव सखवणे चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो वदइ नमसइ, विदत्ता नमसित्ता नच्चासन्ते नातिदूरे सुस्सूसमाणे नमसमाणे ग्रिभमुहे विणएण पजित्कडे पञ्जुवासइ।।

- १६६ तए ण समणे भगव महावीरे पोग्गलस्स परिव्वायगस्स तीसे य महतिमहा-लियाए परिसाए धम्मं परिकहेड जाव' ग्राणाए ग्राराहए भवइ ॥
- १८७ तए ण मे पोग्गले परिव्वायए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतिय धम्म सोच्चा निमम्म जहा खदश्रो जाव उत्तरपुरित्थम दिमीभाग श्रवक्कमइ, श्रव- वक्षमित्ता निदंड च कुडिय च जाव धाउरत्ताश्रो य एगते एडेइ, एडेत्ता सयमेव पचमुद्विय लोय करेइ, करेत्ता समण भगव महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण-पया- हिण करेइ, करेत्ता यदंड नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता एव जहेव उसभदत्तो तहेव पव्यद्शो, नहेव एक्कारम श्रगाइ श्रहिज्जइ, तहेव सव्व जाव सव्यद्याप्पहीणे।।
- १६८ भनेति ! भगव गोयमे समण भगवं महावीर वदड नमसङ, वदित्ता नमिता एव वयामी—जीवा ण भने ! सिज्भमाणस्स कयरिम सघयणे निज्मति ?

गोयमा ' वडरोमभणारायमधयणे सिज्मति, एवं जहेव श्रोववाइए तहेव ।

t. 22 3 (20 )

<sup>\$ \$2;</sup> F a T ;

<sup>3.</sup> Kt 4 T a 27-221

<sup>£. # - + 17 1</sup> 

थ. या नाइर ।

<sup>4.</sup> HO CIELO, 248 1

э. म० हार्पर्

म किर्दार्थ ।

णाइं पुच्छित, पुच्छित्ता अट्ठाइ परियादियति', परियादियिना उट्टाए उट्टेनि, उट्टेता समणस्य भगवयो महावीरस्स अतियाओ कोट्टयायो चेट्यायो पीउ-निबन्दमति, पडिनिबल्लिमत्ता जेणेव मावत्यी नगरी तेणेव पहारेन्य गमणाए ॥

तए ण में मने समणोवानए ते नमणोवानए एव वयासी - तृत्मे ण देवाणु-प्पिया ! विपूल 'ग्रमण पाण खाइम माउम' उवक्याउदिह । नग् ण ग्रम्हे त विषुल असण पाण खाडम साडम अस्याएमाणा' विन्याएमाणा 'परिभाएमाणा परिभ जेमाणा" पक्तिय पोनह' पडिजागरमाणा विहरिन्सामो ॥

नए ण ते समणीवासगा सनस्य समणीवासगन्य एयमट्ट विणएण परिमुणीत ॥

६. तए ण तरम सवस्य समणोवासगस्य अयमेयाहवे अज्जेत्यए •िविताएँ पत्यिए मणीगए सक्ष्ये ॰ समुष्यज्ञित्या—नो चनु मे नेय त विष्न अनण पाण गाइम' नाइम् श्रन्साएमाणस्य विस्माएमाणस्य परिभाएमाणस्य परिभुदंमाणस्य पिक्यय पोसह पिंडजागरमाणस्य विहरिक्तण, सेय यनु मे पोनहसानाए पोस-हियम्स वभचारिम्स श्रीमृत्रामणि -मुवण्णन्स ववगयमाला -वण्णग-वितेवणन्स निविखत्तमन्य-मसलस्य एगस्य श्रविद्यस्य दृत्रभगयारोवगणस्य पविषय पोसह पिंडजागरमाणस्स बिहरित्तण् नि कट्टु एव सपेहेड, सपेटेना केणेव सावन्यी नगरी, जेणेव साम गिहे, जेणेव उपाना नमणीवानिया, नेणेव उवागच्छा, उवा-गच्छित्ता उप्पन समणोवासिय श्रापुच्छः, श्रापुच्छिता त्रेणेय पांसहसाना नेपेय जवागच्छड, उवागच्छित्ता योमहसाल श्रण्यविस्मड, श्रण्यविस्मिना योमहमात पमञ्जाङ, पमज्जिना उच्चारपासवणभूमि पितिहेट, पौरतिहेना दरभसयारग नयरः, सयरित्ता दस्भनयारा दुस्हरः, दुरहित्ता पीनत्मानाण पीनहिण वध-चारी" •श्रोम्यकमणि-स्वर्णे वयगयमाला-वष्णगविलेवणे विविधनगरध-म्याते एगे अब्रिट्स दंदशस्थारोबगए० पविषय पोसह परिजागरमाणे विहरः ॥

तम् ण ने समणोवासमा जेणेव सावत्वी नगरी जेणेव साइ-साइ मिहाइ, नेपीय ज्वागच्छति, ज्वागच्छिना वियुत श्रमण पाण रगाम सारम ज्वाररापेति, जवक्यतावेता अण्यमण्य नदार्वेति, नदावेना एव यणमी-गय गन देवाण-

थ. बीमिटिय (६) (स. स., स., ३) ।

१ पडियाइयनि (सा) १

६ स्वत्राव-अञ्चरिता श्वामा प्रिक्ताः। २- मनरायाचारावनादम (४, ७, ग, र, ७ जात्र (६, १, १, ११, ११, १, १)। 4) 1

६. योगील (म. मा. म.) । है। सामाएम, एस (म)। E. TREAT ( (2, F) )

६ परिमृत्यामा परिभाएमानाः (छ, ४, ग, r), परिमूजनामा परिवासएकामा १० (समार (स)।

११. राव पार--वरमार्थे प्राप्त श्रीवर्णाः । (17) 1

## वारसमं सतं

## पढमो उद्देसो

१ सखे २ जयित ३ पुढिव ४ पोग्गल ५ ग्रइवाय ६ राहु ७. लोगे य । = नागे य ६ देव १० आया, वारसमसए दसुद्देसा ॥१॥

#### सद-पोक्खली-पदं

- १ तेण कानेण तेण समएण सावत्थी नाम नगरी होत्था—वण्णओ'। कोट्ठए चेइए —वण्णग्रो'। तत्थ ण सावत्थीए नगरीए वहवे सखप्पामोक्खा समणोवासया परिवसित—ग्रड्ढा जाव' वहुजणस्स अपरिभूया, ग्रभिगयजीवाजीवा जाव' ग्रहापरिग्गहिएहि तबोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणा विहरित। तस्स ण सखस्स समणोवासगस्स उप्पना नाम भारिया होत्था—सुकुमालपाणिपाया जाव' सुन्वा, समणोवामिया ग्रभिगयजीवाजीवा जाव ग्रहापरिग्गहिएहि तबोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणी विहरह। तत्थ ण सावत्थीए नगरीए पोक्खली नाम समणोवामए परिवसङ—ग्रड्ढे, ग्रभिगयजीवाजीवे जाव ग्रहापरिग्गहिएहि तबोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणे विहरह।।
- तेण कालेण तेण समएण मामी समोसढे। परिसा जाव' पञ्जुवासङ। तए ण ते समणोवासगा उमीसे कहाए लद्धद्वा समाणा जहा खालिभयाए जाव' पञ्जु-वामित। तए ण समणे भगव महावीरे तेसि समणोवासगाण तीसे य महित-महानियाए परिमाए 'धम्म परिकहेइ' जाव' परिसा पिडगया।।
- तण प ने ममणोवासमा समणस्य भगवत्रो महावीरस्य ग्रतिय धम्म सोच्चा निसम्म हर्नुद्वा ममण भगव महावीर वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता परिा-

१. भी ग्रह १।

२. धीव स्व २-१३ i

<sup>3 38 30 61</sup> 

t. Wo high i

<sup>. 2. .</sup> Fa 221

६. ओ० मू० ४२।

७. म० ११।१७८।

द. धम्मरहा (अ, य, ग, ता, ब, म, स)।

ट. बो॰ मृ॰ ७१-७६।

- •एवं खलु देवाणुष्पिए! समणे भगवं महावीरे आदिगरे जाव' सव्वण्णू सव्व-दिरसी आगासगएणं चक्केण जाव' सुहसुहेण विहरमाणे चदोतरणे वेइए अहापिडिरूवं आगाह ओगिण्हित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरइ। त महप्फल खलु देवाणुष्पिए। तहारूवाणं अरहंताण भगवताण नामगोयस्स वि सवणयाए जाव' एय णे इहभवे य, परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्से-साए आणुगामियत्ताए॰ भविस्सइ।।
- ३४. तए ण सा मिगावती देवी जयतीए समणोवासियाए ' एव वृत्ता समाणी हट्ठतुट्ठचित्तमाणदिया णदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्प- माणहियया करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्तं मत्थए अंजिल कट्टु जयंतीए समणोवासियाए एयमट्ठ विणएण ९ पिडसुणेइ ।।
- ३५. तए ण सा मिगावती देवी कोड् वियपुरिसे सहावेइ, सहावेता एव वयासी— विष्पामेव भो देवाणुष्पिया! लहुकरणजुत्त-जोइय जाव' धम्मियं जाणप्पवर जुत्तामेव उवहुवेह' ●उवहुवेत्ता मम एयमाणित्तय पच्चिष्पणह ।।
- ३६ तए ण ते कोडुवियपुरिसा मिगावतीए देवीए एव वृत्ता समाणा धम्मियं जाण-प्यवर जुतामेव उवहुवेति, उवहुवेत्ता तमाणत्तिय । पच्चिप्पणंति ॥
- ३७ तए ण सा मिगावती देवी जयतीए समणोवासियाए सिद्ध ण्हाया कयविकम्मा जाव' प्रप्पमह्ग्घाभरणालिकथसरीरा वहूहि खुज्जाहि जाव' चेडियांचककवालं विरस्थर-थेरकचुइज्ज-महत्तरगवदपरिक्खिता अतेजराओ निग्गच्छइ, निग्गं च्छिता जेणेव वाहिरिया जवद्वाणसाला जेणेव धिम्मए जाणप्पवरे तेणेव जवागच्छइ, जवागच्छिता' धिम्मए जाणप्पवर व दुरूढा' ॥
- ३८. तए ण सा मिगावती देवी जयतीए समणोवासियाए सिद्धं धिम्मय जाणप्पवर दुरुडा" समाणी नियगपरियालसंपरिवुडा जहा उसभदत्ती जाव" धिम्मयाम्री जाणप्पवराम्री पच्चीरुहड ॥
- इह तए ण मा मिगावती देवी जयतीए समणोवासियाए सिद्ध बहूहि जहा देवाणदा

जाव' वदङ नमंसङ, वदिला नमसित्ता उदयग रायं पुरश्रो कट्टु ठिया' नेव'
•ैसपरिवारा सुस्सूनमाणी नमसमाणी श्रीभमुहा विणएष पंजलिकडा ॰
पज्जुवासङ ॥

४० तए ण समणे भगवं महाबोरे उदयणस्य रण्गो मिगावतीए देवीए जयतीए समणोवानियाए तीसे य महतिमहिनयाए परिनाए जाव धम्म परिकहेट जाव परिना पडिगया, उदयणे पडिगए, मिगावती वि पडिगया ॥

### जपंती-पतिण-परं

- ४१. तए णं मा जयंती समणीवानिया समणग्य भगवग्री महावीरस्य यतिय धम्म मीच्या निमम्म हहुनुद्वा समण भगव महावीर वदद नमयदः, वदिना नमिनता एवं वयामी—कहण्ण' भते । जीवा गरुवत्त हृव्यमागच्छित ? जयती ! पाणाडवाएण' •मुसावाएण ब्रिटण्णादाणण मेहुणेण परिगाहेण कीह्- माण-माया-सोभ-पेज्ज-दोस-कलह-ब्रह्मक्याण-पेनुन्न-परपरिवाय-व्रश्तिमायामोस-मिच्छादगणसल्तेण—-एव यनु जयंती । जीवा गरुवन एव्यमा- गच्छित ।।
- ४२ गहण भते <sup>!</sup> जीवा लहुयत्त ह्व्यमागच्छति <sup>?</sup>
  जयती ! पाणाऽवायवेरमणेण मुनावायवेरमणेण खदिण्लादाणवेरमणेल मेहुणवेरमणेल परिगाहवेरमणेण कोह-माण-माया-लोभ-पेज्ज-दोस-हत्तह-श्रद्भवद्याण-पेमुन्त-परपरिवाय-श्रदितरित-मायामोग-मिल्छादसणस्यवेरमणेल —एव यत्नु जयती <sup>!</sup> जीवा लहुयत्त हृद्यमागन्छति ॥
- ४२. कहण्यं भने । जीवा समार खाउँनी घरेनि ? जयनी । पाणाज्याएण जाव मिच्छादमणगननेण --एवं रानु जयनी । जीवा नभार खाउँनी घरेति ॥
- ४४. उरण्य भने ! जीत्रा समार परिनीकरेनि ? जयनी ! पाणाद्रवायवेरमयोण जाव मिन्छारंगपनस्त्रवेरमयोग-एय रापु जयनी ! जीदा समार परिनीकरित ॥
- ४४ नहरू भने <sup>1</sup> जीया समार दीहीगरेति <sup>2</sup>

रे अरु दार्प्य ।

<sup>ः</sup> दिल्ला (स. ४, स. स. म) ।

वे सर्वाः —वेद स्व प्रमुक्तिस् ।

F He Eller

शिवस्य अन्दरः

E #7 m (m, m, m); #7 m (m, m).

सहिता (रा) ।

ander fin and material ment bereit meter ein eine begen mente bannt er te etemmetelf, allen mente bannt

जयती ! पाणाइवाएण जाव मिच्छादंसणसल्लेण—एव खलु जयंती ! जीवा संसार दोहीकरेति ।।

४६ कहण्ण भते ! जीवा ससार ह्रस्सीकरेति ? जयतो पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादसणसल्लवेरमणेण—एव खलु जयती <sup>।</sup> जीवा ससार ह्रस्सीकरेति ।।

४७ कहण्ण भते ! जीवा ससार अणुपरियट्टिति ? जयती ! पाणाइवाएण जाव मिच्छादसणसल्लेण —एव खलु जयती ! जीवा ससार अणुपरियट्टित ॥

४८. कहण्ण भते । जीवा ससार वीतिवयित ? जयती ! पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादसणसल्लवेरमणेण—एव खलु जयती । जीवा ससार ॰ वीतिवयित ॥

४६. भवसिद्धियत्तण भते । जीवाण कि सभावस्रो ? परिणामस्रो ? जयती । सभावक्षो, नो परिणामस्रो ॥

५०. सन्वेवि ण भते । भवसिद्धिया जीवा सिज्भिस्सिति ? हता जयती ! सन्वेवि ण भवसिद्धिया जीवा सिज्भिस्संति ।।

५१. जइ ण भते । सन्वे भवसिद्धिया जीवा सिज्भिस्सिति, तम्हा ण भवसिद्धियिवर-हिए लोए भविस्सइ ? नो इणद्रे समद्रे ।।

५२. मे केण खाइण' अट्ठेण भते ! एव वुच्चइ—सन्वेवि ण भवसिद्धिया जीवा मिजिमस्सिति, नो चेव ण भवसिद्धियविरिहिए लोए भविस्सिइ ? जयित ! मे जहानामए सन्वागाससेढी सिया—अणादीया अणवदग्गा परिता

परिवृडा, ना ण परमाणुपोग्गलमेत्तेहि खडेहि समए-समए स्रवहीरमाणी-स्रवर्टारमाणी स्रणनाहि स्रोसप्पिणो-उस्सप्पिणीहि अवहीरित, नो चेव णं स्रविद्या मिया। मे तेणट्टेण जयती । एव वृच्चइ—सब्वेवि ण भवसिद्धिया जीवा मिजिस्समित, नो चेव ण भवसिद्धिसविरहिए लोए भविस्सइ॥

४३. मुनन भते । माह ? जागरियत्त माह ? जयती । अत्थेगितयाण जीवाण मुत्तत्त माहू, अत्थेगितयाण जीवाण जागरियत्त माह ॥

१८ में रेपाट्रेण भने <sup>†</sup> एव वृच्चउ—ग्रत्थेगनियाण<sup>१</sup> •जीवाण मुक्तत साह, ग्रत्थेगति-याण कोवाण आगरियन १ माह १ उदार <sup>†</sup> के तो कोच काणिक काणिक काणिक काणिक

रवर्गः । जे दमे जीवा अहम्मिया अहम्माणुया अहम्मिद्धा अहम्मक्यार्जे अहम्म-चर्मार्ज अहम्मपद्यात्रा अहम्मममुदायारा अहम्मेणं चेव विक्ति कर्णमाणा विहर

१ - अल्ला (क) । २. स० पा० - अत्येगतियाण जाय साह ।

रित, एएसि णं जीवाण मुक्तत साह । एए ण जीवा मुक्ता समाणा नो वहण पाणाण भूवाण जीवाण सक्ताण दुवनणवाए सोवणवाए क्वरणवाए विष्णणवाए पिट्टणवाए परियावणवाए बट्टीन । एए ण जीवा मुक्ता समाणा अप्पाण वा पर वा तदुभय वा नो बट्टीह अहम्मियाहि संजीवणीह संजीएनारी भवति एएसि ण जीवाण मुक्तत साह ।

जयंती । ले जमे जीवा धिम्मया धम्माणुया विश्वित प्रमाननाई प्रमाननाई धम्मपनाई प्रमापनाई प्रमापनाई प्रमापनाई प्रमापनाई प्रमापनाई प्रमापनाई प्रमापनाई भूयाण जीवाणं क्ष्माणं अदुक्यणयाएं क्रियायणयाएं अद्वित्पणयाएं अपितृणयाएं अपियायणयाएं यद्वित । एएं ण जीवा जानमा समाणा अप्याण वा पर वा तदुभय वा बहुदि धिम्मयाहि नजोयणाहि नजोएं नारो भवित । एएं ण जीवा जानमा नमाणा धम्मजागिर्याएं अप्याण जानस्य द्वारो भवित । एएमि ण जीवाण जागिरयत्त नाह । भे नेणहेण ज्यति । एयं व्यव्य प्रमारी भवित । एएमि ण जीवाण जागिरयत्त नाह । भे नेणहेण ज्यति । एयं व्यव्य प्रमारी प्रमारी जीवाण जीवाण मुक्त नाह, अर्थगितवाण जीवाण जागिरयत्त साह ।।

१५. बिलयत्त भते ! साह ? दुर्व्यालयत्त माह ? जयती ! श्रत्येगतियाण जीवाण बिलयत्त साह, श्रत्येगितयाण जीवाण दुर्वित-यत्तं साह ॥

५६. में केणहुँण भने ! एवं युक्तर"— श्रिटोगितियाण जीयाणं यिनयन माह, क्रायेगतियाणं जीयाण दुव्यित्यतं १ साह ?
जयती ! जे हमें जीया श्रहमिमया जाव श्रहमोण नेव जिन् एपोमापा किररित, एएिन ण जीयाण दुव्यित्यत्त साह ! एए णं जीया ' हुन्य दिया नमापा
नो बहुण पाणाण भूयाण जीयाण ननाणं दुव्यापयाए जाव परियायणयाए
यहित । एए ण जीया दुव्यित्या नमाणा श्रपाण जापर या गरुभय या नो
यहित श्रहमिमयाहि मजीयणाहि मजीएनारों भवित । एएिन ए है। पाप दुव्यनियन साह ।

१ मन्दार-सोदगात्राम् वावयनियायातामः

६ र वार-प्रमास्या अव प्रमेष ।

रे जागत्यामा (द, र, म)।

४. र र पार-सामास्य हार गामा ।

४. मंद्र पार-प्रदुष्याच्या पात्र अस्तिसम्बन्धः सात्।

S & (\*) 1

स० पार---पृत्या पान गानु ।

द सर १६।४४।

ह स्व प्रश्निक्षण सुवस्य गुण स्वर्ग प्रस्तितः यमस्याम स्वतिकारः, स्वित्रस्य प्रस्ति स्वातिकारम् स्वतिकारं स्वस्तिस्तिकारः

जयती ! जे इमे जीवा धम्मिया जाव धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरित, एएसि ण जीवाण विलयत्त साहू । एए ण जीवा विलया समाणा वहूण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण अदुक्खणयाए जाव अपिरयावणयाए वट्टित । एए ण जीवा विलया समाणा अप्पाण वा पर वा तदुभय वा वहूहि धिम्मयाहि सजो-यणाहि॰ सजोएतारो भवति । एएसि ण जीवाण विलयत्त साहू । से तेणहुण जयती । एव वुच्चइ—• अत्थेगितयाण जीवाणं विलयत्त साहू, अत्थेगितयाण जीवाणं दुव्वित्यत्त । सह ।।

५७. दक्खत्त भते । साहू ? आलसियत्त साहू ? जयती ! अत्येगतियाण जीवाण अलि- सियत्त साह ॥

४८ से केणड्डेण भते । एव वुच्चइ— • अत्थेगितियाण जीवाण दक्खत्त साहू, अत्थे-गतियाण जीवाण ग्रालिसयत्त ॰ साह ?

जयती । जे इमे जीवा अहम्मिया जाव अहम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहर्ति, एएसि ण जीवाण आलसियत्तं साहू। एए ण जीवा आलसा' समाणा नो वहूण 'ण्पाणाण भूयाण जीवाणं सत्ताण दुक्खणयाए जाव परियावणयाए वट्टित। एए ण जीवा आलसा समाणा अप्पाण वा पर वा तदुभय वा नो वहूहिं अहम्मियाहिं सजोयणाहिं सजोएतारो भवति। एएसि ण जीवाण आलसियत्त साह।

जयति ! जे इमे जीवा धम्मिया जाव धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरित, एएसि ण जीवाण दक्खत्त साहू । एए ण जीवा दक्खा समाणा बहूण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण अदुक्खणयाए जाव अपरियावणयाए बहुति । एए ण जीवा दक्या समाणा अप्पाण वा पर वा तदुभय वा बहूहि धम्मियाहि सजीय-णाहि मजोएतारो भवति । एए ण जीवा दक्खा समाणा बहूहि आयरिय-वेयावच्चेहिं उवज्भायवेयावच्चेहिं थेरवेयावच्चेहिं तबस्सिवेयावच्चेहिं शालाण-वेयावच्चेहिं महेवयावच्चेहिं कुलवेयावच्चेहिं गणवेयावच्चेहिं सघवेयावच्चेहिं साह्मियवेयावच्चेहिं अत्ताण सजोएतारो भवति, एएसि ण जीवाण दक्खत्त साह । गे नेणहेण 'जयती ! एव वुच्चड—अत्थेगतियाण जीवाण दक्खत्त साह, अर्थेगितयाण जीवाणं आत्मियतं । साह ।।

१ ए० पा० --- १ चेत्र त्राव मारू।

<sup>ः</sup> ग० पाः—तं चेत्र नाव सातृ।

दे. बागा (य व) ।

६, ६३ - ६१० - वहा सुना तता आवसा

भागियय्या, जहा जागरा तहा दरमा भागियथ्या जाव सजोग्तारो ।

प्र. ° वेदावच्चेहि (अ, ब)।

६. ग० पा० - त चेव जाय गाह।

सिए संघे भवड, अहवा एगयओ दुपण्तिए संघे, एगयओ तिषण्तिए संघे भवड। तिहा कज्जमाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ तिपण्तिए संघे भवड; अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले, एगयओ दो दुपण्तिया राघा भवति। पडहा कज्जमाणे एगयओ तिष्णि परमाणुपोग्गला, एगयओ दुपण्तिए संघे भवड। पचहा कज्जमाणे पच परमाणुपोग्गला भवति।।

७३ छत्रने । परमागुपोग्गना '•ण्ययं साहणांनि, साहणिता कि भवा ? ॰
गोयमा छप्पिस्प सर्वे भवा । से भिर्माणां दुहा वि निहा वि दाव छित्ति वि काजा — दुहा कर्मणां एगयं परमाणुपोग्गने, एगयं । पंचप्रमिए सर्वे भवा ; सहवा एगयं । दुप्तिए सर्वे, एगवं । चर्मण्तिए सर्वे भवा ; सहवा दो निप्पिनया सथा भवंति । निहा कर्मणां एगयं । परमाणुपोग्गने, एगयं । नुप्तयं । चरमण्तिए सर्वे भवा , सहवा एगयं । परमाणुपोग्गने, एगयं । दुप्तिया सथा भवि । चर्हा कर्मणां एगयं । भवा । सहवा दुप्तिया सथा भवि । चर्हा कर्मणां एगयं । निष्य परमाणुपोग्गना, एगयं । तिप्पिनण् सर्वे भवा , सहवा एगयं । विष्य परमाणुपोग्गना, एगयं । विष्य । विष्य

७४ नत्तं भते (परमाणुर्गाणना 'कण्ययं माहण्यति, माहणिना कि भवट १० गीयमा । मनपण्सिण् रापे भवट । ने भिक्यमणे युप वि जाव मनल् वि पक्य - युहा वज्रमणे एगययं परमाणुर्गाणेत, एगययं छापण्डिण् गर्भ भवट । महवा एगययं दुपण्डिण रापे, एगययं परमाणुर्गाणेत गर्भ भवट । विता पर्यमणे एगययं तिप्तिण रापे भवट । विता पर्यमणे एगययं तिपालिण रापे भवट । विता पर्यमणे एगययं परमाण्यां माययं परमाण्यां माययं प्रमाण्यां माययं प्रमाण्यां माययं प्रमाण्यां माययं परमाण्यां माययं परमाण्यां माययं परमाण्यां स्वाप्ति स्वाप्ति परमाण्यां परमाण्या

१ मन्सर-पूर्णा

s, he nemgari

६७ पढमा ण भते । पुटवी किगोत्ता पण्णत्ता ? गोयमा ! घम्मा नामेण, रयणप्पभा गोत्तेणं, एव जहा जीवाभिगमे पढमो नेर-इयउद्देसग्रो सो चेव निरवसेसो भाणियव्वो जाव' अप्पाबहुग ति ॥ ६८ सेव भते । सेव भते । ति ॥

# चउत्थो उद्देसो

## परमाणुपोग्गलाणं संघात-भेद-पदं

६६ रायगिहे जाव' एव वयासी—दो भते ! परमाणुपोग्गला एगयझो साहण्णति, साहण्णिता कि भवइ ? गोयमा ! दुष्पएसिए खघे भवइ । से भिज्जमाणे दुहा कज्जइ—एगयझो परमाणुपोग्गले, एगयझो परमाणुपोग्गले भवइ ।।

७० तिष्णि भते । परमाणुपोग्गला एगयश्रो साहष्णति, साहणित्ता कि भवइ ?
गोयमा ! तिपएसिए खधे भवइ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि कज्जइ—
दुहा कज्जमाणे एगयश्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो दुपएसिए खंधे भवइ । तिहा

कउजमाणे तिष्णि परमाणुपोग्गला भवंति ॥

७१ चतारि भते । परमाणुपोग्गला एगयग्रो साहण्णति, •साहणित्ता कि भवइ ? ॰

गोयमा । चडपएसिए सबे भवइ। से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चउहा वि वज्जद्र- दुहा वज्जमाणे एगयश्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो तिपएसिए खघे भवद्र, श्रहवा दो दुपएमिया खघा भवति। तिहा कज्जमाणे एगयश्रो दो पर-माणुपोग्गला, एगयश्रो दुपएसिए खघे भवइ। चउहा कज्जमाणे चत्तारि परमाजुपोग्गला भवति।।

७२ पत्र भर्ते ! परमाणुपोग्गला '•एगयग्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवड ? ॰
गोयमा ! पंचपण्मिए सबे भवइ । मे भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चउहा वि
पन्ता वि चप्या- दुहा काजमाणे एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो चउपए-

ž. 🛅 t 🤋 j

英一联二甲烷甲基

香,蜀木 利尼克氏炎

४ स० पा०-साह्ण्यति जाय पुच्छा।

५. म० पा०-पुच्छा।



सिया खघा भवति । छहा कज्जमाणे एगयश्रो पंच परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दुपएसिए खंघे भवइ । सत्तहा कज्जमाणे सत्त परमाणुपोग्गला भवति ॥

अह भते । परमाणुपोग्गला '•एगयत्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवइ ? º गोयमा । ग्रहुपएसिए खबे भवइ । • से भिज्जमाणे दुहा वि जाव ग्रहुहा वि कज्जइ ॰ -- दुहा कज्जमाणे एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो सत्तपएसिए खर्षे भवइ , ग्रह्वा एगयम्रो दुपएसिए खघे, एगयम्रो छप्पएसिए खघे भवइ , म्रह्वा एगयग्रो तिपएसिए खघे, एगयग्रो पचपएसिए खघे भवइ; ग्रहवा दो चउप्पए-सिया खधा भवित । तिहा कज्जमाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गला भवित, एगयओ छप्पएसिए खधे भवइ, अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले, एगयओ दुप्पएसिए खधे, एगयओ पचपएसिए खधे भवइ, अहवा एगयओ परमाणु-पोगाले, एगयस्रो तिपएसिए खघे, एगयस्रो चउप्पएसिए खघे भवइ, स्रह्वा एगयओ दो दुपएसिया खघा, एगयग्रो चडप्पएसिए खघे भवइ, ग्रहवा एगयग्रो दुपएसिए खघे, एगयत्रो दो तिपएसिया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे एगयत्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो पचपएसिए खधे भवइ, अहवा एगयभ्रो दोष्णि परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दुपएसिए खंधे, एगयश्रो चउप्पएसिए खधे भवड, ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयओ दो तिपएसिया खधा भवति, अहवा एगयम्रो परमाणुपोग्गले, एगयम्रो दो दुपएसिया खधा, एगयम्रो तिपएसिए यथे भवड; अहवा चतारि दुपएसिया खधा भवति। पचहा कज्जमाणे एगयग्रो चतारि परमाणुपोग्गला, एगयग्रो चउप्पएसिए खघे भवइ, श्रहवा एगयश्रो तिण्णि परमाणुपीग्गला, एगयश्रो दुपएसिए खधे, एगयश्रो निपण्निए पधे भवइ, ग्रहवा एगयत्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयत्रो तिण्णि दुपएमिया स्वधा भवति। छहा कज्जमाणे एगयस्रो पच परमाणुपोग्गला, एगयम् निपएसिए गर्व भवड, अहवा एगयम् चतारि प्रमाणुपोग्गला, एगयओ दो दुपणिसया पथा भवति । सत्तहा वज्जमाणे एगयम्रो छ परमाणु-पोगाना, एगयम्रो दुपएसिए तथे भवड । स्रहहा कज्जमाणे स्रहु परमाणुपोगाना

ग्व भने ! परमाणुपोग्गला '•एगयय्रो माहण्णंति, साहणित्ता कि भवइ ? ॰ गोयमा' ! •नवपएमए गर्व भवड । से भिज्जमाणे दुहा वि जाव नवहां वि च जातः - तुहा करजमाणे एगयत्रो परमाणुपोग्गले, एगयत्रो स्रहुपएसिए रांधे

<sup>\$</sup> F: T'a-- 373" !

२ - राज पाज - भाषायह तरम हुत्स ।

I as decomposed

४. म॰ पा॰--गोयमा जाव नवहा ।

४. नवितिहा (ता, म)।

भवड, <sup>।•</sup>श्रह्वा एगयश्रो दुपएसिए सर्वे, एगयश्रो सत्तवएसिए सर्वे भवड, अह्वा एगप्रश्री निराएनिए सबे, एगप्रश्री छ पएनिए सबे भवा. १ यहता एगययो चडप्पएमिए सबे, एगययो पचपएसिए सबे भवर । तिहा करङमाणे एगयश्रो दो परमाणुषोन्गला, एगयश्रो सत्तवएसिए संबे भवट , अह्वा एगयश्रो परमाणुपीमाने, एगयश्री दुपएसिए लघे, एगयश्री छन्नएसिए लघे भवा श्रह्मा एगयब्रों परमाणुषोगाले, एगयब्रो निषण्तिए सबे, एगयब्रो पचपणीनए सुधै भयर, ब्रह्या एगयस्रो परमाणुपाँगाले. एगयस्रो दो चउलप्तिया गया भवति . श्रह्या एगयश्रो दुपएसिए संघे, एगयश्रो निपएसिए सधे, एगयश्री चडापएसिए सर्थे भवड, ब्रह्मा निष्णि निषाग्निया संघा भवति । चडहा बज्जमाने एगय्यो निष्णि परमाणुपोग्गला, एगय्यो छप्पण्सिए सम्रे भवः, प्रस्वा एग-यस्रो दो परमाणुषोगाना, एगययो दुषएनिए खधे, एगयञ्चा पचपण्तित सधे भवर , अह्वा एगवओ दो परमाणुषोग्गला, एगवओ विपल्सिए सर्घे, एगवओ चउषाण्सिए सर्वे भवट, यहवा एगयस्रो परमाणुषोगाने, एगयओ हो इपारिया मधा, एगयद्रो चडणएसिए नधे भवड, सहवा एगपयो परमामुक्तीले, एग-यत्रो दुपएसिए सधे, एगयको दो निषएसिया सधा भवति, छत्या एगपछ। निष्णि बुष्पएसिया सम्रा, एगययो निष्प्निए सम्रे भवट । पंत्रहा स्ट्रमाणं एनयत्रो चत्तारि परमाणुपीन्मला, एगवस्रो पचपण्यिए सर्वे भवा, स्तरा एगयस्रो निष्णि परमाणुरीमाला, एगयओ दूपएमिए रापे, एगयसी चङ्कपासिए नधे भवड, ब्रह्मा एगमयो निष्णि परमाणुपीस्पना, एगमधी दी निपर्णन्या सधा भवति , ब्रह्मा एगयब्री दो परमाणुपीसाला, एगयमी दो दपतिचा नधा, एनयसी निषएसिए सर्वे भवद । स्रह्वा एनयसी परमान्तीस्त है, एनयसी चतारि दुराएनिया सभा भवति । उहा कञ्चमार्थे एग्यप्रो पन परराण्यं सन्तर, एगवयो चडप्पएनिए सधे भवड, घट्या एगवयो चनारि परनाण्यासस्त, एगययो दुप्पएनिए यथे, एगयमा विकारिए यथे भवर , घरणा एग्ययो निश्चि परमाणुपीनानाः एनपयी निष्य दण्यानिमा समा भपति । मनान गण्डमाणे एगवस्रो छ परमाण्योग्यका, एगवस्रो जिल्लामण्डली भवडा; स्रत्या एगमगी पन परमण्योग्यना, एगमणो के दवलन्या राज भवति। सद्भेत करवनार्थ ग्रावको सन परमागुरीकार अगतको उपलॉब्स् १४वे ५७५ । गर्नेता गरनमार्थं नय प्रमार्थंगला स्वति॥

७३. दस भेते ' परमानुषोमाला' "एसस्यो नगुराहित, माहित्स वि अवह र

रे. संकारहरूमा स्वादिष्ट स्वादिष्टि स्वाप्त के बावाय मान्यदेश्यामा स्वाद पूरा : वाह्यस्थ

गोयमा दसपएसिए खघे भवइ। से भिज्जमाणे दुहा वि जाव दसहा वि कज्जइ॰ —दुहा कज्जमाणे एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो नवपएसिए खघे भवइ ; ग्रहवा एगयम्रो दुपएसिए खधे, एगयओ ग्रहुपएसिए खधे भवइ , '• ग्रहवा एगयओ तिपएसिए खधे, एगयओ सत्तपएसिए खधे भवइ , श्रहवा एगयग्रो चउप्पएसिए खधे, एगयग्रो छप्पएसिए खधे भवइ॰ ; श्रहवा दो पचपएसिया खधा भवति। तिहा कज्जमाणे एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयत्रो ब्रहुपएसिए खघे भवइ, ब्रहवा एगयत्रो परमाणुपोग्गले, एगयत्रो द्पएसिए खधे, एगयग्रो सत्तपएसिए खधे भवइ , ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयम्रो तिपएसिए खघे, एगयम्रो छप्पएसिए खघे भवइ, महवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो चउप्पएसिए खधे, एगयग्रो पचपएसिए खघे भवइ, अहवा एगयम्रो दुपएसिए खघे, एगयम्रो दो चउप्पत्सिया खधा भवति, ग्रहवा एगयग्रो दो तिपएसिया खधा, एगयग्रो चउप्पर्सिए खधे भवइ। चउहां कज्जमाणे एगयओ तिण्णि परमाण्योग्गला, एगयओ सत्तपएसिए खधे भनइ, ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयग्रो छप्पएसिए खधे भवइ; ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयग्रो तिप्पएसिए खंधे, एगयग्रो पचपएसिए खधे भवइ, ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयओ दो चउप्पएसिया खधा भवति, ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्री दुपएसिए खधे, एगयग्री तिपएसिए मधे, एगयग्रो चउप्पएसिए खधे भवइ, अहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो तिण्णि तिपण्सिया खंघा भवति; अह्वा एगयओ तिण्णि दुपण्सिया खधा, एगयग्रो चउपप्सिए खघे भवड; ग्रहवा एगयग्रो दो दुपएसिया खधा, एगयग्रो दो तिपएसिया खया भवति । पचहा कज्जमाणे एगयग्रो चत्तारि परमाणु-पोग्गला, एगयत्रो छप्पएसिए खघे भवड, ग्रहवा एगयग्रो तिण्णि परमाणु-पोग्गता, एगयग्रो दुपएसिए खघे, एगयग्रो पचपएसिए खघे भवड, ग्रहवा एनयग्रो तिष्ण परमाण्पोग्गला, एगयग्रो तिपएसिए खधे, एगयग्रो चडपएसिए गर्भ भवड, ग्रहवा एगमग्री दो परमाणुपोग्गला, एगयग्री दो दुपएसिया खघा, एगयभी चडापएमिए यथे भवइ, श्रहवा एगयश्रो दो परमाणुपीनाला, एगयश्रो दुपएनिए सधे. एगयम्रो दो तिपएसिया सधा भवति, ब्रह्वा एगयम्रो परमाणुवीन्तर्ते, एरायम्री निष्णि दुपएसिया सवा, एगयम्री तिपएसिए सबी भदर, अरवा पच दुपएमिया सवा भवति । छहा कज्जमाणे एगयग्री पच

र् सर पार-एक एक्टेक्ट समारेनेसु जान अहता।

परमाणुपोग्गला, एगयश्रो पंचपएनिए लंबे भवउ; श्रह्वा एगयशे चतारि परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दुपएसिए नबे, एगयश्रो चडपएनिए नंधे भवड, श्रह्वा एगयश्रो चतारि परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दो विपएनिया प्या भवित, श्रह्वा एगयश्रो तिण्ण परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दो दुपएनिया प्या, एगयश्रो तिपएसिए लंबे भवड. श्रह्वा एगयश्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्रो चतारि दुपएनिया तथा भवित। मत्तहा कञ्जमाणे एगयश्रो छ परमाणुपोग्गला, एगयश्रो चडप्पएनिए पंथे भवड, श्रह्वा एगयश्रो पन परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दुपएनिए वंथे, एगयश्रो तिपएनिए गंथे भवड; श्रह्वा एगयश्रो चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयश्रो तिण्ण दुपएनिया गया भवित। श्रद्धा कञ्जमाणे एगयश्रो सन परमाणुपोग्गला, एगयश्रो विपएनिए गंथे भवड, श्रह्वा एगयश्रो छ परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दो दुपएनिया गया भवित। नवहा कञ्जमाणे एगयश्रो श्रद्ध परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दुपएनिया गया भवित। वस्ता कञ्जमाणे एगयश्रो अट्ठ परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दुपएनिया गया भवित। दमहा कञ्जमाणे दम परमाणुपोग्गला भवित।।

७६. मुरेरेक्स ण भते । परमाणुपोग्गला एगयग्री साहण्यति, साहणिसा कि भवद ? गोयमा ! संवेजजनम्मिम् ययं भवर । से निरंतिमाणे दुहा वि जाव दसता वि नगेरजहा वि गञ्जर-दुहा कञ्जमाणे एगयश्रो परमाणुपीराले, एगयश्रो मर्वेष्ज्ञपोर्मिए सर्वे भवड, अहवा एगयजो दुगएनिए, सपे, ऐगयऔ सर्वेष्णप-एसिए सधे भवड, एगयबो निवएसिए सधे, एगयमी समैज्जाएसिए सधे भवरः एव जाव भ्रद्या एगयमा दस्ताएनिए सपे, एगवमा नगेरजाएनिए सर्थे भारतः अत्या दो मीज्जवण्यामा स्था सर्वति । निता गण्यमाः एगयब्रो दो परमोजपोगाना, एगयबा रायेरजपण्तिए राये भारत; अहरू एनवसी परमाणकानके, एनवसी दुक्तानित गरी, एनवसी मनोग प्रानित स्थः भवड , प्रह्मा ऐगवस्रो परमाण्योग्यते, एगवसी रिप्तामिक गर्व, एक्टर रानंबनपानिए नावे स्वरः, एवं जार घटना एगमधी परमात्रीमार एतन दसपण्यित सुधे, प्राप्यों समेज्जाण्यित सुधे अवदः, साहा त्यत्र शं लातः अ पोगार्ड, एनपमी यो मनाज्यामध्यमा गाँपा भवति, महासे एमे हे अन्तर-रापे, मुक्कमे के सर्वजनगर्गिक सभा अभीति एउ त्राव एक त्रात है क्षत्रम्भित् साथ, मुनायो की सावित्र स्पृतिया गांधा भागीत, संतर 🛒 रनेद्यानांत्रमा संया भवति । पद्या प्राथमाने रागदार विकास 🗸 🥫 पोरम्क, समुम्बा मन्देरप्रमृतिस् स्वये स्वयः स्वयः लगन्यः १००० । The state of the s म्बामको है। बक्काप्रमेनेरकोन्द्रिकोन्द्र म्बामको ग्रीमको महामान्द्र महामान्द्र महामान्द्र minds the same date and advantage and advantage and a second and an advantage of the second and

30

खघं, एगयत्रो सखेज्जपएसिए खघं भवइ, ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयग्रो दो सखेज्जपएसिया खवा भवति, ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दुपएसिए खवं, एगयग्रो दो सखेज्जपएसिया खघा भवति जाव ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले एगयग्रो दसपएसिए खघं, एगयग्रो दो सखेज्जपएसिया खघा भवति, ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो तिण्णि सखेज्जपएसिया खघा भवति, ग्रहवा एगयग्रो दुपएसिए खघं, एगयग्रो तिण्णि सखेज्जपएसिया खघा भवति जाव ग्रहवा एगयग्रो दसपएसिए खघं, एगयग्रो तिण्णि सखेज्ज-पएसिया खघा भवति, ग्रहवा चत्तारि सखेज्जपएसिया खवा भवति, एव एएण कमेण पचगसजोगो वि भाणियव्वो जाव नवगसजोगो। दसहा कज्जमाणे एगयग्रो नव परमाणुपोग्गला, एगयग्रो सखेज्जपएसिए खघं भवइ, ग्रहवा एगयग्रो ग्रह परमाणुपोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए, एगयग्रो सखेज्जपएसिए खघं भवइ। एएण कमेण एक्केक्को पूरेयव्वो जाव ग्रहवा एगयग्रो दसपएसिए खघं, एगयग्रो नव सखेज्जपएसिया खघा भवति, ग्रहवा दस सखेज्जपएसिया खघा भवति। सखेज्जपएसिया खघा भवति।

श्रसायेज्जा भते । परमाणुपोग्गला एगयओ साहण्णति, साहणित्ता कि भवइ? गोयमा । स्रसनेज्जपएसिए खघे भवइ। से भिज्जमाणे दहा वि जाव दसहा वि, समेज्जहा वि, ग्रसखेज्जहा वि कज्जइ—दुहा कज्जमाणे एगयओ परमाणु-पोग्गले, एगयग्रो ग्रमलेज्जपएसिए खंघे भवइ जाव अहवा एगयग्रो दसपएसिए गधं भवइ, एगयग्रो ग्रसखेजजपएसिए खधे भवइ, ग्रहवा एगयग्रो सखेज्जः पएमिए वधे, एगयग्रो ग्रमखेज्जपएसिए खधे भवइ; ग्रहवा दो असखेज्ज-पए निया खघा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयश्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्रो असरोजनपएसिए खर्च भवइ, ब्रह्मा एगयत्री परमाणुपोगाली, एगयत्री दुपए-निए सर्थ, एगययो असलेजजपएसिए लघे भवद जाव यहवा एगयय्रो परमाणु-पोगाने, एगयग्रो दमपएसिए खबे, एगयग्री ग्रमखेजजपएसिए खबे भवड ; ग्रहवा णगयंश परमाणुषोमाले, एगयंग्री मखेजजपएसिए खंधे, एगयंग्री स्रमखेजजपएसिए राये भवड, ष्रह्वा एगयत्रो परमाणुषीगाले, एगयत्रो दो श्रमखेजनपएसिया गया भवति, ब्रह्मा एगयब्रो दुपएमिए सबे, एगयओ दो असम्वेज्जपएसिया मधा भवति, एव जाव शहवा एगयस्री सखेजजपएसिए खधे, एगयस्री दो ग्रंग्नेज्यपनिया स्था भवति, अह्वा तिष्णि ग्रंससेज्जपण्सिया स्था भवितः। चट्टा वट्टामाणे एगयग्रे। तिष्णि परमाणुपौग्गला, एगयग्रो ग्रसम्बेञ्ज-पासिए सप् भवा, एवं चाउनकासजीगी जाव दसगसजीगी। एए जहेव रक्कारणिस्यम, नक्क-ग्रमधेकाग एग ग्रहिंग भाषियव्य जाय ग्रहवा दम

क कर्मार (प्रकार का क्षेत्र

```
एगमेगस्स ण भंते ! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवतिया वेउव्वियपोग्गलपरियट्टा
    श्रतीता ?
     ग्रणंता ।
     केवतिया पुरेक्खडा ?
     एक्तरिया जाव अणंता वा । एवं जाव थणियकुमारते ।।
६३. पुढविकाइयत्ते-पुच्छा।
     नित्य एक्कोवि ।
      केवतिया पुरेवखडा ?
      नित्य एक्कोविरे। एवं जत्य वेजिव्वयसरीरं तत्य एकुत्तरिक्रो, जत्य नित्य तत्य
      जहा पुढविकाइयत्ते तहा भाणियव्व जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ।
      तेयापोग्गलपरियट्टा, कम्मापोग्गलपरियट्टा य सन्वत्थ एकुत्तरिया भाणियन्वा,
      मणपोग्गलपरियट्टा सन्वेसु पचिदिएसु एगुत्तरिया, विगलिदिएसु नित्य। वइ-
       पोग्गलपरियट्टा एव चेव, नवरं एगिदिएसु नित्थ भाणियव्वा । भ्राणापाणु-
      पोग्गलपरियट्टा सब्बत्य एकुत्तरिया जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ।।
      नेरइयाणं भते । नेरइयते केवतिया श्रोरालियपोग्गलपरियट्टा श्रतीता ?
       'नित्य एककोवि''।
       केवतिया पुरेक्खडा ?
       नित्य एक्कोवि । एव जाव यणियकुमारत्त ।।
```

६५. पुढविकाइयत्ते - पुच्छा।

श्रणता।

केवतिया पुरेक्सडा ?

भ्रणता। एवं जाव मणुस्सत्ते। वाणमतर-जोइसिय-वेमाणियत्ते जहा नेरइयत्ते। एवं जाव वेमाणियाण' वेमाणियत्ते। एवं सत्त वि पोग्गलपरियट्टा भाणियव्वा — जत्य' मृतिय तत्य' भ्रतीता वि पुरेक्खडा वि भ्रणंता भाणियव्वा, जत्य' नित्य तत्य दोवि नित्य भाणियव्वा जाव—

१६ वैमाणियाण वैमाणियत्ते केवितया आणापाणुपोग्गलपियट्टा श्रतीता ? वणता । केवितिया पुरेग्गदा ?

गुग्निस्स (प्र), एवड्ड्निस्स (व, ता)।
 प्रेट्योदि (व, ग)।
 प्रमार्थ (व, स)।
 प्रमार्थ (व, स, स)।

श्रपता ॥

६७. ने केणहेणं भने <sup>१</sup> एव वृच्वर—ग्रोरावियरोग्गत्यस्यहेन्त्रोरानिययोग्गत-परियहे ?

गोयमा ! जणा जीवेण श्रोरानियमरोरे वहुमागेण श्रोरानियमरीरपायोग्गाइ द्वाउ श्रोरानियमरीरत्ताए गहियाउ वद्वाउ पुद्राउ कहाइ पहुवियाउ निवि-हाइं अभिनिविद्वाउ श्रीममण्णागयाउ परियादियाउ परिणामियाउ निज्जिण्णाउ नितिरयाउ निनिहाइ भवति । ने तेणहुण गोयमा ! एवं युर्वाउ — श्रोरानियपोग्गनपरियहे-श्रोरानियपोग्गनपरियहे ।

एव वेडिव्ययपोग्गलपरियद्वेवि, नवर—वेडिव्ययमरीरे बहुमाणेष वेडिव्यय-मरीरपायोग्गाड दब्बाड वेडिव्ययमरीरनाए गहियाड, नेम त नेव मर्घा, एव जाव आणापाणुपोग्गलपरियद्वे, नवर —प्राणापाणुपायोग्गाड सब्बद्ध्याड ष्राणापाणुनाए गहियाड, नेम तं चेव ॥

- ६८ बोरालियपोग्गलपरियट्टे ण भते । केयङतालस्य निष्यत्तिज्ञः ? गोयमा । अणताहि 'श्रोमिपणोहि उस्मिपणोहि" एवित्यालस्य निष्यत्ति-ज्जड । एय वेडव्यियपोग्गलपरियट्टे वि । एव जाव आणापाणुपोग्गलपरियट्टेवि ॥
- ६६ एयस्य ण भते ! स्रांदानियपोग्गतपियट्टनिय्वसणाकानस्य, वेडित्रयपोग्गत-परियट्टनिव्यसणाकानस्य जाव स्राणापाणुपोग्गतपरियट्टनिय्यस्य कामस्य व क्यारे क्यारेहितो' "स्राप्ता वा ? बहुया वा ? जुल्ला वा ? विशेमाहिया वा ? गोयमा ! नव्यत्योवे क्यामगपोग्गतपरियट्टनिय्यसणाकाते, नेयापाग्गपरियट्ट-निय्यसणाकाते प्रणंतगुणे, सोदानियनोग्गतपियट्टनिय्यस्यामको स्वानगुणे, स्राणापाण्योग्गलपरियट्टनिय्यस्याकाते स्वानगुणे, गणवीग्यस्य वियट्टनियस्य-पाकाते स्रणतगुणे, यहपोग्गसपरियट्टनियस्यासको प्रणवगुणे, वेडियस-पोग्गसपरियट्टनियसस्याकाते स्वानगुणे ॥
- १००, एएमि घ भने ! श्रीनिवयोग्यनपनिष्ट्राण तथ्य श्राणात्राणारेश्यरपनिष्ट्राण मण्यरे क्योनित्ती! "बारा वा ? बहुरा मा ? कृष्ण वा ? विसेनाहिचा वा ? मोबना ! स्टब्लीक बेडिक्सनोग्यत्रिक्ट्रा, राष्ट्रीग्यत्रिक्ट्रा बार्ट्या, मण्योग्यत्रिक्ट्रा बार्ट्या, सामाग्यत्रेग्यहा स्टार्या, सामाग्यत्रेग्यहा स्टार्या, सामाग्यत्रेग्यहा स्टार्या, सामाग्यत्रेग्यहा स्टार्या स्टार्या स्टार्या,

संस्थितित्वस्मर्गः (ग. थ. १. १): २ गर्गार-व्यक्षिता अवस्थितित्वः । कार्यासीति पात्रर्गः (व): क्रमल्यितः । गर्गार-व्यक्षित्वस्य (प्रमानित्यः । नोत्रर्गः (प्र) ।

पोग्गलपरियट्टा अणंतगुणा, तेयापोग्गलपरियट्टा अणंतगुणा, कम्मगपोग्गल-परियट्टा अणतगुणा ॥ १०१. सेवं भंते । सेव भते । ति भगव जाव' विहरइ॥

# पंचमो उद्देसी

# वण्णादि स्रवण्णादि च पडुच्च दव्ववीमंसा-पदं

१०२. रायगिहे जाव एव वयासी—श्रह भते । पाणाइवाए, मुसावाए, श्रदिण्णादाणे, मेहुणे, परिग्गहे—एस ण कतिवण्णे, कतिगधे, कतिरसे, कतिफासे पण्णत्ते ? गोयमा । पंचवण्णे, दुगधे, पचरसे, चउफासे पण्णत्ते ।।

१०३. यह भते । कोहे, कोवे, रोसे, दोसे, अखमा, सजलणे, कलहे, चडिक्के, भंडणे, विवादे—एस ण कतिवण्णे जाव कतिकासे पण्णत्ते ?

गोयमा ! पचवण्णे, 'दुगवे, पचरसे'', चउफासे पण्णत्ते ॥

१०४. ग्रह भते ! माणे, मदे, दप्पे, थंभे, गव्वे, ग्रत्तुक्कोसे', परपरिवाए, उक्कोसे', श्रवक्कोसे', उण्णते, उण्णामे, दुण्णामे—एस ण कतिवण्णे जाव कतिकासे पण्णते ?

गोयमा । पचवण्णे, "दुगधे, पंचरसे, चउफासे, पण्णत्ते ।।

१०५. ग्रह् भते ! माया, उवहीं, नियदी, वलए', गहणे, णूमे, कक्के, कुरुए', जिम्हे', किव्यिमे, ग्रायरणया, गूहणया, वचणया, पलिउचणया, सातिजोगे—एस ण किवियण जाव कितिकासे पण्णत्ते ?

गोयमा <sup>।</sup> पचवण्णे "<sup>●</sup>दुगघे पचरसे चउफासे पण्णत्ते ° ॥

१०६ श्रर्भने । लोभे, उच्छा, मुच्छा, कंसा, गेही, तण्हा, भिज्भा, ग्रिभिज्भा, श्रामानणया, पन्यणया, लालप्यणया, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मर-

<sup>•</sup> सब ११८१।

• सब ११८१।

• वन्ये (अ, १, ग, व, म, म)।

• पन्यो दूर्व । व वन्ये (अ, १, ग, व, म, म)।

• पन्यो दूर्व । व व, भ, म, म)।

• मन्यो दूर्व । व व, भ, म, म)।

• मन्यों दूर्व । व व, म, म)।

• मन्यों दूर्व । व वन्ये (अ, १, ग, व, म, म)।

• मन्यों (भ); अनुर्योग (११)।

• भिमें (अ, व, म); जिस्में (क); मिस्में

• प्रकार (व, हुए)।

• ११, मन्यां — जहेन मोहे।

णाना', नदिनांगे' - एस पं कतिवरणं जाय कतिकासे पण्याने ? '\*गोयमा ! पंचवरणे दुगये पचरसे चडफाने पण्याने १ ॥

- १०७ ब्रह् भते ! पेडजे. दोमें, बाउते'. "प्रद्भवरताणे, पेसुने, परपरिवाए, अरितरती, सावामीने, "मिन्छादमणसरने—एस ण पितवण्ये जाव किफाने पण्यते ! "गोवसा ! पत्रवण्ये दुग्ये पचरने तडकाने पण्यते "।
- १०६. ग्रह्भने ! पात्राज्यायेदमणे, जाव' परिगहवेदमणे कोह्यिवेग जाव' निर्धा-दमणमल्लिविवेगे—एस ण वृत्तिवण्ये जाव वृत्तिफासे पणात्ते ? गोयमा ! प्रवणो, प्रगसे, प्रपासे पणाने ॥
- १०६. मृह भेते ! उप्पत्तिया, वेणाया, वस्मया , पारिणामिया—एन प पत्तिवण्या जाव कनिफासा पण्यत्ता ?
  - '<sup>•</sup>गोयमा <sup>।</sup> अवस्या, अगथा, अरमा, सफाना पर्यना १।।
- ११० अह् भते । श्रोगाटे, इंटा, अयाण', धारणा—एन ए कनियणा जाव रिकासा पण्यसार
  - "•बीवमा ! इत्रवण्या, धनधा, घरमा ९, सफामा पाणना ॥
- १११. धह भने । उट्टाणे, अस्मे, यो, बीरिए, पुरिसरफार-परवर्गः—एस ए सीत-सप्ये जाब कविष्यारे पण्याने ?
  - <sup>! •</sup>नीयमा <sup>!</sup> अयरो अन्धे, प्रसेष, प्रकाने पराने ॥
- ११२ मन्ति प भने ! श्रोणायनरे वित्तवर्णे जाय वित्यामे पणाने ? "भाषामा ! श्रवणो, श्रवभे, श्रवमे : श्रक्षांच पणाने ॥
- ११३ मन्मे प भने ! नणवाम् कतियाचे पाप गनिषाने वणाने ?
  ""गोबना । पनवामें, हमने पन्ने व बहुणाने पराने ।
  गून जान ननने नण्याम् पता गनिभे पण्याम, पणोप्ती, पृष्टी । एट्टे छोगमनने स्वाचे । नणयाम् जान छाट्टी पृष्टी—गूमाः सहुरानाः । ग्य जान
  सन्माम् पुष्टीम् पराज्या भणिना नाम पाप प्राचीम पुष्टीम भाणितः ।
  प्रावृद्धीवे दीवे जान न्यागरमारे समुदे, नीत्रीय पाप प्राविष्य प्राचीम

१. इ. प कालिन स्वारे (ह)।

र गरीमारे (ग.स ग)।

t ste ate . mirrate !

e, se the ment set former

I see the me age is to be a wind summaried &

t we titor t

य द्वार्थन्ति ।

e, plante for m, et, m, polit

to he die man git and billion !

<sup>1 \*.</sup> mit (\*), mm (\* r) •

इ.इ. इ. इ.स. ११५ होट कर्न्य हाल लग्न

At he have it got but summed

A to have the man got their hand of

E. S. C. Million bandisman and to thouse .

नेरइयावासा जाव वेमाणियावासा -- एयाणि सव्वाणि श्रटुफासाणि ।।

११४ नेरइयाण भते । कतिवण्णा जाव कतिफासा पण्णत्ता ?
गोयमा ! वेउव्वय-तेयाइ पडुच्च' पचवण्णा, 'दुगधा, पचरसा', ब्रहुफासा
पण्णता । कम्मग पडुच्च पचवण्णा, दुगधा, पचरसा, चउफासा पण्णता । जीव
पडुच्च ब्रवण्णा जाव अफासा पण्णता । एव जाव थणियकुमारा ।।

११५ पुढिविक्काइयाण—पुच्छा।
गोयमा । श्रोरालिय-तेयगाइ पडुच्च पचवण्णा जाव श्रद्धफासा पण्णता।
कम्मग पडुच्च जहा नेरइयाण। जीव पडुच्च तहेव। एव जाव चउरिदिया,
नवर—वाउक्काइया श्रोरालिय-वेउव्विय-तेयगाइ पडुच्च पचवण्णा जाव श्रद्धफासा पण्णत्ता, सेस जहा नेरइयाण। पचिदियतिरिक्खजोणिया जहा वाउक्काइया।।

११६ मणुस्साणं—पुच्छा। ग्रोरालिय-वेउव्विय-ग्राहारग-तेयगाइ पडुच्च पचवण्णा जाव ग्रहुकासा पण्णता। कम्मग जीव च पडुच्च जहा नेरइयाण वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया।

> धम्मित्यकाए जाव' पोग्गलित्थकाए—एए सन्वे अवण्णा, नवर—पोग्गलिय-काए पचवण्णे, दुगधे, पचरसे, अट्टकासे पण्णत्ते ।

नाणावरणिज्जे जाव' श्रतराइए-एयाणि चउफासाणि ॥

११७ कण्हलेसा ण भते ! कतिवण्णा ' जाव कितिफासा पण्णत्ता ? ॰ द्ववलेस पटुच्च पचवण्णा जाव श्रद्धफासा पण्णत्ता । भावलेसं पडुच्च श्रवण्णा, श्रगधा, ग्रग्मा, ग्रफासा पण्णत्ता । एव जाव सुवकलेस्सा । सम्मिद्दृष्टी, मिच्छिदिद्दी, सम्मामिच्छिदिद्दी, चक्खुदसणे, श्रचक्खुदसणे, श्रोहि-दमणे, केवलदसणे, श्राभिणियोहियनाणे जाव विद्यगनाणे, ग्राहारसण्णा जाव परिगहमण्णा—एयाणि श्रवण्णाणि, श्रगधाणि, श्ररसाणि, अफासाणि । श्रोगित्यसरीरे जाव देयगसरीरे—एयाणि श्रद्धफासाणि । कम्मगसरीरे चउ-फामे । मणजीगे, वटजीगे य चडफासे, कायजीगे श्रद्धफासे । नागारीयओगे श्रणागारीवश्रोगे य श्रवण्णे ।।

११८ मध्यद्व्या ण भने ! किनयण्णा "जाव कितफासा पण्णता ? ०

पद्धा (ता, व, म)।
 पद्धा (ता, व, म)।
 पद्धा (ता, व, म, ता, व, म, ६. भ० १११०२।
 म)।
 भ० २११६७।
 पट २.१२४।
 पट १११४।
 पट १११४।
 पट १११४।
 पट १११४।
 पट १११४।
 पट ११४।
 पट ११४०।
 पट ११४०।

गोयमा । अत्येनतिया सब्बदन्या पचवरणा जात्र अट्टफाना पण्यता । अत्ये-गतिया मन्वदन्या पचवण्या जाव नडफाना पण्यता । अत्येगितया मन्द्रद्या एगवण्या, एगग्या, एगर्नाः दुकासा पण्यता । अत्येगितया नव्दद्या अवर्णा जाव अफाना पण्यता । एव मन्द्रपण्या वि. नव्दप्रज्ञवा वि । तीवद्धा अवण्या जाव अफाना । एवं अणाग्यद्धा वि, नव्यद्धा वि ॥

११६ जीवे ण भते । गटभ वक्कममाणे किनवण्य, किनगव, किनरनं, किकाम परिणाम' परिणमः ?

गोयमा ! पचवष्ण, दुगध, पचरम, बहुफान परिणाम' परिणमः ॥

#### कम्मयो विभत्ति-परं

१२०. वस्मग्रोण भने । जीवे नो अल्प्सग्रो विभक्तिभावं परिषम् १ एरमग्रोण जए नो अक्ष्मग्रो विभक्तिभाव परिणम् १ हता गौपमा ! क्ष्मग्रोण '•जीवे नो अवस्मग्रो विभक्तिभाव परिणम् १, क्ष्मग्रोणं जए नो अल्प्सग्रो विभक्तिभाव परिणम् ।।

१६१ मेच भते ! मेच भते ! ति"।।

# छट्ठो उद्देसो

### चंद-सूर-गहण पदं

१२२ रायिको लाव एवं वयानी—यहज्य च रते ! ब्रज्यस्करम ग्यमाहकाह जाव ग्यमेट एवं राहु यह वेदकी, एवं राहु गर् वेद रेफी ॥

१२३. में राज्येय भते ! एवं ?
गाँवमा ! उत्पान बहुमार्ग प्रशासकारण एतमाहारण जाव के में एतमाण्युः
मिन्द्र ने एवमाहानुः कर पूज गोंवमा ! एवमाहानकामि काव' एवं पर विमान
एवं राजु उत्पादि महिल्द्रीत काव' गर्डमार्थ' परवासको परमञ्जाने बद्धायको
पराभरणकामें।

 $t_* \times (m)$ 

S. HO EIVER !

= × (m) :

U. #0 (1/57)

दे श्रेट मार्ग-मा सेत पाप परिलाहत ।

E. He TY!

d. No \$15.7 4

E. ritre (2); regist (a) 1

t Te tiv te z

राहुस्स ण देवस्स नव नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा—सिघाडए' जडिलए खतए' खरए दद्दुरे मगरे मच्छे कच्छभे' कण्हसप्पे ।

राहुस्स ण देवस्स विमाणा पचवण्णा, पण्णत्ता, त जहा—िकण्हा, नीला, लोहिया, हालिद्दा, सुनिकला। अ्रित्थ कालए राहुविमाणे खजणवण्णाभे पण्णत्ते, अित्थ नीलए राहुविमाणे लाउयवण्णाभे पण्णत्ते, अित्थ लोहिए राहुविमाणे मिजिट्टवण्णाभे पण्णत्ते, अतिथ पीतए राहुविमाणे हालिद्दवण्णाभे पण्णत्ते, अतिथ सुनिकलए राहुविमाणे भासरासिवण्णाभे पण्णत्ते।

जदा ण राहू आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्स पुरित्थिमेण ग्रावरेत्ता ण पच्चित्थिमेण वीतीवयइ तदा ण पुरित्थिमेण चदे उवदंसेति, पच्चित्थिमेण राहू । जदा ण राहू ग्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउब्दमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्स पच्चित्थमेण ग्रावरेत्ता ण पुरितथमेण वीतीवयइ तदा ण पच्चित्थिमेण चदे उवदसेति, पुरितथमेण राहू। एव जहा पुरित्थमेण पच्चित्थिमेण य दो आलावगा भिणया एव दाहिणेण उत्तरेण य दो त्रालावगा भाणियव्वा । एव उत्तरपुरित्थमेण दाहिणपच्चित्थिमेण य दो स्राला-वगा भाणियव्या । एव दाहिणपुरित्थमेणं उत्तरपच्चित्थमेण य दो स्रालावगा भाणियव्वा । एव चेव जाव तदा ण उत्तरपच्चित्यमेण चदे उवदसेति, दाहिण-पुरित्यमेण राहू। जदा ण राहू प्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्स आवरेमाणे-आवरेमाणे चिट्ठइ तदा ण मणुस्सलोए मणुस्सा वदति—एवं खलु राहू चद गेण्हति, एव खलु राहू चद गेण्हति। जदा णृ राहूँ श्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विजन्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सा आवरेत्ता ण पारोण वीतीवयइ तदा ण मणुस्सलोए मणुस्सा वदति-एव खलु चदेण राहुस्स कुच्छी भिन्ना, एव खलु चदेण राहुस्स कुच्छी भिन्ना। जदा ण राहू श्रागच्छमाणं वा गच्छमाणे वा विजन्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सं ब्रावरेता ण पच्चोमवकद तदा ण मणुस्सलोए मणुस्सा वदति-एव खलु राहुणा चर वते, एव चलु राहुणा चरे वते । जदा ण राहू आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्यमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सा ग्रहे सपविख सपडि-दिगि ब्रावरेता ण चिट्टर तदा ण मणुस्सलोए मणुस्सा वदति—एव खलु राहणा चद घत्थे, एव रान्तु राहुणा चदे घत्थे ॥

१२४ वर्षियरे प भने । राह पंच्यने ? गोषमा । दुबिरे राह पंच्यने, न जहा—धुवराह य, पंच्यराह य । तत्य ण जे मे भुवराह में प बहुलपम्यस्म पाडिबा, पंन्तरसिभागेण पंन्तरसिभाग

१ रक्षण (व)। २ र पण (ए), र पण (ण), रामण (ग)। २ घटमा लेग (४, व, म)।



विप्पवासिए, से ण तत्रो लद्धहें कयकज्जे त्रणहसमग्गे पुणरवि नियग गिहं हुव्वमागए, ण्हाए कयवलिकम्मे कयको उय-मगल-पायच्छित्ते सव्वालकार-विभूसिए मणुण्णं थालिपागसुद्ध' अहारसवजणाकुल भोयण भुत्ते समाणे तिस् तारिसगिस वासघरिस <sup>अ</sup>ग्रविभतरग्रो सिचत्तकम्मे वाहिरग्रो दूमिय-घट्ट-गर्हे विचित्तउल्लोग-चिल्लियतले मणिरयणपणासियधयारे, वहुसम-सुविभत्तदेसभाए पचवण्ण-स्रससुरभि-मुक्कपुष्फपुजोवयारकलिए कालागुरु-पवरकुदुरुक्क-तुरुक्क घूव-मघमघेत-गघुद्धयाभिरामे सुगघवरगिघए गघवट्टिभूए। तिस तारिसगिस सयणिज्जिस-सालिगणविट्टिए उभेग्रो विव्वोयणे दुह्मो उण्णए मज्भे णय-गभीरे गगापुलिणवालुय-उद्दालसालिसए स्रोयविय-खोमिय-दुगुल्लपट्ट-पडिच्छयणे सुविरइयरयत्ताणे रत्तंसुयसंवुए सुरम्मे आ्राइणग-रूय-वूर-नवणीय-तूलफासे सुगधवरकुसुम-चुण्ण ॰ सयणोवयारकलिए ताए तारिसियाए भारियाए सिगारागारचारुवेसाएं •सगय-गय-हसिय-भणिय-चेट्टिय-विलास-सलिय-सलाव-निउणजुत्तोवयारकुसलाए सुदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-ह्व-जोव्वण-विलास ॰ कलियाए अणुरत्ताए अविरत्ताए मणाणु-कूलाए सिंद इहे सद्दे फरिसे ' रसे रूवे गधे पचिवहे माणुस्सए कामभीने पच्चणुटभवमाणे विहरेज्जा, से ण गोयमा । पुरिसे विउसमणकालसमयिस केरिसय सायासोक्ख पच्चणुव्भवमाणे विहरइ ?

श्रोराल समणाउसो ।

तस्स ण गोयमा ! पुरिसस्स कामभोगेहितो वाणमतराण देवाण एतो भ्रणतं गुणविसिद्धतरा चेव कामभोगा । वाणमतराण देवाण कामभोगेहितो भ्रमुरिव जिजयाण भवणवासीण देवाण एतो श्रणतगुणिवसिद्धतरा चेव कामभोगा । भ्रमुरिं दविजयाणं भवणवासियाण देवाणं कामभोगेहितो भ्रमुरकुमाराण देवाण एतो भ्रणंतगुणिवसिद्धतरा चेव कामभोगा । भ्रमुरकुमाराण देवाण कामभोगेहितो गहगण-नवस्ततः ताराह्वाण जोतिसियाण देवाण एत्तो भ्रणतगुणिवसिद्धतरा चेव कामभोगा । गहगण-नवस्त 'कताराह्वाण जोतिसियाण कोतिसियाण कामभोगेहितो चिम्मभोगा । गहगण-नवस्त 'कताराह्वाण जोतिसियाण जोतिसियाण कामभोगेहितो चिम्मभोगा । चिम्मभूरियाण जोतिसराईणं एत्तो भ्रणतगुणिवसिद्धतरा चेव कामभोगा । चिम्मभूरियाण गोयमा । जोतिसिदा जोतिसरायाणो एरिसे वामभोगे पच्चणुवभवमाणा विहरित ॥

१. दाधियार्गागद (व) ।

२ गर्पा — यहात्री महत्रके हुमारे नाव स्वती १

स० पा०—सिंगारागारचारवेसाए जाव किनयाए।

४. ग० पा०-फरिमे जाव पंचितहै।

४. पा॰ ग॰—नवसत्त जाव काम ।

१२६ नेव भने <sup>1</sup> नेवं भने <sup>1</sup> ति भगवं गोयमे समग भगव महादोर यदा नमसा, वंदिता नमसिना' कैलंगेण तवसा श्रप्पाण भावेमागे विहरा॥

# सत्तमो उहेसो

### जीवाणं मध्यत्य जम्म-मच्चु-पदं

१३०. तेण कालेणं तेण समएण जायं एव चयामी —वेमहालए ण भते ! तीए पण्यते ? गीयमा ! मह्तिमहालए लोए पण्यते —पुरित्यमेणं समर्गेज्यामी लोयणकोटा- मोदीओ, दाहिणेण समर्गेज्यासी '\*लोगणकोटारोधीओं ९, एव पर्चित्यमेण वि, एव उत्र पि, धहे समर्गेज्यामी लोगणकोटाकोढीओं सायाम-विकासेण ॥

१३१ एवंति' ण भने ' एमहानगिन सोगिन अन्य रेट परमाणुपीणनगेने वि पएथे, जत्य ण भ्रव जीवे न जाए या, न मए या वि ?

गोयमा । नो उपहुं समहे ॥

१३२. से केणहेणं भने ! एवं वृच्चड—एयिन ण एमहानगिन नीगिन गिरा वेड पर-माणुपामनमेत्ते वि पएमें, उत्य ण स्य पाँव न लाए वा, न सए या वि ? गोयमा ! ने जहानामण केड पुत्ति स्या-स्वरूस एवं एट स्या-राप मर्प रता. ने ण तहा जहण्ये एवक वा दी वा निष्णि सा. उन्होंने स्या-स्वरूस पित्रिक्ता, नामी च नत्व पडरगीवरामी पडरगाणियामी उहुणोण एगा या पुराट वा निवाह ना, उन्होंनेण रहमांग पित्रिक्ता। मिन च पोयमा ! तहम ष्या-व्यरूस नेर्ड परमाप्तीणानभेति नि पएमे, के च गानि स्याप उत्या-रेण वा पानरणेष वा मेतिश का निमाणे या गोन ना पिनच वा पूर्ण पा मुत्रीण वा मोजिएण सा नम्मीह मा भीगीह का निर्मित या पूर्णित का भीह पा स्योग्वर्तनपुरी भयद ! नो राष्ट्र गमहे । होडला वि म गोयमा ! तस्य स्यान्यस्य नेर्ड परमाण्यीमारमेरी वि पार्थ.

रे. मन पार-नम्मिस्य जाव निरुग्तः । क स्मिस्य (\*\*) र

में भर रावन्ता

<sup>2. 1</sup> Trans (2, 5) 1

१ मन याम-एव पेता

जे णं तासि ग्रयाणं उच्चारेण वा जाव नहेहि वा ग्रणोक्कतपुन्वे, नो चेव णं एयसि एमहालगिस लोगिस लोगस्स य सासय भाव, ससारस्स य ग्रणादिभाव, जीवस्स य णिच्चभाव, कम्मवहुत्त, जम्मण-मरणवाहुल्ल च पडुच्च ग्रित्थं केइ परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जत्थ ण ग्रय जीवे न जाए वा, न मए वा वि । से तेणहुंण '•गोयमा । एव बुच्चइ—एयसि ण एमहालगिस लोगिस नित्थ केइ परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जत्थ ण ग्रय जीवे न जाए वा ॰, न मए वा वि ।।

### श्रसइं श्रदुवा अणंतखुत्तो उववज्जण-पदं

१३३. कित ण भते । पुढवीय्रो पण्णत्ताय्रो ? गोयमा । सत्त पुढवीय्रो पण्णत्ताओ, जहा पढमसए पचमउद्देसए तहेव य्रावासा ठावेयव्वा जाव' य्रण्तरिवमाणेत्ति जाव' ग्रपराजिए सव्बट्टसिद्धे।।

१३४. श्रयण्ण'भते । जीवे इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगिस निरयावासिस पुढिविकाडयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए, नरगत्ताए, नेरइयत्ताए जववन्नपुढवे ?

हता गोयमा ! असड, अदुवा अणतखुत्तो ॥

१३४ सव्यजीवा वि ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससय-सहस्सेमुं एगमेगसि निरयावासिस पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए, नरगत्ताए, नरदयन्ताए उववन्नपुढवे ?

हता गोयमा । अराइ, अदुवा ॰ अणतखुत्तो ॥

- १३६ अयण्ण भते । जीवे सक्तरप्पभाग् पुढ्वीए पण्वीसाए निरयावाससयसहस्से सु ग्गमेगिन निरयावामिस १ एव जहा रयणप्पभाए तहेव दो आलावगा भाणि-यव्वा । एव जाव घूमप्पभाए ॥
- १३७. श्रमण्ण भने । जीवे तमाए पुढवीए पचूणे निरयावाससयसहस्से एगमेगसि निरयावासमा १ रेमेग त चव'॥
- १३८ शयण भने । जीवे अहेमत्तमाण पुढवीण पचमु श्रणुत्तरेसु महतिमहालण्सु महानिरण्सु एगमेगिन निरयावासिक ? नेस जहा रयणणभाए ॥

तिय द्विष्य सम्भिते, विन्तु प्रस्तुतास्याः ३ म० १।२११-२४४।
स्थार स्विष्य द्विष्य स्वित्ति, तेनैतः ४. म० ४।२२२।
त स्वयः देव द्विष्य सम्भित्ति। सः ४ अवस्य (या, सा, ता, सा), असः ण (सा, स)।
एक्ट्रस्ति स्विष्ट । ६ स० पा०—त सेव आस अर्थनमुत्ती।
= सव पर- १ वेव वार सः। - भ० १२।१३४।

१३६ श्रवणं भते ! जीवे चडनद्वीण् श्रनुरकुमारावामनयमहस्तेनु एगमेगनि धगुर-कुमारावामनि पुडविवकाऽयनाण् जाव वारस्यकाऽयनाण् देवनाण् देविनाण् श्रामण्-सयग-भटमनोवगरणनाण् उववन्तपुढ्ये ?

हुना गोयमा'! \*ग्रमठं, प्रदुवा॰ ग्रणनगुन्ते । नव्यक्तीवा वि प भने ! एव चेव । एव जाव प्रियगुमारेमु । नापन आवागेम, वावाना पृद्यभणिया ॥

- १४० स्रयण भते । इति त्रमसंदेशमु पुटिविकारकार्यायामस्यसर्हिमु एगमगित पुटिविकारकार्यायामिन पुटिविकारयनाएँ जाव वर्णस्मरणारयनाएँ इत्रवस्तुर्द्ध ? ह्वा गोयमा । • समर, सदुर्घा ॰ जनवन्तुन्धे । एव सहवतीया वि । एव जाय वर्णस्मरकारण्यु ॥
- १४६ स्वणा भने <sup>(</sup> दोवे प्रमनंक्षेतु वेदियावासमयस्वस्तेनुं एगमेगासि वेदरिया-वासनि पुटविक्ताद्यसाए जाव बणस्सदकादकाए, वेददियसाए इत्रास्स-पुटवे ?

हुना गोयमा'! "यनदः, षरुवाः अपत्रमुत्तो । गध्यतीया वि ए एव भेव । एव ताव मन्भेनु, नवरं —नेद्रविएनु जार वयस्यद्रकारयनाम् नेद्रविवाणः, नविविष्मु नविविद्यताम्, पनिद्यितिराचकोणिम्मु पविदियतिविद्यत्रकोणि-यतामः, मणुस्तेनु मनुस्ततामः, नेन पट्टा वेद्रविवाणः, यागमनर-बोद्रनिय-गोह-म्मानानेनु य जहा अनुस्कृमाराणः ॥

१४२ श्रवण भने । जीवे मणबुँमारे एपे बारसन् जिमाणाजासस्यस्यसं सु गृतमे-गनि रेमाणिवायासनि पुटिस्पादणनाए "जान यास्सदकादस्याए देपनाए-पानण-स्यण-भज्ञमनीजगरानाए उत्तरनपुटेट " देच गोयमा ! जमद, सङ्ग्रा प्योजसन्ते । ९ एव स्टबरीज वि । एव स्वद

प्राप्तपानम्म, एव पारणस्यम् ।।।

१४२ स्वयात्र अने विके तिसु वि स्युनिस्तिनेतु वैशिष्य विभागारणास्योगु एय नेदा। १४४. स्वयात्र स्वे विकेश विषयु राणाचन विभागेतु एयमेयाँग स्वान्य विस्ताणीय पर्यवसायनामा वि

सरीय प्राप्त क्रमणी, स्ट्रांग राजाणाची, से देव ण देवलाल का देवी जाणावा । स्ट्र राजापीय विश्व

At a water managed by and and although a grant and a grant a g

E streety of every series of security

a min or (or grant free , )

the section of the se

- १४५. ग्रयण्ण भते ! जीवे सव्वजीवाणं माइत्ताए, पितित्ताए', भाइताए, भगिणित्ताए भज्जत्ताए, पुतत्ताए, धूयत्ताए, सुण्हत्ताए उववन्नपुव्वे ? हंता गोयमा ! असइ, अदुवा अणतखुत्तो ॥
- सन्वजीवा वि ण भते ! इमस्स जीवस्स माइताए, •िपितित्ताए, भाइताए, भगिणित्ताए, भज्जताए, पुत्तत्ताए, धूयत्ताए, सुण्हत्ताए उववन्नपुव्वे 🤈 हता गोयमा <sup>।</sup> असइ, अदुवा॰ अ्रणतखुत्तो ।।
- भ्रयण्ण भते । जीवे सव्वजीवाण भ्ररिताए, वेरियत्ताए, घातगत्ताए, वहगत्ताए, १४७ पडिणीयत्ताए, पच्चामित्तत्ताए उववन्नपुर्वे ? हता गोयमा'! • ग्रसइ, ग्रदुवा ॰ ग्रणतखुत्तो ।।
- सन्वजीवा वि ण भते । \* इमस्स जीवस्स ग्ररिताए, वेरियत्ताए, घातगत्ताए, वहगत्ताए, पडिणीयत्ताए, पच्चामित्तत्ताए उववन्नपुठवे ? हता गोयमा! असइं, श्रदुवा॰ श्रणतखुत्तो ॥
- श्रयण्ण भते ! जीवे सन्वजीवाण रायत्ताए, जुवरायत्ताए, कतलवरताए, माड-वियत्ताए, कोडुवियत्ताए, इब्भत्ताए, सेट्वित्ताए, सेणावइत्ताए, अत्यवाहत्ताए उववन्नपुरुवे ? हता गोयमा<sup>। •</sup> असई, अदुवा ॰ अणतखुत्तो ॥
- १५०. "मन्वजीवा वि णं भते ! इमस्स जीवस्स रायत्ताए, जुवरायत्ताए, तलवरत्ताए माडवियनाए, कोटुंवियत्ताए, इब्भत्ताए, सेट्विताए, सेणावइत्ताए, सत्थवाहत्ताए उववन्नपुर्वे ? ह्ता गोयमा । असइ, श्रदुवा अणतत्वुत्तो ० ॥
- श्रयण्ण भते । जीवे मव्वजीवाण दासत्ताए, पेसत्ताए, भयगत्ताए', भाइल्लत्ताए' १५१ भोगपुरिमत्ताए, सीमत्ताए, वेसत्ताए उववन्नपुब्वे ? हता गोयमा" <sup>।</sup> • ग्रमङ, अदुवा ॰ श्रणतम्बुत्तो ॥
- " मन्त्रजीवा वि ण भने । इमस्म जीवस्स दामत्ताए, पेसत्ताए, भयगताए,

 <sup>(</sup>ग, म), पित्ताए (ब, म)।

६ म० पा०-गोयमा जाव अणतस्तुतो।

२. १० पार-नाइनाए यात्र उपयानपृथ्वा त्या की जाव बक्त मानुसी।

७. म० पा०-मञ्जजीवाण एव चेव।

३. २० पा - न्यासमा जात अपास्युत्ती ।

न. भियमनाए (म)।

६. भारतसाण् (ता); भारत्वगत्ताण् (यव०)।

इ सः "'र-एव प्रेषः।

१०. मं । पा - गोयमा जात्र अलतगुनो ।

मा पाव-- व्याप्तम्या तथ्य मध्ययार- ११. मध्याव-- एव स्थानीता वि अणाम्मी । 5.00mg |

भाइत्वताण, भोगपुरिसत्ताण, सीसत्ताण, वेसताण उववन्नपुट्ये ? ह्ना गोयमा ! असङ, श्रदुवा श्रणतन्तुत्तो ॥ १४३. मेर्च भेने ! मेव भेते ! ति जाव' दिहरः ॥

# अट्ठमो उद्देसो

## देवाएां बिसरीरेगु उववाय-पदं

११४ तेण कारेण तेण नमएणं जाव एव चयानी—हेवे ण भते । महिर्दीए जाव महेसक्ये प्रणतर चय चटला विनरीरेगु नागेमु उवपण्डेज्जा ? हेता उववज्जेज्जा ॥

१५५. मे ण तत्य श्रिचय-बंदिय-पूज्य-सवकारिय-सम्माणिए दिव्यं सच्चे सन्नोयाए मन्तिहित्याजिहेरे बाबि भवेजजा ? हना भवेजजा ॥

१५६. ने ण भते ! तम्रोहितां यणतर उद्यष्टिता सिन्भेज्जा जाव' सद्ययुग्याण धत गरेजजा ? ह्ना निज्भेज्जा जाव सद्यदृक्ष्याणं भ्रंनं करेज्जा ॥

१५७. देवे पं भने ! महिद्दीए काव महेनाचे प्रणंतरं चय नटना विनरीनेनु मणीनु उत्यवजेटना ? हना उत्यवजेटना । एय नेय तहा नागणा !!

१४=. देवे ण भने ! महिन्दीए कार्य महेमार्य धानर पय पटना । शिनर्यारम् रातेमु उन्दर्भेण्या ? हता उत्परनेज्ञा । एवं वेष. नवर—स्म मायन जाय गिनिहिष्णाद्धिते नाउल्लेखिमहिष् यावि गरेरता ? हता भवेज्ञा । नेम न चेर जाय सम्बद्धारा का स्टेरता ॥

#### पंचेदियति रिवणजोशियाणं स्ववाय-पर

११६ महभने । गोनवृत्रसमे, गुरहुद्यमे, महनायसे-एए एं जिस्सील

t. v - (1), ( )

y rease-nadament feminen

F. # 718-20 1

to see also militaries and families

to be there to

2' Lynn with to (In! at " Example and to (In and) 3

X Regard

- नरदेवा णं भते क्रियोहितो उववज्जंति—िक नेरइएहितो—पुच्छा। गोयमा ! नेरइएहितो उववज्जति, नो तिरिक्खजोणिएहितो, नो मणुस्सेहितो, देवेहितो वि उववज्जति ॥
- १७१. जइ नेरइएहितो उववज्जति—िकं रयणप्पभापुढिविनेरइएहितो उववज्जिति जाव य्रहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववज्जति ? गोयमा । रयणप्पभापुढविनेरइएहितो उववज्जति, नो सक्करप्पभापुढविनेर-इएहिंतो जाव नो अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो उववज्जति ॥
- जड देवेहितो उववज्जित कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जित ? वाणमतर-१७२ जोइसिय-वेमाणियदेवेहितो उववज्जति ? गोयमा । भवणवासिदेवेहितो वि उववज्जति, वाणमतरदेवेहितो, एव सन्वदेवेसु उववाएयव्वा, वक्कतीए भेदेण जाव' सव्वद्वसिद्धत्ति ॥
- १७३. धम्मदेवा ण भते । कम्रोहितो उववज्जति कि नेरइएहितो उववज्जति -पुच्छा ।

एवं वनकतीभेदेण सन्वेसु उनवाएयन्वा जाव सन्वद्वसिद्धत्ति, नवर -तम-श्रहेगत्तम-तेउ-वाउ-प्रसखेज्जवासाउयग्रकम्मभूमग-ग्रतरदीवगवज्जेसु ॥

- १७४. देवातिदेवा णं भते । कन्नोहितो उववज्जति कि ने२इएहितो उववज्जंति-पुच्छा । गोयमा ! नेरदएहिंतो उववज्जित, नो तिरिक्खजोणिएहिंतो, नो मण्णुस्तेहितो, देवेहिनो वि उववज्जिति ॥
- १७५. जड नैरदण्हितो ? एव तिसु पुढवीसु उववज्जति, सेसाम्रो खोडेयव्वाम्रो ॥
- जर देवेहितो ? वेमाणिएमु सन्वेसु जववज्जति जाव सन्बहुसिद्धत्ति, सेसा १७६. मोडयव्या ॥
- भावदेया ण भते । कन्नोहिनो जववज्जति ? एव जहा वक्कतीए भवणवासीणं 193 उयवाजी वहा भाषियव्यो ॥

### पंचितह-देवाण ठिद्य-पद

- भीतगदन्तदेवाण भते । केविनय काल ठिनी पण्णत्ता ? गोयमा । तरण्येण स्रतीमुहुन, उक्तोसेण तिण्णि पलिस्रोवमाइ ॥
- १७६. मग्रेबाल पुन्छ।
- गोगमा । अहण्येत मन वासमयाइ, उनकोमेण चडरासीइ पुक्वसयसहस्माइ॥ धामदेवात पुन्छ।
  - र्गातमा । जर्रगात मत्तामुहन, उनकोमेण देसूणा पुत्रकोडी ॥

<sup>₹.</sup> T≥ ₹ 1

- १=१. देवातिदेवाणं'—पुच्छा । गोयमा <sup>!</sup> जहणोण वावक्तरि वासाउं, उतकोसेण चडरासीट पुरुवस्यसहस्साद ॥
- गायमा । जहणाय वावत्तार वामाऽ, उत्कामण नडरामाऽ पुर्वामयमहस्माइ ॥ १५२ - भावदेवाण--पुरुष्ठा ।
- गोयमा ! जहण्णेण दन वासमहत्याः, उनक्रोनेण नेत्तीम सागरीवमाः ॥

### पंचविह-देवाण विउध्यगा-पद

- १८३, भवियदस्वदेवा ण भने । वि ग्गन पभू विडिजिनग् १ पुरुन पभू विडिजिनग् १
- गोयमा <sup>१</sup> एगन पि पभू विज्ञव्यिनाएं, पुरुन पि पभू विज्ञायितए । एगन विज्ञव्यमाणे एगिदियराज जा जाब पनिज्ञियराज वा, पुरुन विज्ञायमाणे एगिदियर
  - रवाणि वा जात्र पनिदियस्याणि वा, नाट नर्येङ्जाणि वा श्रमयेरजाणि वा, नवदाणि वा श्रमवद्वाणि वा नरिमाणि वा समस्माणि वा विद्यानिः
- विज्ञानिका वा समयक्राति या निर्माण वा त्यानामाण वा विज्ञानिका विज्ञानिका निर्माण जिल्लियात करनात गरीनि । एवं नरदेवा वि, एव धम्मदेवा वि ॥
- १६४ वेबानिवेबाण —पुच्छा । गोगमा <sup>!</sup> एगन पि पभू विडब्बिनए, पुरुन पि पभू विडब्बिनए, मां नैय मं सपनीए विडाब्बन वा, विडब्बिन या, विडिव्यमनि या ।
- भावदेवा जला भविषद्वयदेवा ॥
- पंचित्रहर्नेवाण उप्पट्टण-१द १८४ अतिवास्त्रदेवा ए भने ! स्रणनर उप्पदिना गोर गराप्रनि ? फर्ति उपप्रति
  - कि नेराल इस्वरक्ति भाव देवेसु इत्रवस्ति ?
  - ्गोसमा ! नो तैरदण्यु उपप्रकृति, नो तिरिष्यवीतिण्यु, नो मण्योयु देवसु - उपप्रकृति ।
- 'यह पेरेमु उपयानिता ?'' सायदेतेमु उपयस्तित पाण सम्बद्धियस्ति ॥ १८६ - नेस्येजाच भने " अनुसर उपयोज्ञा - सुन्छ।
  - ्रमीयमा भी नेरहणमु उपयन्त्रिक्त निर्मित्त्रमीयामु, मी भाषमेगम, मी दीम् उपग्रमात्रिक्त
- वर्षा के प्रतिकार क्षेत्रकारित के समाम सि पुर्वेशम करणार्थि । १६६ - सम्मदेश स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक ।
- १६६ प्रसंद्रम् मान स्वारं दा स्वारं का वा सायम्य - मी सेरहण्य करवारा ८, या विशिष्ट क्षिण्याः यो सण्योग्, विषेस् प्रस्ताविति स
- का प्राप्त प्राप्त है है है है। कि देवादिक प्राप्त के का स्वार्त है।

१८८. जइ देवेसु उववज्जंति कि भवणवासि—पुच्छा ।
गोयमा ! नो भवणवासिदेवेसु उववज्जति, नो वाणमंतरदेवेसु उववज्जंति, नो जोइसियदेवेसु उववज्जति, वेमाणियदेवेसु उववज्जति । सन्वेसु वेमाणिएसु उववज्जंति जाव सन्वद्वसिद्धअणुत्तरोववाइय वेमाणियदेवेसु ० उववज्जति, ग्रत्थेगतिया सिज्भति जाव सन्वदुक्खाण अत करेति ।।

१८६ देवातिदेवा ग्रणतर उन्वट्टिता कहि गच्छति ? कहि उववज्जंति ? गोयमा । सिज्भति जाव सव्वदुवलाण ग्रत करेति ॥

१६० भावदेवा ण भते । ग्रणतरं उन्वृष्टिता - पुच्छा । जहा' वनकंतीए ग्रसुरकुमाराण उन्वृहणा तहा भाणियन्वा ।।

### पंचिवह-देवाणं संचिट्टणा-पद

१६१. भवियदव्वदेवे णं भते । भवियदव्वदेवे त्ति कालस्रो केविच्चर होइ ?
गोयमा । जहण्णेण स्रंतोमुहुत्त, उनकोसेण तिण्णि पिलस्रोवमाइ । एव जच्चेवं ि
ठिई सच्चेव सिच्हुणा वि जाव भावदेवस्स, नवर—धम्मदेवस्स जहण्णेण एक्क समय, उनकोसेण देसूणा पुव्वकोडी ।।

### पंचिवह-देवाणं श्रंतर-पद

- १६२. भवियदव्वदेवस्स ण भते । केवतिय काल अतर होइ ?
  गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्साइ अतोमुहुत्तमव्भिह्याई, उक्कोसेण अपत
  काल —वणस्सङकालो ॥
- १६३ नरदेवाण पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> जहण्णेण सातिरेग सागरोवम, उवकोसेण अर्णत काल - प्रवड्ढ पोग्गलपरियट्ट देसूण ।।
- १६४ घम्मदेवस्स ण —पुच्छा। गोयमा । जहण्णेण पित्रश्रोवमपुहत्त, उक्कोर्यण श्रणत काल जाव श्रवद्ढं पोम्मलपियट्ट देसूणं॥
- १६५. देवानिदेवाण- पुच्छा । गोयमा ! नत्यि शतरं ॥
- १६६ भावदेवरम ण--पुन्छा । गीयमा <sup>१</sup> जन्नणीण स्रतीमृहुनं, उत्रक्तीमेणं स्रणन कात--वणस्मदकाली ॥

१. म. ए १ तर । प्रश्निक स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

五 智》先生

### पचिवह-देवाणं घ्रप्पावहूयत्त-पदं

- १६७ एएमि ण भने ! भवियदत्वदेवाण, नरदेवाण'. "घम्मदेवाण, देवानिदेवाण ", भावदेवाण य कयरे कयरेहिनो' "अप्पा दा ? बहुया दा ? नुन्ना वा ? धिने-माहिया वा ?
  - गोयमा ! सत्वत्थोवा नरदेवा, देवानिदेवा सर्गज्जगुणा, यस्मदेवा संयोजजगुणा, भवियदम्बदेवा असंवोजजगुणा, भावदेवा असर्वोजजगुणा ॥
- १६६ एएसि ण भने ! भावदेवाण भवणवासीण, वाणमतराण, जोटिनवाण, वेमाणियाण'—सीत्रमनाण जाव अच्चुयनाण, गेवेज्जनाण, मणनरीवपाट्याण य
  गयरे गयरेहिनो' ग्रण्या वा ? वहवा वा ? नृत्ना वा ? विमेनाहिया वा ?
  गोयमा ! सद्यत्योवा प्रण्नरीववाट्या भावदेवा, उपित्रमेथेज्जा भावदेवा
  गरोज्जगुणा, गिंडभमगेवेज्जा नर्येज्जगुजा, हेिहमगेवेज्जा सर्येज्जगुणा, घन्या
  गरोज्जगुणा, गिंडभमगेवेज्जा नर्येज्जगुजा, हेिहमगेवेज्जा सर्येज्जगुणा, घन्या
  गर्ये देवा मर्येज्जगुणा जाव याणप्रकारे देवा नर्येज्जगुणा, गत्नारे गर्ये
  देवा श्रमपंज्जगुणा, महानुक्ते क्यो देवा म्यांज्जगुणा, नता, गारे देवा श्रमपंज्जगुणा,
  गज्जुमारे राष्ये देवा श्रमपंज्जगुणा, मार्टिंगाचे देवा श्रमपंज्जगुणा,
  गण्य देवा यसपंज्जगुणा, भराग्वासिदेवा श्रमपंज्जगुणा, वाणमत्रा देवा
  श्रमपंज्जगुणा १, जोर्निंगा भावदेवा श्रमपंज्जगुणा।।

१६६ नेव भने [ नेव भने ! नि'॥

# दममो उहेला

### ञ्ह्रविह-पाय-पर्व

- २०० प्रतिकाण भने ! प्राया पणानाः ? गोवमा ! अविका मध्य पण्यनाः, उत्तराः -इत्यास्यः, रसायस्यः, पीरासः, उत्तरीमस्याः, नाणसाः, नगताः, अगिनास्यः देशियसः।।
- ५०६० एकम् या मने ! प्रशिक्षामा पक्ष पुरस्तामा है जान महानामा नाक प्रशिक्षामा है
- A to the contractional and interference of the retail and the equality and legals
- the safe and to a man his board as an first interior of the familiar of another of another of a same the original in
- \$ 45, 73, 2555 (v) 1 \$ 5 50 7 165 1
- A had the boundary to go muce for deligane " a buse of to be not the total better

गोयमा ! जस्स दिवयाया तस्स कसायाया सिय ग्रिटिश सिय नित्य, जस्स पुण कसायाया तस्स दिवयाया नियम ग्रात्थि ॥

- जस्स ण भते । दिवयाया तस्स जोगाया ? ' जस्स जोगाया तस्स दिवयाया ? २०२. गोयमा ! जस्स दिवयाया तस्स जोगाया सिय ग्रिटिथ सिय नित्थ, जस्स पृण जोगाया तस्स दिवयाया नियम श्रित्थि ।।।
- जस्स ण भते ! दिवयाया तस्स उवस्रोगाया ? जस्स उवस्रोगाया तस्स दिव-२०३ याया ?-एव सन्वत्थ पुच्छा भाणियन्वा । गोयमा ! जस्स दिवयाया तस्स उवभोगाया नियमं अत्थि । जस्स वि उवभो गाया तस्स वि दवियाया नियम अत्थि। जस्स दवियाया तस्स नाणाया भयणाए । जस्स पुण नाणाया तस्स दिवयाया नियम अत्थि । जस्स दिवयाया तस्स दसणाया नियम ग्रत्थि। जस्स वि दसणाया तस्स वि दवियाया नियम अत्थि । जस्स दिवयाया तस्स चरित्ताया भयणाए, जस्स पुण चरित्ताया तस्स दिवयाया नियम अत्थि। ' जस्स दिवयाया तस्स वीरियाया भयणाए, जस्स पुण वीरियाया तस्स दिवयाया नियम अस्थि ।।
- जस्स ण भते ! कसायाया तस्स जोगाया —पुच्छा । गोयमा । जस्स कसायाया तस्स जोगाया नियम अत्थि, जस्स पुण जोगाया तस्स कसायाया सिय श्रत्थि सिय नित्थ । एव उवश्रोगायाए वि सम कसायाया नेयव्वा । कसायाया य नाणाया य परोप्पर दो वि भइयव्वास्रो । जहां कसायाया य उवग्रोगाया य तहा कसायाया य दसणाया य, कसायाया य चरिताया य दी वि परोप्पर भइयव्वात्रो। जहां कसायाया य जोगाया य तहा कसायाया य वीरियाया य भाणियव्वास्रो'। एव जहां कसायायाए वत्तव्वया भणिया तही जोगायाए वि उविरमाहि सम भाणियव्वाओ। जहा दिवयायाए वत्तव्वया भणिया तहा उवश्रोगायाए वि उवरिल्लाहिं सम भाणियव्वा । जस्स नाणाया तम्म दमणाया नियम श्रित्य, जस्स पुण दसणाया तस्स नाणाया भयणाए। जस्म नाणाया तस्म चरिताया सिय ग्रत्थि सिय नित्य, जस्स पुण चरिताया तम्म नाणाया नियम अन्य । नाणाया वीरियाया दो वि परोप्पर भयणाएं। जरम दमणाया तस्म उवरिमात्री दो वि भयणाए, जस्स पुण ताग्री तस्म दमणाया नियम श्रह्यि। जरस पुण चरित्ताया तस्स वीरियाया नियमं ग्रह्यि, गम्म गुण बीरियाया नम्स चित्ताया मिय ग्रत्थि सिय नित्थ ॥

१ गण्या क्या विकास विकास वसासमा ३. मणितव्याओ (स. ता)। कार्यान व विकास कामान माणिक्या । ४. नेयच्या (व) ।

भ र पर्य र र वे स्थित प्राण विस्तान

## अद्वविह-प्रायाणं परपावहत्त-पद

२०४८ एकि ण भने । दिवयायाण, कमाण्याण जाद वीन्यायाण स्व पारे कपरेति हो। 
श्विणा वा ? बहुया जा ? बुत्ता वा ? विभेगतिया वा ? 
रोयमा । मध्यत्यावाद्यो चिन्नायाद्यो, नाणादाद्यो च्यानगुणाद्यो, कमाणायाद्यो धर्मात्रुणाद्यो, कोगायाद्यो विभेगतियाद्यो, व्यक्तियाद्या विभेगतियाद्या, इद 
सोगदिवय दमणायाद्या निश्यि वि कृत्ताद्या विभेगतियाद्यो ॥

#### माणदंगणाणं घ्रसणा भेदाने द-पद

- २०६. श्राया भने ' नाणे १ 'श्रणों नाणे' १ । गायना श्राया निय नाणे निय श्रणाणे, नाणे पुत्र नियम प्राया ॥
- २०८ आया भने ' रेन्टमान नाने ? अनी नेस्टमान नाने ? गोयमा ! याण भेरटवान निय नाने, निय प्रणाने । नाने पुन ने नियम आया । एवं चाप धीनयुम्माराम ॥
- २०८ सामा भने <sup>१</sup> पुरिविकारसान स्रणाले १ स्रण्ये पुरिवारियाण मण्याले १ गोपमा १ स्राया पुरिविकारमात्र निष्म स्रणाले, स्रणाले वि नियम स्राया । एव जाव बणनगरकारपाल । वेटिय-नेटियाण राव येमाणियाण उता नेरणसाल ॥
- २०६. आया भने ! दनके र आयो दनके र गोगमा ! शाया नियम दनके, यसके वि नियम आया ॥
- २१० भागा भने । नेरायाण उमल १ घर्णा नेरायाण उसले १ मीयमा । भागा नेरायाण नियम उसले, उसले विभे नियम भागा । एव छा १ नेमाणियाण निरमद वार्यो ॥

#### नियवाद-पर्दे

- ६६६ सामा भर रियमायमा पुर्वा रिक्षणा रशाणका पुर्वा रि सीमार रियमायमा पुर्वा सिय सामा, किय सीमाया, सिए राज्य सामानिय सीमायाणिय ॥
- म्बर्धः के जेनाकुन् कारे १ काम प्रतास्त्र स्थापक व्यवस्थान बुद्धः विस्त समापन है. पा १ ००० विस्त काम्यामा स्थापकि वार्षा प्रमु विस्त व्यक्ति स्थापक व्यक्ति स्थापक वार्षा व्यक्ति । कोशास्त्र के जेनाकुन् कार्य प्रतास्त्र प्रतास्त्र स्थापक व्यक्ति स्थापक वार्षा व्यक्ति । स्थापक वार्षा व्यक्ति

In the man man was fired that the house of the fired safe to be

The same given from the form of the same to an another same to an an

एव वुच्चइ—रयणप्पभा पुढवी सिय आया, सिय नोयाया, सिय अवत्तव्वं— आयाति य॰ नोयायाति य ॥

२१४. ग्राया भते । सोहम्मे कप्पे—पुच्छा । गोयमा । सोहम्मे कप्पे सिय ग्राया सिय नोग्राया', •िसय ग्रवत्तव्व—ग्रायाति य॰ नोग्रायाति य ।।

२१५. से केणहेण भते । जाव आयाति य नोआयाति य ? गोयमा । अप्पणो आइहे आया, परस्स आइहे नोआया, तदुभयस्स आइहे अवत्तव्व — आयाति य नोआयाति य । से नेणहेण त चेव जाव आयाति य नोआयाति य । एव जाव अच्चुए कप्पे ॥

२१६. ग्राया भते । गेवेज्जविमाणे २ अण्णे गेवेज्जविमाणे २ एव जहा रयणप्यभा तहेव । एव अणुत्तरिवमाणा वि । एव ईसिपव्भारा वि ॥

२१७ स्राया भते ! परमाणुपोग्गले ? स्रण्णे परमाणुपोग्गले ? एव जहां सोहम्मे तहा परमाणुपोग्गले वि भाणियव्वे ॥

२१८. आया भते । दुपएसिए खघे ? अण्णे दुपएसिए खघे ? - गोयमा । दुपएसिए खघे १ सिय श्राया २ सिय नोग्राया ३ सिय श्रवत्तव्व - श्रायाति य नोग्रायाति य ४ सिय श्राया य नोग्राया य ५. सिय श्राया य श्रवत्तव्व - श्रायाति य नोग्रायाति य नोग्रायाति य ६ सिय नोग्राया य श्रवत्तव्वं - श्रायाति य नोग्रायाति य नोग्रायाति य नोग्रायाति य ।।

२१६ में केणट्टेण भते । एव त चेव जाव नोग्राया य ग्रवत्तव्य—ग्रायाति य नोभायाति य ?

गोयमा । १. अप्पणो म्रादिहे आया २. परस्स म्रादिहे नोआया ३. तदुभयस्स म्रादिहे प्रयनन्त दुपण्मिण पधे -म्रायाति य नोम्रायाति य ४. देसे म्रादिहे मन्भावपज्जवे देग म्रादिहे मन्भावपज्जवे दुपण्सिण खघे म्राया य नोम्राया य ५ देने म्रादिहे मन्भावपज्जवे देगे आदिहे तदुभयपज्जवे दुपण्सिण् खघे प्राया य अवत्तव्व —म्रायाति य नोम्रायाति य ६ देने म्रादिहे म्रस्मावपज्जवे देगे म्रादिहे नदुभयपज्जवे दुपण्मिण् गये नोम्राया य म्रवत्तव्व —म्रायाति य नोम्रायाति य । मे नेणदेण त चेव जाव नोम्राया य म्रवत्तव्व —म्रायाति य नोम्रायाति य ॥

ase साया कते । निपर्णमण् सम्चे ? श्रण्णे निपण्सिण् सम्बे ?

१ ६० राज्य ने स्वा वार ने प्रचारित

गोयमा ! निपनिए तथे १ निय श्राया २ निय नोषामा ३ निय प्रवन्त्र— सायानि य नोश्रायानि य ४. निय श्राया य नोश्राया य ५ निय साया य नोश्रायाओं य ६. निय श्रायाश्रो य नोश्राया य ७ निय श्राया य श्रदन्त्र — श्रायानि य नोश्रायानि य ६. निय श्राया य श्रयन्त्र्याइ—श्रायाश्रो' य नोश्रायाश्रो य ६ निय श्रायाश्रो य अवन्त्र्य—सायानि य नोश्रायानि य १०. निय नोश्राया य श्रयन्त्र्य—श्रायानि य नोश्रायानि य ११ निय नोश्राया य श्रयन्त्र्याइ—श्रायाश्रो य नोश्रायाश्रो य १२ निय नोश्रायाश्रो य स्वन्त्र्य— श्रायानि य नोश्रायानि य १३ सिय श्राया ग नोश्राया य अवन्त्र्य—श्रायानि य नोश्रायानि य ॥

२२१. ने केणहेण भने । एव बुरचट -- निपाणीयण संधे निय प्राया -- एव हेन्द्र हुन्ता-रेयव्यं जाय निय श्रामा य नात्राया य श्रम्नव्य । श्रामति य नायायानि य १ गोयमा । १ अप्पणो ब्राजिट्टे आणा २, परस्य गाविट्ट गोयामा २, तदनयस्य माहिद्दे श्रयस्य - प्राचानि य नोश्रामानि य ४ देने स्माहिद्दे नहभाषेगण्यवे देने ब्राव्टिहे बनव्यायाज्ये निपानिए नादे ब्राया य नोब्राया य ४. देने मादिहु सर्देशायपञ्चये देसा मादिहु। धमन्भायपञ्चया निपाएसिए स्वयं माया प नीमापाची य ६ देना शांद्या नक्नाजाराजा देने चार्त्य क्रमक्नाव्या है निपर्गित्रपर्य प्रायाचा व नोष्ट्राया य ७ देशे ध्राव्हिं गटभा सम्बद्धे देने म्नाटिहं नइभक्ताज्वे निवर्णनम् गाउँ माया य यत्रनव्य —प्रायानि व नीपायानि य ६. देने मादिहे मध्यायपञ्जवे देना आहिट्टा नयुभयपञ्जया निपाएनिए गर्ध भाषा य सवलच्यार आयाणो य नोशापाधी व ह देना छाद्या रच्नाव-परज्ञया प्रमे श्राविहे नद्भवप्रयापे निपानिए गापै यायायो व स्वस्त्य-यायाजि य नोग्गवानि व १० देने वादिहे प्रमासाराज्ये देने प्रार्थिदे नदुभवारहवे तिपार्तिए सप्ते नोबाया य वर्षस्य - स्मर्याद म नास्पर्यात में ११. देने शाब्दि बन्दमाराज्यो देना वाध्यि बहुम्बराण्या रिकामिण सर्व मध्यापः म प्रवन्तराह-- प्रायमो प नावार्याया व १६ देना मास्ति परव्यास्त त्या देने स्नादिदे नदश्यनक्त्रः विकासिन् साथे सीकायांकी व क्षयन्त्य -कादारि स नीमानानि स हुँ इ. देशे मादिरे मन्सेवस्त्राही देन साहिते माननावस्त्राही इस मान्द्रित क्षाप्रकार्यो विकार्यका रण्ये सामा स व्यवस्था स साप्रका स्थाप्रका य गाँचासीत स । म नेल्ट्रेन गांवमा ! ल्ड ४- छ-- धिलांग्ल मन्द्रीयव यागा र पद राद नोधायों (य ॥

१. माराह (११), प्राच एवटवास् ।

- २२२. आया भते ! चउप्पिए खघे ? अण्णे '॰चउप्पिए खघे ? ॰
  गोयमा ! चउप्पएसिए खघे १ सिय आया २. सिय नोआया ३. सिय
  अवत्तव्व—आयाति य नोआयाति य ४-७ सिय आया य नोआया य ६-११
  सिय आया य अवत्तव्व १२-१५ सिय नोआया य अवत्तव्व' १६ सिय आया
  य नोआया य अवत्तव्व—आयाति य नोआयाति य १७ सिय आया य नोआया
  य अवत्तव्व —आयाओ य नोआयाओ य १६. सिय आया य नोआयाओ य
  अवत्तव्व —आयाति य नोआयाति य १६ सिय आयाओ य नोआया य अवत्तव्व
  —आयाति य नोआयाति य ११
- २२३. से केण्डुेण भते । एव वुच्चइ—चउप्पएसिए खधे सिय आया य नोआया य ग्राया य नोआया य ग्राया य नोआया य

गोयमा । १ अप्पणो आदिहे आया २ परस्स आदिहे नोक्षाया ३ तदुभयस्स आदिहे अवत्तन्व — आयाति य नोआयाति य ४-७. देसे आदिहे सन्भावपज्जवे देसे आदिहे असन्भावपज्जवे चडभगो ६-११. सन्भावेण तदुभयेण य चडभगो १२-१५ असन्भावेण तदुभयेण य चडभगो १६ देसे आदिहे सन्भावपज्जवे देसे आदिहे असन्भावपज्जवे देसे आदिहे तदुभयपज्जवे चडप्पएसिए खधे आया य नोआया य अवत्तन्व – आयाति य नोआयाति य १७. देसे आदिहे सन्भावपज्जवे देसे आदिहे असन्भावपज्जवे देसा आदिहा तदुभयपज्जवा चडप्पएसिए पर्थे आया य नोआया य अवत्तन्वाइ — आयात्रो य नोआयाक्षो य १६. देसे आदिहे मन्भावपज्जवे देसा आदिहा असन्भावपज्जवे देसे आदिहे तदुभयपज्जवे चडप्पएसिए पर्थे आया य नोआया य अवत्तन्वाइ — आयात्रो य नोआयाक्षो य १६. देसे आदिहे पन्भावपज्जवे देसा आदिहा असन्भावपज्जवे देसे आदिहे तदुभयपज्जवे चडप्पएसिए पर्थे आया य नोआयात्रो य अवत्तन्व — आयाति य नोआयाति य एके तेमा अपित्र ज्ञावाति य नोआयाति य । मे तेणहेण गोयमा । एव वुच्चइ — चडप्पएसिए खधे सिय आया गिय नोआया गिय अवत्तन्व — निवयेवे ते चेव भगा उच्चारेयन्वा जाव आयाति य नोआयाति य ।

२२६ शाया भने <sup>1</sup> पचपण्मिण खन्ने ? अण्णे पचपण्सिण खन्ने ? गोयमा <sup>1</sup> पचपण्मिण सन्ने ? सिय आया २. सिय नोआया ३. सिय अवत्तव्य --धार्मान य नोआयाति य ८-७ सिय आया य नोआया य ८-११. सिय आया य धारतस्य १२-१५ नोआया य अवत्तव्वेण य' १६. 'कसिय आया य नोआया

<sup>5</sup> F , 1, " 6 ~ - 12 - 3

क त्रकार बहुर वर्गकार । स्थापन्यामी भट्टा

अत्यवन-बहुबचनभेदात् घत्वारच्चतारो भन्ना ।

४ मे पा - नियममंत्रीमें एक्की न पहेंद्र

य अवनन्त्व १७ निय आया य नोग्राया य अवनन्त्वाउ १८ निय आया य नोआयाओ य अवत्तन्त्व १६. सिय आया य नोग्रायायो य अवनन्त्रा २० निय आयाओ य नोग्राया य अवत्तन्त्व २१. निय प्रायाओ य नोग्राया म अवत्तन्त्वाउ २२ सिय श्रायाओ य नोग्रायाओ य अवनन्त्व ९॥

२२४. ने केण्हेण भते ! '•एव वुन्चण-पचपण्सिण् सर्घ निय धाया जाय निय श्रायात्री य नीश्रावाश्री य अवत्तव्य ? ° गोयमा ! १ प्रप्पणी द्यादिहे श्राया २ परम्म श्रादिहे नीयाया ३ तद्शयम्म श्रादिहे श्रवत्तव्य ४ देने श्रादिहे मदभावपञ्जये देने श्रादिहे समस्भावपज्यये — एव दुयगमंजींगे मद्ये पत्रति, नियमजींगे एवरों न पत्रज्ञ । दृष्णण्सियम्म मद्ये पत्रति । जहा दृष्णण्सिण् एव जाव श्रात्रपण्सिण् ॥

२२६. मेंच भने ! मेवं भने ! ति जावं ! विहरा॥

गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा—ग्रसुरकुमारा—एव भेग्रो' जहा वितिय-सए देवुद्देसए जाव' ग्रपराजिया, सन्वट्टसिद्धगा ॥

- २६. केवितया ण भते ! असुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? गोयमा ! चोयिद्व' असुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता । ते ण भते ! कि सखेज्जवित्थडा ? असखेज्जवित्थडा ? गोयमा ! सखेज्जवित्थडा वि, असखेज्जवित्थडा वि ॥
- २७. चोयट्ठीए ण भते । असुरकुमारावाससयसहस्सेसु सखेजजित्थडेसु असुरकुमारा रावासेसु एगसमएण केयितया असुरकुमारा उववज्जित जाव केवितया तेउलेस्सा उववज्जित ? केवितया कण्हपिक्खया उववज्जित ? एव जहा रयणप्पभाए तहेव पुच्छा, तहेव वागरण, नवर—दोहि वेदेहि उववज्जित, नपुसगवेयगा न उववज्जित, मेस त चेव। उञ्बट्टतगा वि तहेव, नवर—असण्णी उच्बट्टित। अहिनाणो ओहिदसणो य ण उच्बट्टित, सेस त चेव। पण्णत्तएसु तहेव, नवर—सखेजजगा इत्थिवेदगा पण्णत्ता, एव पुरिसवेदगा वि, नपुसगवेदगा नित्य। कोहकसाई सिय अत्थि सिय नित्थ। जइ अत्थि जहण्णेण एको वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा पण्णत्ता। एव माणकसाई मायकसाई। सखेज्जा लोभकसाई पण्णत्ता, सेस त चेव। तिसु वि गमएसु चत्तारि लेस्साओ भाणि-यव्याओ। एव असग्वेज्जिवत्थडेसु वि, नवर—तिसु वि गमएसु, असखेज्जा भाणियव्या जाव असखेजजा अचिरमा पण्णत्ता।।
  - २६ केवतिया ण भते । नागकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? एव जाव थणिय-कुमारा, नवर —जत्थ जित्तया भवणा ।।
- २६ केंबिनिया ण भते ! वाणमतरावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? गोयमा ! श्रसपेज्जा वाणमतरावाससयमहस्सा पण्णत्ता । ने ण भते ! कि सपोज्जिबत्यडा ? श्रसखेज्जिबत्यडा ? गोयमा ! सपोज्जिबत्यडा, नो असखेज्जिबत्यडा ॥
- ३०. मर्गेज्जेमु ण भते ! वाणमतरावाससयमहस्मेसु एगसमएण केवितया वाणमतरा

एव तहा श्रमुरमुमाराण संखेजजीवन्थडेसु तिष्णि गमगा<sup>ष</sup> तहेव भाणियव्या वालमतराण वि तिष्णि गमगा ॥

<sup>1 × (71, 3) 1</sup> 

के समाव देहें ५, या वर्ष

<sup>1 4-75 [15]1</sup> 

<sup>&</sup>amp; derforte, 1

<sup>1 2 - 1231</sup> 

६. पण्णनाएमु (अ, क, ब, म, म)।

७ गमामु समेज्जमु (अ, स)।

न भ० १३।५।

६ भ० श्वार्ड,

१० गमा (४, म, ना, ब, म)।

- ३१. केवितया ण भते । जोटिसप्रविमाणावासनयसहस्या' पण्यत्ता । गोयमा । अनुस्तेष्ण जोटिसप्रविमाणावासमयसहस्या पण्यत्ता । ते ण भते । जि सन्वेष्णविस्यदा ० ० एव जहा वाणमतराण तहा जोटिसयाण वि निष्यि गमगा भात्तियद्या. नजर — एगा तेष्ठतेस्या । उथवण्यतेमु पण्यत्तेमु य व्यत्णो तत्थि, स्य ए चेव ॥
- ३२ मोहम्मे प्रभिने गित्र केर्दानया विमाणवानस्वनहस्सा परणना ? गोयमा ! निर्मास दिमाणावासमयसहस्सा परणना । ने ए भने ! कि मनोक्जवित्यका ? समनोक्जिंदित्यका ? गीयमा ! गारोक्जवित्यका वि, स्रामोक्जिंदित्यका वि ॥

नापन विवादीम् नेन्साम् य, वेसं स धैव ॥

- भीट्रमे ण भने ! कलं वत्तीमाण् विमाणावासमयनट्रमेमु सरोज्जिक्टरिमु विमाणेस एमनमण्य रेवनिया मोट्रमा देवा उवज्जनि ? जेवित्या नेडरेम्सा उवज्जनि ? जेवित्या नेडरेम्सा उवज्जनि ? एव तथा जीडिनयाण निष्य समया नोव निष्य समया भाणिक्या, रायर निमु वि मयेज्या भाणिक्या, श्रोहिनाणी श्रोहित्यणी य प्यापेस्टम, नेम नं चेव । श्रमसेज्जिक्टियर्थेमु एव चेय निष्यि समया, नवर निमु वि समयमु श्रमसेज्या भाणियाया । सोहिनाणी श्रोहित्यणी य स्थेज्या प्यति, नेम न चेय । एव जट्या मोह्रमे वनव्यया भणिया तहा देवाण वि श्रमणा माणियाया । स्वाप्ति नेयर द्यारियमा उवज्ज्ञीमु पण्यानमु स मध्यानि, श्रमणी निम् जि समयमु न भणानि, रेम न भेट । एव जाव स्वर स्थानमारे,
- देश स्थाप्त-पाणाम् ण भने । यामेमु नेयनिया जिमाणायसम्यया परणना ?
  गोषमा ! सम्भाग जिमाणायसम्यया परणना !
  गेणभने ! ति माणेग्याचित्रका ? सम्माग्याचित्रका ?
  गोषमा ! सम्भागित्रका दि, प्रमाग्याचित्रका दि । एवं नगरवादि गाणेमु ।
  गिणमा ! सम्भागित्रका सम्भाने, सम्माग्याचित्रका दि । एवं नगरवादि । प्रमाणका सम्भागित्रका भागित्रका । सम्भानेमु सम्माग्याच । देश । प्रमाणका सम्भागित्रका । सम्भागित्रका सम्भागित्रका सम्भागित्रका । सम्भागित्रका सम्भागित्रका । सम्भागित्रका सम्भागित्रका सम्भागित्रका ।
  गाणित्रका । सम्माग्याच्याचाम् । स्थाने सम्भागित्रका । सम्माग्याच्याच । सम्माग्याच्याचा । सम्माग्याच्याचम् । स्थाने सम्भागित्रका । सम्भागित्

३५ कित ण भते ! ग्रणुत्तरिवमाणा पण्णत्ता ? गोयमा <sup>!</sup> पंच ग्रणुत्तरिवमाणा पण्णत्ता । 'ते ण भते <sup>!</sup> किं सखेज्जवित्यडा <sup>?</sup> असखेज्जवित्यडा <sup>?</sup> गोयमा'<sup>!</sup> सखेज्जवित्यडे य ग्रसखेज्जवित्यडा य ॥

३६. पंचसु ण भते <sup>।</sup> अणुत्तरिवमाणेसु सखेज्जिवत्थडे विमाणे एगसमएण केवितया ग्रणुत्तरोववाइया उववज्जिति <sup>२</sup> केवितया सुक्कलेस्सा उववज्जिति—पुच्छा तहेव ।

गोयमा । पचसु ण अणुत्तरिवमाणेसु सखेज्जिवत्थडे अणुत्तरिवमाणे एगसमएण जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा अणुत्तरोववाइया उववज्जित, एव जहा गेवेज्जिवमाणेसु सखेज्जिवत्थडेसु, नवर—िकण्हपिवखया, अभविसिद्धिया, तिसु अण्णाणेसु एए न उववज्जिति, न चयिति, न वि पण्णत्तएसु भाणियव्वा, अचिरमा वि खोडिज्जिति जाव सखेज्जा चरिमा पण्णत्ता, सेस त चेव । असखेज्जिवत्थडेसु वि एए न भण्णिति, नवर—अचिरमा अत्थि, सेस जहा गेवेज्जएसु असखेज्जिवत्थडेसु जाव असखेज्जा अचिरमा पण्णत्ता ।।

३७. चोयट्टीए ण भते । असुरकुमारावाससयसहस्सेसु सखेज्जवित्थडेसु असुरकुमारा रावामेसु कि सम्मिद्द्टी असुरकुमारा जववज्जति ? मिच्छिदिट्टी असुरकुमारा जववज्जति ?

एव जहा रयणप्पभाए तिण्णि यालावगा भिणया तहा भाणियव्वा । एव ग्रस-ग्रेज्जवित्थडेमु वि तिण्णि गमगा, एव जाव गेवेज्जविमाणे, श्रणुत्तरिवमाणेसु एव चेव, नवर—तिसु वि ग्रालावएमु मिच्छादिट्ठी सम्मामिच्छादिट्ठी य न भण्णति, मेस त चेव ।।

३६ में नूर्ण भते । कण्हलेस्से नीललेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता कण्हलेस्सेसु देवेसु उववज्जति ?

हता गोयमा । एव जहेव नेरइएमु पढमे उद्देसए' तहेव भाणियव्य । नीललेस्साए वि जहेव नेरटपाण, जहा नीललेरसाए एव जाव पम्हलेस्सेसु, सुवकलेस्मेसु एव नेव, नवर—लेस्सट्टाणेमु विमुज्भमाणेसु-विमुज्भमाणेसु सुवकलेस्सा परिणमित, परिणमिता मुक्कालेस्सेमु देवेमु उववज्जति । से तेणट्टेण जाव उववज्जति ॥

३१. मेन भने । नेव भने ! नि'॥

१ (न. १ क. ला, व, म) । २ ४४ १०१४ (

३. भ० १३।१८-२२।

८ स० ११४१।

## तइस्रो उद्देसी

- ८०. नेराया प भेते ! अपनगहारा, ननो निव्यत्तपया, एव परिवारणापद' निरुक्त मेस भाषियव्य ॥
- ४१. मेव भने ' मेब भने ' ति'॥

## चउत्थी उद्देसी

### नरय-नेरहयाणं ऋष्यमहंत-पद

- '४२. एति' ण भने <sup>१</sup> प्टतीग्री पण्यनायी <sup>१</sup>
  - गोलमा । यल प्रजीयो पालनाक्षोत् का रजाएका जाज प्रामामा ॥
- <=. क्रोननमाग् ण भने ! पूर्णीण पण सण्यामा भरतिमागानया' \*मरानिस्या पणला, व बता—काठे, महारावि, रागण, महाराग्य १ बपादुर्ग । वे प नरमा एड्रीए' समान प्राचीए नरगरियो महत्त्रार्थ वेया महाविधिक्यारा भेडा, महोगामनेना चेत् मेरापानिकाण चेत् नी पह मार्गानानमा धेन. ह्याद्यालया भेष्ठ, ह्याङ्कतारा भेष, ह्यादेसाप्तरम् भेष । देसु प सरमयु नेरासा ग्रहील तमान् पृत्रीन् नेरालिनी महारामन्स भेप, महासिर्यनेया भेप,

```
$ 70 388
```

है। इन्द्रिक्त

A han to the top to the first hand in a had a -

there is now a story,

र रिक्तारे स्वार्थ । नेरामध्ये ए र

t fiftight a magni

<sup>799</sup> van enga 38 \$18

<sup>\$5&</sup>quot; free the through a second section \$

The state of the s

A realise the the sa at til !

C. TT 17: 14, T F) 1

<sup>·</sup> Electrical Car all 1

the formula and of it to be a finished a ho \* ( 1 7 5 7 7 7 ( 1 7 , 7 ) +

E nicht was midnighten ber nicht

in the second 12 to 1

at man an artification to distribute

महासवतरा' चेव, महावेदणतरा चेव, नो तहा ग्रप्पकम्मतरा चेव, ग्रप्पिकिरियतरा चेव, ग्रप्पासवतरा चेव, ग्रप्पवेदणतरा चेव, ग्रप्पिड्ढ्यतरा' चेव, अप्पजुितयतरा' चेव, नो तहा मिहिड्ढ्यतरा चेव, महज्जुितयतरा चेव।
छट्ठीए ण तमाए पुढ्वीए एगे पचूणे निरयावाससयसहस्से पण्णते। ते ण नरगा
ग्रहेसत्तमाए पुढ्वीए नरएिह्तो नो तहा महत्तरा चेव, महावित्थिण्णतरा चेव,
महोगासतरा चेव, महापइरिक्कतरा चेव, महप्पवेसणतरा चेव, ग्राइण्णतरा
चेव, ग्राउलतरा चेव, ग्रणोमाणतरा चेव। तेसु ण नरएसु नेरइया ग्रहेसत्तमाए
पुढ्वीए नेरइएिह्तो ग्रप्पकम्मतरा चेव, ग्रप्पिकिरियतरा चेव, ग्रप्पासवतरा
चेव, ग्रप्पवेदणतरा चेव, नो तहा महाकम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव,
महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव, महिड्ढ्यतरा चेव, महज्जुइयतरा चेव,
नो 'तहा ग्रप्पिड्ढ्यतरा' चेव, ग्रप्पजुइयतरा चेव।

छट्ठीए ण तमाए पुढवीए नरगा पचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नरएहितो महत्तरा चेव, महावित्थिण्णतरा चेव, महोगासतरा चेव, महापइरिक्कतरा चेव; नो तहा महप्पवेसणतरा चेव, श्राइण्णतरा चेव, श्राउलतरा चेव, श्रणोमाणतरा चेव। तेसु ण नरएमु नेरइया पचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइएहितो महा-कम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव, नो तहा श्रप्पकम्मतरा चेव, श्रप्पिकिरियतरा चेव, श्रप्पासवतरा चेव, श्रप्पवेदण-तरा चेव, श्रप्पिड्ढियतरा चेव, श्रप्पजुतियतरा चेव, नो तहा महिड्ढियतरा चेव, महज्जुतियतरा चेव।

पचमाएं ण धूमप्पभाएं पुढवीए तिण्णि निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । एव जहां छट्टीए भणिया एवं सत्त वि पुढवीको परोप्पर भण्णति जाव रयणप्पभित जाव नो नहां महिंद्दयतरा चेव, अप्पजुतियतरा चेव।।

## नेरइयाणं फाताणुभव पदं

४८. रसमापनापुटविनेरइया ण भते ! केरिसयं पुढिविफासं पच्चणुटभवमाणा विह-

गोयमा । श्रीषट्ट जाव' श्रमणाम । एव जाव श्रहेसत्तमपुढविनेरइया । एव साउपण्य, एव जाव वणस्यदकाम ॥

रे महागारहता हर, प, महर

र जीतीहरणात को ।

इ. ज. राजे ज्या रहा सं व । ।

४ नहप्पिड्टयनरा (अ. क. स. म); तहि<sup>लि</sup>-टिडयनरा (ना)।

५ मा शावधा

### नरपाणं बाह्नत-राष्ट्रत-पद

४४ उमा ण भते ! स्यणापभागुटकी दोनज मनकरम्पभ गुट्टी पित्राय राजमार्-तिया बाहरतेषा, मन्यमित्या मध्यतेम १

'<sup>•</sup>हता गोगमा <sup>रि</sup>टमा <sup>प</sup>ण्येणणमापुट्या दोन्य पुट्यि पणिहास ताद सदद-स्विट्या स्टब्नेस् ।

योच्ना ण भने पुट्यो नन्त पुटीय पीनहाय स्टाम्टीनया बार्ट्यण—पुन्छा। हता गोयमा दिल्या प पुट्यो आठ मञ्चर्दिद्या सत्यनेमु । एव एएए अभिनायेण जाय ठाँहुया पुट्यो स्ट्रोन्सम पुटीय पीनहाय जाव स्टास्ट्रिया स्ट्रानेमु १ ॥

#### निरुषपरिसामत-पदं

४६ इमोने पानने 'ज्यापानाम् पुर्शिष् निज्यपरिमामनेमु हे पुरित्तराह्याः
'णात् यमस्यद्वादयाः नेग जीवा माल्यमन्य भिवः महाजित्यन्य पान महामानना चेण, सर्विष्णानम् नेव ' हृत्रा गायमाः' इमीने पानपानाम् पुरशिष् निय्यपरिनामनेमु न चेप आप महाविष्णान्य नेप । पान जाण स्थिनामा ॥

#### लोगमञ्भ-पद

- ४: प्रति । भो । तोगरम प्रामासम्बद्ध पायने । गायमा । इसीन स्थापन भा पुरतिषु भा सम्बद्धम स्थापीटल्ट्यान स्थापीटल्ट् एक स्थापन स्थापनम्पर्य पायने ।।
- इस विद्याप करें विभिन्न संस्थानक स्थान है। संस्था ! चलाईश प्राथनस्य प्राथित स्थानक स्था है के अब कीम्प्रस्य, सुख प्रश्रासक स्थानक स्थानक स्था है।
- ten find and a mit amen anderfande tandmeterannen betreitet se til sante og mignet stand in telsmittelet til til en setant in gille Mitchelm stande finde medlem Kill melle sin an år å gi amen falte til standstaletinnen deminde g
- And the state of the second of the state of

End to the many to some of the form of the some of the many to the some of the many that the some of t

गोयमा । पोग्गलत्थिकाएण जीवाण ग्रोरालिय-वेउव्विय-'ग्राहारा-तेया कम्मा''-सोइदिय-चिवखदिय-घाणिदिय - जिव्भिदिय - फासिदिय-मणजोग-वइजोग-काय-जोग-भ्राणापाणूण च गहण पवत्तति । गहणलक्खणे ण पोग्गलत्थिकाए ।।

## धम्मत्थिकायादीणं परोष्परं फास-पदं

- एगे भते । धम्मित्थकायपदेसे केवितएहि धम्मित्थकायपदेसेहि पुट्ठे ? ६१ गोयमा । जहण्णपदे तिहि, जनकोसपदे छहि । केवतिएहि अधम्मित्थकायपदे-सेहि पुट्टे ? जहण्णपदे चउहि, उक्कोसपदे सत्तिह । केवतिएहि म्रागासित्य-कायपदेसेहि पुट्ठे ? सत्ति । केवितएहि जीवित्थकायपदेसेहि पुट्ठे ? स्रणतेहि । केवितएहि पोग्गलित्थकायपदेसेहि पुट्ठे ? स्रणतेहि । केवितएहि स्रद्धासमएहि पुट्ठे ? सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे, जइ पुट्ठे नियम अणतेहि ।।
  - एँगे भते । अधम्मित्यकायपदेसे केवितएहि धम्मित्यकायपदेसेहि पुट्ठे ? गोयमा । जहण्णपदे चउहि, उनकोसपदे सत्तिह । केवतिएहि अधम्मत्थिकाय-पदेसेहि पुट्टे ? जहण्णपदे तिहि, उक्कोसपदे छहि । सेस जहा धम्मित्थकायस्स ॥
- एगे भते । आगासित्यकायपदेसे केवितएहि धम्मित्यकायपदेसेहि पुट्ठे ? गोयमा । सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे, जइ पुट्ठे जहण्णपदे एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोमपदे सत्तिह । एव ग्रथम्मित्थकायपदेसेहि वि । केवितएहि श्रागास-त्यिकायपदेमेहि पुट्ठे े छहि । केवतिएहि जीवत्थिकायपदेसेहि पुट्ठे े सिय पुट्ठे निय नो पुट्टे, जड पुट्टे नियम अणतेहि। एव पोग्गलित्थकायपदेसेहि वि, ग्रहाममएहि वि ॥
- एगे भने । जीवत्थिकायपदेसे केवतिएहि धम्मत्थिकाय<sup>1●</sup>पदेसेहि पुट्ठे ? ° जहण्णपदे च उहि, उक्कोमपदे सत्ति । एव ग्रधम्मित्यकायपदेसेहि वि । केव-तिर्णाह स्रागासित्यकाय पदेमेहि पुट्ठे ? ॰ सत्तिह । केवतिएहि जीवित्यकाय-पदेगेहि पट्टे ? प्रणतेहि । सेस जहा वम्मत्थिकायस्स ॥
- एगे भने हैं पोग्गर्नात्थकायपदेसे केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुट्ठे ? एव ाटेव' जीवन्यिनायस्म ॥
- दो भते । पोग्गनन्त्रिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुट्ठा ? गोयमा । जहण्यपदे छहि, उनकोमपदे बारसहि । एव श्रयम्मित्थकायपदेमेहि वि । बेर्रानणीट स्रामामित्यकायपदेसेहि पृद्वा ? वारसिंह । सेस जहाँ धम्म-

१ प्राप्ता नेपाम्यत (स्तु । त अ० ६३।६६। र प्राप्तमः । बहुत्यस्थः (म्) मन्त्र । ६ म० १३।६४। 李 严心智格一点无效力 ७. म० १३।६१।

E FITTING

- ६३ निर्णा भीते ! पोग्गलिककायप्रदेशा तेबिनिएट् प्रमानिकायपरिकेटि पट्टा र जहणापरे स्ट्रांट. इवकोनपरे गलग्मित । एव अध्यमितिकारपरिकेटि वि । तेबिनिएट् आनानित्यतायपरेकेटि पट्टा र ननग्मित् । सेम उत्त प्रमानिक नामित्र । एव एएए गमेण भाजियद्यां जाव दम, नग्म ज्ञारणापरि द्यांता । एव एएए गमेण भाजियद्यां जाव दम, नग्म ज्ञारणापरे द्यांता । इक्सोनपरे पन । चन्पारि पोग्गलियकारम्य परेना उत्तापरे वार्गाट द्यांता, इक्सोनपरे वार्वामाए । एव पोग्गलियकारम्य परेना उत्तापरे वार्गाट इक्सोनपरे वनीमाए । एव पोग्गलिकारम्य परेना उत्तापरे मोल्लीट इक्सोनपरे वनीमाए । सह पोग्गलिकारम्य परेना उत्तापरे मोल्लीट, इक्सोनपरे वार्वामाए । सह पोग्गलिकारम्य परेना उत्तापरे प्रहारणीट, इक्सोनपरे वार्वामाणा । नव पोग्गलिकारम्य परेना उत्तापरे प्रीमाए, इक्सोनपरे वार्वामाणा । इस पोग्गलिकारम्य परेना उत्तापरे प्राचित्र । इक्सोनपरे वार्वामाणा । आग्रमिकारम्य परेना उत्तापरे प्राचित्र । इक्सोनपरे वार्वामाणा । आग्रमिकारम्य परेना उत्तापरे प्राचित्र । इक्सोनपरे वार्वामाणा । आग्रमिकारम्य परेना उत्तापरे प्राचित्र । ।
- ६८ सर्वेड्या भने । पोस्तिविकायपदेशां वेकित्यि धरमिरशस्त्रवर्षेत् पट्टा ? जत्यापदे नेपेव सर्वेड्यम कुन्या दुरमित्य, उत्योवपद नेपेव सर्वेड्यम प्रमाणिक दुरमित्र केपेव सर्वेड्यम प्रमाणिक दुरमित्र है एवं भेष । पेपित्यित् वासामित्रकाप्यदेशित । तेष्य सर्वेड्डएम प्रमाणिक पुरमित्या । पेपित्यित वीविक्रमयपदेशित । स्थापित । पेपित्यम पदे स्थापक दूर्वित्य पदे प्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाणिक । प्रमाणिक प्रमाणिक । प्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाणिक ।
- ६६ स्मानेत्रम् भने । योग्यानियमपापदेना गेर्गालागि सम्मी रशस्यके शिव्हा । प्राणापदे गेरोर सम्भेदारण दुन्दीय दुन्यशिष्य, त्रशास्यके शेल्य सन्-येदारणप्रसम्भेद पुन्दातिस्य । तेम प्राणानाय स्था मन्यस्य स्था शिक्स
- क्षणान्त्र क्षणे विदेशमार्थि प्रमुख्य स्टेशन के पर्यक्तियाँक प्रक्रमान्याणाव्यक प्रमानि प्रकृत न सन्द्र पास्त्र क्षण्याच्या प्राप्त काम्युक्त कि विद्यानस्थित ।
- क्षेत्र करते वे करण्यक्तावरण के प्रशिक्षकों, व्यवस्थे क गाण्यक्यकारि त्यक्ष के क्षेत्रकार के प्रशिक्षक करण्यकारी कार्यक्रपारी कार्यक्रपारी कार्यकारी कार्यकार के प्रशिक्षक करण्यक्ष के क्षेत्रक करण्यक करण्यक
- in de briefen Brothfalfund ere mit finge in finden betrieben in nicht in eine bereifen genre fertereit.

  Anglich bei finden in fin fin fringenenten den bestieben eine bereifen in fin in genre fertereit. Ein fin fin eine finden eine bereifen in fin.

and well my that comagned to the second of t

50

पुढविक्काइयाण वत्तव्वया तहेव सव्वेसि निरवसेस भाणियव्व जाव वणस्सङ्काडयाण जाव केवतिया वणस्सङ्काइया स्रोगाढा ? स्रणता ।।

से केणर्हेण भते <sup>।</sup> एव वुच्चड-एयसि ण धम्मत्थि<sup>™</sup>काय-श्रधम्मत्थिकाय ॰-श्रागा-

६६. एयसि' ण भते । धम्मित्थकाय-ग्रथम्मित्यकाय-ग्रागासित्थकायसि चिवकया केई ग्रासङत्तए वा सङत्तए वा चिट्ठित्तए वा निसीयत्तए वा तुयिट्टित्तए वा ? नो डणट्टे समट्टे, प्रणता पुणत्थ' जीवा ग्रोगाढा ।।

सित्यकायिस नो चिक्किया केई ग्रासइत्तए वा' •सइत्तए वा चिट्ठित्तए वा निसीयत्तए वा तुयिद्वित्तए वा ग्रणता पुणत्थ जीवा॰ ग्रोगाढा ?
गोयमा । से जहानामए कूडागारसाला सिया—दुहुओ लित्ता गुत्ता गुत्तदुवारा
'•णिवाया णिवायगभीरा । ग्रह ण केई पुरिसे पदीवसहस्स गहाय कूडागारसालाए ग्रतो-ग्रतो ग्रणुप्पविसड, ग्रणुप्पविसित्ता तीसे कूडागारसालाए सव्वतो
समता घण-निचिय-निरतर-णिच्छिड्डाइ॰ दुवारवयणाइ पिहेइ, पिहेत्ता तीसे
कूडागारमालाए वहुमज्भदेसभाए जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा,
उक्कोमेण पदीवसहस्स' पलीवेज्जा । से नूण गोयमा । ताग्रो पदीवलेस्साग्रो
ग्रण्णमण्णसवद्धात्रो ग्रण्णमण्णपुट्ठाग्रो ग्रण्णमण्णसवद्धपुट्ठाग्रो' अण्णमण्णघडत्ताए
चिद्रिति ?

'हता चिद्रति''।

चिक्किया ण गोयमा । केई तासु पदीवलेस्सासु आसइत्तए वा जाव तुयट्टित्तए

भगव<sup>ा</sup> नो इण्हे समद्दे । यणता पुणत्यं जीवा योगाढा । से तेण्हेण गोयमा । एव वुच्चउ जाव यणता पुणत्य जीवा योगाढा ॥

#### सोय-पद

द्य किंद्र ण भने ! लीए बहुसमे, किंह ण भने ! लीए सब्बिवगाहिए पण्णत्ते ? गोपमा ! दमोस र्यणप्तभाए पुढवीए उवरिमहेट्ठिल्लेसु खुडुगपयरेसु'', एत्य ण लीए बहुसमे, एत्य ण लीए सब्बिवगहिए पण्णत्ते ॥

```
1. लोति (४ तर, तर, द्र, म, म)। दुवारवयणाइ।

2. ला रुद (अ स, म स), पुलेख (४)। ६. दीव॰ (अ)।

3. में के ला निकारित तात आगामित के जाव (अ, क, ता, व, म, स)।

4. में के लिंद निकारित तात के लिंदा।

5. पुण तत्व (अ, स, व, म, स)।

6. पुण तत्व (अ, स, व, म, स)।

7. पुण तत्व (अ, स, व, म, स)।
```

- वृद्धि प्राप्ति । विस्तृत्विसित्य लेगा गाम्ये ।
  गोष्यम् । विस्तृत्वत्या गन्य ए विस्तृत्विसित्य लेगा गाम्ये ॥
- ६०. जिस्कि ए स्ते ! साम् बाएते ! सीप्रमा ! सुप्रिक्तिका स्ता गाएते -प्रेट्ट जिस्सिते सदने "सिनिये उति विस्तात: प्रते की प्रमादित सदने बर्गण्य जिल्लाका, उति उत्सरणा-बर्ग्सिक्ट स्ति साम स्वापित स्तेति होड़ जिल्लाम्य ताम उति जिस्सुर इत्याप्तसिद्धित प्रभावना -द्रमापित स्तेति जिल्ला सुप्रमा सुन्य वर्णित-प्रमाद, ब्राह्में कि जागाद-प्रमाद, समा एका विद्याल सुप्रमाद सुन्य वर्णित-द्रमाद स्टब्र्यमा । यह वर्णित ।
- श्वास स्रेत किंद्रिकार विविद्योगक उत्तेतक समारे नारेकिके
   श्वाक मार्ट काम मार्ट कुल्ला पार्ट किंद्रिका मार्ट का के संप्रकार के किंद्रिकार किंद्रिका के किंद्रिका के किंद्रिका कि कि किंद्रिका कि कि किंद्रिका कि कि किंद्रिका कि कि किंद्रिका कि किंद्रिका
- हर, मेच क्रमे । मेच क्रम । स्मि ॥

पंचमी उहसी

जाव' चउिंव्वहेण अलकारेण अलकारिए समाणे पिंडपुण्णालकारे सीहासणाओं अव्भुट्ठेइ, अव्भुट्ठेता सीय अणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीय दुरुहइ, दुरुहिता सीहासणवरिस पुरत्थाभिमुहे सिण्णसण्णे, तहेव' अम्मधाती, नवर पउमावती हसलक्खण पडसाडग गहाय सीय अणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुरुहइ, दुरुहिता उद्दायणस्स रण्णो दाहिणे पासे भद्दासणवरिस सिण्णसण्णा सेस त चेव जाव' छत्तादीए तित्थगरातिसए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय ठवेइ, पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाओ पच्चोरभइ, पच्चोरुभित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो वदइ नमसइ, बदित्ता नमिसत्ता उत्तरपुरिक्षम दिसीभाग अवक्कमइ, अवक्कितिता सयमेव आभरणमल्लालकार ओमुयइ।।

११८. 'कतए ण सा पउमावती देवी हसलवखणेण पडसाडएणं आभरणमल्लालकार पिडच्छइ, पिडच्छिता हार-वारिधार-सिदुवार-छिन्न-मुत्ताविल-प्पगासाइ असूणि विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी उद्दायण राय एव वयासी—जइयव्व सामी । घडियव्व सामी ! परवकमियव्व सामी ! ग्रस्सि च ण ग्रहे ॰ नो पमादेयव्व ति कट्टु केसी राया पउमावती य समण भगव महावीर वदित नमसित, विदत्ता नमसित्ता' कामेव दिस पाउव्भया तामेव दिसं ॰ पिडगया ।।

११६. तए ण से उद्दायणे राया सयमेव पचमुद्विय लोय करेइ सेस जहा उसभदत्तस्य जाव' सव्वदुक्लप्पहीणे।।

१२०. तए णं तस्स अभीयस्स कुमारस्स अण्णदा कदाइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयसि मुडुवजागरिय जागरमाणस्स अयमेयास्त्वे अज्भत्थिए • चितिए पित्थिए मणोगए सकप्पे ममुप्पिजित्या—एव खलु अह उद्दायणस्स पुत्ते पभावतीए देवीए अत्तए, तए ण से उद्दायणे राया मम अवहाय नियम भाइणेज्ज केसि कुमार रज्जे ठावेत्ता समणस्म भगवओं • महावीरस्स अतिय मुडे भिवत्ता अगाराओ अणगारिय । पव्यद्या—हमेणं एयास्वेणं मह्या अप्पत्तिएण मणोमाणसिएण दुक्केण अभिभूए ममाणे अते उर्पार्यान्तसपरिवृडे सभटमत्तोवगरणमायाए वीतीभयाओ नयगओ नियाच्छद्द, नियाच्छित्ता पुट्याणुपुट्य चरमाणे गामाणुगाम दूद्दज्जमाणे जेणेय चया नयरी, जेणेव कृणिए राया, तेणेव उद्यागच्छद्द, उवागच्छित्ता कूणिय राय

१ म रार्द्य-१६२।

च अब सार्ट्स, १६४।

के सब १.१११४-००६।

स० पा० — त चेत्र पडनावनी पडिच्छन नाव चौडाम्य सामी । जान नो ।

४. म० पा०-नमित्ता जाव पहिंगया।

६ म० हार्प्र , रूप्र ।

७. म० पा०-ग्रामित्यए जाव समृष्यित्वरेषा ।

म० पा०—भगवको जाव पन्नइए।

उवस्पविजनाय विहरत । तत्य वि ण में विजनभीरगीमितसम्माण याति होत्या । तेण ण सं असीबीनुमारे समयोजारण् याति होत्या- प्रभिषयां जा-त्रीवे जावे बहायरिमाहिएहि तबीबसीहि यथाण भावेमाने जिहरत, उहाज-परिम संयोजिसिम्म समयवद्यांदेरे याति होत्या ॥

- ६२१. इसीने रयणप्रभाए पुढ्याए निरावित्यानितमु लोयिष्ट्रं समुरपुमारावातम्यसहरना पण्यला । तम पासे सभीवीपुमारे यहा यास्याः समसीवात्यपित्यात्
  पाउण्यः, पाडित्या स्रद्धमानियाए स्वेहणाए सीन भलाइ सप्तयाए छेत्इ,
  ठेत्ना तस्य हाणस्य स्थानोऽयपित्रपर्व स्थानमाने यात्र शिच्या इसीने रयपण्यभाए पुढ्योए निर्मयित्यामतेषु चीयद्वीए आयायस्य पुण्यास्य स्थान हर्मेन् अस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य पुण्यात्रीयस्य स्थानस्य प्रमान्य देवार एव प्रिस्थान हर्षे पण्यता, तस्य ए स्थीवस्य विदेशस्य एव प्रायमेश्य हिई
  पण्यस्य ।
- १२२. में ए भते ' छभीधोदेवे तथी देवतीगायी बादगणणा भवणणणा छित्रसण्णः अण्यत्र दावद्विता गाँत गत्तिर्शाति देवति उपान्तिर्दाति रे गोवमा ' महाविदेशे पांगे गिविमहिति एवं साबद्धारण बन्न गणिति ॥ १२६ मेंद्रभते ' मेच भते ' ति ॥

## सनमा उद्देशी

#### भागा पर

कुंद्र संभाविको प्राप्ति भाष स्वापनी भाषात्र करिते कारणा कारणा है सीरामार में भी स्वापन क्षाना कारणा कारणा है करित करिते कारणा निवास कारणा है गोयमा ! रूवि भासा, नो अरूवि भासा ।
सचित्ता' भते । भासा ? ग्रचित्ता' भासा ?
गोयमा ! नो सचित्ता भासा, ग्रचित्ता भासा ।
जीवा भते । भासा ? ग्रजीवा भासा ।
जीवाण भते ! भासा ? ग्रजीवाण भासा ।
जीवाण भते ! भासा ? ग्रजीवाण भासा ।
गोयमा ! जीवाण भासा, नो ग्रजीवाण भासा ।
पुव्वि भते ! भासा ? भासिज्जमाणी भासा ? भासासमयवीतिक्कता भासा ?
गोयमा ! नो पुव्वि भासा, भासिज्जमाणी भासा, नो भासासमयवीतिक्कता भासा ।
पुव्वि भते ! भासा भिज्जित ? भासिज्जमाणी भासा भिज्जित ? भासासमय-वीतिक्कता भासा भिज्जित ?
गोयमा ! नो पुव्वि भासा भिज्जित, भासिज्जमाणी भासा भिज्जित, नो भासासमयवीतिक्कता भासा भिज्जित ।।

१२५. कतिविहा ण भते ! भासा पण्णत्ता ? गोयमा । चउव्विहा भासा पण्णत्ता, तं जहा—सच्चा, मोसा, सच्चामोसा श्रसच्चामोसा ॥

#### मण-पर

१२६. आया भते ! मणे ? अण्णे मणे !

'कि नि भते ! मणे ? अहि नि मणे ?

गोयमा ! नि मणे ? अहि मणे !

गियमा ! नि मणे ? अचित्ते मणे ?

गोयमा ! नो मचिने मणे , अचित्ते मणे ।

जीवे भते ! मणे ? अजीवे मणे ?

गोयमा ! नो जीवे मणे , अजीवे मणे ॥

जीवाण भने ! मणे ? अजीवाण मणे ?

गोयमा ! जीवाण मणे ? , नो अजीवाण मणे ।

पुष्टि भने ! मणे ? मणिरजमाणे मणे ? 'क्मणसमयवीतिक्कते मणे ?

र मिल्ला (क.स. म)।

<sup>2 5 + 1 + (</sup> F 7 F ) 1

स॰ पा॰ —जहा भागा तहा मगे वि जाव गो।

४. ग० पा०-एव जहेव भागा।

गोयमा । नो पृद्धि मणे, मणिज्जमाणे मणे, नो मणसमयप्रीतिनकने मणे १। पुट्यि भते । मणे भिज्जित, मणिज्जमाणे मणे निज्जित, मणसमययीतिकाते मणे भिजजति १५० गोयमा ! नो पुट्यि मणे भिज्जति, मणिज्जमाणे मणे भिज्जति, नो मणमभय-यानियाते मणे भिज्जति ।। १२७ यनिबिहै ण भने । मणे पण्णाने ? गोयमा । चडिच्हे मणे पणात्ते, त जहा-सच्चे , भोगे, मनामोंगे .. ग्रगःचामीने ॥ माय-पः १२८ साया भते । काये ? प्रण्णे काये ? गोयमा ! द्यावा वि कावे, अग्मे वि कारे। रिव भने । कार्य ? शहीय कार्य ? गोवमा । रुवि पि कार्वे, अर्हीव पि पावे । '•ैसविने भते ! कार्य १ मनिने कारे १ गोगमा । मनिने वि कार्य, सनिसे वि कार्य । जीव भने । मावे ? खडीवे नावे ? गोवमा । जीवे वि शाये भनीवे वि कार्य। भीवाग भते । काये ? खडीवाण काये ? भोषमा ! जीवाण वि वाये, महीपाण वि काये १ । पान्य भने । बावि १ ' कावियामाने पानि है तरमनव विविधात है । गोगमा पांच्य पि कार्य, काविक्जमाण वि कार्य, कायसमाविधि 🙌 🚓 👢 पाल भते ! काचे भिरत्यति ? "काचित्त्रमाणे परे भिल्ली । १ ५ อัปสรราช พรริ โดยสโร 🥍 गोपमा । परित्र पि को भिक्ति । \*गोपकामा । । मायमस्यवंशिकको वित्यति भिजनीति ॥ इन्ह अधिकि ना भी । लगी प्राणान र नीयमा । गुन्हींको काचे पण्याने, प ज्यान्नकोकान्त . . Africe feel fullemetet feeter matretet antimetet betefetere fall : Bi kit dån må aljaktrime i 15 9 15 1 to the othermatical article oppositions a The Training き 無いの たール・イアンイ

& to the many

秦 新年品十四十五 七學年二 如本八十年八年

र्देन कर्ते, भी उसे हैंना कर्ती र निष्ट हैंच क्यान । के काम साम है है । स्रोतिक हैंच कर के जिल्ला कि स्टूट के प्रतिस्थान । क्या क्यों के क्या है के

#### मरगा-पद

- १३० कतिविहे ण भते । मरणे पण्णत्ते ? गोयमा । पचिवहे मरणे पण्णत्ते, तं जहा—स्रावीचियमरणे', स्रोहिमरणे', स्रातियतियमरणे', वालमरणे, पडियमरणे ॥
- १३१. ग्रावीचियमरणे ण भते । कितिविहे पण्णत्ते ? गोयमा । पचिवहे पण्णत्ते, त जहा - दव्वावीचियमरणे, खेत्तावीचियम<sup>रणे,</sup> कालावीचियमरणे, भवावीचियमरणे, भावावीचियमरणे ।।
- १३२. दब्बावीचियमरणे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउब्बिहे पण्णत्ते, त जहा —नेरइयदब्बावीचियमरणे, तिरिक्ख-जोणियदब्बावीचियमरणे, मणुस्सदब्बावीचियमरणे, देवदब्बावीचियमरणे ॥
- १३३ से केण्डुण भते! एव वुच्चइ—नेरइयद्वावीचियमरणे-नेरइयद्वावीविय-मरणे?

गोयमा । जण्ण नेरइया नेरइए दन्वे वट्टमाणा जाइ दन्वाइ नेरइयाउयताए गिह्याइ वद्घाइ पुट्ठाइ कडाइ पट्टिवयाइ 'निविट्ठाइ अभिनिविट्ठाइ' अभिसम-ण्णागयाड भवित ताइ दन्वाइ आवीचिमणुसमय' निरतर मरित ति कट्टु। से तेणहुण गोयमा । एव वुच्चइ—नेरइयदन्वावीचियमरणे, एव जाव देवदन्वा-वीचियमरणे।।

- १३४ नेत्तावीचियमरणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चजिवहे पण्णत्ते, तं जहा—नेरइयखेत्तावीचियमरणे जाव देवखेता-वीचियमरणे ॥
- १३५ में केण्ड्रेण भते । एवं वुच्चइ—नेरइयखेत्तावीचियमरणे-नेरइयखेतावीचिय-मरणे ? गोयमा ! जण्ण नेरदया नेरइयखेत्ते वट्टमाणा जाइ दव्वाइ नेरइयाज्यत्ताए गहियाई एवं जहेव दव्वावीचियमरणे तहेव खेतावीचियमरणे वि । एवं जाव
- भावावीचियमरणे ॥ १३६ श्रोहिमरणे ण भते ! कतिबिहे पण्णत्ते ? गोनमा ! पचिवहे पण्णत्ते, त जहा—दब्बोहिमरणे, खेत्तोहिमरणे, •कालोहि-सरमे, भवोहिमरणे °, भावोहिमरणे ॥

१. अर्थ (च (व)।

२. प्रवर्ग (ब, म)।

३. ४ (व)।

५. आवीचियम (क, म)।

३. ४ (वंग (क, म))

- १३७ दब्बोहिमरगे ण भने कितिबहे पण्यने र गोयमा ! चडब्बिहे पण्यने, त जहा -नेरायदब्बोहिमरणे पाव देवदाणाहरू मरो ॥
- १३ में नेपहुँग भने ! एवं वृह्वइ—नेरायद्ध्योहिम्रणे-नेरायद्वादिमर ते ? गोयमा ! 'ते ण" नेराया नेरायद्वा बहुगाना जार द्वादा र स्य मर्गत, 'ते ण" नेराया नार द्वार अणागण काते पुछो वि मरिस्मित । ये देखहुण गोयमा ! जान द्वादिमरते । एवं निर्मित्योतिय-मणस्य-देश्यशिक्षरते वि । एवं एएए गमेरा सेनोहिमरते वि, यानोहिमरते वि । अशिक्षरदे वि, भावीहिमरते वि ॥
- १३६ आनियनियमरणे पाभने '-पुन्छा। गोयमा ' पानिये पण्यन, ताल्या प्रवास्यितियमरणे, संसारियाण्यस्य नाय भावानियमरथे॥
- १४०. द्यानियनियमण्यो ए भने ! शनिर्दार पणाने ? गोयमा ! चडित्रहे पणाने, न पहा -नेरहपदार्थात्विप्रमण्ये पाप देशकाः। नियनियमरण ॥।
- १४१. में केलाड्डेण भने १ एवं सम्बद्ध-निर्देशकार सन्ति । सम्बद्धार सार्थे । मन्दे । गोयमा १ कि जा निर्देश केर्ड्यको यहमाणा जाद द्वाराद स्थय सर्वतः कि जा निर्देश नाद द्वार स्थानक माने ना पुरी कि स्थिमित के स्टूर्व नीय निर्देश सामित्र विकास है। स्था निर्देश सीक्तिमालन देश सार्थिक निर्देश में । एवं केन्स्तिविक्तिमाल वित्त प्राप्त क्षार्थिक कर्मार्थिक विवास
- १४२ यालमर्गाम भने । विशिवा प्राप्तः । गोगमा । युगल्यविते प्राप्तः, सः गाणा - १० व्यवसर्गः । वे वस्त्रमर्गः ३ स्टोलप्त्रम्यो ८ प्रश्वमया ६ विशिवार्गः । व्यवस्थः । व्यवस्थः इ प्रत्याप्रदेशे ६ विस्थानगाः १७ व्यवस्थाः ११ विष्याप्ति १२ गालपः ।
- १४३. प्रतिसम्बर्णे म् अते १ क्वितिकं नामन्ते हैं सोसम्बर्धे दुविते प्रायान, प्रतिशानमध्येष्टमभने स. भन्यमानकाम स स १४४. प्रतिशासम्पर्धान्ते के स्वीतिक प्रणाति हैं

गोयमा । दुविहे पण्णत्ते, त जहा—नीहारिमे य, ग्रनीहारिमे य। नियम अप-डिकम्मे ॥

१४५. भत्तपच्चक्खाणे णं भते । कतिविहे पण्णत्ते ?
'•गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा—नीहारिमे य, अनीहारिमे य। ॰ नियम
सपडिकम्मे ॥

१४६. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

## श्रद्ठमो उद्देसो

#### कम्मपगडि-पदं

१४७ कित ण भते ! कम्मपगडीग्रो पण्णत्ताग्रो ? गोयमा <sup>|</sup> ग्रहु कम्मपगडीग्रो पण्णताग्रो । एव वधट्टिइ-उद्देसो भाणियव्वो निरवमेसो जहा पण्णवणाए ।। १४८. सेव भते <sup>|</sup> सेव भते <sup>|</sup> ति ।।

## नवमो उहेसो

#### भावियप्प-विख्ववणा-पर्द

। इत्र वायतात्रा सवस्तिगवान्ति, सा

१४६ रायगिहे ताव' एव वयासी—मे जहानामए केइ पुरिसे केयाघडिय गहाय गच्छेजजा, एवामेव ग्रणगारे वि भावियप्पा केयाघडियाकिच्चहत्थगएण ग्रप्पा-णेण उद्द वेट्यस उपाप्प्या ? हता उपाप्पा ॥

मिन्स । वित्र नदर नियम गप- वैय— प्यडीण भेयित्री, बद्योवि य इदियाणुवाएण ।
 मिन्स १६६१ । केरिसय जहन्तित्र, बघड उपक्रीमियं वावि ॥
 गोसने (म. तर, द. म) । (वू) ।
 द. ५० २८ । ६. भ० ११५१ ।

'3, अंव शाह-रेव !

१५६. से जहानामए जीवंजीवगसउणे सिया, दो वि पाए समतुरगेमाणे-समतुरगेमाणे गच्छेज्जा, एवामेव अणगारे, सेस त चेव ॥

१५७. से जहानामए हसे सिया, तीराओ तीर अभिरममाणे-ग्रिभरममाणे गच्छेज्जा, एवामेव ग्रणगारे वि भाविग्रप्पा हसिकच्चगएण ग्रप्पाणेण, त चेव ॥

१५८. से जहानामए समुद्दवायसए सिया, वीईग्रो वीइ डेवेमार्ण-डेवेमाणे गच्छेज्जा, एवामेव ग्रणगारे, तहेव ॥

१५६ से जहानामए केइ पुरिसे चक्क गहाय गच्छेज्जा, एवामेव ग्रणगारे वि भाविश्रप्पा चक्कहत्थिकच्चगएण श्रप्पाणेण, सेस जहा' केयाघडियाए। एवं छत्त, एव चम्म'।।

१६०. से जहानामए केइ पुरिसे रयण गहाय गच्छेज्जा, एव चेव। एव वहर, वेरुलिय जाव' रिट्ठ। एव उप्पलहत्थग, एव पउमहत्थग, कुमुदहत्थग, '●निलणहत्थग, सुभगहत्थग, सुगिधयहत्थग, पोडरीयहत्थग, महापोडरीयहत्थग, सयपत्तहत्थग°, से जहानामए केइ पुरिसे सहस्सपत्तग गहाय गच्छेज्जा, एव चेव।।

१६१. से जहानामए केइ पुरिसे भिस अवदालिय-अवदालिय गच्छेज्जा, एवामेव अणगारे वि भिसकिच्चगएण अप्पाणेण, तं चेव ।।

१६२ मे जहानामए मुणालिया सिया, उदगसि काय उम्मिज्ज्या-उम्मिज्ज्या चिट्ठेज्जा, एवामेव, सेस जहा वग्गुलीए।।

१६३ से जहानामए वणसडे सिया—िकण्हे किण्होभासे जाव' महामेहनिकुरवभूए', पासादीए दिरसणिज्जे अभिरूवे पिडरूवे, एवामेव अणगारे वि भाविभूष्पा वणसडिकच्चगएण अप्पाणेण उड्ढ वेहास उप्पएज्जा ? सेस त चेव ।।

१६४. में जहानामए पुनखरणी सिया—चउनकोणा, समतीरा, अणुपुन्वसुजायवष्प-गभीरमीयनजना जाव सद्दुन्नइयमहुरसरणादिया पासादीया दरिसणिज्जा अभिन्या पहिस्वा, एवामेव अणगारे वि भाविअष्पा पोवखरणीकिच्चगएण अष्पाणेण उद्द वेहाम उप्पएज्जा ? हता उप्पण्जा।।

१६५ अणगारे ण भने । भाविप्रप्पा केवतियाड पभू पोक्खरणीकिच्चगयाड रुवाड विडिंग्यनए १ मेग त चेव जाव विडिंग्विस्सति वा ॥

है. या व है है हिंदर है ये छ ।

वसर्(म) ।

<sup>\$</sup> Wa 31/1

८ एक भागाना नाम में।

京 ない きまままさす

६ ओ० मू०४।

<sup>े °ि</sup>नउयम्बभूए (ख); । निकुरु बभूए (ता,व)।

वो० मृ० ६, म० वृत्ति ।

१६६. में भंते ! कि मायी विडव्यति ? श्रमायी विडव्यति ? गीयमा ! मायी विज्यति, नो श्रमायी विडव्यति । मायी ण नम्म टाप्पस श्रणानीज्य' पिटिवकने कानं करेड, नित्य नम्म शाराहणा । श्रमायी प्रपम्म ठागस्स स्रानीडय-पिटिवयने कानं करेड ९, श्रतिय नम्म शाराहणा ॥

१६७ नेव भने ! नेव भने ! ति जाव विहरा ॥

## दसमो उहेसी

### **ाउमरिययममुखाय-पर्द**

१६८ - एति ण भने ! छाउमस्यियसमृत्याया गण्यना ? णोयमा ! छ छाउमन्यिया समृत्याया पण्णना, त रागा विवाससमृत्याप, एक छाउमस्यियसमृत्याया नेयद्या, जहा पाणवणाम् जाव' ष्याप्यससमृत्याक्षेत्रीत ॥ १६६ - सेय भने ! सेव भने ! सि जाव' विहरत ॥

- ७. परंपरोववन्नगा ण भंते ! नेरइया कि नेरइया उयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति ?
  - गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति, तिरिक्खजोणियाउयं पकरेति, मणुस्साउयं पि पकरेति, नो देवाउय पकरेति ।।
- प्रभाव प्रमान प्रमान प्रमान । अणतर-परपर-अणुववन्नगा ण भते । नेरइया कि नेरइयाउयं पकरेति पुच्छा । गोयमा । नो नेरइयाउय पकरेति जाव नो देवाउय पकरेति । एवं जाव वेमा णिया, नवर—पचिदियतिरिक्खजोणिया मणुस्सा य परंपरोववन्नगा वत्तरि
- वि श्राज्याड पकरेति । सेस तं चेव ।।

  ह नेरइया ण भंते । कि श्रणतरिनगया ? परपरिनगया ? अणंतर-परपरश्रिनगया ?
  गोयमा । नेरइया श्रणतरिनगया वि, 'परपरिनगया वि', श्रणतर-परपरश्रिनगया वि ।।
- १०. से केणहेण जाव अणतर-परपर-अनिगाया वि ?
  गोयमा । जे ण नेरइया पढमसमयनिगाया ते ण नेरइया अणंतरिनगया, जे ण नेरइया अपढमसमयनिगाया ते ण नेरइया परंपरिनगाया, जे ण नेरइया विगाहगितसमावनगा ते ण नेरइया अणतर-परपर-अनिगाया। से तेणहेण गोयमा। जाव अणंतर परपर-अनिगाया। से तेणहेण
- गोयमा । जाव अर्णतर-परपर-अतिग्गया वि । एव जाव वेमाणिया ॥
  ११. अर्णतरिनग्गया णं भते । नेरइया कि नेरइयाउयं पकरेति जाव देवा<sup>उय</sup>
  पकरेति ?
  गोयमा ! नो नेरइयाउय पकरेति जाव नो देवाउयं पकरेति ॥
- परपरिनिग्गया ण भते ! नेरइया कि नेरइयाजय पकरित पुच्छा ।
   गोयमा ! नेरउयाज्यं पि पकरेति जाव देवाज्य पि पकरेति ॥
- १३ ग्रणनर-परपर-ग्रनिगाया ण भते । नेरइया—पुच्छा । गोयमा । नो नेरइयाज्य पकरेति जाव नो देवाज्य पकरेति । निरवसेस जाव
- १४. नेरद्या ण भने । कि अणतरखेदोववन्नगा ? परपरखेदोववन्नगा ? ग्रणतर-परपर-सेदाण्यवन्नगा ? गोयमा । नेरद्रया ग्रणतरखेदोववन्नगा वि, परपरखेदोववन्नगा वि, श्रणतर-

<sup>!</sup> अप्तान का का मा, जा, जा, मा, मा) ।

२. ॰ मेत्तीयवन्नगा (क, च); भेतीववन्नगा (ता)।

परपर-वेदानुबबन्नगा वि। एउं एएतं श्रनिवादेन वे चेत्र चलारि इंटगा माणियस्या।।

१४. मेब मने | मेब मने | नि जाव बहुरह ॥

## वीयो उहेती

#### चम्माद-पदं

- १६. वितिविते मं भने ' उम्मादे पणाने ' गोयमा ' बुद्धि उम्मादे पणाने, त उत्तार तम्पादे य. मॅहिन्सिंग ह गम्मस्य उद्याप । तत्य पा के से जस्पादे से पा मुहद्यानस्य १०० मुहिबसोयणस्याएं भेग । तस्य पा के में मोहिपायस्य गम्मस्य उद्याप १०० युहियमोयणस्याएं भेग ।।
- १७ मेरियाण भने ! पनिविधे उम्मादे पाणन ? गोयमा ! दुविधे उम्मादे पण्यने, न जहा-पण्यण्ये प, भोर्याण्य !! गम्मस्य उत्तरा !!
- १६ में नेपाईको भते ! एवं प्रमाद —नेरायाण प्रतिश्वामाः राष्ट्रमाः राष्ट्रमाः राष्ट्रमाः राष्ट्रमाः राष्ट्रमाः र जनसापमे य, मार्गाण्यसम् 'य मरमस्य क्रमाण ? गोयमा ! देवे या से श्रमुमे पोस्मादे पविषये राष्ट्रा, राष्ट्र सेत्र स्पृत्रण र स् योग्याण्यस्य प्रकारम्य पाडणेराण । से तेपाईण "गोरमार्ग १ ०० नेरायाण्यस्य प्रमादे पण्डले, सं जातः प्रशासन्य य, सेर्ग-रामस्य प्रदेशी प्रमादे पण्डले, सं जातः प्रशासन्य य, सेर्ग-
- कृति कारमुक्तम्पर्यस्थाः भारतः विकासिक्षाः स्वयस्थाः स्थापारः है ।

  कारम्यस्य के कृतिहरू स्वयस्थाः स्थापार्थः स्थापार्थः स्थापार्थः ।

  स्वयस्य स्थापार्थः स्थापार्थः ।
- in tit bereit in der begenen mit bei mit andere einem gener in bereit in betreit in bereit in be

गोयमा ! ॰ देवे वा से महिड्ढियतराए असुभे पोग्गले पिक्खवेज्जा, से ण तेसिं असुभाण पोग्गलाण पिक्खवणयाए जक्खाएस उम्मादं पाउणेज्जा, मोहणिज्जस्स वा 'किम्मस्स उदएण मोहणिज्ज उम्माय पाउणिज्जा ॰ । से तेणहेण जाव उदएण । एव जाव थणियकुमाराण । पुढिवक्काइयाण जाव मणुस्साण —एएसि जहा नेरइयाण, वाणमंतर-जोइस-वेमाणियाण जहा असुरकुमाराण ।।

### वुट्टिकायकरगा-पर्वं

- २१ अत्थि ण भते । पज्जण्णे कालवासी वृद्धिकायं पकरेति ? हता ग्रत्थि ॥
- २२. जाहे ण भते । सक्के देविदे देवराया वृद्धिकाय काजकामे भवइ से कहमियाणि पकरेति ?
  गोयमा । ताहे चेव ण से सक्के देविदे देवराया अव्भितरपरिसए देवे सद्दावेइ। तए ण ते अव्भितरपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा मिन्सिमपरिसए देवे सद्दावेति। तए ण ते मिन्समपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा बाहिरपरिसए देवे सद्दावेति। तए ण ते वाहिरपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा बाहिरवाहिरगे देवे सद्दावेति। तए ण ते वाहिरवाहिरगा देवा सद्दाविया समाणा आभिश्रोगिए देवे सद्दावेति। तए ण ते 'क्याभिश्रोगिया देवा सद्दाविया समाणा वृद्धिकाइए

देवे मद्दाविति । तए ण ते वुट्टिकाइया देवा सद्दाविया समाणा वुट्टिकाय पकरेति ।

एव खलु गोयमा । सक्के देविदे देवराया बुट्टिकाय पकरेति ॥ २३ श्रित्य ण भने । श्रमुरकुमारा वि देवा बुट्टिकायं पकरेति ? हता श्रित्य ॥

२४ किपित्तिय ण भते ! असुरकुमारा देवा बृद्धिकाय पकरेति ? गोयमा ! जे इमे अरहता भगवतो — एएसि ण जम्मणमहिमासु वा निक्खमण-मित्मानु वा नाणुष्पायमहिमासु वा परिनिव्वाणमहिमासु वा, एव खर्जु गोयमा ! अमुरबुमारा देवा बृद्धिकाय पकरेति । एव नागकुमारा वि, एवं जाव धिणयमुमारा । वाणमतर-जोडसिय-वेमाणिया एव चेव ॥

#### तमुक्कायकरण-पद

२४ जारे ण भने <sup>।</sup> ईमाणे देविदे देवराया तमुक्काय काउकामे भवति से कहर स्यापि पत्रदेति ?

र राजार-चरेश समेत्र।

४ ९परिमोबनणगा (अ, ग, ब)।

भ प्रस्ति (ग लग स) ।

४. ग० पा०-ते जाव महाविया।

६ दर रहा र चर्चा । स प्राचीनीन दुस्यम् (हु)।

- ३६ श्रीपिटिए' पा भेते ! देवे महिद्दिणस्य देवस्य महभवदभेद विद्यागृहता ? नो दाहे समझे ॥
- मिन्दिल् प्रभित्त देवे मिन्दिल्ल देवस्य मञ्ज्यकरोण वीद्याप्तता ?
   मी त्याहे समहे, एमन पूर्ण कीव्यत्यता ॥
- ३८ ने ण भेते । कि नत्येण प्रकासिना एम् १ सणकासिना एम् १ गोगमा । यदर्शना गम्, नो यणकासिना एम् ॥
- ३६० में पाभने ! कि पुब्बि सरीगा घरतमिना पराज्ञों कें।इस्ट्राइन है पुल्ति बीहर्ज इसा पराज्ञ सावेगा घरणोडला है
  - गोगमा । पुण्य नत्येण झार्चामना पत्या पीट्यप्यत्या तो पुण्य वेट्यटना पत्या नत्येण झार्चामन्या । एव एएण स्वितावेष पत्य स्वरम्यत् झार्ट्या व्यवितावेष पत्राप्या स्वर्णामा स्वर्णामाणिकी स्वर्णात्या स्वर्णामाणिकी स्वर्णाह्या वेमाणिकी ॥
  - रयमा केम्यूर्विनेरामा या भी <sup>१</sup> जिस्सा पेरमानविसास महराज्यसमा । विद्रांति
  - नोधना । स्वाप्तः •सम्बन्धाः सम्बन्धाः सम्बन्धः । स्वयः पर्यमनमध्यानिस्याः ॥
  - ्रियाणाभ्यपुर्वितेषाया या भने । वेशिया चेत्रप्रातिणासे व यस्भागसाणाः विश्वपिति
    - भवता । सिन्द्र जाव समापाम १९ एवं उत्तर विवर्धभवते विकेश विकासकः उत्तराम्बर्धन

      - सा । अभिन्यू नाम समानामा ॥
        - केर कर बंदे हैं जिए ॥

ग्रमायीसम्मिद्दृी उववन्नगा य । तत्थ ण जे से मायीमिच्छिदिद्वी उववन्नए' देवे से ण ग्रणगार भावियप्पाण पासइ, पासित्ता नो वदइ, नो नमसइ, नो सक्कारेइ, नो सम्माणेइ, नो कल्लाण मगल देवय चेइय' पज्जुवासइ। से ण ग्रणगारस्स भावियप्पणो मज्भमज्भेण वीइवएज्जा। तत्थ ण जे से ग्रमायीसम्मिद्दृि उववन्नए देवे से ण ग्रणगार भावियप्पाण पासइ, पासित्ता वइइ नमसइ' • सक्कारेइ सम्माणेइ कल्लाण मगल देवय चेइय पज्जुवासइ। से ण अणगारस्स भावियप्पणो मज्भमज्भेण नो वीइवएज्जा। से तेणहुण गोयमा! एव वुच्चड'— • ग्रतथेगितए वीइवएज्जा, ग्रतथेगितए ॰ नो वीइवएज्जा।।

३१. असुरकुमारे ण भते । महाकाए महासरीरे अणगारस्स भावियप्पणो मज्भः मज्भेण वीडवएज्जा ? एव चेव । एव देवदडग्रो भाणियव्वो जाव' वेमाणिए ।।

३२. श्रत्थिण भते । नेरइयाण सक्कारे इ वा ? सम्माणे इ वा ? किइकम्मे इ वा ? श्रव्भट्ठाणे इ वा ? श्रजलिपग्गहे इ वा ? श्रासणाभिग्गहे इ वा ? श्रास-णाणुप्पदाणे इ वा ? एतस्स' पच्चुग्गच्छणया' ? ठियस्स पज्जुवासणया ? गच्छतस्स पडिससाहणया ?

नो इणट्ठे समद्वे ॥

- ३३. श्रित्य ण भते ! असुरकुमाराण सक्कारे इ वा ? सम्माणे इ वा जाव गच्छतस्स पिटससाहणया वा ? हता श्रित्थ । एव जाव थिणयकुमाराण । पुढिविकाइयाण जाव चर्डारिदयाण-एएमि जहा नेरइयाण ।।
- ३४. श्रत्थि ण भेते <sup>।</sup> पिचिदियतिरिक्खजोणियाण सक्कारे इ वा जाव गच्छतस्स पटिसमाहणया वा ?

हता य्रत्य । नो चेव ण स्रासणाभिग्गहे द वा, स्रासणाणुष्पयाणे इ वा ।।

३५ '• ग्रत्य ण भने । मणुस्साण सक्कारे इ वा ? सम्माणे इ वा ? किइकम्मे इ वा ? श्रद्भाट्टाणे इ वा ? श्रजलिपगाहे इ वा ? श्रासणाभिगगहे इ वा ? श्रास-णाणुष्पदाणे इ वा ? एतरस पच्चुगाच्छणया ? ठियस्म पज्जुवासणया ? गच्छ-तम्म पडिममाहणया ?

ट्ना प्रन्थि ।° वाणमनर-जोडम-वेमाणियाण जहा असुरकुमाराण ।।

无 军机清水电台

कि रिक्पू हिट्टी क (त. क. त. त. त. त. त. म. म.) । ६. इ तम्म (अ) ।
 इ. द्वार (अ. क. त. त. त. त. म.) । ७. पच्चप्पत्यणया (अ) ।
 इ. म.क पार — नमंगद जान पण्युवान इ.।
 इ. मिंस (क. त. ता. व. म.) ।

६ मा पार-सम्बद्ध शाद मी । ६. मा पार-मणुरसाम जाव बेमाणियाम ।

विविद्धेण भने ! परिणामे पण्यने ?
 कोषणा ! दुनिते परिणामे पण्यने, न जता -जोषपरिणामे य, सर्पायपरिणामे व । एव परिणामपये ! निर्यमेग भाष्यद्य ॥
 स्व भने ! नि जाये जिल्ला ॥

पंचमो उहेसो

## चउत्थो उहेसो

### पोग्गल-जीव-परिग्णाम-पदं

'एस ण भंते ! पोग्गले तीतमणत सासय समय लुक्खी ? समय ग्रलुक्खी ? समय लुक्खी वा ग्रलुक्खी वा ? पुन्वि च ण करणेणं ग्रणेगवण्ण ग्रणेगरूव परिणाम परिणमड ? अहे से परिणामे निज्जिण्णे भवइ, तस्रो पच्छा एगवण्णे एगरूवे सिया?

हता गोयमा ! एस ण पोग्गले तीतमणत सासय समय त चेव जाव एगरूवे सिया ॥

एस ण भते । पोग्गले पडुप्पन्न सासय समय लुक्खी ? एव चेव ॥ XX

'•एस ण भते । पोगगले अणागयमणत सासयं समय लुक्खी ? एव चेव ।। ४६.

एस ण भते । खधे तीतमणत सासय समय लुक्खी ? एव चेव खघे वि जहा ४७ पोगगले ॥

एस ण भते । जीवे तीतमणत सासय समय दुक्खी ? समय ब्रदुक्खी ? समय दुक्ली वा ग्रदुक्ली वा ? पुन्त्रि च ण करणेण ग्रणेगभाव ग्रणेगभूय परिणाम परिणमइ ? ग्रहे से वेयणिज्जे निजिण्णे भवइ, तस्रो पच्छा एगभावे एगभूए सिया ?

हता गोयमा ! एस ण जीवे तीतमणतं सासय समयं जाव एगभूए सिया । एव पटुष्पन्न मासय समय, एव श्रणागयमणत सासयं समय ॥

परमाणुपोग्गले ण भते । कि सासए ? असासए ? गोयमा । सिय सासए, सिय ग्रसासए ॥

मे केण्हेण भने <sup>।</sup> एव वृच्च३—सिय सासए, सिय ग्रसासए ? गोयमा ! दव्यट्ठयाए सामए, वण्णपज्जवेहि' •गधपज्जवेहि रसपज्जवेहि॰ फानपज्जवहि असासए । मे तेणहेण' •गोयमा । एव बुच्चड ॰ –सिय सासए, सिय स्रमामण् ॥

परमाणुपोग्गते ण भते ! कि चरिमे ? अचरिमे ? गोयमा ! दब्बादेंमण नो चरिमे, अचरिमे । खेनादेसेण सिय चरिमे, सिय अचरिम । कालादेनेण निय चरिमे, सिय स्रचरिमे । भावादेसेण सिय चरिमे, मिय धचरिमे ॥

अज्जीवाण च जीवाण ॥

मा चेंद- -

२. ग० पा० - एव अगागयमणत वि ।

\$ discus

२ सपे ३ तीवे, ३. म० पा० —वण्यारजवेहि जाव फाम ० ।

४. माराम व चरमे थ । ८. म० पा०—नेणट्टेण जात निय ।

६ होतर सपु परिवास,

१ इत्र रुपररेगराचीसप्रहणाया वत्रतिद् दृष्यते,

४२. व्यतिविहे पा भने ! परिणामे प्रयाने ? गोपमा ! दुविहे परिणामे प्रयाने, तं जहा--जीवपरिणामे म, व्यतिपरिणामे या गुर्व परिणामप्य' निर्वामेग भाषाग्यः ॥

४३ मंत्र भने ! मंत्र भने ! नि जाव' बिहुरह ॥

## पंचमा उहेसी

#### साणिकायम्य ग्रतिवक्षमण-परं

१४. 'नेराम् शासने ! सम्यासस्य महस्मारकेष' वीरास्तरहा ? संस्मा ! मन्देगनिए वीर्यम्बद्धा, महोसनिम् सं वीर्यम्बद्धाः ।।

४४ में गंगहुंग भने । एवं प्राट -मर्टनगतिए कीटणहरून, बारिश तर ही कीटक पत्रना

गोपमा ! नेरामा युविहा वाचना, व ज्या-दिस्मार्यात्मगारामा छ, स्राविकाम्यात्ममायन्त्रमा म । तस्य च ते से विम्तुस्मारास्यत् नेरात्य से च स्राविकामस्य मञ्जूषकोषा वीष्ट्रोपण्या ।

में पा तक्य कियागुरुवा है

मो इपहें समहे, मो समु मन्य कर कमार 1 एवं पारे में कविकारण शिकासमा विकास में ए अमिलायाम्य महभमात्रमेण ना विकास माने वेलाइल आव मो बीडवर्गाला ।।

१६. सगुरमुमारे स्व ११ विक्रांत्त्रायमा विकासकाभाग वीद्वार कर्ण है । सोमसा विक्रांत्र प्रदेश सम्बद्धाः स्व वेसर्गात्र स्व व्यक्ति स्वाप्तात्र ।

73. वे विष्णुंग यात्र मा वीष्ट स्थापना । संविक्षा है असुन मुक्ता प्राणामा, व प्रशान-विकास विकास का का मिला स्थापना, व प्रशान-विकास विकास का का मिला प्राणामा । या प्रशास का विकास का प्रशास का मिला का मिल

## सत्तमो उद्देसो

### गोयमस्स झायासण-पदं

- ७७ रायिग हे जाव' परिसा पिंडगया । गोयमादी ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयम ग्रामतेत्ता एव वयासी चिर सिंसहोसि मे गोयमा ! चिरसथुग्रीस में गोयमा ! चिरपरिचिग्रोसि में गोयमा ! चिरजुसिग्रोसि में गोयमा ! चिराणुग्रग्रोसि में गोयमा ! चिराणुवत्तीसि में गोयमा ! ग्रणंतर देवलोए ग्रणतरं माणुस्सए भवे, कि पर मरणा कायस्स भेदा इंग्रो चुता दो वि तुल्ला एगृहा ग्रविसेसमणाणत्ता भविस्सामो ॥
- ७८. जहा ण भते । वय एयमह जाणामो-पासामो, तहा ण श्रणुत्तरोववाइया वि देवा एयमह जाणित-पासित ? हता गोयमा । जहा ण वय एयमह जाणामो-पासामो, तहा ण श्रणुत्तरोववाइया वि देवा एयमह जाणित-पासित ॥
- ७६. से केणहुँण' •भते । एवं वुच्चइ—वय एयमहु जाणामो-पासामो, तहा ण अण्तरोववाइया वि देवा एयमहु जाणंति ॰-पासित ? गोयमा ! अण्तरोववाइयाण अणंताओ मणोदव्ववग्गणाओ लद्धाओ पत्ताओ अभिसमण्णागयाओ भवति । से तेणहुँणं गोयमा । एवं वुच्चइं—•वय एयमहु जाणामो-पामामो, तहा णं अण्तरोववाइया वि देवा एयमहु जाणति ॰-पासित ।।

### तुल्लय-पदं

८०. कतिविहे ण भते ! तुल्लए पण्णत्ते ? गोयमा ! छिन्वहे तुल्लाए पण्णत्ते, तं जहा—दव्वतुल्लए, खेत्ततुल्लए, काल-तुल्लाए, भवनुल्ताए, भावतुल्लए, सठाणतुल्लए ॥

दश्य में केणहेण भते । एव वुच्चइ - दब्बतुत्लए-दब्बतुल्लए ?
गांसमा । परमाण्पोग्गले परमाणुपोग्गलस्स दब्बश्रो तुल्ले, परमाण्पोग्गले परमाण्पोग्गलस्स दब्बश्रो तुल्ले, परमाण्पोग्गले परमाण्पोग्गलस्स दब्बश्रो तुल्ले, दुपएसियस्म गायाम दब्बश्रो तृल्ले, दुपएसिए खब्चे दुपएसियबारित्तस्स खंबस्स दब्बश्रो नो तृत्ते । एव जाव दमपएसिए । तुल्लसंग्वेज्जपएसिए खब्चे तुत्लसंब्वेज्जपएसि- याम मायाम दब्बश्रो तृत्ते, तुल्लमग्वेज्जपएसिए खब्चे तुल्लसंबेज्जपएसिय- वामियम प्रथम दब्बश्रो नो तुल्ले, एव तुल्लश्रमवेज्जपएसिए वि, एव तुल्ल-

<sup>1.</sup> To 1 see ;
3 (4774) rista (41 m);

रै. ग॰ पा॰—कॅण्डुेग् जाव पासित । ४ ग॰ पा॰—क्चिद नाव पामित ।

श्रपंतप्रामिम् वि । से नेणद्वेषं मोषमा ' ग्रु यन्तर—रायनुमान्दारपुपरा । से केणद्वेष भने ' ग्रुवं यन्तर—सेननुम्नम्भीनयुम्नम् ?

गोयमा । त्मात्मभागादे पांचलि त्मपत्मीमाद्दस पांचलका सेन्छः तृतं, तृत्वतामावादे पांचलका सेन्छः तृतं, तृत्वतामावादे पांचलका सेन्छः ता दृतं, तृत्व दमयामावादे पांचले तृत्वतामावादे पांचलका सेन्छः ता दृतं, तृत्व दमयामावादे । तृत्वतामावादे पांचले तृत्वतादे पांचले तृत्वतादे

मीपमा । एनसम्बद्धितित् पीन्नति एनसम्बद्धितियम् पीन्नद्रम्य राज्योः मृत्ते, एनसम्बद्धितित् पीन्नते एनसम्बद्धितियद्धितस्य परम्यस्य कात्रत्रो सो तृत्ते, एव दाव दससम्बद्धितीतः सृजसम्बद्धसम्बद्धित् एय वेदः एव तृत्त्रसम्बद्धदरममबद्धितित् वि । से नेपद्धेत् "सीवमा । एव वन्बद्धरू-

रावपुरवण्-मानगुरवण्।

ने तेल्ट्रियं भारं ! एवं वन्तद्र—भण्यत्वम्-भयत्वम् ! गोवमा ! नेन्द्रम् नेन्द्रयस्य भद्रत्वाण कुण्यः तेन्द्रपद्धित्यस् अवद्रवाण सी मृत्तोः विकासकोष्यिम एवं भेषः, एवं मार्थस्यः, एवं देवे विच संग्यत्यः । "गोपमा ! एवं वन्तद्र ! —भवद्गत्यम्-भवद्यत्याः ।

से तिल्द्रिण भते । सूच या ६८ -- भीय गाउम-भागताणा । व सोयसा । सम्यूलाम्बर्ग सीमान सम्यूलामान्यस्य विस्तर्ग पीत्राव्यम् भागत्यस्य स्थानम्बर्गः स्थानम्बर्गः स्थानम्बर् स्मयूल्डण्यम् सीमान सम्यूलमान्यस्य विस्तर्ग पीत्राव्यम् भागत्यस्य सी प्राप्ते, सूच्यम्बर्गः सि, स्थान्यस्य स्थानम्बर्गः प्राप्तायस्य दि । वद्यान्यस्य स्थानम् स्थानस्य स्य

# अट्ठमो उद्देसो

### श्रवाहाए श्रंतर-पदं

इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए सक्करप्पभाए य' पुढवीए केवितए ग्रवाहाए' ग्रतरे पण्णत्ते ? गोयमा । असलेज्जाइ जोयणसहस्साइ अवाहाए अतरे पण्णते ॥

सक्करप्पभाए ण भते । पुढवीए वालुयप्पभाए य पुढवीए केवतिए अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ? एव चेव । एव जाव तमाए अहेसत्तमाए य ।।

अहेसत्तमाए ण भते <sup>।</sup> पुढवीए अलोगस्स य केवतिए अवाहाए अंतरे पण्णते ? गोयमा । श्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साइ अवाहाए श्रतरे पण्णत्ते ॥

इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए जोतिसस्स य केवतिए 'क्स्रवाहाए अतरे पण्णत्ते ? ०

गोयमा । सत्तनउए जोयणसए अवाहाए अतरे पण्णत्ते ॥

जोतिसस्स ण भते ! सोहम्मीसाणाण य कप्पाण केव्तिए "ग्रवाहाए अतरे पण्णत्ते ? ०

गोयमा । असपेज्जाइ जोयण कसहस्साइ अवाहाए । अतरे पण्णत्ते ॥

सोहम्मीसाणाणं भते । सणकुमार-माहिदाण य केवतिए अवाहाए अतरे X3 पण्णते ? एव चेव ॥ सणकुमार-माहिदाण भंते । वभलोगस्स कप्पस्स यं केवतिए अवाहाए अतरे

पण्णते ? एव चेव ॥ वभलोगन्स णं भते ! लतगस्स य कप्पस्स केवतिए अवाहाए अतरे पण्णते ? **छ** अ

एव चेव ॥ लनयम्म ण भते । महामुक्करस य कप्पस्स केवतिए अवाहाए अतरे पण्णते ?

एव चेव । एव महामुक्कस्स कप्पस्स सहस्सारस्स य, एव सहस्सारस्स आणय-'पाणयाण य कृप्पाण'', एव प्राणय-पाण्याण' आरणच्चुयाण य कृष्पाण, एव म्रारच्याण गेवेज्जविमाणाण य, एव गेवेज्जविमाणाण म्रणुत्तरविमाणाण य।।

<sup>🐧 🗡 (</sup>अ, ४, व, म) ।

२. देवि (य, ७, म, ता, व, म, म) प्राय । ६ म० पा० — जीयसा जाय श्रतरे।

३ एक्टरण (स. म. ता, म) मर्नेत्र, अवादे

<sup>(</sup>मा), रापामा (प. म)।

<sup>£</sup> F3 77, -- 37311

४. म० पा० - पुच्छा ।

७, पाणयकप्पाण (क, म)।

पागयाण कष्पाण (अ, ग, ग)।

- ६६. स्रण्यक्तिस्ताताते सने ै देशिकशासा" स युवदीत् वेद्यातित् देशताला काले प्रणान्दे १०
  - गीवमा ' द्वरण शोदारे बदारार गरीरे परानी ॥
- १०० टेनियहमारकार पान्नमें श्रेष्ट्रीत् क्रामीमास्य स नेप्रीता स्वत्रतात् 'केस री प्रापति १०
  - गीयमा ! देन्य होया प्रदाहरण् सतने पायने ॥

#### रत्यार्ग परास्थ-पर्व

- १०१ एस पा भने ' सर्प्तारो उपाधिका स्थानिका द्यस्तिताता भिक्ता गर स्थाने राज किया प्रति समिति ' कि प्रविधानिक ' गोगमा ' कोच समिति स्थाने सायस्यकात प्रविधानिक । के प्राप्तारे प्रतिस्थान्यत्यस्य पृत्य-स्वतात्रिय सम्बद्धाना कि वे स्थाने स्थानिक स्थितिक । साविते सायस्योज्यम्या स्थानिक स्थान्य ।।
- १०२ में पाभवे 'निमोतिको मान्तर उपर्यालय प्रतिमाणि । परि पाणीतर । विति १
- भीयमा । महाविदेशे पासे मिटिकाहिति याप समाप्त स्थल सन्दर्भावित स
- १०६. एम ण कते ' सामन्तिम्या जनाकित्या जनारं नेत्या द्राधिमानाकि या गानमाने गान विश्वा "गित गणितिन ने प्रतिकार राजित ने गोयमा ' इतेष जनुष्ठि देशि भाग प्रस्तिक स्थितिय स्थाने सामनित नार्था नार्था भागित प्रस्ति स्थान के सामनित के स्थान प्रस्ति स्थान स्थानित के प्रस्ति प्रस्ति स्थान के स्थान के स्थान के स्थान स्थानित स्थान स्थानित स्थान स्थानित स्थान स्थानित स्थान स्
- देशाह भेरताह अनेह विभावतीहिताहै। व्याप हमा प्राप्यति नाह विभावति । स्थापिति । व्यापिता हाव दिल्लानिक वि सहस्यक्राह विभावति होते स्थापित विभावति । स्थापित स्थापित व्याप स्थापित ।

१०५. एस णं भंते ! उंबरलिंदुया' उण्हाभिहया तण्हाभिहया दविग्गिजालाभिहया कालमासे कालं किच्चा' किहि गिमिहिति ? किहि उवविज्जिहिति ? गोयमा ! इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे पाडलिपुत्ते नगरे पाडलिरुक्खत्ताए पच्चायाहिति । से ण तत्थ ग्रच्चिय-वंदिय'- पूद्य-सक्कारिय-सम्माणिए दिव्वे सच्चे सच्चोवाए सन्निहियपाडिहेरे लाउल्लोइयमहिए यावि ॰ भविस्सइ ।

१०६. से ण भते । तस्रोहितो अणंतर उव्वट्टित्ता किह गमिहिति किह उवविजि हिति ?

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्भिहिति जाव सव्वदुक्खाणं ॰ ग्रत काहिति ॥

## अम्मड-श्रंतेवासि-पदं

१०७ तेण कालेणं तेण समएणं श्रम्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त श्रतेवासिसया गिम्ह-कालसमयसि '•ेजेट्ठामूलमासिम गगाए महानदीए उभश्रोकूलेण किपल्लपुराश्रो नगराश्रो पुरिमताल नयर सपद्विया विहाराए।।

१०८. तए ण तेसि परिन्वायगाणं तीसे अगामियाएं छिण्णावायाए दीहमद्वाए अडवीए कचि देसतरमणुपत्ताण से पुन्वग्गहिए उदए अणुपुन्वेणं परिभुजमाणे भीणे ॥

तए ण ते परिव्वाया भीणोदगा समाणा तण्हाए पारवभमाणा-पारवभमाणा 308 उदगदातारमपस्समाणा भ्रण्णमण्ण सद्दावेति, सद्दावेत्ता एव वयासी—एव खलु देवाणुष्पिया 🎙 ग्रम्हं इमीसे ग्रगामियाए छिण्णावायाएं दीहमद्वाए ग्रडवीए कचि देसतरमणुपत्ताण से पुन्वगाहिए उदए ग्रणुपुन्वेण परिभुजमाणे भीणे। त मेय रातु देवाणुष्पिया ! अम्ह इमीसे अगामियाए छिण्णावायाए दीहमद्धाए श्रडवीए उदगदातारस्स सब्वश्रो समता मग्गण-गवेसण करित्तए ति कट्टु श्रण्णमण्णस्म त्रतिए एयमट्ठ पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता तीसे ग्रगामियाए छिण्णा-वायाए दीहमद्वाए ग्रडवीए उदगदातारस्स सब्वओ समता मगगण-गवेसणं करेति, करेना उदगदातारमलभमाणा दोच्च पि ग्रण्णमण्ण सद्दावेति, सद्दावेता एवं वयामी—इहण्ण देवाणुष्पिया। उदगदातारो नित्य त नो खलु कप्पइ अम्ह श्रदिण्य गिण्हित्तण्, श्रदिण्यं माडज्जित्तण्, त मा ण ग्रम्हे इयाणि श्रावइकाल पि ग्रदिण्णं गिण्हामो, श्रदिण्ण माटज्जामो, मा ण श्रम्ह तवलोवे भविस्सइ। त नेय राजु अम्ह देवाण्णिया ! तिददण् य कुडियाओ य कचणियाओ य व रोडियाओं व भिसियाओं य छण्णालए य अकुसए य केमरियाओ य पवित्तए य गरीनियाग्रो य छता य वाहणाग्रो य घाउरताग्रो य गुगते एडिता गर्ग

रे. उपित्र (अ, स) ।

२ र १ प ४ - रिन्स जार रहि।

३ मा १९ १ - ने राग पान मिनिमाह ।

४. ग० पा०--नेम त चेव जाव ग्रतं।

४. म॰ पा॰—एव जटा श्रीयबाइए जार आराह्मा।

महानः श्रीवारिना बावुणवणाग् वर्षान्या कंत्रपाक्षात्वाच श्रीवानः परिवारिकायाण पार्यावनयानः यात्र मणद्रयन्यानानः दिर्हारतन् नि गर्द धानगण्यास यतिम् एयम्हः परिमुतेति, परिमुतेना निकार् य प्रियामः य फनिष्यामी व वर्गेडियामा व भिनिषामी व राजाडम् व महाना व रेगीन मास्रो व पतिचार् व गरीनियामी य छनार् प पारणादी व फाइन्सादी व एक्ते एटेनि, पटेचा वन महानद श्रोगाहेति, मोदाहेचा प्राप्त्याय सम्पर्कत, संबर्गिता पाल्यासवास्य दृश्तीतः, दर्गात्मा पुरस्थितम्यः संवर्णियम्बर्गातस्य परमापरिकारिय निरमायन महाग्रा यजीन गर्ह एव प्यानी--नमीर्य प स्रकृताम दाव' नितिगदनामधेय दाप स्पताम । समीव्य प समारम भगवंशी महाबीरमा द्वार सर्वायदकाणका । नमीरव ए क्रामहरून परियमयगरम छन्। परमावरियरू धरमी प्रदेशहरू । पुरित्र म राग्नेति सम्मानम् परिन्यायगरम् सन्तित् पृत्रत् मालाइकात् वर विकास जाब-जीवाण, मुसाबाण् श्रीदानावारी परवयसमा जावकीवार, सक्य केर्न्स पन्यक्ताम् पार्यक्रीयामः, सुन्तरं परिनादे पन्यक्तमः । त्यार्वदेशाः, इत्योत एकी मुम्पारम् भगवर्षे। महार्थेयस्य करेण् स्टब प्राप्ताद्वारः परक्षापाः लाकाकीयाम कार्य मुगाराय परावतामी अध्ययतीयार राज महिलाजा प्रवासारों ज्ञान्यविक्षा साथ केला प्रवासकी ज्ञानकी का का प्रतिकार thenthandligt all and the father about mate the bear the print the print the mertlieberteil ind ale abertalen in mit all militater erbalternen in nicht bei beitel geber geben in der bei beitel beitel beitel geben beitel नीरी से-संभारती सिना मासिन का व सकत कार कार कारण कारण बार का पि सर्गार प-स्वरमधी सायव्यीयाग् ।

त्य दिन सह भूको वर वेदेन उन्हें जाने देनिया स्थापाय वरणाहर हैनाम विवास दिनाम का राय प्रश्नुका में देनाम के साथ प्रश्नुका में देनाम के साथ में दें दें साथ में दें साथ में दें साथ मार के साथ में दें साथ में दें साथ में दें साथ म

तेसि ण भते <sup>1</sup> देवाण केवितय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा <sup>1</sup> दससागरोवमाइ ठिई पण्णता । अत्थि ण भते <sup>1</sup> तेसि देवाण इड्ढी इ वा जुई इ वा जसे इ वा वले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा ? हता अत्थि । ते ण भते <sup>1</sup> देवा परलोगस्स ग्राराहगा ? हता अत्थि ॥ °

#### ग्रम्मड-चरिया-पदं

११० वहुजणे ण भते । अण्णमण्णस्स एवमाइवखइ एव भासइ एव पण्णवेइ एव पह्वेइ—एव खलु अम्मडे परिव्वायए कपिल्लपुरे नगरे घरसए '●आहारमाहरेइ, घरसए वसिंह उवेइ।
से कहमेय भते ?

एव खलु गोयमा । ज ण से बहुजणे अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एव भास<sup>इ</sup> एवं पण्णवेइ एव परुवेड —एव खलु अम्मडे परिव्वायए कपिल्लपुरे नगरे घरसए भ्राहारमाहरेइ, घरसए वसिंह उवेइ, सच्चे ण एसमट्ठे श्रहिप ण गोयमा । एवमाइक्खामि एव भासामि एव पण्णवेमि एव परुवेमि—एव खलु अम्मडे परिव्वायए कपिल्लपुरे नगरे घरसए श्राहारमाहरेइ, घरसए वसिंह उवेड ॥

१११. से केणहेण भते ! एव बुच्चइ— अम्मडे परिव्वायए कपित्लपुरे नगरे घरसए आहारमाहरेइ, घरसए वसहि उवेड ?

गोयमा । श्रम्मडम्स ण परिव्वायगस्स पगइभद्द्याए पगइउवसत्याए पगइपत्णु-कोट्रमाणमायानोह्याए मिउमद्वसपण्णयाए श्रल्लीणयाए विणीययाए छर्डछेडण श्रणिक्वित्तेणं त्रवोकम्मेण उड्ढ वाहाश्रो पगिठिभय-पगिठिभय सूराभिमुह्स्स यायावणभूमीए श्रायावेमाणस्स मुभेण परिणामेण पसत्थेहि श्रजभवसाणेहि नेगाहि विमुज्भमाणीहि श्रण्णया कयाइ तदावर्णिण्जाण कम्माण खन्नोवसमेण ईरापृह-मग्गण-गवेमण करेमाणस्स वीरियलद्वीए वेउव्वियलद्वीए श्रोहिनाण-नदी ममुण्ण्णा।

तण्ण में अम्मडे परिव्वायण् तीण् वीरियलढीण् वेजव्वियलढीण् श्रोहिनाणल-द्धीण समुर्पण्णाण जणविम्हावणहेउ कपित्लपुरे नगरे घरसण् श्राहारमाहरेड, घरमण वर्माह उवेड । में नेणहेण गोयमा । एव वुच्चड—श्रमटे परिव्यायण् कपित्तपुरे नमरे घरमण् श्राहारमाहरेड, घरमण् वसहि जवेड ॥

<sup>!</sup> ४० ए० - एक पहा शोदसदा अस्मात्रम वस्थ्यम नाव ।

पिक्खवेज्जा, कोट्टिया-कोट्टिया च ण पिक्खवेज्जा, चुण्णिया-चुण्णिया च ण पिक्खवेज्जा, तभ्रो पच्छा खिप्पामेव पिडसघाएज्जा, नो चेव णं तस्स पुरिसस्स किचि आवाह वा वावाह वा उप्पाएज्जा, छिवच्छेय पुण करेइ, एसुहुम च णं पिक्खवेज्जा।।

## जंभगदेव-पद

- ११७ मृत्यिण भते । जभगा देवा, जभगा देवा? हता अत्थि ॥
- ११८ से केणहेण भते । एव वुच्चइ—जभगा देवा, जभगा देवा ?
  गोयमा ! जभगा ण देवा निच्च पमुदित-पक्कीलिया कदप्परितमोहणसीला।
  जे ण ते देवे कुद्धे पासेज्जा, से ण पुरिसे महंतं अयस पाउणेज्जा। जे ण ते देवे
  तुद्धे पासेज्जा, से ण महंत जस पाउणेज्जा। से तेणहेण गोयमा ! एव वुच्चइ
  जभगा देवा, जभगा देवा।।
- ११६. कितविहा ण भते । जभगा देवा पण्णत्ता ? गोयमा । दसविहा पण्णत्ता, त जहा—ग्रन्नजभगा, पाणजभगा, वत्थजभगा, लेणजभगा, सयणजभगा, पुष्फजभगा, फलजभगा, 'पुष्फ-फल-जभगा'', विज्जा-जभगा ग्रवियत्तिजभगा' ॥
- १२०. जभगा ण भते । देवा किह वसिंह उवेति ? गोयमा ! सन्वेमु चेव दीहवेयड्ढेसु, चित्त-विचित्त-जमगपन्वएसु, कचणपन्वएस् य, एत्य ण जभगा देवा वसिंह उवेति ॥
- १२१ जभगाण भते । देवाण केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ? गोयमा । एग पलिस्रोवम ठिती पण्णत्ता ॥
- १२२. सेव भते ! सेव भते ! ति जाव' विहरइ।।

# नवमो उहेसो

## ग्रह विन्यक्रमनेस्स-पद

१२३. ग्रनगारं ण भते ! भावियप्पा अप्पणो कम्मलेस्स न जाणइ, न पासट, तं पु

मञ्जनगः (वृत्ता) ।

<sup>3.</sup> भ० १।४१।

व्यक्तिक्रमण (वृता)

<sup>¥.</sup> गहव (अ)।

तता गीवमा । श्रपमारे ए भाविषापा कपणी' "कम्मांकम न डाणाः, म पागः, ने पण जीव गर्माव गणम्मावस्य जाणाः पासः ॥

१२४८ प्रति प भेते ! महत्री सरम्मतस्या पोणना बोधानेति उत्योग्ति हते (त पभानेति ?

त्ना भ्रत्यि॥

१२४. रपरे ए भने <sup>†</sup> सर्जा सरमनेस्या पीमाना घोभागीत जाउ प्रभान है ? गोरमा <sup>†</sup> ताम्रो इमाओ यदिम-सृत्याप देयाप विमानेति हो नेस्साधी यहिया ग्रीभिनस्म ताम्रो प्रभाविति', एए पा गोरामा <sup>†</sup> ने सर्क्या सन्दर्भ रहे। प्रभावित उपत्रोएति नवेति प्रभावित ॥

#### मसाग्न-पोग्नन-परं

- १२६. नेरायाण भने ! कि बना पीमाना ? बात्ना पीमाना ? गोयमा ! नो बना पीमाना, बात्ना पीमाना ॥
- १२७ श्रमुख्याराण भने <sup>१</sup> कि सना पीत्तरा १ श्रम्ता पीत्तला १ गोवसा <sup>१</sup> सना पास्ता, नो सन्तरा पोस्तम । एवं सार पन्तिस्तरण ॥
- १२=. प्रतिपादमान '•भने ! जि अना पीमाना है क्याना पीमाना है. गीममा ! क्या जि पीमाना, गणना विधामाना। एव जाने गणुस्यका। कालमनर-जीदमिम-वेमालिकाल करा ग्रमुरतुमारमा ॥

## १ट्ठारिएटठा हि-पौग्यास-पर्द

१२६- नेराक्या भने ! विष्ट्या योग्यात ? स्वित्य योग्यत्य ? सोक्सा ! सो द्वा योग्यतः, स्वित्य योग्यतः । त्या सना भीजगण्य दहुः वि. योग्यति, विकादि, स्वात्यादि शाणियस । एए यस द्वारा ।।

## हेवाणं भागामहस्म-पट

१६०. होते मा शहे हैं कहिनियुक्त नायाँ सहेसारी जाहरणस्य विद्यार पर्न कारायाः हस्य अधिकाम है

रवा वसु ।।

to so, but on the first of the same of animal and the second seco

I have some hour some of the same of the some of the some of

a affective to the same of the

I Was somether, etwertens (a) a my for a site of

Ro Me te fin

# सूरिय-पदं

तेण कालेण तेण समएण भगव गोयमे ग्रचिरुगय वालसूरिय जासुमणाकुसुम-१३२ पुंजप्पकास लोहितग पासइ, पासित्ता जायसङ्ढे जाव' समुप्पन्नकोउहल्ले जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ', •उवागच्छित्ता समणं भगव महावीर तिक्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता णच्चासण्णे णातिदूरे सुस्सूसमाणे नमसमाणे अभिमुहे विणएण पजलियडे पज्जुवासमाणे ॰ एव वयासी - किमिद भते! सूरिए? किमिद भते। सूरियस्स ग्रद्दे ?

गोयमा । सुभे सूरिए, सुभे सूरियस्स स्रहे ॥

किमिद भते । सूरिए विकिमिद भते ! सूरियस्स पभा ? १३३ '•गोयमा । सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स पभा ।।

किमिद भते सूरिए ? किमिद भते । सूरियस्स छाया ? गोयमा ! सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स छाया ॥

किमिद भते। सूरिए किमिद भते। सूरियस्स लेस्सा ? गोयमा । सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स लेस्सा ॰ ॥

## समणाण तेयलेस्सा-पट

जे इमे भते । ग्रज्जताए समणा निग्गथा विहरति, ते ण कस्स तेयलेस्स १३६ वीर्वयति ?

गोयमा । मामपरियाए समणे निगाथे वाणमतराण, देवाण तेयलेस्स वीईवयइ। दुमासपरियाए समणे निगाथे असुरिदविज्जियाण भवणवासीण देवाण तेयलेस्स वीईवयद् ।

एव एएण अभिलावेण-तिमासपरियाए समणे निग्गथे असुरकुमाराणं देवाण तेयनेस्य बीर्डवयः ।

च उम्मासपरियाए समणे निग्गथे गहगण-नक्खत्त-ताराख्वाण जोतिसियाण देवाण नेयनस्य वीर्टवयई।

पनमामपरियाए समणे निग्गये चितम-सूरियाण जोतिसिदाण जोतिसराईण नेयलंग्न वीर्वयह।

छम्मामपरियाएं ममणे निगाये सोहम्मीसाणाण देवाण तेयलेस्मं वीईवयह ।

८ एते (क, ता, व, म, म), तए (ग) । म १ ६ ६ - इव सम्बद्ध अन्य नमस्ति। ४ तेतेणं (व)।

छमाम ० (स)।

इ. र - ए॰--एड मेर एवं छापा एव देखा।

मनमामतिकाण् समने निग्नथे नर्गाष्ट्रमार-माहिताण देवरण नेपनेस्य है। देवदा । प्रद्रुमामपिकाण समने निग्नथे दश्वीण-त्रनमार देवरण नेवनेस्य है। देवदा । नवमामपिकाण् समने निग्नथे महानुष्ण-सरस्मारण दवाण देवपस्य वीदिवयः ।

दममानपरिवाण् नमणे निर्माये आध्यानगणप-मारणणपुषरा देवरण नेवारिक पार्टकणा ।

एकारममानपरियाए नम्ते निग्ने गेवेब्बसार देवाच नेयतेस्म कंदेवपर । बारममानपरियाए सम्ते निग्नेथे क्वानदोत्रयाद्यात देवता नेयं रस्य गंदीपद । नेवा पर सक्ते मुक्ताभिकाए भविता नम्रो परणा निवस्ति "रैत्वस्ति मृत्यति परिनिध्यानित सद्यद्वारावं ॥ अव जनेति ॥

१३५ मेय भने ! नेय भने ! नि जाय' दिर्ग्ड ॥

# द्समी उहसी

#### ने विनि-पर्द

रिक् वेगके कामने <sup>†</sup> छात्रमान जाकानामः <sup>†</sup> स्ता तामकानामक ॥

होते. ज्यार प्राप्त केवली छात्रमार प्राप्तात्रसम्बद्धः न्यापा क्षित्र ति स्थापा र सम्पद्धनसभाग

हता याग्यसम्बद्धाः ॥

First of east felic out to receive a state of the continuous felicity of the first out of the continuous of the

therease a sea of the standard for the season who seems to be a standard to the season of the sea of the season of

Property and the

The case of a few many and a few man

# पन्नरसमं सतं

# नमो सुयदेवयाए भगवईए'

## गोसालग-पदं

- १ तेण कालेण तेण समएण सावत्थी नाम नगरी होत्था—वण्णओं। तीसे ण सावत्थीए नगरीए वहिया उत्तरपुरित्थमें दिसीभाए, तत्थ णं कोट्टए नाम चेइए होत्था—वण्णग्रों। तत्थ ण सावत्थीए नगरीए हालाहलां नामं कु भकारी आजी-विभोवासिया परिवसित— ग्रड्ढा जावं वहुजणस्स ग्रपिभूया, ग्राजीविय-समयिस लढ्ढा गिह्यद्वा पुच्छियद्वा विणिच्छियद्वा ग्रिट्टिमिजपेम्माणुरागरता, ग्रयमाउसो । ग्राजीवियसमये ग्रद्धे, ग्रय परमहे, सेसे ग्रणहे त्ति ग्राजीवियसमएण ग्रप्पाणं भावेमाणी विहरह।।
- २. तेणं कालेण तेण समएण गोसाले मखिलपुत्ते चउन्वीसवासपरियाए हालाहलाए कुभकारीए कुभकारावणिस ग्राजीवियसघसपरिवृडे ग्राजीवियसमएण ग्रप्पाण भावेमाणे विहरड ॥
- तए णं तस्म गोसालस्स मखलिपुत्तस्स अण्णदा कदायि इमे छ दिसाचरा' अतिय पाउटभवित्या, त जहा—साणे, कलदे', किण्णयारे, अच्छिदे, अगिगवे-मायणे, अज्जुणे गोमायपत्ते' ।।
- ४ तए ण ते छ दिसाचरा श्रहुविह" पुट्यगय मग्गदसमं 'सएहि-सएहि'" मतिदसणेहि निर्जृह्ति'', निर्जृहित्ता गोमाल मखलिपुत्त उबट्टाइम् ।।

```
    ए. ए. इ. वृती व्यान्यान नास्ति ।
    व्यो० मृ० १ ।
    वृ ।
    ० पुरिच्यम (म) ।
    ४. त्रो० ग० २-१३ ।
    ५ त्राताहरण (ता, म) ।
    ६. गीतमपुत्ते (क, व, म) ।
    ६. भार २०१४ ।
    १० निमित्तमिति शेष (यृ) ।
    ११. मतेहि २ (अ, क, व, म, म) ।
    ६ रिम्पण मयविद्याला पार्थस्थीमृता इति १२. निज्ञहति (ता, म); निज्जुति (व, म) ।
```

४. तए प से गोसाने सप्यतिपुत्ते नेश अद्भुत्तम माधिशित्तस्य केटा इच्होद्येग्येटा स्थिति पाटाय, सर्व्यति भूयाण, सर्व्यति गीदाय, सर्व्यति सनाश दगाइ छ स्टाइन्सर्गाणकाठ यागरणाठ यागरेति, स दहा —

लामं धलाम कुर्व दुनार, क्रीतिय मरा करा ॥

- नग्णा ने मोमाने मंत्रित्युने नैयाँ बहुनेस्य स्टानिभित्यस्य केयाः प्रार्थनेत्रीतः नाप्त्यीत्त् नगरीत् घरित्रे दिल्याताचीः स्थानतः अस्तापताचीः धरेणकः रेगिन्यनाचीः घमञ्चार् साम्यापताचीः, घरित्रे जिल्लाः वद्याराणाः विद्यार ॥
- 🖷 नेप यालय तेय समम्य सामी समोमते प्राप्त परिमा परिचार छ
- हर तम पालेण तेण समान्य समयान्य भगवता माप्तिकास केंद्र श्रीपाम इत्थाने साम शापाले गोवने गोलेप "सन्तर्नेत समायाण्यान्यातिण वार्णात्माक माप्ति समायाण्याति वार्णात्मा प्राप्ति गाप्ति गोला प्राप्ति गाप्ति विकास प्राप्ति गाप्ति गोला विकास केंद्र गोला वार्णाति गाप्ति गोला विकास विकास वार्णाति गाप्ति गोला व्याप्ति गोला वार्णाति विकास विकास वार्णाति गाप्ति गाप्त
- स्था त्राप्त व्यवस्थित प्रमुख्या स्वयस्था विकास वितास विकास वितास विकास वितास विकास वितास विकास वित

to the second of the second of the tensor of

a grant the continuous as the

to the way or many resident to the second of the second of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# भगवस्रो विहार-पदं

२० तेण कालेण तेण समर्ण ग्रह गोयमा । तोस वासाइ ग्रगारवासमज्भाविसत्ता ग्रम्मा-पिईहि देवत्तगर्राहे समत्तपइण्णे एव जहा भावणाए जाव' एग देवदूसमादाय मुडे भवित्ता ग्रगाराग्रो ग्रणगारिय पव्वइए'।।

२१ तए ण अह गोयमा ! पढम वास अद्धमास अद्धमासेण खममाणे अहियगाम निस्साए पढम अतरवासं वासावास उवागएं। दोच्च वास मास मासेण खममाणे पुञ्वाणुपुञ्चि चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे जेणेव रायिगहे नगरे, जेणेव नालंदा वाहिरिया, जेणेव ततुवायसाला, तेणेव उवागच्छामि, उवाग-च्छिता अहापिड रूव स्रोग्गह स्रोगिण्हामि, स्रोगिण्हित्ता ततुवायसालाए एगदेसिसं वासावाम उवागए।।

#### पढम-मासखराण-पद

२२ तए ण ग्रह गोयमा । पढम मासखमण उवसपिजत्ताण विहरामि ॥

२३. तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते चित्तफलगहत्थगए मखत्तणेण प्रप्पाण भावेमाणे पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे जेणेव रायगिहे नगरे, जेणेव नालदा वाहिरिया, जेणेव ततुवायसाला, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता ततुवायसालाए एगदेसिस भडनिक्खेव करेड, करेत्ता रायगिहे नगरे उच्च-नीय'- मिज्भमाड कुलाड घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए ग्रडमाणे वसहीए सव्वत्रो समता मग्गण-गवेसणं करेड, वसहीए सव्वत्रो समता मग्गण-गवेसणं करेमाणं श्रण्णत्य कत्य वि वसहि ग्रलभमाणे तीसे य ततुवायसालाए एगदेसिस वामावास उवागए, जत्थेव ण अह गोयमा!

२४. तए ण ग्रह गोयमा । पढम-मासक्त्रमणपारणगिस ततुवायसालाग्रो पडिनिक्ल-मामि, पटिनिक्प्रमित्ता नालद' वाहिरिय मज्क्रमज्क्रेण' निग्गच्छामि, निग्ग-च्छिता जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छिता रायगिहे नगरे

१ आगारत्राममञ्भे बिमत्ता (अ, स, ब, म, म), अगारवासमञ्जे बिमता (४), अगार-वारे बिमत्ता (ता), अगारवास— गृहवास-मापुर दित बृजिगरव्यास्यानुमारेगा प्रस्तुत-रहार स्वीहर ।

दंशिलागीत (ज. स. ता म); देवसीगतीहि (व. ग)।

के अपना भूजा है। वह उद्देश

४. पव्वइत्तए (ता, म) ।

५ श्रतरावाम (क, म, वृपा)।

६. उवगए (ता)।

७. एगदेममि (व)।

प जाव (अ, क, स, ना, ब, म, म)।

म० पा०—नीय जाव अण्णत्य ।

१०. नापदा (अ)।

११ मज्लेगा २ (क, ल, ना, ब, म)।

उद्य-मीय'-\*मित्रिमाट तृतारं यरमगुरापमा शिल्यादरियणण छण्यापे विजयमा मात्रवटमा कि. साप्तितृ ॥

- २१ ता, पॅन विज्ञण् नातायाँ सम एकामीण वासाः, वास्ता तहतुः शिवनशानीः प्रित्रण् वीक्रणं वरमसीमणिताण विस्तरम् विक्रणं वरमसीमणिताण विस्तरम् विक्रणं मणिताले विद्याने वर्गाने वर्गा
- २६ तम् त नन्त विश्ववन सामावदन तेत प्रश्नमुद्ध व अस्तवन्ति व प्रायम्बद्ध विवास विवास समावदन स्थाप का विवास कराई व्याप्त विवास कराई प्राप्त विवास कराई विवास विव
- विशेषित सम्मानिक स्वार्ति विश्व वह त्यां विश्व स्वार्ति विश्व स्वार्ति स्वार्ति स्वार्ति स्वार्ति । विश्व स्वार्ति स्वार्ति
- As to the male of the help and a few or and the same few to get the his had been the total and a with the same of the help and the same of the help and the same of the same o

the state of the state of the state of the state of the state of

a de la company de la company

तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता मम वदइ नमसइ, वदित्ता नम-सित्ता मम एव वयासी—तुब्भे ण भते । मम धम्मायरिया, ग्रहण्ण तुब्भ धम्मतेवासी ॥

२६ तए ण ग्रह गोयमा । गोसालस्स मखलिपुत्तस्स एयमट्ट नो श्राढामि, नो परि-जाणामि, तुसिणीए सचिद्रामि ॥

### दोच्च-मासखमण-पदं

३० तए ण ग्रह गोयमा । रायिगहाग्रो नगराग्रो पिडिनिक्खमािम, पिडिनिक्खिमित्ता नालद वाहिरिय मज्भमज्भेण निग्गच्छािम, निग्गच्छिता जेणेव ततुवायसाला । तेणेव उवागच्छािम, उवागच्छिता दोच्च मासखमण उवसपिजित्ताण विहरािम ।।

३१. तए ण ग्रह गोयमा । दोच्च'-मासखमणपारणगिस' ततुवायसालाग्रो पिडिनि-वसमामि, पिडिनिक्सिमित्ता नालद वाहिरिय मज्भमज्भेण निग्गच्छामि, निग्ग-च्छित्ता जेणेव रायगिहे नगरे' ●तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मिज्भमाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए० ग्रडमाणे

म्राणदस्स गाहावइस्स गिह मणुप्पविद्वे ॥

३२ तए ण से म्राणदे गाहावर्ड मम एज्जमाण पासइ, '•पासित्ता हट्टतुट्टिचित्तमाणिंदए णिंदए पीइमणे परमसोमणिंसए हिरसवसविसप्पमाणिह्यए खिप्पामेव म्रास-णाम्रो म्रव्भट्टेड, प्रव्भट्टेता पायपीढाम्रो पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता पाउयाम्रो म्रोमुयइ, स्रोमुइत्ता एगसाडिय उत्तरासग करेड, करेत्ता म्रजलिमउलियहत्थे मम सत्तद्वपयाइ म्रण्गच्छड, म्रण्गच्छित्ता मम तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता मम वदड नमसइ, विद्ता नमसित्ता मम विउलाए खज्जगविहीए पिडलाभेस्सामित्ति तुद्दे, पिडलाभेस्साणे वि तुद्दे, पिडलाभेस्ता वि तुद्दे ।।

३३. तए ण तस्म प्राणदस्स गाहावइस्स तेण द्व्यसुद्धेण दायगसुद्धेण पिडिगाहगसुद्धेण विविहेणं निकरणसुद्धेण दाणेण मए पिडलाभिए समाणे देवाउए निबद्धे, ससारे पिर्लाकण, गिहमि य मे इमाइ पच दिव्याइ पाउव्भयाइ, त जहा – वसुधारा वट्टा, दमद्धवणो कुमुमे निवातिए, चेलुक्खेवे कए, ग्राहयाओ देवदुदुभीग्रो,

प्रतरा वि य ण स्रागाम सहो दाणे, सहो दाणे ति घुट्टे ॥

३८ तम ण रायमिहे नगरे सिघाडम-तिग-चउवक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसु

१ व्यवप्र १ (ता) सर्वत्र ।

न. स्परम्बरम् (ना<sub>)</sub>।

३ क्या (ज. क व. म. म)।

८ मानकनमानि (तुर, व. म, म)।

प्र म० गा०—नगरे जाव अहमारों।

६ म० पा० - एव जहेव विजयस्म नवर मम विद्यताण् नाजजगिवहीण् पटिताभेम्मामिति गुट्टे मेम न चेय जाव तच्च।

- वण्ण में मोनाने मन्तिपृत्ते बहातात्व यनिष्णापमु मोत्या निरुप्त सम्वर्णन्ति सन्ति प्राप्त वर्णन्ति सन्ति स्वर्णन्ति साम्बर्णन्ति वर्णन्ति स्वर्णन्ति साम्बर्णन्ति वर्णन्ति स्वर्णन्ति साम्बर्णन्ति सा
- ३६ तम् भ शह गोयमा १ गोमालस्य भवत्तिपुतस्य गयमह तो घाटाँगः, तो परिः राणासिः, तृतिगोल् सनिहासि ॥

## गर्ग-सामन्तरम् । परं

- १७ पर वा का वीयक र नयांगानकं नगराया वार्तनस्थान प्रतिवासिक स्थितिकार्गकाः सम्बद्ध स्थितिक प्रक्रमध्येण विकासभाविक, विकारिकानक व्यक्ति १ व्यक्तिकार्थः नेपोष क्रम्यानम्बद्धाः, व्यवस्थितकः व्यक्तिकार्थः व्यक्तिकार्थः विकारिकार्थः व्यक्तिकार्थः
- The state of the standing both problem . Sometime will write in southern they are not being to make and make

1 454 to 12 del

E TERRETORN & MAR HELLING

to be the more than the mean in a

NE - C. 3, = 51. 1

\* be not have been the been dis

णिदए पीइमणे परमसोमणिस्सए हिरसवसिवसप्पमाणिहयए खिप्पामेव आस-णाओ अवभुद्वेइ अवभुद्वेत्ता पायपीढाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता पाउयाओ ओमुयइ, ओमुइत्ता एगसाडिय उत्तरासग करेइ, करेता अजिलमउलियहत्ये मम सत्तद्वपयाइ अणुगच्छइ, अणुगच्छित्ता मम तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता मम वदइ नमसइ, विदत्ता नमसित्ता मम विउन्नेण सव्वकामगुणिएण भोयणेण पिडलाभेस्सामित्ति तुद्वे, पिडलाभेमाणे वि तुद्वे, पिडलाभिते वि तुद्वे ।।

- ४० तए ण तस्स सुणदस्स गाहावइस्स तेण दव्वसुद्धेण दायगसुद्धेण पिडिगाहगसुद्धेण तिविहेण तिकरणसुद्धेण दाणेण मए पिडिलाभिए समाणे देवाउए निवद्धे, ससारे पिरत्तीकए, गिहसि य से इमाइ पच दिव्वाइ पाउव्भूयाइ, त जहा—वसुधारा वृद्घा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्खेवे कए, ब्राह्याक्रो देवदुदुभीक्रो, अतरा वि य ण श्रागासे अहो दाणे, श्रहो दाणे त्ति घुट्ठे ।।
  - ४१. तए ण रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह्-महापह-पहेसु वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइनखइ एव भासइ एव पण्णवेइ एव परुवेइ—धन्ने ण देवाणुष्पिया । सुणदे गाहावई, कयत्थे ण देवाणुष्पिया । सुणदे गाहावई, कयपुण्णे ण देवाणुष्पिया । सुणदे गाहावई, कयलक्खणे णं देवाणुष्पिया । सुणदे गाहावई, कया ण लोया देवाणुष्पिया । सुणदस्स गाहाव-इस्स, सुलद्धे ण देवाणुष्पिया । माणुस्सए जम्मजीवियफले सुणदस्स गाहावइस्स, जस्स ण गिहसि तहारूचे साधू साधुरूवे पिडलाभिए समाणे इमाइ पच दिच्चाइ पाउटभूयाइ, त जहा—वसुधारा वृद्घा जाव अहो दाणे, अहो दाणे ति घुट्ठे, त धन्ने कयत्ये कयपुण्णे कयलक्खणे, कया ण लोया, सुलद्धे माणुस्सए जम्म-जीवियफले मुणदस्स गाहावइस्स, सुणदस्स गाहावइस्स ॥
  - ४२ तए ण में गोमाने मलिनपुत्ते बहुजणस्स ग्रितिए एयमहु सोच्चा निसम्म समुप्पन्नसए समुप्पन्नकोडहरने जेणेव सुणदस्स गाहावडस्स गिहे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता पासइ सुणदस्स गाहावइस्स गिहिस वसुहार बृहु, दमद्धवण्ण मुगुम निविधिय, मम च ण मुणदस्स गाहावइस्स गिहाग्रो पिटिनि- त्रिंगममाण पासड, पासित्ता हहुनुद्धे जेणेव मम ग्रितिए तेणेव जवागच्छड, उवागच्छिता मम निवन्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता मम वद्द नमसड, विद्ना नमिना मम एव वयामी —तुद्दमे ण भते ! मम धम्मायिया, श्रारण्य तृद्दम धम्मवेवामी।।
    - रः तर् म भट गोपमा । गोमालस्य मखलिपुत्तस्य एयमद्व नो स्राढामि, नो परितापामि, नुमिणीए मिच्हामि ॥

## सउन्य मामण्यमण-पद

८४. वत ए घर गाँउमा ! रायित्यम्रो नगराम्रो पविनियमामि, पविनियमिना

नालद याहिनियं मन्यंगङभेग निगारणामि, निगारिण्या लेगेव वेतृपायनाया नेगेव ज्यागरणामि, ज्वागरिल्या १ वज्यं सामायमा ज्यागरितराण विह्यामि॥

- (४) जिसे ण नारदात् वाहितियात् अदृरसामते, तृत्य १ की उसत् साम मिल्डिसे हीत्या सम्पिथेनवण्याओं । तत्य १ कोल्डात् सांध्योते वर्षेद्र साम महत्त्व परियस्य सद्दे जावं वर्षणात्म पर्यास्त्रत्, तिद्रशेष हात् वश्वतत्त्व परियस्य मन्देश्चार्यातिहास्याति होत्या ॥
- ४६ तम् पानं प्रति मार्ग किन्यनां उपमानियसियसिय विद्याप राज्यम रुवण परमण्या मारणे स्रोमाभेटस ॥
- ४६ यम् मा सह योगमा । चड-थ-मानत्यमण ग्राट्यामा सतुराचना उत्था पणितिका मामि, पटिनियमिन्य नाजः वाहित्यं मयमगर्भण किमाण्यमि नियानित स लेगेय गोगचाण्यणि नेपोव डवागव्छामि उदागित्रता प्राट्याण पण्याचे नेपोव डवागव्छामि उदागित्रता प्राट्याण पण्याचे उत्त्व-तीयां- मित्रभमाण गुन्ताः प्रयम्बुदाणस्य विश्वासीरगणः प्रयाणाः प्रयाणाः प्रयाणस्य मारणस्य गिर्माणस्य विश्वापत्रति ।।
- रण नग् में बहुते महत्ते मम नृहासंता "तागह, गांसवह हहुवहुत्तित्सणाहित गाहित गीहमी प्रमाने मम नृहासंता "विस्तान हिन्द माहित गिलामें का कार्य-गामि प्रमाने प्रमाने कार्य-गामि प्रमाने प्रमाने कार्य-गामि प्रमाने प्रमाने कार्य-गामि प्रमानिक मानुवाद कार्य-गामि प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान कार्य-गामि प्रमानिक मानुवाद कार्य-गामि जात्र मानुवाद कार्य-गामि जात्र मानुवाद कार्य-गामि प्रमान कार्य-गामि प्रमान प्रमा
- त्र सम्प्राची प्रस्ति स्वतिष्ट्रस्य स्वत्याप्तस्य देखाः आपस्त्रस्य प्रत्याप्तास्य विश्वति विद्यार विद्यार
- An an en menteterfe ten er beteter fan feiner geben bereit ber ber ben mente be be be er en ble

<sup>1, 20, 15, 15, 1</sup> 

<sup>1 60 - 1.56 4</sup> 

of the and the contract deal wife to

to and planter that the plant of the second of the second

वहुजणो ग्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एव भासइ एव पण्णवेइ एव परूवेइ—धन्ने ण देवाणुप्पिया ! वहुले माहणे, कयल्थे ण देवाणुप्पिया ! वहुले माहणे, कयल्ये ण देवाणुप्पिया ! वहुले माहणे, कयलक्खणे ण देवाणुप्पिया ! वहुले माहणे, कया ण लोया देवाणुप्पिया ! वहुलस्स माहणस्स, सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले वहुलस्स माहणस्स, जस्स ण गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पिडलाभिए समाणे इमाइ पच दिव्वाइ पाउव्भूयाइ, त जहा—वसुधारा वृहा जाव ग्रहो दाणे, ग्रहो दाणे त्ति घुट्ठे, त धन्ने कयत्ये कयपुण्णे कयलक्खणे, कया ण लोया, सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले वहुलस्स माहणस्स, वहुलस्स माहणस्स, वहुलस्स माहणस्स, वहुलस्स माहणस्स,

५१ तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते मम ततुवायसालाए अपासमाणे रायगिहे नगरे सिंग्भितरवाहिरियाए मम सन्वय्यो समता मग्गण-गवेसण करेइ, मम कत्यवि' स्ति वा खित वा पवित्त वा प्रलभमाणे जेणेव ततुवायसाला तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता साडियाग्रो य पाडियाग्रो' य कुडियाग्रो य वाहणाग्रो' य चित्तफलग च माहणे श्रायामेइ, ग्रायामेत्ता सउत्तरोट्ट भंड' कारेइ, कारेता ततुवायसालाग्रो पिडिनिक्खमइ, पिडिनिक्खिमत्ता नालद वाहिरिय मज्भमज्भेण निग्गच्छइ, निग्गच्छिता जेणेव कोल्लाए सिंग्णवेसे तेणेव उवागच्छइ।।

५२ तए ण तस्स कोल्लागस्स सिष्णिवेसस्स विहया वहुजणो ग्रण्णमण्णस्स एवमा-इक्खइ जाव परूवेइ—धन्ने ण देवाणुष्पिया । बहुले माहणे, '●कयत्थे ण देवाणुष्पिया । बहुले माहणे, कयपुण्णे ण देवाणुष्पिया । बहुले माहणे, कयलक्यणे ण देवाणुष्पिया । बहुले माहणे, कया ण लोया देवाणुष्पिया । वहुलस्म माहणस्स, सुलद्धे ण देवाणुष्पिया । माणुस्सए जम्म॰जीवियफले बहुलस्म माहणस्स, बहुलस्स माहणस्स ।।

गोसालस्स सिस्सस्वेरा श्रंगीकरण-पदं

<sup>?</sup> जन्दिर (अ, क, स, य, म), यत्या (ता)।

२ (ता), महिराजी (बुता)। १ लहालकी १२, १९, ता, ब, म)।

र. मृह स्या, त्राहर

५. म॰ पा॰ —त चेव जाव जीवियफले।

६. ग० पा०--अजमत्यिण् जाय समुणाजिज्ञत्या।

७ जुली (४, ब, म)।

८ स० पा०-जनी जाय परासी।

स्रभिनमणानम्, तं निरमिद्धाः पा एतः सम् धरमायिकः प्रस्ति शान्तः सम्बं नामाः सम्बं महार्थाः भवित्वति पट्ट योजनात् स्रिताः र्याः रिका राष्ट्राः स्वयो समान् स्वयो समान् सन्यान् स्वयो समान् सन्यान् स्वयो समान् स्वयो समान् स्वयो समान् स्वयो स्वय

- ४६. तर पाने मोनाने मनतिपूर्ण प्रदृत्दे समाति पानी सामारितान्यारिता केतरे: रहेना समावदः नमनः, प्रतिनातः नमनिना एव कप्रसी—गुष्य ताकारे समावस्थापनिमा, प्राप्तानुद्दम सनेवासी ।।
- ४५ तम् य घर गोगमा । गागातस्य मन्तिपुरास्य एकमरु परिपृत्ति ।
- १६ तम् प्रश्ने गोयमा । गोरगांत्रा सम्बितुनेच मति वित्यस्मीत स्वाराहाः सन् धनामं सुद्र द्वारा सगरारमस्यार पत्त्वारस्याने वित्यक्तात्वः सिरित्सा ॥

## निलयंभय-पद

- ४७ तर्ण पर गीतमा ! सरावा गरावि परमनर शरणन कि उप के दूर होने मोमालिए मन्द्रिपुलेग लीच निवस्त्रमामाओं नगराया पुरम्याम अवर का दूर विद्यालाए । तस्य प निवस्त्रमामस्य नगरम्य पुरम्यानस्य नगरस्य ५ छण्या, ग्रिप पा मह गर्ने लिखनाम मिलिए प्रतिस्तृ हिन्द्रवर्षे कि पा श्राहित सरीय स्वस्ति माने-इपक्षेत्रमाने चिद्रव ॥
- ४६ मा या से मीमाने मताविष्ट्रमें या विक्रियम प्राप्तः, पर्श्यमा समाप्तः राष्ट्र राष्ट्रतः परिता समामिता एवं स्थानी—एस ए भारे हे विकास हिल्ला स्थान ए सिप्ति-प्रस्ति हे सम्बाधन विक्रमार्थं साम्युक्तः एक्ट्रिय होत्सी- क रिति हे प्रति द्यादिनाति है
  - And all all affende and as yell grandlichen bes an gandliche mader bera an er auf gegetet felde anderen all de franklichen bes an gandlichen dere an er er allegen allegen eine de yell grandlichen bes an gandlichen dere an er er allegen alle if
- The same of the sa
- of some that the first
- The second secon
- the property of the second second
- A see the second section of the second section of the second seco

तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते तेण श्रद्वगस्स महानिमित्तस्स केणइ उल्लोय-मेत्तेण सन्वेसि पाणाण, सन्वेसि भूयाणं, सन्वेसि जीवाण, सन्वेसि सत्ताण इमाइ छ अणइक्कमणिज्जाइ वागरणाइ वागरेति, त जहा—

लाभ अलाभ सुहं दुक्ख, जीविय मरण तहा।
तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते तेण अट्टगस्स महानिमित्तस्स केणइ उल्लोयमेत्तेणं सावत्थीए नगरीए अजिणे जिणप्पलावी, अणरहा अरहप्पलावी, अकेवली केविष्प्पलावी, असव्वर्ण्यू सव्वर्ण्युप्पलावी ॰, अजिणे जिणसद् पगासेमाणे विहरइ, त नो खलु गोयमा । गोसाले मखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी, जिणे जिणस्हं प्पतावी, केविलिप्पलावी, सव्वर्ण्यू सव्वर्ण्युप्पलावी, जिणे जिणसई पगासेमाणे विहरइ, गोसाले ण मखलिपुत्ते अजिणे जिणप्पलावी, अभेवली अविलिप्पलावी, असव्वर्ण्य सव्वर्ण्यपलावी, अर्जिणे जिणसई ॰ पगासेमाणे विहरइ ।।

७८ तए ण सा महितमहालया महच्चपरिसा ' समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रितए एयमह सोच्चा निसम्म हहुतुहुा समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विद्ता नमिसत्ता जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिस ९ पिडगया ।।

## गोसालस्स भ्रमरिस-पदं

७६ तए ण सावत्थोए नगरीए सिघाडग - विग-च उक्क-च च र-च उम्मुह-महापह-पहें मु वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव पक्ष्वे इ—जण्ण देवाणु पिया । गोमाले मखिलपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिणे जिणसह पगासेमाणे विहरह त मिच्छा। समणे भगव महाबीरे एवमाइक्खइ जाव पक्ष्वे इ—एव खलु तस्स गोसालस्स मखिलपुत्तस्स मखिली नाम मखि पिता होत्था। तए ण तस्स मयस्स एवं च व त सव्व भाणियव्व जाव श्रिजणे जिणसह पगासेमाणे विहरह, त नो वित्रु गोमाले मखिलपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विहरह, गोसाले मखिलपुत्ते श्रिजणे जिणप्पलावी जाव विहरइ, समणे भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी

 नए ण में गोमाने मखिलपुत्ते बहुजणस्स अतिय एयमह सोच्चा निसम्म आसुक्ते केट्टे कुविए चिटिवकए० मिमिमिसेमाणे आयावणभूमीओ पच्चोक्हड, पच्चो-र्गहत्ता मार्वात्य नर्गार मज्भमज्मेण' जेणेव हालाहलाए कुभकारीए कुभकारा-

<sup>?.</sup> ग॰ पा॰ —िपापनामी जाव जिणमह ।

र राजपार — जिल्लामानी ताद पगासेमाणे ।

३ र कारा भ - बटा निवे बाद पटिनया ।

४ म ॰ पाव — भित्राहम नाव बहुदशी।

४. भ० १४।१४-७६।

६. स॰ पा॰--श्रागुक्तं जाव मिसि <sup>०</sup>।

७ तैरामक्षेपकरणेन 'निगाच्यर, निगान्दिना' इति पाठो न दुश्यते । इष्टव्यम्-१५।२४ ।

यमें नेशेव उवागच्छा, उनागच्छिना राजात्सम् गण्यास्त् मण्यास्त्र राजास्य सार्वेशिवस्थसपरिष्ठे महत्रा समस्मि उत्सारे एवं चाँ र विरास ॥

## गोनालस्य ग्राणंदरोर्नमक्ये ग्रवकोसपद्मण-पद

- मण नातेण नेर्ग समागण समागम भगपमी महाजीतस्य छोदानी छात्ते ग्रह भेते पमरभद्दम् जाव' विलीम छहुछुद्देत स्थितिसन्तत्र प्रजीवनीत्र सार्वाण पत्रमा सामाग भावेमात्री वितरह ॥
- मण् म ब्राणदे धेरे छेट्टुस्वमयावारणगांस पट्नाल पोर्टर्स्स १००० ए ए। एए स्थानमान नामी नहेब ब्रायुच्छा, नहेब दाव उत्त्व-नीव-महिमामादे कैंगुलाइ परमाहदा- पत्म विकासपरियालक ब्रायमाचे हा बाह्याए पुरासर्थण के भागातालयां ब्रायस्था महत्त्वामाचे वीटमाइ ॥
- महा नाग्य में मोनाचे मार्गाचयुने माणह पेर हालाहरात हमहार्गेण क्रायर वजनम महत्रमामचेया बीहनसमात पानह पानिका एवं उपर्वे एक पर माणहा हिसो एवं महत्त्वमिय निमामेटि ॥
- समान्ते स्वाप्तः सेरे मोसावेषं सम्बद्धास्य मृत्र समाण के उत्तर त्याः
   समान्त्र कश्वास्त्रमे, केवत सोसाव स्वर्णिक केले श्वास लड़ स्व
- चप्र, तम् मा बीमाने मर्गात्रमस्य बाग्य नेत्रमय प्राप्तति । व राज्य १००० १ । इसी चित्रातीयाम् सद्धाम केंद्र प्रत्यात्वयाः पश्चिम काच की राज्य काणात्वाः स्वयानियाः स्वयापियाः स्ययः स्वयापियाः स्
- सार्यः तरम् तम् वेद्रश्चितः पूर्वत्तम्भवन्तः विभिन्ने प्रविदेशिकसम्बद्धाः कार्यादि विभागः वि
- # 3 Aude die ja lagentable der eiffelantif And bent noblete mudicule alleten b ann te bu fen

<sup>2</sup> KKENIMAN (41) .

t de melle deuter luit e

<sup>1</sup> challerates a all

<sup>1</sup> Fe 21220 6

新 No Title Miles o

f he i's was taken an broken

a Bellackung feb. we to be !

and a special section of the

the gram the ending in on

Note that the same

Be an animal to the fi

the set of the set of

was and the second

जाव परूवेमाणस्स एयमट्टं नो सद्दहंति, 'नो पत्तियंति'' नो रोयति, एयमट्टं असद्दहमाणा अपत्तियमाणा अरोएमाणा तस्स वम्मीयस्स चउत्यं पि वप्पु भिंदति । ते णं तत्य उग्गविस चडविस घोरविसं महाविसं 'अतिकायं महाकाय'' मसिमूसाकालग नयणविसरोसपुण्णं ग्रजणपुज-निगरप्पगास रत्तच्छ जमलजुयल-चचलचलतजीह घरणितलवेणिभूय उक्कंड-फुड-कुडिल-जडुल-कक्खड-विकंड-फडाडोवकरणदच्छ लोहागर-घम्ममाण-धमधर्मेतघोस अणागलियचडतिव्वरोस 'समुह तुरिय चवल'' धर्मत दिहीविस सप्प संघट्टेति ॥

तए ण से दिहीविसे सप्पे तेहि वणिएहि सघट्टिए समाणे श्रासुरुते रे कहे कुविए चिडिविकए॰ मिसिमिसेमाणे सिणयं-सिणय उट्ठेइ, उट्ठेता सरसरसरस वम्मी-यस्स सिहरतल द्रुहति", द्रुहित्ता ग्रादिच्च निज्भाति, निज्भाइता ते विणए ग्रणिमिसाए दिद्वीए सन्वयो समता समभिलोएति ॥

तए ण ते विणया तेण दिहीविसेण सप्पेण अणिमिसाए दिहीए सन्वग्रो समता 88 समभिलोइया समाणा खिप्पामेव सभंडमत्तोवगरणमायाएँ एगाहच्च कूडाहच्च भासरासी कया यावि होत्या। तत्यण जे से विणए तेसि विणयाणे हिय-कामए' • सुहकामए पत्थकामए ग्राणुकिपए निस्सेसिए ॰ हिय-सुह-निस्सेसकामए से ण आणुकिपयाए देवयाए सभडमत्तीवगरणमायाए नियग नगर साहिए।।

एवामेव श्राणंदा ! तव वि धम्मायरिएणं धम्मोवएसएणं समणेण नायपुत्तेण 33 ओराले परियाए प्रस्सादिए, ग्रोराला कित्ति-वण्ण-सद्-सिलोगा सदेवमणुयासुरे लोए पुटवति, गुटवति ', थुटवति '-इति खलु समणे भगव महावीरे, इति खलु समणे भगवं महावीरे । त जदि मे से अज्ज किचि वि वदित तो णं तवेण तेएण एगाहच्य कूडाहच्यं भासरासि करेमि, जहा वा वालेण ते वणिया। तुम चण ग्राणंदा । सारवखामि संगोवामि जहा वा से विणए तेसि विणयाण हियकामए जाव'' निम्सेसकामए आणुकपियाए देवयाए सभड' मत्तीवगरणमायाए नियग नगर श्माहिए। त गच्छे ए तुम त्राणदा ! तव धम्मायरियस्स धम्मोवए-मगम्स समणस्स नायपुत्तस्स एयमद्व परिकहेहि ॥

```
    नाय (अ, क, स, ना, ब, म, स) ।
```

२ त्राम (य, य, ग, ता, व, म, म)।

३ भितिशायमहाराय (व., ग., ना., म)।

४. ९ न्वर (घ, ग, ब, म)।

४ गमुद्रि तुरियवदम् (ग्रं, ब, म, ता, ब), रम्दिवर्गियन्तवन (वृ)।

इ ग० पा०-मार्यने बाद मिनि ।

ध दुरीत (स. तर, म); दुरहति (स)।

द विक्ति गढी।

६. स॰ पा॰ हियकामए जाव हिय।

१०. × (म्र, क, म्न, ता), गुवति (व, म)।

११. तुवति (क, प), × (व, म), 'युवित' त्ति क्वचित्, क्वचित् 'परिभमती' ति दृश्यते (वृ) ।

१२ म० १४।६२।

१३. ग० पा०---ममड जाव माहिए।

१४. गच्छाहि (व, म)।



 मंखलिपुत्ते तवेणं तेएण एगाहच्चं कूडाहच्चं भासरासि करेत्तए, नो चेव णं अरहते भगवते, पारियावणियं पुण करेज्जा । जावितए ण आणदा । गोसालस्स मखलिपुत्तस्स 'तवे तेए' , एत्तो ग्रणतगुणविसिद्वतराए चेव तवे तेए ग्रणगाराण भगवंताण, खतिखमा पुण श्रणगारा भगवतो । जावइए ण श्राणदा ! गाराण भगवताण तवे तेए एत्तो अणतगुणविसिद्वतराए चेव तवे तेए थेराणं भगवंताण, खतिखमा पुण थेरा भगवतो । जावतिए ण आणंदा । भगवताण तवे तेए एत्तो अणतगुणविसिद्वतराए चेव तवे तेए अरहंताण भगव-ताण, खतिखमा पुण अरहता भगवतो । त पभू ण आणदा । गोसाले मखलिपुते तवेण तेएण' •एगाहच्च कूडाहच्च भासरासि ॰ करेत्तए, विसए ण म्राणदार ! •गोसालस्स मखलिपुत्तस्स तवेण तेएण एगाहच्च कूडाहच्च भासरासि ॰ करेतए, समत्ये णं आणदा' । •गोसाले मखलिपुत्ते तवेण तेएण एगाहच्चं कूडाहच्चं

भासरासि॰ करेत्तए, नो चेव ण ग्ररहते भगवंते, पारियावणिय पुण करेज्जा ॥

घाणदथेरेण गोयमाईणं भ्रणुण्णवण-पदं

त गच्छ ण तुमात्राणदा । गोयमाईण समणाणं निग्गंथाण एयमट्ठ परिकहेहि मा ण भ्रज्जो । तुन्भं केई गोसालं मंखलिपुत्त धम्मियाए पडिचोयणाए पडि-चोएउ, धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेउ, धम्मिएण पडोयारेण पडोयारेउ, गोसाले ण मखलिपुत्ते समणेहि निग्गथेहि मिच्छ विष्पडिवन्ने ॥

तए ण से आणदे थेरे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे समणं भगवं महावीरं वदइ नमसड, वदित्ता नमसित्ता जेणेव गोयमादी समणा निगाया तेणेय उवागच्छड, उवागच्छित्ता गोयमादी समणे निग्गथे ग्रामतेति, ग्रामतेत्ता एवं वयासी — एव खलु अञ्जो । छट्ठक्खमणपारणगसि समणेण भगवया महा-वीरेण ग्रन्भणुण्णाए समाणे सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मज्भिमाइं कुलाइं तं नेव मव्य जाव' 'गोयमाईण समणाण निग्गथाण' एयमट्ट परिकहेहि, त मा ण

एयमट्ट परिकहेहिं इति १४१६६। उक्तिररित-इष्टब्य एतदन्त पाठोत्र विवक्षित आनन्दम्य भगवतो निवेदनम्, आनन्दस्य गौतमादिश्रमगोभ्य तदर्यज्ञापनस्य निर्देशन-एनत् मर्वं तिस्मन् पाठे नैव प्राप्त भवेत् । कथ च वानन्दः भगवतः निर्देश-मश्राविवत्वा गीनमादिम्य. 'त माग्। ग्रज्तो' इत्यादि निर्देश कुर्यात् ? एनत् न स्याभा-विरम् । तेन प्रतीयने अत्र पाठमदीपीकर्मी

१. परिवायणिय (अ. स) ।

२. नवतेए (म) मवंत्र।

३ मं॰ पा॰--नेएमा जाव करेत्तए।

४. म० पा०-आगदा जाव वरेतए।

१ म० पा०--त्राणदा जाव परेनए।

६ सन १४।यन-११।

७ नापानाम (अ, स, म, ना, य, म, म); मर्वेद्यति श्रादर्शेषु 'नायपुत्तरम एयमट्ट परिकर्णि की पाठेक्ति, मिलु प्रसङ्गपर्या-लीराका नीर महत्त्रो। नावपूनस्म

एएण गगापमाणेण सत्त गगाओ सा एगा महागगा। सत्त महागगाओ सा एगा सादीणगगा। सत्त मदुगगाओ सा एगा मदुगगा। सत्त मदुगगाओ सा एगा लोहियगगा। सत्त लोहियगगाओ सा एगा आवतीगगा। सत्त आवतीगगाओ सा एगा आवतीगगा। सत्त आवतीगगाओ सा एगा परमावती। एवामेव सपुन्वावरेण एग गगासयसहस्स सत्तर सहस्सा छन्च अगुणपन्नो गगासया भवतीति मक्खाया।

तासि दुविहे उद्घारे पण्णत्ते, त जहा सुहुमवोदिकलेवरे चेव, वायरवोदिकलेवरे चेव। तत्थ ण जे से सुहुमवोदिकलेवरे से ठप्पे। तत्थ ण जे से वायरवोदिकलेवरे तथो ण वाससए गए, वाससए गए एगमेग गगावालुय अवहाय जावितएण कालेण से कोट्ठे खीणे णीरए निल्लेवे निहिए भवित सेत्त सरे सरप्पमाणे। एएण सरप्पमाणेण तिण्णि सरसयसाहस्सी स्रो से एगे महाकप्पे, चउरासीति महाकप्पसयसहस्साइ से एगे महामाणसे।

१. त्रणताओ सजूहाग्रो जीवे चय चइत्ता उवरिल्ले माणसे सजूहे देवे उववज्जित । से ण तत्य दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरइ, विहरिता ताग्रो देवलोगाओ ग्राउक्खएण भवक्खएण ठिइक्खएण ग्रणतर चय चइता पढमे सिष्णगटभे जीवे पच्चायाति ।

२ से णं तओहितो ग्रणतर उन्विष्टत्ता मिष्भिले माणसे सजूहे देवे उववज्जइ। से णं तत्य दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरइ, विहरित्ता ताओ देवलोगाओं आउक्खएण भवक्खएण ठिइक्खएण ग्रणतर चय ॰ चइत्ता दोच्चे सिष्णगर्भे जीवे पच्चायाति।

३ से ण तम्रोहितो ग्रणतर उन्बद्धिता हेट्ठिल्ले माणसे सजू हे देवे उववज्जई। से ण तत्थ दिव्वाइ भोगभोगाइं जाव चइता तच्चे सिण्णगव्भे जीवे पच्चायाति। ४ से ण तम्रोहितो जाव उन्बद्धिता उवरिल्ले माणुसुत्तरे सजू हे देवे उववज्जई। में ण तत्थ दिव्वाइ भोगभोगाइ जाव चइता चउत्थे सिण्णगव्भे जीवे पच्चायाति। ५ से ण तम्रोहितो ग्रणतर उन्बद्धिता मिज्भिल्ले माणुसुत्तरे सजू हे देवे उववज्जइ। से ण तत्थ दिव्वाइ भोगभोगाइ जाव चइत्रा पचमे सिण्णगव्भे र्रावे पच्चायाति।

६. मे ण नम्रोहितो अणतर उव्वट्टित्ता हिट्ठिल्ले माणुसुत्तरे सजूहे देवे उववज्जर । से णं तत्थ दिव्वाङ भोगभोगाइ जाव चइत्ता छट्टे सिण्णगव्भे जीवे पन्नायाति ।

१. महूमना(व), महूममा(म), मब्दुममा(बद्र०)। ४. तत्वा (ता)।

भ अर्थितमा (क, रू., ब, म)। ४. म० पा०—आउनसएण जाव बहता। २ मुक्तान (क म), अमुगुपम्या (ता)।

६ पाढाण १०. लाढाण ११. वज्जीणं १२. मोलीणं १३. कासीणं १४. कोस-लाण १५ अवाहाणं १६ सुभुत्तराण वाताए वहाए उच्छादणयाए भासी-

करणयाए। ज पि य अज्जो । गोसाले मखलिपुत्ते हालाहलाए कुभकारोए कुभकारावणिस ग्रवकूणगहत्थगए, मज्जपाण पियमाणे, ग्रिभिनखण गायमाणे, ग्रिभिनखण नन्व-माणे, श्रभिवखण' •हालाहलाए कुभकारीए॰ अजलिकम्म करेमाणे विहरह, तस्स वि य ण वज्जस्स पच्छादणहु । ए इमाइ अहु चरिमाइ पण्णवेड, त जहां-१ चरिमे पाणे २ चरिमे गेये ३ चरिमे नट्टे ४ चरिमे अजलिकम्मे ५ चरिमे पोक्खलसब्दृए महामेहे ६ चरिमे सेयणए गधहत्यो ७ चरिमे महासिला-कटए सगामे क् अह च ण इमीसे भ्रोसप्पिणसमाए चउवीसाए तित्थगराण चरिमे तित्थगरे सिज्भिस्स जाव' ग्रत करेस्सं।

ज पि य ग्रज्जो ! गोसाले मखलिपुत्ते सीयलएणं मट्टियापाणएण ग्रायचिण-उदएण गायाइ परिसिचमाणे विहरइ, तस्स वि ण वज्जस्स पच्छादणहुयाए इमाइ चत्तारि पाणगाइ चत्तारि अपाणगाइ पण्णवेति ॥

१२२. से कित पाणए ?

पाणए चडिन्वहे पण्णत्ते, त जहा-१ गोपुटुए २. हत्थमिद्यए ३. म्रातवतत्तए ४. सिलापव्भट्टए । सेत्त पाणए ॥

से कि त अपाणए ? १२३ ग्रपाणए चउन्विहे पण्णत्ते, तं जहा-१. थालपाणए २. तयापाणए ३. सिवित-पाणए ४ मुद्धपाणए ॥

१२४ मे कि त थालपाणए? थालपाणए-जे ण दाथालग वा दावारग वा दाकुभग वा दाकलस वा सीतलग उन्लग हत्येहि परामुसङ, न य पाणिय पियइ । सेत्त थालपाणए ॥

मे कि त तयापाणए? नयापाणम्—जे ण ग्रव वा श्रवाडग वा जहा पश्रोगपदे जाव' बोर' वा तेवर्य'

१ मानीण (अ, य, ता, य, म) ।

<sup>=</sup> रामुलराण (थ, म, म), मु अत्तराण (रा) सभुनगण (ना, ब), सुमतराण (स) ।

३. म॰ पा॰ —श्रमितवण जाव श्रजतिकस्म ।

द. क्षेपियणील् (म्)।

१ तिवरमाण (अ. प्र., य. म., म), तित्यक-T'" (17) 1

A MASICKE

७ ग्रादनणि (अ, क, स, य, म)।

प. मवलि॰ (ग्र, प्र); सेवलि॰ (ब); सर्व॰ एलि॰ (म)।

६. ओलग्ग (ग)।

१०. प० १६।

११. पोर (म), पोर (क, ता, म); चोरं (व) ।

१२. तवस्य (ध, म); तबुख्य (ता); तेनु<sup>त्न</sup> (ब); तिंदुरुषं (ग)।



उद्वेइ, उट्टेत्ता गोसालं मंखलिपुत्त वदइ नमंसइ', •वदित्ता नमंसित्ता जामेव दिस पाउन्भूए तामेव दिस ॰ पडिगए।।

# गोसालस्स श्रप्पणो नीहरण-निद्देस-पद

१३६. तए ण से गोसाले मंखलिपुत्ते अप्पणो मरण आभोएइ, आभोएता आजीविए थेरे सद्दावेद, सद्दावेता एव वयासी—तुन्भे ण देवाणुप्पिया । मम कालगय जाणिता सुरिभणा गंधोदएण ण्हाणेहे, ण्हाणेत्ता पम्हलसुकुमालाए गधकासाईए गायाई लूहेह, लूहेत्ता सरसेण गोसीसचदणेण गायाई अणुलिपह, अणुलिपिता महिरह हसलक्खण पडसाडग नियसेह, नियसेत्ता सन्वालकारिवभूसिय करेह, करेत्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय दुरुहेहं, दुरुहेत्ता सावत्थीए नयरीए सिघाडगें-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापह १-पहेसु मह्या-मह्या सद्देण उग्घोसेमाणां उग्घोसेमाणा एव वदह—एव खलु देवाणुप्पिया ! गोसाले मखिलपुत्ते जिणे जिणप्पलावी', अरहा अरहप्पलावी, केवली केविलप्पलावी, सन्वण्णू सन्वण्णप्पलावी, जिणे शिणसद् पगासेमाणे विहरित्ता इमीसे ओसिप्पणीए चउवीसाए तित्थगराण चिमे तित्थगरे, सिद्धे जाव' सन्वदुनखप्पहीणें-इडिडसक्कारसमुदएण मम सरीरगस्स नीहरण करेह ।।

१४०. तए ण ते श्राजीविया थेरा गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स एयमह विणएणं

पडिसूणेति ॥

# गोसालस्स परिणाम-परिवत्तणपुरुवं कालधम्म-पदं

१४१. तए ण तस्स गोसानस्स मखलिपुत्तस्स सत्तरत्तसि परिणममाणिस पिडलिंडसम्मत्तस्य अयमेयारूवे अज्भतियए •िचितिए पित्थए मणोगए सकप्पे॰ समुपाजित्या—नो खलु अह जिणे जिणप्पलावीं, •अरहा अरहृप्पलावी, केवली
केविन्प्पलावी, सव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे॰ जिणसद्द पगासेमाणे विहरिते"
अहण्ण गोमाने चेव मखिनपुत्ते समणघायए समणमारए समणपिडणीए
आयिय-उवजभायाण अयसकारए अवण्णकारए अकित्तिकारए वहिंह
अमद्भावृद्भावणाहि मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य अप्पाण वा पर वा तदुभय वा

१ म० पा० - नमगड जान पडिमए।

 <sup>&#</sup>x27;लाकेट' इति हा समीचीन प्रतिमाति,
 किन्यु 'क्यूनेड, क्यूमोड' इति रुपद्धयमि
 क्यूनेड

३ ईस्ट (उ. क स. सा) ।

४. मंद्र पार - विकास नाम पहेसू ।

५ घोनेमागा (अ, स, व) ;

६ स० पा०-- जिगापालावी जाव जिगमह।

७ म० ११४:३।

स॰ पा॰-अज्मतियम् जाव ममुष्पिजित्या!

६. मं॰ पा॰—जिस्पाया जाव जिस्सह !

१०. विह्म्य (फ, ता, स)।

उन्घोसेमाणा एव वयासी—नो खलु देवाणुप्पिया । गोसाले मखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विहरिए। एस ण गोसाले चेव मखलिपुत्ते समणघायए जाव छउमत्थे चेव कालगए। समणे भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव विहरइ—सवह-पिडमोक्खणग करेति, करेत्ता दोच्च पि पूया-सक्कार-थिरीकरण-द्वयाए गोसालस्स मखलिपुत्तस्स वामाओ पादाग्रो सुव मुयति, मुइत्ता हाला-हलाए कुभकारीए कुभकारावणस्स 'दुवार-वयणाइ' ग्रवगुणित्त, त चेव जाव गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरग सुरिभणा गधोदएण ण्हाणेति, त चेव जाव महया इिंद्दसक्कारसमुदएण गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरगस्स नीहरण करेति।

## भगवप्रो रोगायंक-पाउभ्भवण-पदं

- १४३. तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कदायि सावत्थीश्रो नगरीस्रो कोट्टयाश्रो चेद्दयाश्रो पिडिनिक्खमित, पिडिनिक्खिमित्ता विहया जणवयिवहारं विहरह।।
- १४४ तेण कालेण तेण समएण मेढियगामें नाम नगरे होत्था—वण्णग्रों। तस्स ण मेढियगामस्स नगरस्स विह्या उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए, एत्थ ण साणकोट्टए नाम चेइए होत्था—वण्णग्रो जाव पुढिविसिलापट्टग्रो। तस्स ण साणकोट्टगस्स चेइयस्स ग्रद्दसामते, एत्थ ण महेगे मालुयाकच्छए यावि होत्था—िकण्हें किण्हो-भाने जाव महामेहिनकुरवभूए पत्तिए पुष्किए फलिए हिरयगरेरिज्जमाणे सिरीए अतीव-ग्रतीव उवसोभेमाणे चिट्ठति। तत्थ ण मेढियगामे नगरे रेवती नाम गाहावद्रणी परिवसित—ग्रड्ढा जाव' वहुजणस्स ग्रपरिभूया।।
- १४५ तए ण समणे भगव महावीरे अण्णदा कदायि पुरुवाणुपुर्विव चरमाणें " •गामाणु-गाम दूडज्जमाणे मृहसुहेण विहरमाणे " जेणेव मेढियगामे नगरे जेणेव साणकोट्टए चेंडए नेणेव उनागच्छ जाव" परिसा पहिगया ॥
- १४६ तए ण समणस्स भगवय्रो महावीरस्म सरीरगसि विपुले रोगायके पाउन्भूए— उज्जले'' • विउने पगाडे कक्कमे कडुए चडे दुक्वे दुगो' तिब्वे ॰ दुरिह्यासे, पिनजजरपरिगयमरीरे दाहवक्कतिए'' यावि विहरति, अवि याइ लोहिय-वच्चाड

```
१ सा (१११८१)

२. सागार (ता)।

६ सामार (ता)।

४ सामार (ता)।

१. सिंग्या (ता), सिंग्या (ता)।

२ मार्था (ता), सिंग्या (ता)।

२ मार्था (ता, मा स, स, स)।

६. सीमार्थ (ता, मा स, स, स)।

६. सीमार्थ (ता, मा स, स, स)।
```

उन्होसेमाणा एवं वयासी—नो खलु देवाणुष्पिया । गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विहरिए। एस ण गोसाले चेव मखलिपुत्ते समणघायए जाव छउमत्थे चेव कालगए। समणे भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव' विहरइ—सवह-पिडमोक्खणग करेति, करेता दोच्च पि पूया-सक्कार-थिरोकरण-ह्याए गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स वामाओ पादाग्रो सुव मुयति, मुइत्ता हाला-हलाए कुभकारीए कुभकारावणस्स 'दुवार-वयणाइ' ग्रवगुणित, त चेव जाव' मह्या इिंद्दसक्कारसमुदएण गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरगं सुरिभणा गधोदएण ण्हाणेति, त चेव जाव' मह्या इिंद्दसक्कारसमुदएण गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरगस्स नीहरण करेति।।

## भगवय्रो रोगायंक-पाउःभवण-पदं

१४३ तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कदायि सावत्थीओ नगरीओ कोह्रयाओ चेद्दयाओ पडिनिक्खमित, पडिनिक्खमित्ता विहया जणवयिवहारं विहरइ।।

१४४ तेण कालेण तेण समएण मेढियगामें नाम नगरे होत्था—वण्णग्रों। तस्स ण मेंढियगामस्म नगरस्स विह्या उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए, एत्थ ण साणकोट्टए नाम चेइए होत्था—वण्णग्रो जाव पुढिविसिलापट्टग्रो। तस्स ण साणकोट्टगस्स चेइयस्स प्रदूरसामते, एत्थ ण महेंगे मालुयाकच्छए यावि होत्था—िकण्हें किण्होभामे जाव महामेहिनकुरवभूए पत्तिए पुष्किए फिलए हिरयगरेरिज्जमाणें सिरीए अतीव-प्रतीव उवसाभेमाणे चिट्ठति। तत्थ ण मेंढियगामे नगरे रेवती नाम गाहावइणो परिवसति—ग्रड्ढा जाव' बहुजणस्स ग्रपरिभूया।।

१४४. नए ण समणे अगव महावीरे प्रण्णेदा कदािय पुरुवाणुपुन्ति चरमाणें " गामाणु-गाम दूरजमाणं मुहमुहेण विहरमाणे ॰ जेणेव मेढियगामे नगरे जेणेव साणकोहुए चेंद्रए नेणेव उवागच्छर जाव" परिसा पिडगया ॥

१४६. ता, ण नमणस्म भगवत्रो महावीरस्म सरीरगसि विपुर्ने रोगायके पाउन्भूए— उर्राते "विदले पगाढं कक्कमे कडुए चडं दुक्वे दुगो" तिब्वे ॰ दुरिह्यारी, पिनरगर्परिगयमरीरे दाह्वकितिए यादि विहरति, श्रवि याड लोहिय-वच्चाइ

```
१ ५० १४११६१।

2. दाराट (ता) ।

३ अवसुर्वार (ता) ।

३२ म० पा०—चरमारो जाव जेगीव ।

३२ म० १७, ६ ।

३३ म० पा०—उज्जले जात दुरहियांगे ।

३४ ८ ४ (वृ), दुग्ग (वृता) ।

३४ दाह्रस्कर्ताण् (अ, ग्न, ता, म, ग) ।
```

मालुयाक छए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छग श्रतो-श्रतो श्रणु-पविसङ ग्रणुपविसित्ता महया-महया सद्देण कुहुकुहुस्स॰ परुण्णे । त गच्छह ण श्रज्जो । ृटभे सीह श्रणगार सद्दाह' ।।

- १५० तए ण ते समणा निग्गथा समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ता समाणा समण भगव महावीर वदित नमसित, विदत्ता नमसित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रितयात्रो साणकोट्टगात्रो चेड्याग्रो पिडिनिक्खमित्त, पिडिनिक्खिमित्ता जेणेव मालुयाकच्छए, जेणेव सीहे ग्रणगारे तेणेव उवागच्छित, उवागिच्छिता सीह ग्रणगार एव वयासी सीहा । धम्मायरिया सद्दावेति ।।
- १५१ तए ण से सीहे अणगारे समणेहि निग्गथेहि सद्धि मालुयाकच्छगाओ पिडनिक्ख-मड, पिडिनिक्चिमित्ता जेणेव साणकोट्ठए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छा, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण जावे पञ्जुवासित ॥

हना ग्रस्थि ।

त नो यन अह मीहा । गोमानस्य मखितपुत्तस्य तवेण तेएण ग्रण्णाइहे समाणे श्रतो छण्ट् मामाण' पिनजजरपिरगयसरीरे दाहववकतिए छजमत्थे चेव॰ कान वरेस्य श्रहण्य ग्रद्ध मोनम वासाइ जिणे मुहत्थी विहरिस्सामि, त गच्छह ण तुम मोहा । मेटियगाम नगर, रेवतीए गाहाविनणीए गिह, तत्थ ण रेवतीए गाहाविनणीए मम श्रहाए दुवे 'कवोय-मरीरा' जवक्विडिया, तेहि नो श्रहो, श्रित मे प्रश्ते पारियामिए मज्जारकदण् कुक्कुडमसए, तमाहराहि, एएण श्रहो।।

<sup>)</sup> HET (1, F T) [

म- स्व १०१ व ।

रे वर्षा क्रम्प्याचे राष्ट्रवे जात व्यक्ति ह

४. न० पा०--मामाण जाव वाल।

प्रयोतामरीना (क, ब), बतोयामरीनगा (ता)।

distribute this

## भीरेण रेखर्ग नेमप्रलाणयण-पर

इ.ध्रण ता व ता में जाति जानुस्ति व्यक्तिता जानुष्य जानुस्ति तेता ता जाने व्यक्तिता व त्रिक्ति व त्र क्ष्मान व ति व त्र क्ष्मान त्र क्

- Lingter har besting the stand of the stand of the standard of
- The state of the second decision of the state of the state of the second of the second

खामेति. खामेत्ता श्रालोडय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा उड्ढं चिंदम-सूरिय जाव' ग्राणय-पाणयारणे कप्पे वीइवइत्ता अच्चुए कप्पे देवताए उनवन्ने । तत्थ ण अत्थेगतियाण देवाणं वावीस सागरोवमाड ठिती पण्णत्ता । तत्य णं सुनक्खत्तस्स वि देवस्स वावीस सागरोवमाइ 🍽 ठिती पण्णत्ता । से ण भते ! स्नवसत्ते देवे ताम्रो देवलोगाम्रो म्राउवखएण भववखएणं ठिइवख-एण ग्रणतर चय चइत्ता कहि गच्छिहिति ? किह उवविजिहिति ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिजिभहिति जाव सव्वदुक्खाणं ॰ प्रतं काहिति ॥

#### गोसालस्स भवदभमण-पद

- एवं खलु देवाणुष्पियाण श्रतेवासी कुसिस्से गोसाले नामं मंखलिपुत्ते से ण भंते ! १६६ गोसाल मखलिपुत्ते कालमासे काल किच्चा किह गए ? किह उववन्ते ? एवं खलु गोयमा । मम अतेवासी कुसिस्से गोसाले नाम मंखलिपुत्ते समणघायए जाव' छउमत्थे चेव कालमासे काल किच्चा उट्ढ चिंदम-सूरिय जाव' श्रच्चुए कप्पे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ णं अत्थेगतियाणं देवाण वावीस सागरोवमाडं ठिती पण्णना । तत्थ ण गोसालस्स वि देवस्स वाबीसं सागरोवमाइ ठिती पण्णता ॥
- मे ण भते । गोसाल देवे ताओ देवलोगाम्रो म्राउक्खएणं भवक्खएण ठिइक्खएणं १६७ •अणतर चयं चडत्ता किह गच्छिहिति ? किह उवविज्जिहिति ? गोयमा । इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे विकिगिरिपायमूले पुडेसु जणवएसु मयदुवारे नगरे ममुतिस्म रण्णो भद्दाए भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए पच्चाया-हिनि । ने ण तत्थ नवण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण • श्रद्धद्वमाण य राइदियाण ॰ वीडववंताण जाव' सुरुवे दारण पयाहिति ॥
- ज रयणि च ण मे दारए जाइहिति, त रयणि च ण सयदुवारे नगरे सिंवभतर-वाहिरित भारमासी य कुभागसी य पडमवासे य रयणवासे य वासे वागिहिति॥
- १६६. तए ण नरस दारगरम अम्मापियरो एनकारसमे दिवसे वीडककते' •िनव्यत्ते श्रमुद्दवायकम्मकरणे ॰ सपने 'वारसमे दिवसे'' श्रयमेयाकृतं गोण्णं गुणनिष्कन्तं

नार्ण ।

२. ग० पाः —गेम जहा सब्यागभृतिम्स जाव

७. भ० ११।१४६।

5. Ta 281233 1

म. मं॰ गा॰—बीटनकने जाव मगते।

e. Wa haritan :

६. बारमाहदिवसे (अ, क, म, ता, ब, म, म); इन्टब्यम्—स० ११।१४३ गुत्रस्य पादिटिय-पम ।

ং. ৮১ গাঃ —িহিনালে সার সরি।

t. Wo tritty i

६. महराक्ष्यामा अप वीज्या



सिय, जइ ते तदा सुनवखत्तेण अणगारेण पभुणा वि होऊण सम्म सिह्य' बिमियं तितिविखय ॰ अहियासिय, जइ ते तदा समणेण भगवया महावीरेण पभुणा वि' होऊण सम्म सिह्य खिमय तितिविखय ॰ अहियासिय, त नो खलु ते अह तहा सम्म सिह्स खिमस्स तितिविखस्स ॰ अहियासिस्स, अह ते नवर सहय सरह ससारिह्य तवेण तेएण एगाहच्च कूडाहच्च भासरासि करेज्जामि ॥

- १८३. तए ण से विमलवाहणे राया सुमगलेण अणगारेण एव वृत्ते समाणे आसुरुत्ते •ेरुंहे कुविए चिडिक्किए भिसिमिसेमाणे सुमगल अणगार तच्च पि रहिसरेण नोल्लावेहिति ॥
- १६४. तए ण से सुमगो प्रणगारे विमलवाहणेण रण्णा तच्च पि रहसिरेण नोल्लाविए समाणे ग्रासुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे ग्रायावणभूमीग्रो पच्चोरुभइ, पच्चोरुभित्ता तेयासमुग्घाएण समोहण्णिहिति, समोहण्तिता सत्तद्व पयाइ पच्चोसिकहिति, पच्चोमिकित्ता विमलवाहण राय सहय सरह ससारिहय तवेण तेएणं •एगा-हच्च कूडाहच्च भासरासि करेहिति ।।
- १८५ सुमगले ण भते । श्रणगारे विमलवाहण राय सहय जाव भासरासि करेता कहि गच्छिहिति ? कहि उवयिज्जिहिति ?

गोयमा । मुमगले श्रणगारे विमलवाहण राय सहय जाव भासरासि करेता वहिंह छट्टहम-दमम'- • दुवालसेहि मासद्धमासखमणेहि ॰ विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं श्रप्पाण भावेमाणे वहूड वासाइ सामण्णपरियाग पाउणेहिति, पाउणित्ता मासि-याए मनेहणाए श्रत्ताण भूसित्ता, सिंह भत्ताइ श्रणसणाए छेदेता श्रालोइय-पिटक्सेते समाहिषत्ते उड्ढ चित्रम जाव गेविज्जविमाणावाससय वीइवइत्ता सब्वट्टिमिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उवविज्जिहिति । तत्थ ण देवाण श्रजहन्नमणु-क्सोमेण वेत्तीम मागरोवमाइ ठिती पण्णता । तत्थ णं सुमगलस्स वि देवस्स श्रजहन्नमणुक्योमेण वेत्तीम मागरोवमाइ ठिती पण्णता ।

मे ण भने <sup>।</sup> सुमगने देवे ताम्रो देवलोगाम्रो " • म्राउक्यण्ण भवस्यण्ण ठिइवस-णण भ्रणतर चय चउत्ता कीह् गच्छिहिनि ? किंह् उवविज्जिहिति ? गोयमा । ॰ महाविदेहे वामे मिज्भिहिनि जाव" मव्यदुक्याण स्नत काहिनि ॥

१ सक्षाकः सन्दि जान श्रहिनासिय ।

म स्थापार -सि वात बहिनासित ।

३ मः पाः चर्मातम् जान अस्मिमितम् ।

४ ए० ए। - यस्ते बाद विनि ।

४ मंद्राः चेन्त्र शासमाम्।

<sup>£ 50 12 256.</sup> 

७. म॰ पा॰ --दमम जाव विनित्तेहिं।

८. अगा जाय (अ, व, ग, ता, ब, स)।

६ अ०१४।१६४।

१०. म० पा०—देवलोगाओ जाव महाविदेते ।

११ म० गाउरा

प्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्विइयसि नरगसि नेरइयत्ताए उवविज्जिहिति । से ण तम्रोहितो म्रणतर॰ उव्वृद्धिता दोच्च पि सीहेसु उववज्जिहिति । •तत्य वि ण सत्थवज्भे दाहवक्कतीए कालमासे काल ॰ किच्चा तच्चाए वालुयप्पभाए पढवीए उक्कोसकाल • द्विइयसि नरगसि नेरडयत्ताए उवविज्जिहिति। से ण ततो प्रणतर ॰ उन्विट्टिता पक्खीसु उवविज्जिहिति। तत्थ वि ण सत्य-वज्भें वाहवनकतीए कालमासे काल किच्चा दोच्च पि तच्चाए वालुय'-प्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्विइयसि नरगसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । से ण तस्रोणतर " उन्वट्टित्ता दोच्च पि पक्खीसु उवविज्जिहिति'। "तत्य वि ण सत्थवज्भे दाहवकतीए कालमासे काल व किच्चा दोच्चाए सक्करप्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्विइयसि नरगसि नेरइयत्ताए उवविज्जिहिति । सेण ततो अ्रणतर ॰ उव्वट्टित्ता सिरीसवेसु उववज्जिहिति। तत्थ वि ण सत्थ' वज्भे दाहववकतीए कालमासे काल विच्चा दोच्च पि दोच्चाए •ेपुढवीए उक्कोसकालद्विइयसि नरगसि नेरइयत्ताए सक्करप्पभाए उवविजिहिति।

मे ण तस्रोणतर ॰ उव्वट्टिता दोच्च पि सिरीसवेसु उवविज्जिहिति । •तत्य वि ण सत्थवज्भे दाहववकतीए कालमासे काल ॰ किच्चा इमीसे रयणप्पभाए प्ढवीए उक्कोसकालद्विदयसि नरगसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति' ।

•से ण ततो अणतरं ॰ जव्वट्टित्ता सण्णीसु जवविजिहिति । तत्य वि ण सत्य-वज्में ' वाहवनकतीए कालमासे काल विच्चा असण्णीसु उवविज्जिहिति। तत्थ वि ण गत्थवज्भे' व्दाहवक्ततीए कालमासे काल विच्चा दोच्च पि इमीने रयणप्यभाए पुढवीए पलिग्रीवमस्स ग्रसंखेज्जइभागद्विइयसि नरगसि नेर्यताए उवविजिहिति।

मे ण नतो ग्रणतर" उप्वट्टिता जाइ इमाइ खहयरविहाणाइ भवति, त जहा-नम्मपनगोण, लोमपनवीण, समुग्गपनवीण, विययपनखीण, तेसु श्रणेगसयसह-रमग्नो उदाउना-उदाइना तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति । मध्यत्थ वि ण मत्यवज्भे दाहवनकतीए कालमासे काल किच्चा जाउ एमाए

१ स० पा० — उवविज्ञिति जाव रिच्या ।

२. म॰ पा॰ — उत्तरीमहात जान उव्वद्विता।

३. स॰ पा॰ -गन्यवकी ताव विच्या।

६ राव पार -- बार्य जान उधाहिला।

५ गण्या - अवित्रिति जान मिल्ला।

म० पा०—सम्बद्धारमाए जाव उव्बद्धिता।

६ म० गा० — उववजिजहिति जाव किच्या।

१० म० पा०— उववज्जिहिति जाव उव्यद्विमा ।

११ म० पा०-मत्यवर्गे, जाव किल्मा।

१२. म० पा०--गरववज्मे जाव किच्ना ।

<sup>·</sup> हरणः । सहरायमण् तान उपहिला । १३. जान (अ, व, म, ता, व, म, म)। ३- ए- पाल-एव सम्बद्धाः।

details and

समार्थितम्बाद्धाः स्वर्थतः व त्रात्वः मीत्रात्वः स्वत्रात्वः त्रात्वः स्वत्रात्वातः त्रात्वे त्रात्वात्व बद्धानाद्वात्वात्वः वेत् स्वतिस्वयम्बद्धाः वेतः हैद्वादस्य स्वर्धाः स्वर्धाः स्वर्धाः स्व स्वतिस्वर्धात्रेष्ठं स्वर्धाः स्वर्धाः स्वर्धाः स्वर्धाः स्वर्धाः स्वर्धाः स्वर्धाः स्वर्धाः स्वर्धाः स्वर्धाः

राज्य ए दि सो केन्स्रज्याम् प्रात् तस्य हिल् च्या प्रस्ति स्यात् । वैकार-दा एउट् स्वरूप्त प्रकारिकामार्थियाम्बार्यः कार्यस्य स्व प्रमुख्यान्तर्भे स्वरूप्तानस्य स्वरूप्तिस्य स्वरूप्तिस्य

कारणावन्त्र है हे तथ क्षण एक एक एक प्रकृतिक इन हैं हुन्। त्याक प्रकृति वार्यांत्र ति ता का नार्यं, त्यार्यंत्र इन प्रात्यार्वित्त कार्यकृति व्यापकृति हो। यह व्यापकृति नार्यकृति वार्यांत्र विश्वति वार्यांत्र विश्वति व्यापक कारणावकृत्ये, वे क्षण कार्यकृति व्यापकृतिकार विश्वति विश्वति विश्वति वार्यांत्र वार्यांत्र विश्वति व्यापकृति व विश्वति विश्वति व्यापकृति विश्वति व

The house of the house of the state of the second of the second of the most of the second of the sec

The garden of the first of the

श्रणेगसय'<sup>●</sup>सहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति ।

सन्वत्थ वि ण सत्थवज्भे दाहववकंतीए कालमासे कालं किच्चा ॰ जाइ इमाइ वणस्सइविहाणाइ भवंति, त जहा—हक्खाण, गुच्छाणं जाव कुहणाण, तेसु अणेगसय चसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो ॰ पच्चायाइस्सइ—उस्सन्न च णं कडुयहक्खेसु, कडुयवल्लीमु ।

सन्वत्थ वि ण सत्थवज्भे •दाहवनकतीए कालमासे कालं • किच्चा जाइ इमाइ वाउनकाइयविहाणाइ भवति, त जहा—पाईणवायाण जाव सुद्धवायाण तेसु ग्रणेगसयसहस्स • खुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति।

सन्वत्य वि ण सत्यवज्भे दाहवक्कतीए कालमासे काल विच्चा जाइ इमाइ तेउक्काइयविहाणाइ भवति, त जहा—इगालाणं जाव सूरकतमणिनिस्सियाण, तेसु श्रणेगसयसहस्सं ब्लुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्येव-तत्येव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति।

सन्वत्य वि णं सत्यवज्भे दाहवनकतीए कालमासे काल १ किच्चा जाड इमाइ ग्राउनकाइयविहाणाइ भवति, त जहा-ग्रोसाण' जाव' खातोदगाण, तेसु ग्रणेग-सयसहस्सखुत्तो उद्दाइता-उद्दाइता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चाया-इस्सड—उस्सन्नं च णं खारोदएमु खत्तोदएसु ।

सन्वत्य वि ण सत्यवज्भे '' •दाहवनकतीए कालमासे काल ॰ किच्चा जाइं इमाइ पुढिविक्काउयविहाणाइ भवति, तं जहा— पुढवीण, सनकराण जाव'' मूरकताण, तेमु प्रणेगमय' • सहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो ॰ पच्चायाहिति—उस्सन्त च ण खरवायरपुढिविक्काइएसु।

मन्यत्य वि ण सत्यवज्भे ' •दाहववकतीए कालमासे काल • किच्चा रायगिहे नगरे वाहि खरियनाए उवविजिहिति । तत्य वि ण सत्यवज्भे ''•दाहवककतीए

१ ग०पा०-- अगेगसर जान किल्ला।

६ स० पा०-अणेगसयसहस्स जाव किच्चा।

२ प० १।

१०. उम्माण (क, य, व)।

३. म० पा०-- प्रतिसमय त्राव पच्चायादन्सर । ११ प० १।

४ स० पा० -सन्धरकी, नाव किन्या।

१२ म० पा०-सत्यवज्मी जाव निचा।

४ दाप्यासरीत' इति पाठ अवचिद् सुत्यते, १३. प० १। सिन् सर्वेत्र प्रवाहसारी स्थ्यते । १४ स० पा०

१४ म० पा० -- असोगमय जाव पच्नायाहिति ।

<sup>£. 94 21</sup> 

१५ म० पा० -- मन्थवज्मे जात्र किच्या ।

<sup>:</sup> ग - पा= - जोरापदमहरूम हात्र शिह्या ।

१६. ग० पा०-सन्यवज्ञे, जान किल्या।

m m . 1

mittendande berig bered

ergespreie merg i fermig gener be minitali nent en interior minitali ment interior minitali ment in minitali ment interior ment interior minitali ment interior ment interi

miterkieler in The mit is here earling tong of a filter in The will in the control of the contro

Take July to Landward and Wing of experts to the second for the first for the first of the second for the first of the fir

the med serviced in the median continue continues and the median in the median in the median to the property of the median of th

gen my fig and in a meg of the most appropriate that he was given by the second of the might be set in the second

केवलं वोहि वुज्भिहिति, वुज्भित्ता मुंडे भवित्ता अगाराश्रो श्रणगारियं पव्वइ-हिति । तत्थ वि य ण ॰ श्रविराहियसामण्णे कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववज्जिहिति ।

से ण तस्रोहितो स्रणतर चयं चइत्ता माणुस्सं विग्गहं लिभहिति। तत्य वि णं स्रविराहियसामण्णे कालमासे काल किच्चा सणंकुमारे कप्पे देवत्ताए उवव-जिजहिति।

से ण तथ्रोहितो एव जहा सणंकुमारे तहा वंभलोए, महासुक्के, श्राणए, आरणे।

से ण तम्रोहितो म्यापतरं चय चइत्ता माणुस्सं विग्गह लिभहिति, लिभित्ता केवल बोहि बुज्भिहिति, बुज्भित्ता मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइ-हिति। तत्थ वि य ण श्रविराहियसामण्णे कालमासे काल किच्चा सव्वहुसिद्धे महाविमाणे देवताए उववज्जिहित।

में ण तम्रोहितो म्रणतर चय चइता महाविदेहे वासे जाइं इमाइ कुलाइ भवति— म्रड्ढाइ जाव' अपरिभूयाइ, तहप्पगारेसु कुलेसु पुत्तत्ताए' पच्चायाहिति, एवं जहा भ्रोववाडए, दढप्पइण्णवत्तव्वया सच्चेववत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा जाव' केवलवरनाणदसणे समुप्पज्जिहिति ।।

१८७. तए ण से दढप्पइण्णे केवली अप्पणो तीतद्ध आभोएहिइ, आभोएता समणे निगांथे सहावेहिति, सहावेता एव विदिह्ड—एव खलु अह अज्जो ! इस्रो चिरातीयाए अद्धाए गोसाले नाम मंखलिपुत्ते होत्था —समणधायए जाव' छउमत्थे चेव कालगए, तम्मूलग च णं अह अज्जो अणादीयं अणवदगां दीहमद्धं चाउरतमसारकतार अणुपरियट्टिए, त मा ण अज्जो ! 'तुव्भ केथि'' भवतु आयरियपिटणीए उवज्भायपिटणीए आयरियउवज्भायाण अयसकारए अवण्णकारए श्रक्तिकारए, मा ण से वि एवं चेव अणादीय अणवदग्गं •दीहमद्ध चाउरत॰ममारकंतार अणुपरियट्टिहिति, जहा ण अहं।।

गगन्दने ।

- २. ग० पा० —तश्रोहिनो जाव अविराहियसा-मण्ये।
- इ. बोर मूर १४१।
- ४. पुमत्ताण (व) ।
- ५. जो० मृ० १४२-१५३।
- ६. स० १४।१४१।
- ७ तुम केवि (ता)।
- म ग० पाव-अगाप्तामें जाव ममार<sup>व</sup>।

१. अतो अग्रे 'म, म' माह्नीततादर्गयो निम्न-यती पाठी विद्यो — 'मे मा त्रशीहती अगतर स्थ पदला मागुम विमाद लिमिहिति, नेतत योति युन्मिहिति तत्थ विद्या अविगित्रयमामाणे जानमारी बात विच्या जैमानी वर्ण देवलाए प्रकृतिकिति, जिल्ला मीचमीदिदेवतीनेषु माग्यास स्थलो—पर्मु द्यालिए। स्थला कार्यम् मार्गीनिचेत् स्व तेत देशानसाणस्य पाठ न

- कृत्यसः रागुणी ने साम्राप्तः विस्तास्यः यहाप्यहण्यासम् वैष्टित्यमः स्ट्रीएपी र सम्यक्षः कोन्यसः दिस्यस्य भीत्याः राज्यः रक्षिणाः स्वस्त्रस्यक्षः प्रत्यस्य यहाप्यहणाः नेत्रस्य प्राप्तदेशे । सम्बद्धिः नित्तः स्वित्रस्य सम्बद्धाः रहन्यः स्वस्त्रस्य स्वत्रस्य हिंदिश्चीति स्वत्रस्य स्वाप्ति ।
- कृत्यकः । साम् त्याका प्राप्ताका प्रतिकृतिक स्थाप्त । व्याप्तका कृति प्रतिकृतिक स्थाप्त क्षाप्तिक स्थापिक स्थापिक । विभागक्षिक स्थापिक स्थाप
- हरत. वेशकार विवयमें विवय अपने विवय

## सोलसमं सतं

### पढमो उद्देसो

१. म्रहिगरणि २. जरा ३. कम्मे, ४. जावितय ५ गगदत्त ६. सुमिणे य । ७.उवस्रोगद्र.लोगध् विल'१०.स्रोहि,११ दीव १२ उदही१३ दिसा१४.थणिते ।१। वाउमाय-पदं

- १. तेणं कालेण तेण समएण रायगिहे जाव' पज्जुवासमाणे एवं वयासी—अत्थिण भते । अधिकरणिसि वाउयाए वक्कमित ? हता अत्थि॥
- से भते । कि पुट्टे उद्दाइ ? अपुट्टे उद्दाइ ?
   गोयमा । पुट्टे उद्दाइ, नो अपुट्टे उद्दाइ ।।
- ३. में भते ! कि संसरीरी निवलमइ ? असरीरी निवलमइ ? "•गोयमा ! सिय संसरीरी निवलमइ, सिय असरीरी निवलमइ !!
- ४. से केणद्वेण भते ! एव वुच्चड—सिय ससरीरी निवलमइ, सिय ग्रसरीरी निवलमइ?
  गोयमा ! वाउयायस्य ण चतारि मरीरया पण्णत्ता, त जहा—ग्रोरालिए, पेउ व्विण, तेयए, कम्मए, । ओरालिय-वेउव्वियाङ विष्पजहाय तेयय-कम्मएहिं निवल्समः । से तेणद्वेण गोयमा ! एव वुच्चड—सिय ससरीरी निवलमङ, सिय श्रमरीरी निवल्समः ॥ °

काम्मेगाञ्चेक्षया भौदारिकाञ्चेक्षया त्यगरी-गीत (तृ); पूरितः पाठः अम्य वृत्तिव्याग्या-नम्य सवादी वतेते । आदर्शानां गिक्षप्तपाठे 'नोअमरीरी' ति पाठो लभ्यते । असी वृत्तिव्यास्थानात् जिन्नोम्ति ।

१, यन्त्र (स, व), पति (ना)।

२. मिएसा (ता र)।

इ. भव शाय-१०।

४ र व पाक — एवं जारा सदम् जाव से तेण-हेग को अनुसर्ग विकासक, स्पृष्ट स्वताय-सप्तादिका स्थानिका बहेत्सानिकारित

गोयमा ! सक्के ण देविदे देवराया भवसिद्धीए, नो ग्रभवसिद्धीए। सम्मिद्द्वीए, नो मिच्छिदिद्वीए। परित्तससारिए, नो ग्रणतससारिए। सुल्भवोहिए, नो दुल्लभवोहिए। ग्राराहए, नो विराहए। चरिमे, नो अचिरमे। एव जहा मोउ-देसए सणकुमारे जाव' नो ग्रचिरमे।।

#### चेय-ग्रचेयकड-कम्म-पदं

४१. जीवाण भते ! कि चेयकडा कम्मा कज्जिति ? ग्रचेयकडा कम्मा कज्जिति ? गोयमा । जीवाण चेयकडा कम्मा कज्जिति ॥

४२ से केणहेण भते । एव वुच्चइ - जीवाण चेयकडा कम्मा कज्जति, नो अचेय-कडा कम्मा ॰ कज्जति ?

गोयमा । जीवाणं ग्राहारोविचया पोग्गला, वोदिचिया पोग्गला, कलेवरिचया पोग्गला तहा तहा ण ते पोग्गला परिणमित, नित्थ ग्रचेयकडा कम्मा समणाउसो । दुट्ठाणेसु, दुसेज्जासु, दुन्निसीहियासु तहा तहा ण ते पोग्गला परिणमित, नित्थ ग्रचेयकडा कम्मा समणाउसो ! आयके से वहाए होति, सकप्पे से वहाए होति, मरणते से वहाए होति तहा तहा ण ते पोग्गला परिणमित, नित्यग्रचेयकडा कम्मा समणाउसो । से तेणट्टेण' •गोयमा । एव वुच्चइ जीवाण चेयकडा कम्मा कज्जित, नो ग्रचेयकडा कम्मा कज्जित । एव नेरइयाण वि । एवजाव' वेमाणियाण ।।

४३. सेवं भते <sup>!</sup> मेव भते ! त्ति जाव विहरइ॥

# तइश्रो उद्देसो

#### कस्म-पर्व

४८. रायिन जार्व एव वयामी—कित णंभते ! कम्मपगडीग्रो पण्णत्ताग्रो ? गोयमा ! श्रष्ट कम्मपगडीग्रो पण्णत्ताओ, तजहा—नाणावरणिज्ज जार्व र्यतराज्य, एव जाव वेमाणियाण ॥

```
१. म॰ ३।३३।

= चेत॰ (त)।

= चेद॰ (ता)।

= म॰ ११८ (ता)।

= म॰ ११८ व्याप्त नाम कामनि।

- म॰ ११८ व्याप्त नाम कामनि।

- प्रण्या नाम कामनि।

- प्रण्या नाम कामनि।

- प्रण्या नाम कामनि।
```

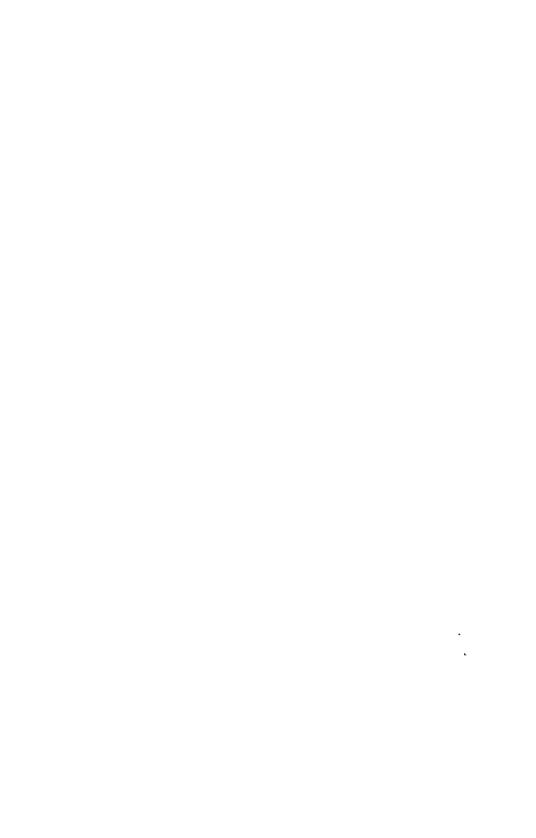

हंता गोयमा । जे छिदति' <sup>•</sup>तस्स किरिया कज्जित, जस्स छिज्जित नो तस्स किरिया कज्जित, णण्णत्येगेण ॰ धम्मतराएण ॥

५० सेव भते । सेव भते ! तिरा

## चउत्थो उहेसो

#### नेरइयाणं निज्जरा-पदं

५१ रायगिहे जाव' एव वयासी-

जावतियं ण भते । अन्निगलायए समणे निग्गथे कम्मं निज्जरेति एवतिय कम्म नरएसु नेरङया वासेण वा वासेहि वा वाससएण' वा खवयति ? नो इण्ह्रे समद्रे ।

जावतिय ण भते । चउत्थभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवतिय कम्मं नरएमु नेरइया वाससएण वा वाससएहि वा वाससहस्सेण' वा खवयति ? नो इणट्टे समट्टे ।

जावितय ण भते । छट्ठभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवितय कम्म नरएसु नेरइया वाससहस्सेण वा वाससहस्सेहि वा वाससयसहस्सेण वा खवयित ? नो इणट्टे समट्टे ।

जावितय ण भते । श्रष्टुमभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवितय कम्मं नरएमु नेरङया वामसयसहस्सेण वा वासमयसहस्सेहि वा वासकोडीए वा खबयित ? नो इणद्वे समद्वे ।

जावितयं ण भते । दसमभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवतिय कम्मं नरएमु नैर दया वामकोडीए वा वासकोडीहि वा वासकोडाकोडीए वा खवयित ? ना उणद्वे समद्वे ॥

५२. में केण्ट्रेण भने । एवं वुच्चड—जावितय ग्रन्निगितायए समणे निग्गथे कम्म निग्नरेनि एवितय कम्म नराम्मु नेरज्या वामेण वा वासेहि वा वाससएण वा नो सवयित, जावितय चजन्यभिनाए—एवं त चेव पुन्वभिणय उच्चारेयव्य जाव वासकोजाकोजाए वा नो सवयित ?

२. मः पः —िट्रिन जाव धम्मतराएण । ४. वासमएहि (ग्र. क. ता. म. स.) ।

३ च १.०१८ । १. वासमहस्मेहि (क, ता, ब) ।

AFTEREN E. ER MERTEN ER RETERN DER MERTEN MENNE MERTENNER BEREICH GERENNER Aus bei der Sie der State der

And the state of t

A CAR BEACH MAY

से जहानामए केइ पुरिसे तत्तिस ग्रयकवल्लिस उदगविदु पिक्सवेज्जा, से नूण गोयमा ! से उदगविदू तत्तिस ग्रयकवल्लिस पिक्सत्ते समाणे खिप्पामेव विद्यसमागच्छइ ?

हता विद्धसमागच्छइ।

एवामेव गोयमा । समणाण निग्गथाण अहावायराइ कम्माइ सिढिलीकयाइ, निट्ठियाइं कयाइ, विष्परिणामियाइ खिष्पामेव विद्धत्थाइ भवंति । जावितयं तावितयं पि ण ते वेदण वेदेमाणा महानिज्जरा॰ महापज्जवसाणा भवित । से तेणहुण गोयमा । एव वुच्चइ—जावितय अन्निगलायए' समणे निग्गथे कम्मं निज्जरेति त चेव जाव वासकोडाकोडीए वा नो खवयित ।।

५३. सेवं भते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ।।

## पंचमो उद्देसो

### सक्तरस उविखत्तपसिणवागरण-पदं

५४. तेणं कालेण तेणं समएण उल्लुयतीरे नामं नगरे होत्था—वण्णश्रो'। एगजंबुए नेडए—वण्णश्रो'। तेण कालेण तेण समएण सामी समोसढे जाव' परिसा पज्जुवा- सित । तेण कालेण तेण समएण सक्के देविदे देवराया वज्जपाणी—एव जहेंच वित्यउद्देगए तहेव दिव्येण जाणविमाणेण श्रागश्रो जाव' जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता' ⁴समण भगव महावीर वंदइ नमसङ, वदिता॰ नमसिता एवं वयासी—

देवे ण भते । महिङ्बिए जाव<sup>र</sup> महेसक्षे बाहिरए पोग्गले अपरियाइता पूर् श्रागमित्तण ? नो टणद्रे समद्रे ।

देवे णं भने ! महिद्दुण जाव महेसक्ये वाहिरए पोग्गले परियाइता प्रभू आग-मिनाए ? हना प्रभू ।

१. अस्ट्रियामए (४, ४, १६, ता, व, म, म)।

२. घट शेरिहे ।

<sup>1.</sup> die 70 %;

र जीव मुख २-१३।

a sita en souses

६. अ० १६।३३।

७. म॰ पा॰--- उवागच्छिता जाय नमित्ता ।

प. भ० शाववह ।

६. अपन्यितिहत्ता (क, म, य)।

#### एयहस्रोवस्य संस्के विक्यासास्य विकास्य है

And with the distriction of the second secon

English and white or a builder and this of the control of the control of the control of the control of the stage of the control of the contro

And the second of the second o

चउहिं सामाणियसाहस्सीहि '•ितिहि परिसाहि, सत्तिहि अणिएहि, सत्ति ग्रिण-याहिवईहि, सोलसिंह ग्रायरक्खदेवसाहस्सीहिं ग्रण्णेहिं वहृहिं महासामाणिवमाण-वासीहिं वेमाणिएहि देवेहिं देवीहि य सिद्धं सपरिवुडे ॰ जाव दंदुहि-निग्धोस-नाइयरवेण जेणेव जबुद्दीवे दीवे, जेणेव भारहे वासे, जेणेव उल्लुयतीरे नगरे, जेणेव एगजवुए चेइए, जेणेव ममं ग्रितिय तेणेव पहारेत्थ गमणाए। तए ण से सक्के देविदे देवराया तस्स देवस्स त दिन्व देविड्ड दिन्व देवजुति दिन्व देवाणुभाग दिन्व तेयलेस्स असहमाणे मम ग्रह उक्खित्तपिसणवागरणाइ पुच्छित्ता सभितयवदणएण विदत्ता जाव पिडगए।।

- ५६. जावं च ण समणे भगव महावीरे भगवश्रो गोयमस्स एयमट्ठ परिकहेति ताव च णं से देवे त देसं हव्वमागए। तए ण से देवे समण भगव महावीर तिक्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमंसइ, वंदित्ता नमसित्ता एव वयासी—एव खलु भते! महासुकके कप्पे महासामाणे विमाणे एगे मायिमिच्छिदिट्ट-उववन्नए देवे मम एव वयासी—परिणममाणा पोग्गला नो परिणया, ग्रपरिणया, परिणमतीति पोग्गला नो परिणया, ग्रपरिणया। तए णं ग्रह त मायिमिच्छिदिट्टि उववन्नग देव एव वयासी—परिणममाणा पोग्गला परिणया, नो ग्रपरिणया; परिणमतीति पोग्गला परिणया, नो ग्रपरिणया, से कहमेय भंते! एव?
- ५७. गगदत्तादि'! समणे भगवं महावीरे गगदत्तं देव एव वयासी—ग्रह पि णं गंगदत्ता! एवमाइनखामि भासेमि पण्णवेमि परूवेमि—परिणममाणा पोग्गला' •परिणया, नो ग्रपरिणया; परिणमतीति पोग्गला परिणया॰, नो भ्रपरिणया, सच्चमेसे श्रद्धे।।
- ५८. तए ण ने गगदत्ते देवे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतियं एयमहु सोच्चा निसम्म हट्टतुद्दे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता नच्चा- सन्न जाव' पज्जुवासित'॥

# गंगद त्तदेवम्स ग्रप्पविसए प्रिण-पदं

५६ तए ण समणे भगव महाबीरे गगदत्तस्स देवस्स तीमे यं • महितमहानियाएं परिमाए १ धम्म परिवाहेट जाव' श्राराहए भवति ॥

```
    १. मव पाव—गियामो तहा मृत्यिभस्म जाय ६. मव पाव—गोगाला जाय गो।
    २. राइट ग्रंथ (स्. च., स)।
    ५. प्रत्यापति (म)।
    ५. प्रत्यापति (म)।
    ६. गंज्यापति (म)।
    १. गंज्यापति (म)।
```

र्गेर्डमर्देवेस स्टू एक्टब्बस् वर्ष

६४. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर' •वंदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता ॰ एव वयासी —गगदत्तस्स ण भते ! देवस्स सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुती ॰ दिव्वे देवाणुभावे किह् गते ? किह् ॰ अणुप्पिविट्ठे ? गोयमा ! सरीर गए, सरीर अणुप्पिविट्ठे, कूडागारसालादिट्ठतो जाव सरीर अणुप्पिविट्ठे । अहो ण भते ! गगदत्ते देवे महिड्ढिए भहज्जुइए महत्वे महायसे ॰ महेसक्वे ॥

### गंगदत्तदेवस्स पुव्वभव-पद

६५ गगदत्तेण भते। देवेण सा दिव्वा देविड्ढो सा दिव्वा देवज्जुती से दिव्वे देवाणुभागे किण्णा लद्धे ? श्रिकणा पत्ते ? किण्णा अभिसमण्णागए ? पुव्वभवे के श्रासी ? कि नामए वा ? कि वा गोत्तेण ?

कयरिस वा गामिस वा नगरिस वा निगमिस वा रायहाणीए वा खेडिस वा कव्यडिस वा मडवंसि वा पट्टणिस वा दोणमुहंसि वा ग्रागरेसि वा आसमिस वा

सवाहिस वा सिण्णवेसिस वा ?

कि वा दच्चा ? कि वा भोच्चा ? कि वा किच्चा ? कि वा समायिता ? कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अतिए एगमिव आरिय धिम्मय सुवयण सोच्चा निसम्म जण्ण गगदत्तेण देवेण सा दिव्वा देविड्ढी सा दिव्वा देवज्जुती से दिव्वे देवाणुभागे लद्धे पत्ते ॰ अभिसमण्णागए ?

६६ गोयमादी । समणे भगवं महाविरे भगव गोयम एव वयासी—एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे हित्यणापुरे नामं नगरे होत्था —वण्णओ । सहसववणे उज्जाणे —वण्णओ । तत्थण हित्यणापुरे नगरे गगदत्ते नाम गाहावती परिवसति—ग्रड्ढे जाव वहुजणस्स ग्रपरिभूए।।

६७ तेण कालेण तेण समएण मुणिमुन्वए अरहा आदिगरे जाव' सन्वण्णू सन्वदरिसी आगासगएण चक्केण'', •आगासगएण छत्तेण, आगासियाहि चामराहि, आगास फालियामएण मपायवीढेण सीहासणेण, घम्मज्भएणं पुरस्रो ॰ पकड्डि जनमाणेण-पकट्ढिजनमाणेण सीमगणमपरियुडे पुट्याणुपुटिय चरमाणे गामाणु-

१ ग॰ पा॰ - महाशीर जात्र एवं।

६. ओ० मृ० १।

२. ग॰ पा॰—देक्यतुनी ताब अगुप्पविद्वे ।

८. न० ११११७।

३ सायक मूळ १०३।

प. म० शहरा

८ एव पाव-महिद्दिण नाम महेमबने ।

६ म० १।७।

थ. म पार-पर्दे जान गणदनीम देशेय मा १०. मण्याल-प्राप्तिमा जान प्रकृतिकरण । दिस्य देखिकरी जान अस्तिमा भागमा ।



नियग'- स्यण-सविध ॰ -परिजणेण जेट्ठपुत्तेण य समणुगम्ममाणमग्गे सिव्वड्ढीए जाव दुदुहि-निग्घोसनादितरवेण हित्थणागपुरं मज्भंमज्भेण निग्गच्छइ, निग्ग-च्छित्ता जेणेव सहसववणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता छत्तादिते तित्थगरातिसए पासित । एव जहा उद्दायणे जाव' सयमेव आभरणे ओमुग्द, श्रोमुइत्ता सयमेव पचमुद्विय लोय करेति, करेत्ता जेणेव मुणिसुव्वए अरहा एव जहेव उद्दायणे तहेव पव्वइए, तहेव एक्कारस अगाइं अहिज्जइ जाव' मासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसेइ, भूसेत्ता सिंहु भत्ताइ अणसणाए छेदेति, छेदेत्ता आलोइय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा महासुक्के कप्ये महा-सामाणे विमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जिस जाव' गगदत्तदेवत्ताए उववन्ते॥

७२. तए ण से गगदत्ते देवे ग्रहुणोववन्नमेत्तए समाणे पचिवहाए पज्जत्तीए पज्जत्त-भाव गच्छित, [त जहा—ग्राहारपज्जत्तीए जाव भासा-मणपज्जतीए] एव खलु गोयमा । गगदत्तेण देवेण सा दिव्वा देविड्ढी •सा दिव्वा देवज्जुती से दिव्वे देवाणुभागे लद्धे पत्ते श्राभिसमण्णागए।।

७३ गगदत्तस्स ण भते ! देवस्स केवतिय काल ठिति पण्णत्ता ? गोयमा ! सत्तरस सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता ॥

७४. गगदत्ते ण भते । देवे ताय्रो देवलोगाय्रो आउक्खएण भवक्खएण ठिइक्खएण ग्रणतर चय चइत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उवविष्जिहिति ? गोयमा ! ॰ महाविदेहे वासे सिज्भिहिति जाव' सम्बद्धक्खाण श्रत काहिति ॥

७५. सेव भते ! सेव भते ! ति"।।

# बद्ठो उद्देसो

### मुविण-पद

७६. कतिविहे ण भते ? सुविणदसणे "पण्णत्ते ? गोयमा । पंचिविहे सुविणदसणे पण्णत्ते, तं जहा—ग्रहातच्चे, पताणे, चितासुविणे, तिव्ववरीए, ग्रव्यत्तदसणे "।।

```
    स० पा०—विचय जाव परिजणेण ।
    स० पा०—देविड्डी जाव अभिसमण्णागए ।
    स० ६१६६२ ।
    स० पा०—आउम्सएणं जाव महाविदेहे ।
    स० १३१११० ।
    स० १३१११६ ।
    स० ११११ ।
    स० ३११३ ।
    स० ३११४ ।
    स० ३११३ ।
    स० ३११४ ।
    स० ३१४ ।
    स० ३४ ।
```



- प्रासित्ता ण भते । चनकविद्यसि गव्भ वनकममाणिस कित महासुविणे पासित्ता ण पिडवुष्भिति ? गोयमा । चनकविद्यमायरो चनकविद्यसि गव्भ वनकममाणिस एएसि तीसाए महासुविणाण इमे चोद्दस महासुविणे पासित्ता ण पिडवुष्भिति, त जहा—गय-उसभ ॰ जाव सिहि च ।।
- ददः वासुदेवमायरो ण पुच्छा । गोयमा <sup>!</sup> वासुदेवमायरो <sup>७</sup>वासुदेवसि गठभ ० वक्कममाणसि एएसि चोद्द-सण्ह महासुविणाण प्रण्णयरे सत्त महासुविणे पासित्ता ण पडिवुज्क्रति ।।
- वलदेवमायरो —पुच्छा।
   गोयमा । वलदेवमायरो जाव एएसि चोइसण्ह महासुविणाण ब्रण्णयरे चत्तारि
   महासुविणे पासित्ता ण पडिबुज्भिति।।
- ६० मडलियमायरो ण भते । —पुच्छा । गोयमा । मडित्यमायरो जाव एएसि चोद्सण्ह महासुविणाण अण्णयर एग महासुविण 'पासित्ता ण'' पडिबुज्भिति ॥

## भगवस्रो महासुविण-दंसण-पदं

- ६१. समणे भगव महावीरे छउमत्थकालियाए अतिमराइयिस इमे दस महासुविणे पामित्ता ण पिडवुद्धे, त जहा—
  - १. एग च ण मह घोररूबदत्तधर तालिपसाय सुविणे पराजिय पासिता ण पिडवुद्धे।
  - २. एग च ण मह सुविकलपनसम पुसकोइलग' सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे ।
  - ३. एग च ण मह चिन्तविचित्तपक्खग पुसकोइलग सुविणे पासित्ता ण पडिबुद्धे।
  - ४ एग न ण मह दामदुग सञ्वरयणामयं सुविणे पासित्ता ण पडिबुद्धे ।
  - ५ एग च ण मह सेय गोवग्ग सुविणे पासिता ण पडिबुद्धे।
  - ६. एग च ण मह पउमसर सब्वयो समता कुसुमिय सुविणे पासित्ता ण पिंचुदे ।
  - ७. एग च ण 'मह मागर' उम्मीवीयीसहस्सकलिय भूयाहि तिण्ण सुविणे पानिता ण पडिबुद्धे ।
  - ८ एग च ण मह दिणयरं तेयमा जलतं सुविणे पासित्ता ण पिटबुढे ।

१. जाद (ज. म, म), जात गर्म (क, ना, ४. जाव (अ, क, म, ता, व, म, म)। व, म)। <sup>9</sup> पूनकोइल (अ, क, म, ना, व)।

२, १० पा॰ -गृब पहा जिल्लारमाउसे जाव। ६, चित्तपक्यमं (४, ता)।

दे मः ताः -- वर्णुदेशनायमे ताव वारमः। ७. महासागर (अ)।



ण ॰ पडिबुद्धे, तण्ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स त्रणते ग्रणुत्तरे' •िनव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे ॰ केवलवरनाणदसणे समुप्पन्ने ।

ह. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह हरिवेरुलिय विणाभेण नियगेण अतेण माणुसुत्तर पव्वय सव्वयो समता आवेढिय परिवेढिय सुविणे पासित्ता णं पिडवुढे, तण्ण समणस्स भगवयो महावीरस्स खोराला कित्ति-वण्ण-सद्द-सिलोया सदेवमणुयासुरे लोए परिभमति—इति खलु समणे भगव महावीरे, इति खलु समणे भगव महावीरे।

१०. जण्ण समणे भगव महावीरे मदरे पव्वए मदरचूलियाएं • उविर सीहासण-वरगयं ग्रप्पाण सुविणे पासित्ता ण॰ पडिबुद्धे, तण्ण समणे भगवं महावीरे सदेवमणुयासुराए परिसाए मज्भगए केवलीं धम्म ग्राघवेतिः • पण्णवेति

परूवित दसेति निदसेति ॰ उवदसेति ॥

### सुविण-फल-पदं

- हर इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एगं महं हयपित वा गयपित वा नरपित वा किन्तरपित वा किपुरिसपित वा महोरगपित वा गंधव्वपित वा वसभपित वा पासमाणे पासित, द्रुहमाणे द्रुहित, द्रूढिमिति अप्पाणं मन्तित, तक्खणामेव वुज्कति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्किति जाव सव्वदुक्खाण अंत करेति ॥
- ६३ दत्यी वा पुरिमे वा सुविणते एग महं दामिणि पाईणपडिणायत दुहस्रो समुद्दे पृद्व पासमाणे पासित, सवेल्लेमाणे सवेल्लेइ, सवेल्लियमिति अप्पाण मन्नित, तवलणामेव युज्भति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्भित जाव सव्वदुवलाण अंत करेति।।
  - ६४ डन्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह रज्जु पाईणपडिणायत दुहस्रो लोगंते पुर्ड पाममाणे पासिन, छिदमाणे छिदति, छिन्नमिति" श्रप्पाण मन्नति, तक्खणामेव युग्मनि, नेणेव भवगाहणेण मिज्भति जाव सव्वदुक्खाण श्रतं करेति ॥
  - ६५. इत्थी वा पुरिने वा मुविणते एगं मह किण्हमुत्तगं वा" ●नीलसुत्तग वा लोहिय-गुनग वा हानिद्दमुन्तग वा॰ मुविकलमुत्तगं वा पासमाणे पासति, उग्गोवेमाणे

१. राव पार-अगुनरे जाव वेयत् ।

२. ८० रा॰ — हर्निरितिय जात परिवृद्धे ।

६ मञ्चाः -मस्य स्तिमाग् तात्र गरिबुद्धे ।

इ धेररेंग्स (१); वेपरियानं (ठा० १६/१-३)

र १५ च्या — नाम सीत नाम द्यवरिता

६ मं पा --- गयपति वा जाव वसमपैति ।

७ म० ११४४।

न दाम (म)।

ह तरमणामेव अप्पाणं (म); तरमाणा चेव (ता)

१०. छिरगुमिति (ता) ।

११. म॰ पा॰—फिण्ट्गुत्तग वा जाव मुक्कित <sup>०</sup>।

पासति, तरमाणे तरित, तिण्णमिति अप्पाण मन्नति, तक्खणामेव वुज्भिति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्भति जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ।।

- इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एगं मह भवण सन्वरयणामय पासमाणे पासित, अणुष्पविसमाणे अणुष्पविसति, अणुष्पविद्वमिति अप्पाण मन्नति, तक्खणामेव व्रज्मति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्मति जाव सन्वदुक्खाण अत करेति ॥
- इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह विमाण सन्वरयणामय पासमाणे पासित, दुहमाणे द्रुहति, द्रूढमिति अप्पाण मन्नति, तक्खणामेव बुज्भति, तेणेव भवगा-हणेण सिज्मति जाव सव्वदुक्खाण अत करेति ॥

#### गंध-पोगगल-पदं

अह भते । कोट्टपुडाण वा जाव' केयइपुडाण वा अणुवायसि उव्भिज्जमाणाण वा • निविभज्जमाणाण वा उनिकरिज्जमाणाण वा विनिकरिज्जमाणाण वा ॰ ठाणाओ वा ठाण सकामिज्जमाणाण कि कोट्टे वाति जाव केयई' वाति ? गोयमा । नो कोहे वाति जाव नो केयई वाति, घाणसहगया पोग्गला वाति ॥ १०७. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

# सत्तमो उद्देसो

१०८. कतिविहे ण भते । उवश्रोगे पण्णत्ते ? गोयमा । दुविहे उवस्रोगे पण्णत्ते, एवं जहा उवक्षोगपदं पण्णवणाए तहेव निरवगेस नेयव्य', पामणयापद' च नेयव्य' ॥ मेव भते ! सेवं भंते ! ति"॥

१ गाम गुरु ३०।

<sup>÷</sup> सर पा०—उश्मित्रमाणाग वा जाव ठणा औ, राज्यमेग्रज्यमुने (२०) 'उव्सम्बन- ७. माणियस्य (म) । गापार प्रसदीनि पदानि विचित्रदिवसानि द पासणापद (अ, क, य, ना, व, म), प० ३० । मिलान्यी व रामनी।

६ क्टरी (अ. म. म. म)।

द कार (इ, इ, ब, म, म)।

४. म० शायशा

F. 40 561

६. निखमम नेयव्य (स) ।

१०. म० ११४१।

विरिह्या सब्वेसि जहा पुरित्थिमिल्ले चरिमते तहेव। य्रजीवा जहेव उविरित्ले चरिमते तहेव।।

११५. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढ्वीए पुरित्थिमिल्ले चिरमते कि जीवा पुच्छा। गोयमा । नो जीवा, एव जहेव लोगस्स तहेव चत्तारि वि चिरमता जाव उत्तरिल्ले, उविरल्ले तहेव, जहा' दसमसए विमला दिसा तहेव निरवसेस । हेंद्विल्ले चिरमते जहेव लोगस्स हेंद्विल्ले चिरमते तहेव, नवर—देसे पिचदिएसु तियभगो ति सेस त चेव। एव जहा रयणप्पभाए चत्तारि चिरमता भणिया एव सक्कर प्पभाए वि। उविरम-हेंद्विल्ला जहा रयणप्पभाए हेंद्विल्ले। एव जाव झहेसत्तमाए। एव सोहम्मस्स वि जाव अच्चुयस्स। गेवेज्जविमाणाण एव चेव, नवर—उविरम-हेंद्विल्लेसु चिरमतेसु देसेसु पिचदियाण वि मिज्भिल्लविरिह्झो चेव, सेस तहेव। एव जहा गेवेज्जविमाणा तहा अणुत्तरिवमाणा वि, ईसिपव्भारा वि।।

### परमाणुपोग्गलस्स गति-पदं

११६ परमाणुपोग्गले ण भते । लोगस्स पुरित्थिमिल्लाग्रो चिरमताग्रो पच्चित्थिमिल्लं चिरमत एगसमएण गच्छित ? पच्चित्थिमिल्लाग्रो चिरमताग्रो पुरित्थिमिल्लं चिरमत एगसमएण गच्छित ? दाहिणिल्लाग्रो चिरमताग्रो उत्तरिल्लं •चिरमत एगसमएण ॰ गच्छित ? उत्तरिल्लाग्रो चिरमताग्रो दाहिणिल्लं •चिरमत एगसमएण ॰ गच्छित ? उविरित्लाग्रो चिरमताग्रो हेट्ठिल्लं चिरमत एगसमएण गच्छित ? हेट्ठिल्लाग्रो चिरमताग्रो उविरित्लं चिरमत एगसमएणं गच्छित ? हता गोयमा । परमाणुपोग्गले ण लोगस्स पुरित्थिमिल्लं त चेव जाव उविरित्लं चिरमत एगसमएण गच्छित ।।

#### किरिया-पदं

<sup>1. ## 20,01</sup> 

<sup>े.</sup> म- राज--उत्तरिको लाव एच्छिन ।

३ म 🗝 - वर्ष किए र तात्र मन्द्रित ।

४ एव जाव (अ, क, म, ता, ब, म, स)।

५. बाउटारेमागी (ता) मर्वत्रापि।

६ म० पा॰ - राज्याए जाव पचहि।

### पलान् गनिनिनेत्वयर्

- কুৰুকু কি কানসভুসৰ ক বি গাল কালন বা কি লৈ কালনিৰ্দান না নাৰ্যা হা নাৰ্যা হা নাৰ্যা কৰি । বাৰ্যা কৰি এ বাৰ্যা কৰি কালনিৰ কাল কৰি কাল কৰি । বাৰ্যা কৰি কাল কৰি
- 其是我一种类似的类型新生物类 医鼻腔 权

नवना उहेमी

र्ह्यागदप्पभाइं-रुयागदप्पभाइ-रुयागदप्पभाइं। सेस त चेव जाव विलचचाए रायहाणीए ग्रण्णेसि च जाव रुयागदस्स ण उप्पायपन्वयस्स उत्तरे ण छक्कोडि-सए तहेव जाव चत्तालीस जोयणसहस्साइ ग्रोगाहित्ता, एत्थ ण विलस्स वइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो विलचचा नाम रायहाणी पण्णत्ता। एग जोयण-सयसहस्स पमाण, तहेव जाव विलपेढस्स उववाग्रो जाव ग्रायरक्खा सन्व तहेव निरवसेस, नवर—सातिरेग सागरोवम ठिती पण्णत्ता। सेस त चेव जाव विली वइरोयणिदे, वली वइरोयणिदे।।

१२२ सेव भते ! सेव भते ! जाव विहरइ।।

# दसमो उद्देसी

### श्रोहि-पदं

१२३. कतिविहा'ण भते ! स्रोही पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा स्रोही पण्णत्ता । स्रोहीपदं निरवसेस भाणियव्व'।। १२४. सेव भते ! सेव भते ! जाव' विहरइ।।

# इक्कारसमो उद्देसो

#### दीवकुमारादि-पदं

१२५ दीवकुमारा ण भते । मन्वे समाहारा ? सन्वे समुस्सासनिस्सासा ? नो दणहें समद्वे । एव जहां पढमसए वितियउद्देसए दीवकुमाराण वत्तन्वया तहेंब जाव' समाउया, समुस्सासनिस्सासा'।।

म्यमेवमध्येय—'मं नेणहें य भने ! एव गुरुष्ठ न्यमिदेन्यमिदं उत्पायपव्यतः? गोपमा ! स्वमिदे ए तहाम उपनासित प्रवाद नुमुबाद नाव स्वीतद्वण्यादं स्वमिद-तेस्यं स्वीतद्यमाद, मे नेगाहेगा स्विधिदे-र्याद उपायस्त्रा' (तृ) । १. २० २।११६-१२१

- २- १।५१ ।
- ३. कतिबिहे (अ, क, स, ता, ब, म, स)।
- 8. 40 33 1
- ४ म० शप्रा
- ६. म० ११७४, ७५ ।
- े िनस्यामा । एव नागा वि (अ, ता, व, म, स) ।

- १५६. श्रीविष्ठासाम् अति १ माणि विकासको स्थापसाको १
   स्रिक्ष १ स्वर्णात विकासको स्थापम्याको, १ स्था माण्यकार), ₹र्णाणकात्र, व्याप्तिकार १, विकासको ।
- Sent in der Sent i
- इस्ट्रा संघ भारे । सेच भारे । जन्म दिलागा छ

### १२-१२ उहेमा

- Ring Louis (mining date das son at you, that I hadden marked by savely by the fill
- F. A. now Harboninanian gine 42
- The man strange and he to
- يهم بيحجره بيحده المعر ومهاه ماي ينوا الرواي

### सत्तरसमं सतं

### पढमो उहेसो

#### नमो सुयदेवयाए भगवईए

१ कुजर २ सजय ३ सेलेसि, ४ किरिय ५ ईसाण ६,७. पुढवि ८,६. दग १०,११. वाऊ। १२ एगिंदिय १३ नाग १४ सुवण्ण, १५ विज्जु १६,१७ वातिगा सत्तरसे ॥१॥ हत्यिराय-पदं

- १. रायगिहे जाव एवं वयासी उदायी ण भते ! हित्यराया कम्रोहितो म्रणंतर उन्वद्दिता उदायिहत्यिरायत्ताए उववन्ने ? गोयमा । श्रमुरकुमारेहितो देवेहितो अणतरं उन्वट्टिता उदायिहित्यरायत्ताए उववन्ने ॥
  - २ उदायी ण भते ! हित्यराया कालमासे कालं किच्चा किंह गच्छिहिति ? किंह उवविजिहिति ? गोयमा इमोमे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोससागरोवमद्वितियसि निरयावासिस नेर इयनाए उवविजिहिति ॥
    - ने प भंते । तस्रोहिनो स्रणतरं उव्वट्टिता किंह गच्छिहिति ? किंह उवविज-हिन १
      - गोयमा । महाविदेहे वामे मिजिक्सिहिति जाव' सव्वदुक्खाण अतं काहिति ॥
  - भूयाणदे ण भने । हन्यिराया कन्नोहिनो त्रणंतर उव्वद्वित्ता भूयाणदे हत्यिराय-त्ताए उयवन्ते ? एवं जहेव उदायी जाव श्रंतं काहिति ॥

१ ब्राप्टिन (ज म, स) १

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> °ट्टिनीयसि (अ, रा, व, म)। F TO \$15-80 1 ४. २० २।७३।

#### विविधानस

- प्र. पुरिने म भी । मान्यक्तमा प्रावित्ता सामग्री माना प्रमानिया म स्वाप्तिया प्रवित्तिमा र
  - र्मेश्वमः े त्याप व त्या संवृत्तिमें तत्त्वस्त्राण्डः, स्वतृत्तिस्त भारत्यो तत्त्वपण पत्सानपू पर स्वराटेश पर त्याप म त्या सृत्तिमें करश्याप गान्यों पत्तीन विभिन्नोंट पृष्टे । विस्तित्य त्यापाल स्वर्तित्य सर्वे विल्लाहीकर वाल्याने विश्वतित्य ने ति त्या विस्तार स्वरुप्तत् गुल्या प्रवृति विक्रियानि वृत्ता ।
- क्षेत्रे म्यू ४१.१० १ वेर प्रमञ्जाल द्राण्यात्तेत्र स्वय प्रत्येत्त्र क्षेत्रदिनप्रभातः द्राण्यात्रप्रभाति अप्रतासम् क्षेत्रे स्वीत्रप्रदेशः स्वरण्यः क्षाव्यप्रकृति स्वयुत्त द्राः स्वरण्यात् त्याः १ दृशी द्राप्तस्य प्रतासन्दर्भः । प्राप्त व्याप्त १ व्याप्तः क्षाव्यप्त स्वीतित्र स्वयः १
- And the second of the second of the second second second of the second o

गोयमा। जाव च ण से मूले अप्पणो गरुययाए जाव जीवियाओ ववरोवेति तावं च ण से पुरिसे काइयाए जाव चउिह किरियाहि पुट्ठे। 'जेसि पियण जीवाण सरीरेहितो कदे निव्वत्तिए जाव वीए निव्वत्तिए ते विणं जीवा काइयाए जाव चर्जीह किरियाहि पुद्धां । जेसि पियण जीवाणं सरीरेहितो मूले निव्वत्तिए ते ण जीवा काइयाएँ जाव पचिह किरियाहि पुट्ठा । जे वियसे जीवा यहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वट्टति ते वि य ण जीवा काइयाए जाव पंचीह किरियाहि पुद्रा ॥

पुरिसे ण भते । रुवलस्स कदे पचालेमाणे वा पवाडेमाणे वा कतिकिरिए ? गोयमा । जावं च ण से पुरिसे रुक्खरस कंद पचालेइ वा पवाडेइ वा तावं च ण से पुरिसे काइयाए जाव पचिह किरियाहि पुट्ठे। जेसि पियण जीवाण सरीरेहितो मूले निव्वत्तिए जाव वीए निव्वत्तिए ते वियण जीवा काइयाए जाव पचहि किरियाहि पुट्टा ॥

ग्रहे ण भते । से कदे ग्रप्पणो गरुययाए जाव जीवियाम्रो ववरोवेति, तए णं भते । से पुरिसे कतिकिरिए ? गोयमा । जाव च ण से कदे अप्पणो गरुययाए जाव जीवियास्रो ववरोवेति

ताव च ण से पुरिसे काइयाए जाव चउिह किरियाहि पुट्टे । जेसि पि यण जीवाण सरीरेहितो मुले निव्वत्तिए, खधे निव्वत्तिए जाव वीए निव्वत्तिए ते वि णं जीवा काइयाए जाव चर्डाह किरियाहि पुट्ठा। जेसि पि यणं जीवाण सरीरेहितो कदे निव्वतिए ते' ण जीवा काइयाएँ जाव पचिह किरियाहि पुट्टी।

जे वि य से जीवा श्रहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वट्टति ते वि य ण जीवा काउयाए जाव पचिह किरियाहि पुट्ठा । जहा कंदे, एव जाव बीय !!

किन ण भते । सरीरगा पण्णता ? ११ गोयमा ! पच मरीरगा पण्णत्ता, तं जहा- ग्रोरालिए जाव कम्मए ॥

१२. किन ण भते । इदिया पण्णता ? गोयमा । पंच इदिया पण्णता, त जहा—सोइदिए जाव' फासिदिए ॥

किर्निविहे ण भने । जोए पण्णत्ते ? 2 =

गोयमा । तिविहे जोए पण्णते, न जहा-मणजोए, वद्यजोए, कायजोए ॥

त्रीव ण भंते । स्रोराणियसरीर निव्वत्तेमाणे कतिकिरिए? गोगमा ! सिय निविरिण, सिय चडिकरिए, सिय पंचिकरिए । एव पुढविकाडण वि । एव जाव मण्स्मे ॥

<sup>₹.</sup> FT (円, 円, 円) 1

<sup>2 /17/1</sup> 

<sup>:</sup> ने (व ( र म म, म, प, प, म, म) ।

<sup>8. 40 2015 1</sup> 

५. म० २१७७ ।

(१) ति त्यत् सा घाँत् वै अशेषक्तिव्यक्तियाव्यव्यत्य किलाप्यत्येत्वात्त्र स्तिति विष्णतः वे स्तिव्यक्ततः वै दिश्चित्रियत् किन् न्याति विष्णतः प्रति स्वत्यति विष्णतः वे तत् तत्त्र त्याति । विष्णाति स्ति प्रति स्तिव्यक्ति । तत्त्र विष्णति प्रत्येत्र विष्णते विष्णते विष्णते । तत्त्व । तत्त्व । तत्त्व स्ति विष्णते त्याति स्तिव्यक्ति । तत्त्र विष्णते । तत्त्व विष्णते स्ति प्रति प्रति स्ति विष्णते । तत्त्व । तत्त्व । तत्त्व विष्णते । तत्त्व । तत्त्व । तत्त्व विष्णते । तत्त्व । त

#### अर्थिय वर्ष

- বুল্প স্থানী বিদ্যালয় কৰি কাষ্ট্ৰ কাল্যাকৈ দী বংগ্ৰেছিল বিন্দালয় কৰি কাষ্ট্ৰ কাল্যাকৈ কি সাল্যাক্ষাৰ বিশ্বস্থালয় কৰি কাল্যাকিক স্থানিক স্থানিক স্থানিক কৰি নিশ্যাক সংগ্ৰিষ্ট্ৰ ক্ষুত্ৰী সংগ্ৰিষ্ট্ৰিয় কৰু কাৰ্যাকিক সংগ্ৰেছিয়া কৰি বিশ্বস্থালয় কৰি কি স্থানিক স্থানিক
- The state of the s
- BE PRESENTED BY THE BE

### वीयो उद्यो

alt thirtage game while

- २०. एयसि' णं भंते ! घम्मंसि वा, ग्रधम्मंसि वा, घम्माधम्मंसि वा चिकया केंद्र ग्रासइत्तए वा', •सइतए वा, चिट्ठइत्तए वा, निसीइत्तए वा॰ तुयट्टित्तए वा नियमा ! नो इणट्टे समट्टे ।।
- २१. से केण खाइ अट्ठेण भते ! एवं वुच्चइ जाव सजतासंजते धम्माधम्मे ठिते ? गोयमा ! सजत-विरत'- पिडहत-पच्चक्खाता ॰ पावकम्मे धम्मे ठिते, धम्म चेव उवसपिजताण विहरति । अस्सजत'- अविरत-अपिडहत-अपच्चक्खात ॰ पावकम्मे अधम्मे ठिते, अधम्म चेव उवसपिजताणं विहरति । सजतासजते धम्माधम्मे ठिते, धम्माधम्म उवसंपिजताणं विहरति । से तेणहेण जाव
  - धम्माधम्मे ठिते ॥ २२. जीवा ण भते ! कि धम्मे ठिता ? ग्रधम्मे ठिता ? धम्माधम्मे ठिता ? गोयमा । जीवा धम्मे वि ठिता, अधम्मे वि ठिता, धम्माधम्मे वि ठिता ॥
  - २३. नेराइयाण—पुच्छा।
    गोयमा । नेरइया नो धम्मे ठिता, ग्रधम्मे ठिता, नो धम्माधम्मे ठिता। एवं जाव चउरिदियाण।।
- २४. पिचदियतिरिक्खजोणियाण—पुच्छा ।
  गोयमा । पिचदियतिरिक्खजोणिया नो धम्मे ठिता, श्रधम्मे ठिता, धम्माधम्मे वि ठिता । मणुस्सा जहा जीवा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया ॥ बालपंडिय-पदं
  - २५. भ्रण्णउत्थिया ण भते ! एवमाइक्खति जाव परूवेति—एव खलु समणा पंडिया, समणोवासया वालपडिया, जस्स णं एगपाणाए वि दडे श्रणिक्खिते से ण एगतवाले ति वत्तव्व सिया ॥
  - २६. मे कहमेयं भते । एव ? गोयमा ! जण्ण ते प्रण्णउत्थिया एवमाइक्खति जाव एगतवाले ति वत्तव्य मिया, जे ने एवमाहसु मिच्छ ते एवमाहसु । ग्रह पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव पस्त्रेमि—एव खलु समणा पडिया, समणोवासगा वालपडिया, जस्स ण
  - एगपाणाए वि दडे निक्खित से ण नो एगंतवाले त्ति वत्तव्व सिया ॥ २७ जीवा ण भते ! कि वाला ? पटिया ? वालपिडया ?
  - गोयमा । वाला वि, पटिया वि, वालपटिया वि ॥
  - २६. नेरहयाग-पुच्छा । गोषमा ! नेरहया बाला, नो पंडिया, नो बालपटिया । एव जाव चर्डारिदया ॥

रे. प्रोति (अ, य, व, म, म); अत्र पष्टीबहु- ३. म० पा०—विरत जाव पावकामे । यपनाण १६ सद न प्रतिमाति । अ. म० पाठ-अपनंत्रत त्रास पावकामे

विभागात्र सुद्ध न प्रतिकाति । ४ म० पा० — अस्पेजन जाव पावकसी। इ. स. १९० — प्रयोजनात् ना जाव नुषद्विनाए ।

- सीवाय जीवाबात त्राम-पर
- The standing of stand of the first and the standing of the standing of the first standing of the the bear stand grade gradient and the second and the second in the secon martines in notation in the state of the sta the brite brite and Brown of a family with the british of the british and the british of the british of the british of half and falleten whateled we want milit and beautiful for eggwegget begangeferet Gamen Bereit gegeng et Gefente billette billen bereit, bie tigt and all and a data to the a to the angle to a distribution of the same of the same of the same of A BANKAN E DE BARBAMBAN DAN E MARAHMBAN MEGEL I WE DE KEGNES - HER SEE E Later his a funda for which he was a company of the same of the sa ka te mementetablie wiere taktem namber till til til forman for tregte tre er better for ver for Again to a retilion than the saids think the gradult better about the contract the first of a retilion distriction and the set of the description with a manner of the second second the set of the second of The contract of the result of contract of the apa mel menggan gelan in igte igregan allege immer mannar mel der Gestranderfelte i bermanale ille immer tomilitare with man in man water applicate timetical terminating account in minacion of the M. 12 . \$2600 - - 14 - 14 - 18
- which denotes to the times by a millionement as a second to be as in the second of the interest of the second of t

pla confairs

३३. से केणहेणं भते ! एवं वुच्चइ—देवे णं' •मिहिड्ढए जाव महेसक्खे पुन्वामेव ख्वी भिवत्ता ॰ नो पभू अर्क्षव विउन्वित्ता ण चिट्ठित्तए ? गोयमा ! अहमेयं जाणामि, अहमेयं पासामि, अहमेय वुज्क्षामि, अहमेय अभिसमण्णागच्छामि', 'मए एय' नाय, मए एय दिट्ठ, मम एयं बुद्ध, मए एय अभिसमण्णागय—जण्ण तहागयस्स जीवस्स सर्क्षविस्स, सकम्मस्स, सरागस्स, सवेदस्स', समोहस्स, सलेसस्स, ससरीरस्स, ताओ सरीराओ अविष्पमुक्कस्स एव पण्णायित, त जहा—कालत्ते वा जाव सुक्किलत्ते वा, सुन्भिगधत्ते वा, दुन्भिगधत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कक्खडत्ते वा जाव लुक्खते वा। से तेणहेण गोयमा' ! •एव वुच्चइ—देवे णं महिड्ढिए जाव महेसक्खे पुन्वामेव ख्वी भिवत्ता नो पभू अरूवि विउन्वित्ता ण ॰ चिट्ठित्तए।।

३४ सच्चेव ण भंते । से जीवे पुन्वामेव अरूवी भवित्ता पमू रूवि विउन्विता णं चिट्ठित्तए ?

नो इणहे समहे ।।

३५. •से केण्डुण भते । एव वुच्चइ—सच्चेव ण से जीवे पुग्वामेव ग्रह्मवी भिवता नो पभू रूवि विउव्वित्ता ण लिड्डित्तए ?
गोयमा ! ग्रहमेय जाणामि', •ग्रहमेयं पासामि, अहमेय बुज्भामि, ग्रहमेयं ग्रिभसमण्णागच्छामि, मए एय नाय, मए एय दिद्व, मम एय बुद्ध, मए एयं ग्रिभसमण्णागय ॰ — जण्ण तहागयस्स जीवस्स ग्रह्मविस्स, ग्रकम्मस्स, ग्ररागस्स, ग्रवेदस्स, ग्रमोहस्स, अलेसस्स, ग्रसरीरस्स, ताग्रो सरीराग्रो विष्णमुक्कस्स नो एव पण्णायति, त जहा—कालत्ते वा जाव सुक्किलत्ते वा, सुव्भिगंघत्ते वा, दुव्भिगघत्ते वा, तितत्ते वा जाव महुरते वा, कक्खडत्ते वा जाव लुक्खते वा । से तेणहुण •गोयमा ! एवं वुच्चइ—सच्चेव णं से जीवे पुव्वामेव ग्रह्मवी भिवता नो पभू हिंव विउव्यित्ता ण ॰ चिट्ठित्तए ॥

३६. सेवं भते ! सेव भते ! ति"।।

१ मं० पा०-- प जाव नो ।

तिसमागन्त्रमि (अ, क, स, ता, च, म,
 १) ।

र मन्त्र (ता) एरेन्।

६ मोदगुरन (तर, म)।

६ ए॰ पा॰ — गोपमा जाम विट्टिनण् ।

६. स॰ पा॰—समट्टे जाय चिट्टितए।

७. स॰ पा॰—जाणामि जाय जण्ण।

म॰ पा॰—कालते वा जाव लुखाते ।

६. ग॰ पा॰—तेलाहुण जाव चिट्टिसए।

१०. म० शायश

## नहसी उहेमी

#### र्चया-पर्द

- and through selection and and the selection of the select
- and the designation of the second pass of and almost takened by a stand of a man of a man of a man of the second o
- Stands and stands for the second of the seco
- The state of the s
  - and the same and a find that have been been able to be a first him to
  - The first triffed which into a second of the first second of the f
  - to the first find on the member stands that the first find the control of the con
  - A galander merthe derbotte dall de transporter y myster fleder and to the contract of the second of the second of the contract of the contrac

उनविज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा ? पुन्वि संपाउणित्ता पच्छा उनवज्जेज्जा ? गोयमा ! पुन्वि वा उनविज्जित्ता पच्छा सपाउणेज्जा, पुन्वि वा संपाउणित्ता पच्छा उनवज्जेज्जा ।।

६८. से केणद्वेण जाव पच्छा उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! पुढविक्काइयाण तम्रो समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा—वेदणासमुग्घाए,
कसायसमुग्घाए, मारणंतियसमुग्घाए । मारणतियसमुग्घाएण समोहण्णमाणे
देसेण वा समोहण्णति, सब्वेण वा समोहण्णति, देसेण वा समोहण्णमाणे पुब्वि
सपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा, सब्वेण समोहण्णमाणे पुब्वि उववज्जेत्ता
पच्छा सपाउणेज्जा । से तेणद्वेण जाव पच्छा उववज्जेन्जा ।।

६६. पुढविक्काइए ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए' समोहए, समोहणित्ता जे भविए ईसाणे कप्पे पुढविक्काइयत्ताए० ? एव चेव ईसाणे वि । एवं जाव अच्चुय-गेवेज्जविमाणे, ग्रणुत्तरिवमाणे, ईसिपव्भाराए य एव चेव ।।

७० पुढविक्काइए णं भते ! सक्करप्पभाए पुढवीए समोहए, समोहणित्ता जे भिवए सोहम्मे कप्पे पुढिविक्काइयत्ताए॰ ? एव जहा रयणप्पभाए पुढिविक्काइश्रो उववाइश्रो एव सक्करप्पभाए वि पुढिविक्काइश्रो उववाएयव्वो जाव ईसिपव्भा-राए। एव जहा रयणप्पभाए वत्तव्वया भिणया, एवं जाव श्रहेसत्तमाए समोहए ईसिपव्भाराए उववाएयव्वो, सेस त चेव।।

७१. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

### सत्तमो उद्देसो

७२. पुटिवनकाइए ण भते । सोहम्मे कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भिवए इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए पुढिवनकाइयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते ! कि पुढिंव उवविज्जित्ता पच्छा सपाउणेज्जा ? मेस त चेव ? जहा रयणप्पभाए पुढिंव- वकाइए मध्यकप्पेम् जाव ईमिपटभाराए ताव उववाइग्रो, एव सोहम्मपुढिविनका- टग्नो वि गत्तमु वि पृढवीमु उववाएयव्वी जाव ग्रहेमत्तमाए। एवं जहा सोहम्म- पुटिविक्जाइग्रो मध्यपुढवीमु उववाइग्रो, एव जाव ईसिपटभारापुढिविक्जाइग्रो मध्यपुढवीमु उववाएयव्वी जाव श्रहेसत्तमाए।।

७३ गेप भेते ! मेव भने ! नि'॥

<sup>&</sup>gt; त्रश्ने भाव (व, क, ल, ता, व, म, म)। ३. स० शापर।

节 報》表演意:

## श्रद्दमी उहेसी

- अभ व्याप्तस्थारण्या भारते । प्रकृति स्थापायभ्याण् स्थापेत स्थापायः, स्थापित वि भविष्यं सीत्र्यते स्थापे स्थाप्तस्थारण्यास्य प्राप्तस्थित्यत्यः, ते त्या प्रत्य सुद्धित्याण्य प्रमादे स्थाप्त स्थाप्तस्थायः स्थापायस्था प्रप्राप्तस्य प्रप्राप्तस्य त्याप्तर्यः स्थाप्ति स्थापायस्थान् स्थाप्तस्थान् प्रप्राप्तस्थः प्रप्राप्तस्थः स्थाप्तस्थान्त्रस्थः स्थाप्तस्थान्त्रस्थः स्थाप्तस्थान्ति स्थाप्तस्थान्ति स्थाप्तस्थान्ति स्थाप्तस्थान्ति स्थाप्तस्थान्ति ।
- क्षेत्र कर्म । होत्र क्षत्रे । दिश्वी ।

## नवमो उहेमो

- winder Schwert and winder and manager with the second of the beam addition of months and the second of the second
- उर रोज अन्ति । सेत्र अन्ति । हैन्द्री हा

## द्ममो उर्मी

- melemme Ting Bank standstown the fore or the stands of energy as the bastle means of the stands of the best of the stands of the bastle of the stands of the

## इक्कारसमो उद्देसी

प्तर्व वाउनकाइए ण भते । सोहम्मे कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्यभाए पुढवीए घणवाए, तणुवाए, घणवायवलएसु, तणुवायवलएसु वाउ-क्काइयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते । सेस त चेव । एव जहां सोहम्मे वाउनकाइय्रो सत्तसु वि पुढवोसु उववाइय्रो एव जाव ईसिपव्भारावाउनकाइय्रो श्रहेसत्तमाए जाव उववाएयव्वो ॥

सेव भते । सेव भते । ति'॥ 58

### वारसमो उहेसो

### एगिदिय-पदं

एगिविया णं भते । सन्वे समाहारा० ? एवं जहा पढमसए वितियउद्देसए पुढविनकाइयाण वत्तव्वया भणिया सा चेव एगिदियाण इह भाणियव्वा जाव' समाउया, समीववन्नगा।।

एगिदियाण भने । कति लेस्साम्रो पण्णत्ताम्रो ? गोयमा । चतारि लेस्साम्रो पण्णताओ, त जहा-कण्हलेस्सा •नीललेस्सा काउलेम्मा १ तेउलेस्सा ॥

एएसि ण भते । एगिदियाण कण्हलेस्साण भीललेस्साण काउलेस्साण तेउले-म्माण य कयरे कयरेहितो ग्रप्पा वा? बहुया वा? तुल्ला वा ? ॰ विमेगाहिया वा ?

गोयमा । मन्यत्थोवा एगिदिया तेउलेस्सा, काउलेस्सा अणतगुणा, नीललेस्सा विसेमाट्या, कण्हलेम्या विसेमाहिया ॥

प्एमि ण भने ! एगिदियाण कण्हलेसाण इड्ढी० ? जहेव दीवकुमाराण ॥

द६. गेव भने ! मेव भने ! ति'।।

<sup>\*. #+ \$122 1</sup> 

च संद १ व्यव्स १ १

१ . ११ <del>१ - १४</del> रेम्स राव नेजीमा।

४. स॰ पा०---कण्हलेम्मार्गं जाव विमेमाहिया।

V. 70 8€182€ 1

६ स० शापर ।

## १३-१७ उरेमा

#### नगरमागरिन्द

- A to the first taken to antigenties that he will be to be to the sourcement of a sample of the state of the s
- the state of the state of a course the comment of
- كال المراك المعالم المستدية المستدية المستديد المستديد المستديد المستديد المستديد المستديد المستديد
- · · reproduced the
- A B . B B . It will have an a first of the design of the first of the
- his almandarial of the selection attached and the selection of
- re reviewers to u
- gry organization, my specificants asserting to a first of a re-
- 15 414 " = 2 11 11

galantin 😁

## **अट्ठारसमं** सतं

### पढम्हे उद्देसो

१. पढमे¹ २ विसाह ३ मायदि १ य ४. पाणाइवाय ५ असुरे य । ६. गुल ७ केवलि ८. ग्रणगारे, ६. भविए तह १०. सोमिलट्ठारसे³ ॥१॥

#### पढम-श्रपढम-पद

- १. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे जाव' एव वयासी—जीवे ण भते ! जीव-भावेण कि पढमे ? ग्रपढमे ? गोयमा ! नो पढमे, ग्रपढमे । एव नेरइए जाव वेमाणिए ।।
- सिद्धे ण भते । सिद्धभावेण कि पढमे ? अपढमे ? गोयमा ! पढमे, नो अपढमे ।।
- जीवा ण भते ! जीवभावेण कि पढमा ? अपढमा ?
   गोयमा ! नो पढमा, अपढमा । एव जाव वेमाणिया ।।
- ४. सिद्धा ण—पुच्छा । गोयमा । पढमा, नो अपढमा ॥
- ५. श्राहारए ण भते ! जीवे श्राहारभावेण कि पढमे ? श्रपढमे ? गीयमा ! नो पढमे, श्रपढमे । एवं जाव वेमाणिए । पोहत्तिए एवं चेव !!
- इ अणाहारए ण भने ! जीवे अणाहारभावेण—पुच्छा । गोयमा ! सिय पढमे, सिय अपढमे ।।
- नरडए ण भते । जीवे अणाहारभावेण—पुच्छा । एव नेरइए जाव वेमाणिए नो पटमे, अपटमे । सिद्धे पढमे, नो अपढमे ।।

रै. ५३ म (४, १ म, स, म, म)। 'क्ष' प्रताविष एषा गाथा लभ्यते।

२ प्रदेशन्द्रामम्बद्धमे चेर्य गाया बर्शचिद्दृब्यते— ३. म० ११४-१० । जीवारामा मज्यान्तिसारिद्धी व मज्यवस्थाए । गार्चे मोजूब सोरे, तेल व सरीरपज्यत्ती ॥ (तृ),

- १६ सजोगी, मणजोगी, वइजोगी, कायजोगी एगत्त-पुहत्तेणं जहा आहारए, नवर जस्स जो जोगो अत्थि । अजोगी जीव मणुस्स-सिद्धा एगत्त-पुहत्तेण पढमा, नो अपढमा ।।
- १७. सागारोवउत्ता ग्रणागारोवउत्ता एगत्त-पुहत्तेण जहा ग्रणाहारए।।
- १८. सवेदगो जाव नपुसगवेदगो एगत्त-पुहत्तेण जहा ग्राहारए, नवर जस्स जो वेदो ग्रित्थ । अवेदग्रो एगत्त-पुहत्तेण तिसु वि पदेसु जहा अकसायी ।।
- १६. ससरीरी जहा आहारए, एव जाव कम्मगसरीरी, जस्स ज ग्रत्थि सरीरं, नवर-ग्राहारगसरीरी' एगत्त-पुहत्तेण जहा सम्मिद्दि । ग्रसरीरी जीवो सिद्धो य एगत्त-पुहत्तेण 'पढमो, नो अपढमो' ।।
- २०. पचिह पज्जत्तीहि पचिह अपज्जत्तीहि एगत्त-पुहत्तेण जहा आहारए, नवर-जस्स जा अत्थि जाव वेमाणिया नो पढमा, अपढमा । इमा लक्खणगाहा— जो जेण पत्तपुच्चो, भावो सो तेण अपढमश्रो होइ । सेसेसु होइ पढमो, अपत्तपुच्चेसु भावेसु ॥१॥

### चरिम-ग्रचरिम-पदं

- २१. जीवे ण भते । जीवभावेण कि चरिमे ? प्रचरिमे ? गोयमा । नो चरिमे, ग्रचरिमे ॥
- २३. नेरडए ण भते । नेरइयभावेण—पुच्छा । गोयमा । सिय चरिमे, सिय ग्रचरिमे । एव जाव वेमाणिए । सिद्धे जहा जीव ॥
- २३ जीवा ण -पुच्छा । गोयमा <sup>१</sup> नो चरिमा, ग्रचरिमा । नेरइया चरिमा वि, ग्रचरिमा वि । एव जाव वेमाणिया । सिद्धा जहा जीवा ।।
- २८ श्राहारए मन्वत्थ एगत्तेण सिय चरिमे, सिय ग्रचरिमे, पृहत्तेण चरिमा वि, ग्रचरिमा वि। श्रणाहारत्रो जीवो सिद्धो य एगत्तेण वि पुहत्तेण वि 'नो चरिमो, ग्रचरिमो''। सेगद्वाणेमु एगन-पुहनेण जहा श्राहारत्रो ॥
- २४ भविमदीयो जीवपदे एगत्त-पृह्त्तेण चरिमे, नो अचरिमे। सेसट्टाणेमु जहीं श्राहारयो। अभविमदीयो मध्यत्य एगत्त-पृह्त्तेण नो चरिमे, अचरिमे । नेमविमदीयो मध्यत्य एगत्त-पृह्त्तेण नो चरिमे, अचरिमे । नेमविमदीय-नोप्रभविमदीयजीवा सिद्धा य एगत्त-पृह्त्तेण जहां अभविमदीयो।।

१. वारमान्धेनी (क. स्व. ता) । ३. नो चरिमा अचरिमा (ब., स., ता, ब., म)।

## बीग्रो उद्देसो

सक्कस्स कत्तिय-सेट्टिनाम-पुव्वभव-पद

३८. तेण कालेण तेण समएण विसाहा नाम नगरी होत्था—वण्णओ'। वहुपृतिए चेइए—वण्णओ'। सामी समोसढे जाव' पञ्जुवासइ। तेण कालेण तेण समएण सक्के देविदे देवराया वञ्जपाणी पुरंदरे—एव जहा सोलसमसए वितियउद्देसए तहेव दिव्वेण जाणविमाणेण ग्रागओ, नवर—एत्थ ग्राभियोगा वि अत्थि जाव' वत्तीसतिवह नट्टविह उवदसेत्ता जाव पडिगए।।

३६. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर •वदइ नमसइ, विद्ता नम-सित्ता ॰ एव वयासी—जहा तद्वयसए ईसाणस्स तहेव कूडागारिदट्ठतो, तहेव

पुच्वभवपुच्छा जाव' ग्रभिसमन्नागए ?

- ४०. गोयमादि । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी—एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे हित्थणापुरे नाम नगरे होत्था—वण्णग्रो'। सहसंववणे उज्जाणे—वण्णग्रो'। तत्य ण हित्थणापुरे नगरे कत्तिए नाम सेट्ठी परिवसित ग्रड्ढे जाव' वहुजणस्स अपिर-भूए, नेगमपढमासणिए, नेगमट्ठसहस्सस्स वहूमु कज्जेमु य कारणेमु य कोड्वेमु य " मितेमु य रहस्सेमु य गुज्भेमु य निच्छएमु य ववहारेमु य ग्रापुच्छणिज्जे पिडपुच्छणिज्जे मेढी पमाण आहारे श्रालवण चक्खू, मेढिभूए पमाणभूए आहारभूए ग्रालवणभूए वक्खुभूए, नेगमट्ठसहस्सस्स सयस्स य कुडुवस्स आहेवच्च' पोरेवच्च सामित्त भट्टित्त ग्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पानेमाणे, समणोवासए, ग्रहिगयजीवाजीवे जाव" ग्रहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणे विहरड।।
  - ४१ तेण कालेण तेण समएण मुणिमुब्बए अरहा आदिगरे जहा सोलसमसए तहेव जाव ममोसढे जाव" परिसा पज्जुवासइ।।
  - ४२. तए ण मे कत्तिए मेट्ठी इमीसे कहाए लढ्डहे समाणे हट्टतुट्टे एव जहा एक्कारसम-सए सुदसणे तहेव निग्गय्रो जाव'' पज्जुवासति ।।

१. ओ० मृ० १।

२ औ० सू० २-१३।

३ स्रोध्सू ३ २२-४२ ।

४. मन १६।३३, ३।२७।

४, म॰ पा॰-महाबीर ताव एव।

६ सव शेरद-३०।

च डॉम सूव १३

प. महास्वदारी (म) ।

६. म० ११।५७।

१०. भ० शहरा

११ म० पा०—एव जहा रायपसेणउण्जे निते जाव चत्रसुभूए ।

१२. म० पा०-आहेवच्च जाव कारेमाणे।

१३. म० राह्य।

१४ म० १६।६७,६८।

१४. म० १२।२१६।

मित्त-नाइ'-•िनयग-सयण-सविध-परियणं ग्रामंतेह, त मित्त-नाइ-नियग-सयण-सविध-परियण विउलेण ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-गध-मल्लाल-कारेण य सक्कारेह सम्माणेह, तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-सयण-सविध-परिजणस्स पुरग्रो ॰ जेट्ठपुत्ते कुडुवे ठावेह, ठावेत्ता त मित्त-नाइ'-•िनयग-सयण-सविध-परियण ॰ जेट्ठपुत्ते ग्रापुच्छह, ग्रापुच्छिता पुरिससहस्सवाहिणोग्रो सीयाग्रो द्रुहह, द्रुहित्ता मित्त-नाइ'-•िनयग-सयण-सविध ॰ -परिजणेण जेट्ठपुत्तेहि य समणुगम्ममणमाग्गा सिव्वड्ढीए जाव' दुदुहि-निग्घोसनादियरवेण ग्रकालपरि-हीण चेव मम ग्रतिय पाउव्भवह।।

४८. तए ण त नेगमट्ठसहस्स पि कत्तियस्स सेट्ठिस्स एयमट्ठ विणएण पिडसुणेति, पिडसुणेता जेणेव साइ-साइ गिहाइ तेणेव उवागच्छिति, उवागच्छित्ता विपुल असण' •पाण खाइम साइम॰ उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता मित्त-नाइ'•िनयग-सयण-संवधि-पिरयण विउलेण असण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-गध-मिलालकारेण य सक्कारेड सम्माणेइ॰, तस्सेव मित्त-नाइ'•िनयग-सयण-सवधि-पिरयण ॰ जेट्ठपुत्ते कुड्वे ठावेति, ठावेत्ता त मित्त-नाई'•िनयग-सयण-सवधि-पिरयण ॰ जेट्ठपुत्ते य आपुच्छइ, आपुच्छित्ता पुरिससहस्स-वाहिणीओ सीयाओ द्रुहति, द्रुहित्ता मित्त-नाई'•िनयग-सयण-सवधि॰ पिर्जणेण जेट्ठपुत्तेहिय समणुगग्ममाणमग्गा सव्विड्ढीए जाव'' द्रुहि-निग्घोसनादियरवेण श्रकालपरिहीण चेव कित्त्यस्स सेट्ठिस्स ग्रतिय पाउव्भवति ॥

४६. तए ण से कित्तए सेट्ठी विपुल असण पाण खाइम साइम उववखडावेति जहां गगदत्तो जाव" सीय दुहित, दुहिता मित्त-नाड"-•िनयग-सयण-सविध०-परिज-णेण जेट्ठपुत्तेण नेगमट्ठसहस्सेण य समणुगम्ममाणमग्गे सिव्वड्ढीए जाव" दुर्दिः निग्धोसनादियरवेण हिथ्यणापुर नगर मज्भमज्भेण निग्गच्छइ, जहां गगदत्ते जाव" आतित्ते णं भंतं । लोए, पिलत्ते ण भते । लोए, आलित्त-पिलते ण भंते ! लोए जाव" आण्गामियत्ताए भविस्सिति, त इच्छामि ण भते । नेगमिट्ट सहस्सेण सिद्ध सयमेव पव्वाविय जाव" धम्ममाइविखय ।।

१. गं॰ पा॰—नाइ जान जेहुगुत्ते।

२. मं॰ पा॰—नाइ जाव जेट्टगुने।

दे. मं पा०-नाइ नाय परिज्ञेसा।

४. में हार्यह !

६ ग्रं पार-जगा जान दनम्यरावेति।

६ स॰ पा॰—नाइ जाव नुरगेत।

<sup>:-</sup> Fo पार-नाइ प्राव पुरश्री।

६. ६० गाः — नार याद बेट्युने ।

६ म० पा०-नाइ जाव परिजणेण।

१०. भ० ६।१८२ ;

११. म० १६।७१।

१२. स० पा०-नाइ जाय परिजणेगा!

१३. भ० हार् द्रा

१४ म० १६।७१, हा२१४।

१५. म० टार१४।

१६ भ० रायर ।



महावीरस्स' अतेवासी मागदियपुत्ते नाम अणगारे पगइभद्ए — जहा मिडयपुत्ते जाव<sup>२</sup> पज्जुवासमाणे एव वयासी--

से नूण भते । काउलेस्से पुढविकाइए काउलेस्सेहितो पुढविकाइएहितो अणतर ५७ उव्वद्विता माणुस विगाह लभति, लभित्ता केवल बोहि बुज्भति, बुज्भिता तश्रो पच्छा सिज्भति जाव सन्वदुक्खाण अत करेति ?

हता मागदियपुत्ता । काउलस्से पुढिवकाइए जाव सव्वदुक्खाण अत करेति ॥ से नूण भते। काउलेस्से आउकाइए काउलेस्सेहितो आउकाइएहितो अणतरं ሂട

उव्वद्दित्ता माणुस विग्गह लभित, लिभत्ता केवल वोहि बुज्भित जाव सव्व-दुक्खाण ग्रत करेति ?

हता मागदियपुत्ता । जाव सन्वदुक्खाण ग्रत करेति ॥

से नूण भते । काउलेस्से वणस्सइकाइए काउलेसेहितो वणस्सइकाइएहितो 3,8 ग्रणतर उव्वट्टिता माणुस विगाह लभित, लिभत्ता केवल वोहि वुजभित, वुज्भित्ता तथ्रो पच्छा सिज्भिति जाव सन्वदुक्खाण अत करेति ?

हता मागदियपुत्ता । ० जाव सव्वदुक्खाण अत करेति ॥

- ६०. सेव भते । सेव भते । ति मागदियपुत्ते अणगारे समण भगव महावीर वदइ नमसङ, विदत्ता॰ नमसित्ता जेणेव समणा निग्गंथा तेणेव उवागच्छिति, उवा-गच्छित्ता समणे निग्गथे एव वयासी—एव खलु ग्रज्जो । काउलेस्से पुढविकाइए तहेव जाव सन्वदुक्खाण यत करेति । एव खलु यज्जो । काउनेस्से याउक्काइए तहेव जाव सव्वदुवसाण प्रत करेति। एव खलु ग्रज्जो ! काउलेस्से वणस्सइ-काइए तहेव जाव सब्बदुक्खाण स्रतं करेति ॥
  - तए ण ते समणा निग्गथा मागदियपुत्तस्स ग्रणगारस्स एवमाइक्खमाणस्स जाव एव पर्त्वमाणम्स एयमहु नो सद्दृति नो पत्तियति नो रोएति, एयमहु असद्दृ माणा अपत्तियमाणा अरोएमाणा जेणेव समणे भगव महावीर तेणेव उवागच्छित, उवागिच्छिता ममण भगव महावीर वदित नमसित, विदत्ता नमसित्ता एव वयानी-एव मन् भते । मागदियपुत्ते अणगारे अम्ह एवमाइक्खित जाव पन्येति—गय यन् अज्जो ! काउनस्ते पुढिविकाइए जाव सव्बद्धवाण अत बारेति । एव चन्तु अञ्जो ! काउनेस्से आउवकाइए जाव सव्बदुवखाण श्रतं मरेति ! एव मन् श्रज्जो ! काउनेस्से वणस्सटकाइए वि जाव सव्बदुनियाण ग्रन करोनि ॥

६२. में बहमेय भते ! एवं र

१. स्ट्रॉन्स शह (स) ।

F. TO 3 25 G 3 PEE, FEE 1

W- 3.663

४. माउनेमे (अ, म)।

४. म॰ पा॰—गृव नेव जाव I

६. ग० पा०-महाबीर जाव नमसिता।

से केणट्टेण भते । एव बुच्चइ—छउमत्थे ण मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाणं नो किचि ग्राणत्त वा नाणत्त वा ग्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासइ ?

9

मागदियपुत्ता । देवे विय ण प्रत्थेगइए जे ण तेसि निज्जरापोग्गलाण नो किचि आणत्त वा नाणत्त वा ग्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा जहुयत्त वा जाणइ-पासइ। से तेणहुण मागदियपुत्ता । एव वुच्चइ—छउमत्थे ण मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाण नो किचि श्राणत्त वा नाणत्त वा श्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासइ, सुहुमा ण ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सव्यलोग पिय ण ते ग्रोगाहित्ता चिट्ठति।।

नेरइया ण भते ! ते निज्जरापोग्गले कि जाणित-पासित ? ग्राहारेति ? उदाहुं न जाणित न पासित, न ग्राहारेति ? मागिदयपुत्ता ! नेरइया ण ते निज्जरापोग्गले न जाणित न पासित, ग्राहारेति । एव जाव पिचिदियतिरिक्खजोणिया ।।

मणुम्सा ण भते ! ते निज्जरापोग्गले कि जाणित-पासित ? स्राहारेति ? उदाहुं न जाणित न पासित, न आहारेति ? मागिदियपुत्ता ! अत्थेगद्या जाणित-पासित, स्राहारेति । अत्थेगद्या न जाणित न पासिन, स्राहारेति ॥

में केणट्टेण भते। एव वुच्चइ—ग्रत्थेगइया जाणति-पासति, ग्राहारेति ? ग्रत्थेगडया न जाणति न पामति, ग्राहारेति ? मागदियपुत्ता। मणुरसा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—सण्णिभूया य, ग्रसण्णिभ्या य। तत्थ ण जे ते ग्रसण्णिभूया ते ण न जाणति न पासति, ग्राहारेति। तत्थ ण जे ने गण्णिभूया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा—उवउत्ता य, अणुवउत्ता य। तत्थ ण जे ते ग्रणुवउत्ता ते ण न जाणित न पासति, ग्राहारेति। तत्थ ण जे ते उवउत्ता ते ण जाणित-पास्ति, ग्राहारेति। से तेणद्वेण मागदियपुता! एव वत्त्वर—ग्रत्थेग्रया न जाणित न पासति, ग्राहारेति। ग्रत्थेगद्या जाणिति-पागित, ग्राहारेति। वाण्णतर-जोडिनया जहा नेरह्या।।

७१. बेम्पिल्या राभवे । वे निज्जरापोगमले कि जाणित-पासित ? श्राहारेति ? मार्माद्रपाना । जहा मण्डमा, नवर—वेम्पाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा— गार्विमिन्द्र्य दुविवयन्तमा य । तत्य ण जे ते मार्थिम द्रिद्विद्वयन्तमा व म न पाणित न पासित, श्राहारेति । तत्य ण जे ते स्पर्विम द्रिद्विद्वयन्तमा वे म न पाणित न पासित, श्राहारेति । तत्य ण जे ते स्पर्वयन्तमा द्रिव्ययन्तमा व प्रवास द्रिव्ययन्तमा व प्रवास द्रिव्ययन्तमा व प्रवास द्रिव्यय प्रवास द्रिव्य प



- ६७ से केणहेण भते । एव वुच्चइ—छडमत्थे ण मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाण नो किचि ग्राणत्त वा नाणत्त वा ग्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासइ ?
  - मागदियपुत्ता । देवे वि य ण अत्थेगइए जे ण तेसि निज्जरापोग्गलाण नो किचि आणत्त वा नाणत्त वा स्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासड । से तेणहेण मागदियपुत्ता । एव वुच्चइ—छउमत्थे ण मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाण नो किचि आणत्त वा नाणत्त वा श्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासइ, सुहुमा ण ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सव्वलोग पि य ण ते स्रोगाहित्ता चिट्ठति ।।
- ६८. नेरङया ण भते । ते निज्जरापोग्गले कि जाणित-पासित ? ग्राहारेति ? उदाहुं न जाणित न पामित, न ग्राहारेति ? मागिदयपुत्ता । नेरइया ण ते निज्जरापोग्गले न जाणित न पासित, ग्राहारेति । एव जाव पिचिदयितिरिक्लजोणिया ।।
- ६६ मणुस्सा ण भते । ते निज्जरापोगाले कि जाणित-पासित ? स्राहारेति ? उदाहु न जाणित न पासित, न आहारित ? मागिदयपुत्ता ! स्रत्थेगद्या जाणित-पासित, स्राहारेति । स्रत्थेगद्या न जाणित न पासित, स्राहारेति ॥
- ७० में केणहेण भने ! एव वुच्चइ श्रत्थेगइया जाणति-पासति, ग्राहारेति ? श्रत्थेगउया न जाणिन न पासति, ग्राहारेति ?
  - मागदियपुत्ता । मणुस्मा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—सण्णिभूया य, यसण्णिभूया य। तत्थ णं जे ते यसण्णिभूया ते ण न जाणित न पासंति, याहारेति। तत्थ ण जे ने मण्णिभूया ते दुविहा पण्णना, त जहा—उवउत्ता य, अणुवउता य। तत्थ ण जे ते यणुवउत्ता ते ण न जाणित न पासित, थ्राहारेति। तत्थ ण जे ते यणुवउत्ता ते ण न जाणित न पासित, थ्राहारेति। तत्थ ण जे ते उवउना ने ण जाणित-पासित, याहारेति। से तेणहेण मागदियपुता । एम वुच्चर— यत्थेगरया न जाणित न पासित, याहारेति। श्रत्थेगरया जाणित-पासित, अरुग्वेति। वाष्मनर-जोर्शनया जहां नेरदया।।
- ७१. वेमाणिया में भने ! ने निजनगर्यागने कि जाणित-पासित ? श्राहारेति ? सामिद्यम्ना ! जटा मण्डमा, नवर—वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा— गाविमण्डिदेही उववन्तमा य, श्रमायिसम्मिदिही उववन्तमा य । तत्व ण जे ते भाविष्टि हिंदु उववन्तमा ने ए ने जाणित ने पामित, श्राहारेति । नत्य ण के र श्रमाण्यस्मादिही उववन्तमा ने ए ने जाणित ने पामित, श्राहारेति । नत्य ण के र श्रमाण्यस्मादिही उववन्तमा ने दुविहा पण्णाता, ने जहा— श्रणनरोववन्तमा प्रपान विवन्तमा य । तत्व में ते श्रमनरोववन्तमा ते ण ने जाणित ने पामित से हार्वित । एव पाने ने परवरोववन्तमा ने दुविहा पण्याना, ने जहा— पाने ते ए स्वाराहित है । नत्व पाने ने श्रवजननमा ने दुविहा पण्याना, ने जहा—

गोयमा । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दुगधे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउ-फासे पण्णते ।।

चउपएसिए ण भते । खधे कतिवण्णे जाव कतिकासे पण्णते ? ११४ गोयमा । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय चउवण्णे, सिय एगगधे, सिय दुगघे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय चउरसे, सिय

दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पण्णत्ते ।।

पचपएसिए ण भते । खधे कतिवण्णे जाव कतिकासे पण्णत्ते ? ११५ गोयमा । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय चउवण्णे, सिय पचवण्णे, सिय एगगधे, सिय दुगघे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय चउरसे, सिय पचरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पण्णते।° जहा पचपएसिय्रो एव जाव ग्रसखेज्जपएसिओ ।।

११६. सुहुमपरिणए ण भते । अ्रणतपएसिए खधे कतिवण्णे जाव कतिकासे पण्णत्ते ?

जहा पचपएसिए तहेव निरवसेस ।।

यादरपरिणए ण भते । अणतपएसिए खधे कतिवण्णे '●जाव कतिफासे ११७ पण्णते ? व

गोयमा ! सिय एगवण्णे, जाव सिय पचवण्णे, सिय एगगधे, सिय दुगधे, सिय एगरसे जाव सिय पचरसे, सिय चडफासे जाव सिय अट्टफासे पण्णते ।।

११८. मेव भते । सेव भते ! ति'।।

### सत्तमो उद्देसो

#### वेद्यनि-भामा-पदं

रायिनिहे जाव एव वयामी—अण्णउन्यिया ण भते । एवमाइक्तंति जाव परविति—एव चलु नेवली जनगाएमेण आउम्मड', एव छानु केवली जनगाए-में आइट्टें ममाणे बाह्च्च दो भामात्री भासति, त जहा-मोम बा मञ्जामीर्म दा, से वहमेर् 🗀 ! एवं 🐒



गोयमा । एगे कायपणिहाणे पण्णत्ते । एव जाव वणस्सइकाइयाण ।।

१२८. वेइदियाण — पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> दुविहे पणिहाणे, पण्णते त जहा — वइपणिहाणे य, कायपणिहाणे य । एव जाव चर्डारिदयाण । सेसाण तिविहे वि जाव वेमाणियाणं ।।

१२६. कितविहे ण भते । दुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? े गोयमा । तिविहे दुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा—मणदुप्पणिहाणे, जहेव पणिहा-णेण दडगो भणिय्रो तहेव दुप्पणिहाणेण वि भाणियन्वो ।।

१३० कतिविहे ण भते । सुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा—मणसुप्पणिहाणे, वद्सुप्प-णिहाणे, कायसुप्पणिहाणे ।।

१३१ मणुस्साण भते । कतिबिहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? एव चेव ।।

१३२ सेव भते ! सेव भते ! ति जाव' विहरइ।।

१३३ तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कयाइ रायगिहास्रो नगरास्रो गुणिस-लास्रो चेडयास्रो पिडिनिक्समित्त, पिडिनिक्सिमित्ता॰ विहया जणवयिवहार विहरइ।।

### कालोदाइ-पिभतीणं पंचित्यकाए सदेह-पदं

१३४ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नगरे । गुणसिलए चेइए—वण्णग्रो जाव पुढिविगिलापट्टग्रो । तस्म ण गुणसिलस्स चेइयस्स ग्रदूरसामते वहवे ग्रण्ण-उत्थिया परिवसित, त जहा—कालोदाई, सेलोदाई, भैतालोदाई, उदए, नामुदए, नम्मुदए, ग्रण्णवालए, सेलवालए, संखवालए, मुहत्थी गाहावई ॥

१३५. नए ण तेशि अण्णउत्थियाण अण्णया कयाइ एगयओ सहियाण समुवागयाण सिण्णिविद्वाण सिण्णिक्षणाण अयमेयास्वे मिहोकहासमुल्लावे समुज्जित्या— एव गलु समणे नायपुने पच अत्थिकाए पण्णवेति, त जहा—धम्मित्थकाय जाव पोग्गविद्यकाय ।

तन्य ण समने नायपुत्ते चत्तारि य्रत्थिकाए य्रजीवकाए पण्णवेति, त जहा-धम्मिन्यकाय, प्रधम्मिन्यकाय, यागामित्यकाय, पोग्गनित्थकाय। एग न ण गमणे नायपुत्ते जीवन्यिकाय ग्रम्मिकायं जीवकाय पण्णवेति।

तत्य ए समप नागपुने चनारि प्रत्यिकाए ग्रन्थिकाए पण्यवेति, त जहा-धम्मत्थिकाय, श्रधम्मत्थिकाय, ग्रामामित्थकाय, जीवत्थिकाय। एग चण

```
१४२. तए णं से मद्दुए समणोवासए ते ऋण्णउत्थिए एव वयासी —
        अत्थि ण ग्राउसो । वाउयाए वाति ?
        हंता ग्रत्थि।
        तुन्भे णं आउसो । वाउयायस्स वायमाणस्स रूवं पासह ?
        नो इणहे समद्वे।
        श्रत्थि ण श्राउसो । घाणसहगया पोग्गला ?
        हता अत्थि।
        तुन्भे ण आउसो । घाणसहगयाण पोग्गलाणं रूव पासह ?
        नो इणहे समहे।
        श्रित्थ णं ग्राउसो ! ग्ररणिसहगए ग्रगणिकाए ?
        हता ग्रत्थि।
        तुन्भे णं आउसो ! अरणिसहगयस्स अगणिकायस्स रूवं पासह ?
        नो इणहे समहे।
        श्रदिय ण श्राउसो । समुद्दस्स पारगयाइ रूवाइ ?
        तुर्वभे णं त्राउसो । समुद्दस्स पारगयाइ रूवाइं पासह ?
        नो इणहे समहे।
        ग्रत्थि ण ग्राउसो । देवलोगगयाइ रूवाइ ?
        हंना ग्रस्थि।
        तुन्भे ण स्राउसो ! देवलोगगयाइ रूवाइं पासह ?
        नो रणहे समहै।
        एवामेव ग्राउसो । श्रह वा तुटमे वा श्रण्णो वा छउमत्थो जइ जो जं न जाण्ड
न पासा न सहय ज किन्द्रिक वा श्रण्णो वा छउमत्थो जइ जो जं न जाण्ड
        न पासर न सच्च न भवति, एवं भें सुबहुए लोए न भविस्सती ति कट्टु ते अप्याउन्थित एवं मन्त्र
        अण्य उत्थित एव पटिभणड', पडिभणिता जेणेव गुणसिलए चेड्ए, जेणेव समणे
भगव महावीरे नेलेंट - पडिभणिता जेणेव गुणसिलए चेड्ए, जेणेव समणे
        भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता समण भगवं महावीर
       पर्चावहेग अभिगमेण जाव' पज्जुवासित ॥
भगवपा मद्दुषम्म पसंमा-पदं
       मर्दुयादी । ममणे भगव महावीरे मद्दुय समणीवासग एव वयासी – सुट्ठु ण
मदद्या । तम वे प्राणाचिका कार्या
£3.3
        मद्दुया । तुम ने प्राणाउत्थिए एव वयासी, साहु ण मद्दुया । तुम ते ग्रणाउत्थिए एव वयासी, साहु ण मद्दुया । तुम ते ग्रणाउत्थिए
        एवं क्यामी, वे ण मद्दुया । अहं वा हेउ वा पिसण वा वागरण वा मण्डाव
        क्षरिदृ प्रन्युत प्रमुखं प्रविष्णायं बहुजणमज्भे आघवेति पण्णवेति¹ पर्वित
?. Tigeria ( 17, 20 H, 17) 1
7 H. 7/1 . ,
                                            <sup>३</sup> म॰ पा०—पण्मवेति जाव उवदमिति।
```

१४६ पुरिसे ण भते । अंतरे हत्थेण वा 'ण्पादेण वा अगुलियाए वा सलागाए वा कहुण वा किलचेण वा आमुसमाणे वा समुसमाणे वा आलिहमाणे वा विलिहमाणे वा, अण्णयरेण वा तिक्षेण सत्थजाएण आछिदमाणे वा विछिदमाणे वा, अग्णिकाएण वा समोडहमाणे तेसि जीवपएसाण किचि आवाह वा विवाह वा उप्पाएड ? छिवच्छेद वा करेइ ? नो इणद्रे समद्रे हो। नो खल् तत्थ सत्थ कमित।।

#### देवासुर-सगाम-पद

- १५० अत्थिण भते । देवासुराणं सगामे,देवासुराण सगामे ? हता अत्थि ॥
- १५१. देवामुरेमु ण भते । सगामेसु वट्टमाणेसु किण्णं तेसि देवाण पहरणरयणत्ताए परिणमित ? गोयमा । जण्ण ते देवा तण वा कट्टं वा पत्त वा सक्कर वा परामुसित तण्णं नेसि देवाणं पहरणरयणत्ताए परिणमित ।

जहेव देवाण तहेव असुरकुमाराण ? नो डणट्ठे समट्टे । असुरकुमाराणं निच्चं विउविवया पहरणरयणा पण्णता ॥

### देवस्स दीवसमुद्द-श्रणुपरियट्टण-पदं

- १५२. देवे ण भते । महिड्डिए जाव महेसक्खे पभू लवणसमुद्द ग्रणुपरियद्वित्ता णं हन्यमागच्छित्तए ? हना पभू ॥
- १५३ देवे णं भने ! महिड्डिए ' जाव महेसक्वे पभू घायद्म इ दीव स्रणुपरियद्वित्ता ण ह्व्यमागच्छित्ता ? ॰ हता पभू । एव जाव' रुयगवर दीव' श्रणुपरियद्वित्ता ण ह्व्यमागच्छित्तए ? ॰ हता पभू । तेण पर वीईवएज्जा, नो वेव ण स्रणुपरियद्वेज्जा ।।

#### देवाणं बम्मश्यावण-काल-पद

१४४. अस्य प भंते <sup>1</sup> देवा जे प्रणते यम्मसे जहण्येण एक्केण वा दोहि वा तीहि वी. उन्होंनेद पचहि वासमण्डि खबयति ? उत्तर संच्यि ॥

१ मा पार मार बार पहुँचामा सामि हाई- व. मार पार-मार्थ घावणमार दीव राव होता । साम-पर साम

२ फल्फार्स - १२ तः, ४) । ५ म • प्राम्य देश दाय हता ।



निद्ध-लुक्लाइं, अण्णमण्णवद्धाइ, अण्णमण्णपृद्वाइं, 'अण्णमण्णवद्धपुट्ठाइं", अण्णमण्णघडत्ताए चिट्ठति ?

हंता अत्य । एवं जाव अहेसत्तमाए ॥

- २०१. ग्रित्य ण भते । सोहम्मस्स कप्पस्स अहेदव्वाइ ? एव चेव। एव जाव ईसिपव्भाराए पुढवीए।।
- २०२ सेव भते ! सेव भते ! जाव विहरइ॥
- २०३. तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कयाइ रायगिहास्रो नगरास्रो गुणिस-लास्रो चेइयास्रो पिडिनिक्खमइ, पिडिनिक्खिमत्ता विहया जणवयिहारं विहरइ।।

### मोमिलमाहण-पदं

- २०४ तेण कालेण तेण समएण वाणियगामे नाम नगरे होत्था वण्णग्रो। दूतिपलासए चेइए वण्णग्रो। तत्थ ण वाणियगामे नगरे सोमिले नाम माहणे परिवसित ग्रड्ढे जाव वहुजणस्स ग्रपरिभूए, रिन्वेद जाव सुपरिनिट्टिए, पचण्ह खडियसयाणं, 'सयस्स य', कुडुबस्स ग्राहेवच्च 'पोरेवच्चं सामित भट्टित ग्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे विहर । तए णं समणे भगव महावीरे जाव समोसढे जाव परिसा पज्जुवासित ।।
- २०५ तए णं तस्स सोमिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए लद्धदुस्स समाणस्स अयमेयारवे"

  \*अज्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ॰ समुप्पिजल्था—एव खलु समणे नायपुत्ते पुट्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे सुहसुहेण विहरमाणे" इहमागए" 
  \*इहमागए" 
  \*इहमपत्ते इहसमोसढे इहेव वाणियगामे नगरे ॰ दूतिपलासए चेरण अहापिडस्व" 
  \*ओग्गह ओगिण्हित्ता मजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे 
  विहर्ट । त गच्छामि ण समणस्स नायपुत्तस्स अतिय पाउवभवामि, इमाइ च ण एयान्वाइ अट्ठाइ" 
  \*हेऊइ पिसणाइ कारणाइ ॰ वागरणाइ पुच्छिस्सामि, त 
  जट मे मे उमाइ एयास्वाइं अट्ठाइ जाव वागरणाइं वागरेहिति ततो ण वदीटामि नमनीहामि जाव पञ्जुवासीहामि, अह मे मे इमाइ अट्ठाइ जाव

१ लाव (त्र, र, प, ना, प, म, म, ग)।

म स्व १०६१ ।

रै ए १ पार - एटाउटि जाद बटिन्छ।

<sup>1 3. 3.261</sup> 

メ ア たいで、たり、「丁 注:1年、ア) 1

<sup>5</sup> K. 5,729

८ म० पा० — आहेवन्च जाय विद्युरः।

१ ८६ ११३३ ० ह

१०. सं० पा०-अयमेयान्वे जाव समुलाजिन्छा।

११. बाब (ब, क, म, ता, ब, म, म)।

१२. म॰ पा॰ —इर्मागण जात्र द्विपतामण ।

१३. म॰ पा॰ —अहापिटम्यं त्रात्र तिरुपः।

१६ स॰ पा॰—अद्वाद जार बाएरणाह ।

विश्वतिकारित को प्रश्निकित के तो गा श्वादित के के तुन श्राद्वी से तुन के प्रति के प्रति के तुन के प्रति के ति विश्वपन्न विश्वपन्न क्या प्रविद्या स्थिति के तुन श्रीप के दिल्ली के ति ति के ति

- करता त्राहर है क्षेत्र के त्यादिकार कार कार है है कि क्षात्रहरू हो कार के के साम्याहरू है हालक कुछ कार के हैं साहित्य के त्यादा हैंसे के अवस्थात के कि का साम्याहरू के साथ साम्याहरू स्थान कि के क्ष
- Seriench falle water hat the configuration of the contract the contract the configurate series for the contract the contra

- FERS I was find it in a fact was see the standard desperature to see and the second see the second desperature of the second see the second see the second s
- A the form that the many of the first first frame and the first first frame fr
- The state of the s

- २२२ तए णं से सोमिले माहणे समणोवासए जाए-ग्रिभगयजीवाजीवे जाव' ग्रहा-परिगाहिएहि तवोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ।।
- २२३. भंतेति । भगव गोयमे समणं भगव महावीर वदित नमसति, वदिता नमसित्ता एव वयासी-पभू ण भते । सोमिले माहणे देवाणुष्पियाण अतिए मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए ?

नो इणहे समट्ठे । जहेव सखे तहेव निरवसेस जाव<sup>र</sup> सव्वदुक्खाण अतं काहिति ॥

२२४. सेव भते । सेव भते ! ति जाव विहरइ॥

# एत्रणवीमत्मं मन

### परमी उत्मी

्रके विकास का के कारण है। से में स्थापित के विकास देश हैं कि एर कारण का है कर्या हैने क्षेत्र कर कि मास्त्र है। या करनारों से विद्यान स्थापित कर

#### iarring.

- Bending the standard of the stand

## षाया उत्मा

- and the second s
- 4 424 869 8 2 2 2 3 3 4 2 5 4

# तइश्रो उद्देसो

## पुढविकाइय-पदं

५. 'रायगिहे जाव एव वयासी—सिय भते ! जाव चत्तारि पच पुढिवक्काइया एगयग्रो साधारणसरीर बधित, बिधत्ता तओ पच्छा ग्राहारेति वा परिणामेंति वा सरीर वा वधित ?

नो इण्हे समट्टे । पुढिविक्काइयाण पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेय सरीर वधित, विधत्ता तत्रो पच्छा आहारेति वा परिणामेंति वा सरीर वा बंधित ॥

- ६ तेसि ण भते ! जीवाण कित लेस्साग्रो पण्णत्ताग्रो ? गोयमा <sup>।</sup> चत्तारि लेस्साग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा—कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा, तेउलेस्सा ॥
- ते ण भते । जीवा कि सम्मिद्दि ? मिच्छिदिद्वी ? सम्मामिच्छिदिद्वी ? गोयमा । नो सम्मिदिद्वी, मिच्छिदिद्वी, नो सम्मामिच्छिदिद्वी ।।
- द ते ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? गोयमा ! नो नाणी, अण्णाणी, नियमा दुअण्णाणी, त जहा—मतिअण्णाणी य, स्यग्रण्णाणी य।।
- E. ते ण भते ! जीवा कि मणजोगी ? वइजोगी ? कायजोगी ? गोयमा ! नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी ।।
- १०. ने ण भते । जीवा किं सागारोवउत्ता ? श्रणागारोवउत्ता ? गोयमा । सागारोवउत्ता वि, श्रणागारोवउत्ता वि ॥
- ११ ते ण भते ! जीवा किमाहारमाहारेति ? गोयमा ! दव्वओ ण अर्णतपदेसियाइ दव्वाइ—एव जहा पण्णवणाए पढमे श्राहाग्रहेसए जाव' सव्वप्पणयाए आहारमाहारेति ॥
- १२. तेण भते । जीवा जमाहारेति त चिज्जति, ज नो ब्राहारेति त नो चिज्जति, चिण्णे वा मे श्रोदाइ पितमप्पति वा ? हता गोयमा । तेण जीवा जमाहारेति तं चिज्जति, ज नो ब्राहारेति जाव पितमप्पति वा ॥

६ इत चेन दारमाथा क्वलिंद् दूर्यते— शिन तेमार्थहणाने, लेख्यहँको नहा विभाजको । काणाद्रस्य जनस्यक्ति, समुख्या जन्महो (व) ।

२ यावन्करणाद् द्वी वा त्रयो वा (वृ)।

३. मिच्छादिट्टी (ब, ग, ता, ब, म, ग)।

K. 40 3415 1

४. सन्तपयाम् (व) ।



ठिती उव्वट्टणा य जहा' पण्णवणाए सेस त चेव । वाउकाइयाण एव चेव, नाणत्त नवर - चत्तारि समुग्घाया ।।

२३. सिय भते । जाव चत्तारि पच वणस्सइकाइया—पुच्छा ।
गोयमा ! नो इणहे समहे । अणता वणस्सइकाइया एगयओ साहारणसरीर
वधित, विधत्ता तओ पच्छा आहारेति वा परिणामेंति वा सरीर वा वधित ।
सेस जहा तेउकाइयाण जाव उन्वट्टित, नवर—आहारो नियम छिद्दिस, ठिती
जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अतोमुहुत्त, सेस त चेव ।।

## थावरजीवाणं श्रोगाहणाए श्रप्पाबहुत्त-पद

२४. एएसि ण भते! पुढिवकाइयाण म्राउ-तेउ-वाउ-वणस्सइकाइयाण सुहुमाण वादराण पज्जत्तगाण अपज्जत्तगाण जहण्णुक्कोसियाए ओगाहणाए कयरे कयरे-हितों • ग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ॰ विसेसाहिया वा ? गोयमा ! १. सन्वत्थोवा सुहुमनिस्रोयस्स अवज्जत्तगस्स जहण्णिया स्रोगाहणा २ सुहुमवाउक्काइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा असखेज्जगुणा ३. सुहुमतेउकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असखेज्जगुणा ४ सुहुम-म्राउकाइयम्स म्रपञ्जत्तगस्स जहण्णिया म्रोगाहणा म्रसखेज्जगुणा ५ सुहुम-पुढविवकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा असखेज्जगुणा ६. वादर-वाउकाइयस्स अवज्जत्तगस्स जहण्णिया ग्रोगाहणा ग्रसखेज्जगुणा ७. वादर-तेउवकाइयस्स अवज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा असखेज्जगुणा ८. वादर-त्राउकाउयस्स त्रपञ्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा श्रसखेञ्जगुणा ६ वादरपुढ्वि-काउयरम अवन्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा असखेन्जगुणा १०,११. पत्तेय-मरीरवादरवणस्मडकाइयस्स वादरिनग्रीयस्स एएसि ण पज्जत्तगाण एएसि ण ग्रपज्जत्तगाण जहण्णिया ओगाहणा दोण्ह वि तुल्ला स्रसखेजजगुणा १२ मुहुमनिगोयस्य पञ्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा श्रसखेञ्जगुणा १३ तस्सेव श्रपञ्जनगम्म उक्कोमिया श्रोगाहणा विमेमाहिया १४. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उनगोमिया ग्रोगाहणा विमेसाहिया १५ मुहुमवाजकाइयस्स पज्जतगस्स नत्षिणया स्रोगाहणा समयोजनगुणा १६. नस्म नेव स्रपज्जत्तगस्स उनकोतिया भीमारणा विमेमाहिया १७ नम्म चेव पज्जत्तगस्म उवकोमिया श्रोगाहणा विभगहिया १८-२० एव महुमते उबकादयस्य वि २१-२३ एव मुहुमग्राजनका-इतन्म वि २४-२६ एवं मुहुमपुटविकाइयम्म वि २७-२६ एवं बादरवाउका-रयग्म वि ३०-३२. एवं बादरने उकाउयस्य वि ३३-३५ एवं बादरम्राउकाउ-प्रस्म वि ३६-३६ एवं बादरपुरविवाययमा वि सब्वेनि तिविहेण गर्मणं भाणि-वय, ३६ बादरनिगोदस्य पञ्चलगस्य प्रहणिया श्रोगाहणा श्रमगंजनगुणा दश्य सुन्दर्भ रेष काद्राजनसम्बद्धा प्रकृषितिकार प्रश्नाद्धात् है किल्लाक्षित्र । १ अन्तर्भ १ १ वाद्रावस्त्रम् प्रकृषित्वस्य प्रश्नायकः व्यक्षणायकः व्यक्तिकार विकास अपन्य काद्र्यक्षणायकः व्यक्षणायकः । १८४० विकास विकास व्यक्षणायकः । १८४० विकास वितास विकास व

### पावरकीयान सर्वतृत्व मध्यवादकनद

- के च्यु अने चुन्न सहित है जो ति है जो है जो है जो है जो तह है है जो है जो है जो है है जो है जो है जो है जो है ज इस चुन्न चुन्न है जो इस कुछ है है जो है जो है जो है जो कारण है जो ह
- A Company of the first of the forest of the forest of the forest of the first of th
- A STANT OF THE STA
- And the second of the second o

ठिती उव्बद्दणा य जहा' पण्णवणाए मेस त चेव । वाउकाइयाण एव चेव, नाणत नवर - चत्तारि समुग्घाया ॥

२३ सिय भते । जाव चत्तारि पच वणस्सडकाइया— पुच्छा ।
गोयमा । नो इणहे समहे । प्रणता वणस्सडकाइया एगयग्रो साहारणसरीरं
वंधति, विधत्ता तग्रो पच्छा ग्राहारेति वा परिणामेति वा सरीर वा वधित ।
सेस जहा तेउकाइयाण जाव उव्वट्टति, नवर—ग्राहारो नियम छिद्दिस, ठिती
जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि ग्रतोमुहुत्त, नेस त चेव ।।

### थावरजीवाणं ध्रोगाहणाए श्रप्पाबहुत्त-पद

एएसि ण भते । पुढविकाइयाण श्राज-तेज-वाज-वणस्सइकाइयाणं सुहुमाण वादराण पज्जत्तगाण अपज्जत्तगाण जहण्णुक्कोसियाए ओगाहणाए कयरे कयरे-हितो र • ग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? गोयमा ! १. सन्वत्थोवा सुहुमनिग्रोयस्स ग्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा २ सुहुमवाउक्काइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया स्रोगाहणा असखेज्जगुणा ३. सुहुमतेजकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असखेज्जगुणा ४. सुहुम-म्राउकाइयस्स म्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया म्रोगाहणा म्रसंखेज्जगुणा ५ सुहुम-पुढविक्काइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया भ्रोगाहणा असखेज्जगुणा ६. वादर-वाउकाइयस्स अपन्नत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा असखेन्जगुणा ७. वादर-तेउनकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया अोगाहणा असखेज्जगुणा ५. वादर-ग्राउकाइयस्स ग्रपन्नत्तगस्स नहिण्णया ग्रोगाहणा ग्रसखेन्नगुणा ह वादरपुढ्वि-काइयस्स अपन्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा असंखेन्जगुणा १०,११ पत्तेय-सरीरवादरवणस्सइकाइयस्स वादरिनश्रोयस्स एएसि ण पज्जत्तगाण एएसि ण ग्रपञ्ज्तगाण जहण्णिया ओगाहणा दोण्ह वि तुल्ला ग्रसखेज्जगुणा १२ सुहुमिनगोयस्स पञ्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा श्रसखेज्जगुणा १३. तस्सेव भ्रपञ्जत्तगस्स उक्कोसिया भ्रोगाहणा विसेसाहिया १४. तस्स चेव पञ्जत्तगस्स उनकोसिया त्रोगाहणा विसेसाहिया १५ सुहुमवाउकाइयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा श्रसखेज्जगुणा १६. तस्स चैव अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया श्रोगाहणा विसेसाहिया १७ तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया श्रोगाहणा विसेसाहिया १८-२० एव सुहुमतेउक्काइयस्स वि २१-२३ एव सुहुमग्राउक्का-इयस्स वि २४-२६ एव सुहुमपुढविकाइयस्स वि २७-२६ एव वादरवाउका-इयस्स वि ३०-३२ एवं वादरतेउकाइयस्स वि ३३-३५ एव वादरम्राउकाइ-यस्स वि ३६-३८ एव वादरपुढिविकाइयस्स वि सन्वेसि तिविहेणं गमेण भाणि-यव्वं, ३९ वादरिनगोयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया स्रोगाहणा स्रसखेज्जगुणा

२. स॰ पा॰ -- कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

सरीरे, असंखेज्जाणं सुहुमवाउसरीराण' जावज्या सरीरा ने एने मृहुमनेउमरीरे, असखेज्जाणं सुहुमतेउकाडयसरीराण जावज्या मरीरा ने एने गृहुम ब्राटसरीरे, असखेज्जाण सुहुमश्राउक्काइयसरीराण जावज्या सरीरा ने एने सुहुम पृढवि-सरीरे, असखेज्जाण सुहुमपुढविकाज्यसरीराण जावज्या सरीरा ने एने वादरवाउसरीरे, असंखेज्जाणं वादरवाउक्काडयाण जावज्या मरीरा ने एने वादरवेउसरीरे, असखेज्जाणं वादरतेउकाडयाणं जावज्या सरीरा से एने वादरशाउक्सरीरे, असखेज्जाणं वादरतेउकाडयाणं जावज्या सरीरा से एने वादरशाउक्सरीरे, असखेज्जाणं वादरआउकाडयाणं जावज्या सरीरा से एने वादरपुढिवि-सरीरे। एमहालए णं नोयमा ! पृढविसरीरे पण्णते।।

## पुढविकाइयस्स सरीरोगाहणा-पदं

३४. पुढिविकाइयस्स णं भते । केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ?
गोयमा । से जहानामए रण्णो चाउरतचक्कविष्ट्रस्स वण्णगपेसिया तर्णी वलव जुगव जुवाणी ग्रप्पायका 'अधरगहत्था दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठतरोरु-पिरणता तलजमलजुयल-पिरघिनभवाहू उरस्सवलसमण्णागया लघण-पवण-जइण-वायाम-समत्था छेया दक्खा पत्तुता कुसला मेहावी निउणा विष्ठण-सिप्पोवगया तिक्खाए वइरामईए सण्हकरणीए तिक्खेण वइरामएण वट्टावर-एण एग मह पुढिविकाइय जतुगोलासमाण गहाय पिडसाहिरय-पिडसाहिरय पिडसिखिवय-पिडसिखिवय जाव इणामेवित्त कट्टु तिसत्तक्खुत्तो ग्रोप्पीसेज्जा, तत्थ ण गोयमा । ग्रत्थेगतिया पुढिविक्काइया ग्रालिद्धा ग्रत्थेगतिया पुढिविक्का-इया नो आलिद्धा, ग्रत्थेगतिया सघट्टिया ग्रत्थेगतिया नो सघट्टिया, ग्रत्थेगितिया पिरयाविया ग्रत्थेगितिया नो परियाविया, ग्रत्थेगितिया उद्दिवया अत्थेग-तिया नो उद्दिवया, ग्रत्थेगितिया पिट्ठा ग्रत्थेगितिया नो पिट्ठा, पुढिविकाइयस्स ण गोयमा । एमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ।।

## पुढविकाइयस्त वेदणा-पदं

३५. पुढिविकाइए ण भते । अक्कते समाणे केरिसिय वेदण पच्चणुटभवमाणे विहरइ ?
गोयमा । से जहानामए—केइ पुरिसे तरुणे वलव '•जुगव जुवाणे अप्पातके थिरग्गहत्थे दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठतरोरुपरिणते तलजमलजुयल-परिघिनभवाहू चम्मेट्ठग-दुहण-मुट्टिय-समाहत-विचितगत्तकाए उरस्सवलसमण्णागए लघण-पवण-जइण-वायाम-समत्थे छेए दक्खे पत्तद्वे कुसले मेहावी निउणे ॰

सुहुमवाउकाइयागा ति क्वचित्पाठः (वृ) ।

२. स॰ पा॰—वण्णयो जाव निउणसिप्पोवगया, नवर—चम्मेट्ट -दुहण-मुट्टियसमाहयणिचिय-

गत्तकाया न भण्णति, सेसं त चेव जाव निउण १

३. स॰ पा॰-वलव जाव निज्रण ॰।

and in the transfer of the transfer was given a ready make the control of the transfer of the

the many of the first the second of the second of the many of the second of the second

#### tilladdinigen fetter de

- and the solution of the soluti
- Landa Baran Baran

weekly rundely

## पर्धा उर्ध

सरीरे, असखेज्जाणं सुहुमवाउसरीराण' जावउया सरीरा में एमें सुहुमतेउमरीरे, असखेज्जाण सुहुमतेउकाइयसरीराण जावउया मरीरा में एमें सुहुम आउमरीरे, असखेज्जाण सुहुमआउनकाइयसरीराण जावउया सरीरा से एमें सुहुमें पृढ्डिंस्सरीरे, असखेज्जाणं सुहुमपुढिविकाइयसरीराणं जावउया सरीरा में एमें वादरवाउसकाइयाणं जावद्या सरीरा में एमें वादरवाउसकाइयाणं जावद्या मरीरा में एमें वादरवाउसिरीरे, असखेज्जाणं वादरतेउकाइयाणं जावद्या मरीरा से एमें वादरआउसरीरे, असखेज्जाणं वादरआउकाइयाणं जावद्या सरीरा से एमें वादरपृढ्डिंस्सरीरे, असखेज्जाणं वादरआउकाइयाणं जावद्या सरीरा से एमें वादरपृढ्डिंस्सरीरे। एमहालएं णंगीयमा । पृढ्डिंबसरीरे पण्णते।।

## पुढिवकाइयस्स सरीरोगाहणा-पदं

३४. पुढिविकाइयस्स ण भते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ?
गोयमा । से जहानामए रण्णो चाउरतचक्कविष्ट्रस्स वण्णगपेसिया तर्णी वलव जुगव जुवाणी ग्रप्पायका 'ण्थिरगहत्था दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठतरोरु-पिरणता तलजमलजुयल-पिरघिनभवाहू उरस्सवलसमण्णागया लघण-पवण-जइण-वायाम-समत्था छेया दक्खा पत्तट्ठा कुसला मेहावो निउणा निउण-सिप्पोवगया तिक्खाए वइरामईए सण्हकरणीए तिक्खेण वइरामएण वट्टावर-एण एग मह पुढिविकाइय जतुगोलासमाण गहाय पिडसाहरिय-पिडसाहरिय पिडसिखिवय-पिडसिखिवय जाव इणामेवित्त कट्टु तिसत्तक्खुत्तो ग्रोप्पीसेज्जा, तत्थ ण गोयमा । अत्थेगतिया पुढिविक्काइया ग्रालिखा ग्रत्थेगतिया पुढिविक्का-इया नो आलिखा, ग्रत्थेगतिया सघिट्ट्या ग्रत्थेगतिया नो सघिट्ट्या, ग्रत्थेगितिया पिरयाविया, ग्रत्थेगितिया चिर्हा, पुढिविकाइयस्स ण गोयमा । एमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ।।

## पुढिवकाइयस्त वेदणा-पदं

३५. पुढिनिकाइए ण भते ! अन्नते समाणे केरिसियं वेदणं पच्चणुढभवमाणे विहरइ ?
गोयमा । से जहानामए—केइ पुरिसे तरुणे वलवं '•जुगव जुनाणे अप्पातके थिरग्गहत्थे दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठतरोरुपरिणते तलजमलजुयल-परिघिनभवाह चम्मेट्ठग-दुहण-मुह्रिय-समाहत-विचितगत्तकाए उरस्सवलसमण्णागए लघण-पनण-जइण-नायाम-समत्थे छेए दक्के पत्तद्वे कुसले मेहावी निउणे°

१. सुहुमबाउकाइयाग् ति ववचित्पाठ (वृ) ।

स० पा०—चण्णम्रो जाव निजणिसप्पोवगया, नवर—चम्मेट्ट-दुहण-मुद्दियसमाहयणिचिय-

गत्तकाया न भण्णति, सेस त चेव जाव निरुण १।

३. सं॰ पा॰—वलव जाव निउरा º 1

of a country confusion which is a first a course the desired the first than the second to the second Secured the total party of the total to the total tota behanded a ship and an excess the samp wanter defender; to for the behanded a down and the district of the state of great the state of form himmond &

Link and brooklyde and the the the menty of the link some hands the ten one Angeling the same of the same Radio on a to object to the said of the said of the said of the said of the said of

# **はいまはないない なるからかき**

- Township and a good a salar of hard I have not a by the grade of The same of the sa As an order as a series of series from a sur

४३. सिय भते । नेरज्या महानवा श्रापिकरिया महानेयणा श्रापिकजरा ? गोयमा । नो इण्हे समद्धे ॥

४४. सिय भंते । नेरडया महासवा ग्रापिकरिया श्रापवियणा महानिज्जरा ?

नो' डणद्वे समद्वे ॥

४५. सिय भते । नेरउया महासवा श्रापिकरिया अपविषणा महानिज्जरा ? नो डणद्रे समद्रे ॥

४६ सिय भते । नेरदया ग्रप्पासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्यरा ?

नो इणट्ठे समट्ठे ॥

४७. सिय भते । नेरडया अप्पासवा महाकिरिया महावेषणा अप्पनिज्जरा ? नो डणट्ठे समट्ठे ॥

४८. सिय भते । नेरइया अप्पासवा महाकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ?

नो इणट्ठे समट्ठे ॥

४६. सिय भते । नेरेड्या ग्रप्पासवा महािकरिया ग्रप्पवेयणा ग्रप्पनिज्जरा ? नो इणट्ठे समट्ठे ॥

५० सिय भते ! नेरइया अप्पासवा अप्पिकरिया महावेयणा महानिज्जरा ? नो इणट्ठे समट्ठे ॥

५१ सिय भते । नेरइया अप्पासवा अप्पिकिरिया महावेषणा अप्पिनिज्जरा ? नो इणट्ठे समट्ठे ।।

५२ सिय भते । नेरइया अप्पासवा अप्पिकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ?

नो इणट्ठे समट्ठे ।।

५३ सिय भते । नेरहया अप्पासवा अप्पिकिरिया अप्पिवेयणा अप्पिनिज्जरा ? नो इणट्ठे समट्ठे । एते सोलस भगा ॥

५४. सिय भते । श्रमुरकुमारा महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? नो इण्हे समहे । एव चउत्थो भगी भाणियव्यो, सेसा पण्णरस भगा खोडे-यव्या । एव जाव थणियकुमारा ॥

५५. सिय भंते । पुढविनकाइया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ?

हता सिया। एवं जाव-

४६ सिय भते । पुढिविक्ताइया ग्रप्पासवा ग्रप्पिकिरिया श्रप्पवियणा ग्रप्पिनिज्जरा ? हंता सिया। एव जाव मणुस्सा। वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा श्रसुर-कुमारा॥

५७ सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

सद्गप्रकरणेपि पूर्ववित्सूत्रेषु 'गोयमा' इति एतत् पद न दृश्यते ।
 पद लभ्यते । अग्मिन्नुतरवितसूत्रेषु च



गोयमा । श्रद्वविहा कम्मनिव्यत्ती पण्णत्ता, तं जहा -नाणावरणिज्जकम्म-निव्वत्ती जाव श्रतराष्ट्रयकम्मनिव्यत्ती । एव जाव येमाणियाणं ॥

मित्र कितिवहा ण भते । सरीरिनव्यत्ती पण्णत्ता । गोयमा । पंचिवहा सरीरिनव्यत्ती पण्णत्ता, त जहा—ग्रोगितयसरीरिनव्यत्ती जाव कम्मासरीरिनव्यत्ती ।।

५३ नेरइयाण भते ! कतिविहा सरीरिनव्वती पण्णता ? एवं चेव। एवं जाव वेमाणियाण, नवर—नायव्व जस्स जइ सरीराणि।।

द४. कतिविहा ण भते <sup>1</sup> सिव्विदयिनव्वत्ती पण्णत्ता <sup>?</sup> गोयमा <sup>!</sup> पचिवहा सिव्विदयिनव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा—सोइदियिनव्वती जाव फासिदियनिव्वत्ती । एव' नेरइयाण जाव थिणयकुमाराणं ।।

५५ पुढिविकाइयाण—पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> एगा फासिदियनिव्वत्ती पण्णत्ता । एव जस्स 'जित इंदियाणि' जाव वेमाणियाण ॥

८६. कितविहा ण भते । भासानिव्वत्ती पण्णत्ता ? गोयमा । चउव्विहा भासानिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा—सच्चभासानिव्वत्ती, मोसभासानिव्वत्ती, सच्चामोसभासा निव्वत्ती, ग्रसच्चामोसभासानिव्वत्ती । एव एगिदियवञ्ज जस्स जा भासा जाव वेमाणियाणं ॥

द७. कितविहा णं भंते । मणिनव्वत्ती पण्णत्ता ? गोयमा ! चउव्विहा मणिनव्वत्ती पण्णत्ता त जहा—सच्चमणिनव्वत्ती जाव असच्चामोसमणिनव्वत्ती । एव एगिदियविगलिदियवज्ज जाव वेमाणियाण ॥

प्रम कितिविहा ण भते ! कसायिनव्वत्ती पण्णत्ता ? गोयमा ! चउव्विहा कसायिनव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा—कोहकसायिनव्वती जाव लोभकसायिनव्वत्ती । एव जाव वेमाणियाण ॥

प्रश्. कितिविहा ण भते । वण्णिनिव्वत्ती पण्णत्ता ? गोयमा । पचिवहा वण्णिनिव्वत्ती त जहा—कालावण्णिनिव्वत्ती जाव सुनिकला-वण्णिनिव्वत्ती । एव निरवसेस जाव वेमाणियाण । एवं गधिनिव्वत्ती दुविही जाव वेमाणियाण । रसिनव्वत्ती पंचिवहा जाव वेमाणियाण । कासिनव्वत्ती श्रद्वविहा जाव वेमाणियाण ॥

६० कतिविहा ण भते । सठाणिनव्वत्ती पण्णत्ता ? गोयमा । छिव्वहा सठाणिनव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा—समचउरससठाणिनव्वत्ती जाव हुंडसठाणिनव्वत्ती ॥

१. एव जाव (ज, क, स, ता, व, म, स)। २ जिंदिदयाणि (ता)।

गोयमा ! दुविहा उवग्रोगनिब्बत्ती पण्णत्ता, तं जहा - सागारोवग्रोगनिब्बती, श्रणागारोवग्रोगनिब्बत्ती । एवं जाब वेमाणियाण' ॥ १०१. सेवं भंते ! सेवं भते ! ति ॥

# नवमो उद्देसो

#### करण-पदं

१०२. कतिविहे ण भते ! करणे पण्णत्ते ? गोयमा । पचिवहे करणे पण्णत्ते, तं जहा—दब्बकरणे, रोत्तकरणे, कालकरणे, भवकरणे, भावकरणे ।।

१०३. नेरइयाणं भते । कितविहे करणे पण्णत्ते ? गोयमा । पचिवहे करणे पण्णत्ते, तं जहा—दन्वकरणे जाव भावकरणे। एवं जाव वेमाणियाण ॥

१०४. कतिविहे ण भंते । सरीरकरणे पण्णत्ते ? गोयमा ! पचिवहे सरीरकरणे पण्णत्ते, त जहा—ओरालियसरीरकरणे जाव कम्मासरीरकरणे । एव जाव वेमाणियाण, जस्स जित सरीराणि ।।

१०५ कितिविहे णं भते । इितयकरणे पण्णत्ते ?
गोयमा ! पचिविहे इितयकरणे पण्णत्ते, त जहा—सोइंदियकरणे जाव फार्सिदियकरणे। एव जाव वेमाणियाण, जस्स जित इितयाइ। एवं एएण कमेण
भासाकरणे चउिविहे, मणकरणे चउिविहे, कसायकरणे चउिविहे, समुग्धायकरणे सत्तिविहे, सण्णाकरणे चउिविहे, लेसाकरणे छिविवहे, दिट्ठीकरणे तिविहे,
वेदकरणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा—इित्यवेदकरणे, पुरिसवेदकरणे, नपुसगवेदकरणे। एए सक्वे नेरइयादी दहगा जाव वेमाणियाणं, जस्स ज ग्रत्थि त तस्स
सक्व भाणियव्व।।

१०६ कतिविहे ण भते ! पाणाइवायकरणे पण्णत्ते ?

भासा य मणे कसाया य ॥१॥ वण्ण रस गघ फासे, सठाएविही य होइ वोद्धव्वा । लेसा दिट्टी नाणे, उवझोगे चैव जोगे य ॥२॥

श्रतोग्रे 'अ, क, व, स' प्रतिषु सङ्गह्रगोगाथे दृश्येते—
जीवाण निव्वत्ती,
कम्मप्पगडी सरीरनिव्वत्ती।
सर्विद्यिनिव्यत्ती,



# वीसइमं सतं पहमो उद्देसो

१. वेइदिय २. मागासे, ३. पाणवहे ४. उवचए य ४. परमाणू। ६. ग्रतर ७. वंधे ८. भूमी, ६. चारण १०. सोवक्कमा जीवा ॥१॥

### बेइंदियादि-पदं

१. रायगिहे जाव एव वयासी—सिय भते । जाव चतारि पंच वेदिया एगयमो साहरणसरीर वधंति, विधत्ता तम्रो पच्छा म्राहारित वा परिणामिति वा सरीर वा वधित ? नो इणहे समहे । वेदिया ण पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयसरीर वंधित,

विधत्ता तस्रो पच्छा स्राहारेति वा परिणामिति वा सरीरं वा वधित ॥

२. तेसि ण भते ! जीवाण कित लेस्साय्रो पण्णत्ताय्रो ? गोयमा ! तथ्रो लेस्साय्रो पण्णत्ताय्रो, तं जहा—कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउ-लेस्सा । एव जहा एगूणवीसितमे सए तेउक्काइयाण जाव' उव्बट्टित, नवरं— सम्मिदिट्ठी वि मिच्छिदिट्ठी वि, नो सम्मामिच्छिदिट्ठी, दो नाणा दो अण्णाणा नियम, नो मणजोगी, वइजोगी वि कायजोगी वि, य्राहारो नियमं छिद्दिस ।

तेसि णं भते ! जीवाण एव सण्णाति वा पण्णाति वा मणेति वा वईति वा-अम्हे ण इद्वाणिट्ठे रसे, इट्ठाणिट्ठे फासे पिडसवेदेमो ? नो इणट्ठे समट्ठे, पिडसवेदित पुण ते । ठिती जहण्णेण अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वारस सवच्छराइ, सेस त चेव । एव तेइदिया वि, एवं चउरिदिया वि, नाणतं इदिएसु ठितीए य, सेस त चेव, ठिती जहां पण्णवणाए ।।

४. सिय भते ! जाव चत्तारि पच पचिदिया एगयग्रो साहरणसरीरं वधित ? एवं जहा वेदियाण, नवर—छल्लेसा, दिट्ठी तिविहा वि, चत्तारि नाणा तिण्णि

भ्रण्णाणा भयणाए, तिविहो जोगो ।।

१. भ० १६।२२।



अत्थिउद्देशे तहेव इह वि भाणियव्यं, नवरं—ग्रभिलाचो जाव' धम्मित्यकाए णं भंते ! केमहालए पण्णत्ते ? गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुटे लोय चेव ग्रोगाहिता णं

चिट्ठति । एवं जाव पोग्गलित्थकाए ॥ १२. अहेलोए ण भते । घम्मित्थकायरसं कैवतिय स्रोगाढे ? गोयमा ! सातिरेग स्रद्ध स्रोगाढे । एवं एएण स्रभिलावेणं जहा वितियसए जाव<sup>1</sup>—

१३. ईसिपव्भारा ण भते ! पुढवी लोयागासरस कि संघेज्जद्भागं ग्रोगाढा— पुच्छा । गोयमा ! नो सखेज्जद्भागं श्रोगाढा, ग्रसंखेज्जद्भागं श्रोगाढा, नो संखेज्जे भागे श्रोगाढा, नो श्रसखेज्जे भागे श्रोगाढा, नो सव्वलोयं श्रोगाढा । सेसं तं चेव ॥

## म्रात्यकायस्स भ्रभिवयग्-पदं

- १४. धम्मित्यकायस्स ण भते ! केवितया श्रभिवयणा पण्णत्ता ?
  गोयमा ! श्रणेगा श्रभिवयणा पण्णत्ता, त जहा—धम्मे इ वा, धम्मित्यकाये इ वा, पाणाइवायवेरमणे इ वा, मुसावायवेरमणे इ वा, एवं जाव पिरग्गहवेरमणे इ वा, कोहिववेगे इ वा जाव मिच्छादसणसल्लिविगे इ वा, रियासिमिती इ वा, भासासिमिती इ वा, एसणासिमिती इ वा, श्रायाणभडमत्तिनक्षेवसिमिती इ वा, उच्चारपासवणसेलिसिघाणजल्लपारिद्वाविणयासिमिती इ वा, मणगुत्ती इ वा, वइगुत्ती इ वा, कायगुत्ती इ वा, जे यावण्णे तहप्पगारा सन्वे ते धम्मित्यकायस्स श्रभिवयणा।।
- १५. श्रधम्मित्यकायस्स ण भते ! केवितया अभिवयणा पण्णता ?
  गोयमा ! अणेगा अभिवयणा पण्णत्ता, त जहा—अधम्मे इ वा, अधम्मित्यकाए
  इ वा, पाणाइवाए इ वा जाव मिच्छादसणसल्ले इ वा, रियाअस्सिमिती इ वा
  जाव उच्चारपासवण 'खेलिसिंघाणजल्ल पारिट्ठाविणयाअस्सिमिती इ वा,
  मणअगुत्ती इ वा, वइअगुत्ती इ वा, कायअगुत्ती इ वा, जे यावण्णे तह्प्पगारा
  सब्वे ते अधम्मित्यकायस्स अभिवयणा ।।
  - १६. श्रागासित्यकायस्स ण "भिते । केवितया ग्रिभवयणा पण्णत्ता ? " गोयमा । श्रणेगा श्रभिवयणा पण्णत्ता, त जहा—श्रागासे इ वा, ग्रागासित्य-

१. म० रा१३६-१४४।

२. भ० २।१४७-१५३।

३. ° खेलजरलसिंघाण ° (ख, म, स)।

४. सं॰ पा॰ — उच्चारपासवरा जाव पारिट्ठा-वणिया १।

४. स० पा०-पुच्छा ।

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |

ष्रोगाहै' •ईहा अवाए॰ घारणा, उद्घाणे कमो वने वीरिण पुरिमकार-पर-कमे, नेरइयत्ते, असुरकुमारत्ते जाव यमाणियत्ते, नाणावरणिण्जे <sup>जाव</sup> श्रतराइए, कण्हलेस्सा जाव नुवकलेरमा, सम्मविट्टी मिन्छविट्टी सम्मामिन्छ-दिही, चनखुदराणे अचनवुदराणे श्रोहिदराणं केनलदमणे, आभिणियोहियनाणे जाव विभंगनाणे, ग्राहारसण्णा भयसण्णा महुणमण्णा परिगहराण्णा, श्रोरातिय-सरीरे वेउव्वियसरीरे श्राहारगसरीरे तेयगसरीरे कम्मगसरीरे, मणजीगे वहनींग कायजोगे, सागारोवझोगे, स्रणागारोवझोगे, ज यावण्णे तहप्पगारा सब्वे ते नण्णत्थ स्रायाए परिणमंति ?

हता गोयमा । पाणाइवाए जाव सब्वे ते नण्णत्थ स्रायाग् परिणमति ॥

### गब्भ वक्कममाणस्स वण्णादि-पदं

जीवे ण भते । गव्भ ववकममाणे 'कतिवण्ण कतिगध' । कितरसं कतिफास परिणाम परिणमङ ?

गोयमा । पचवण्ण, दुगध, पचरसं, यहुकासं परिणाम परिणमइ ॥

कम्मश्रोण भते। जीवे नो श्रकम्मश्रो विभक्तिभाव परिणमङ ? कम्मश्रोण जए नो श्रकम्मश्रो विभत्तिभाव परिणमइ ? हता गोयमा । कम्मग्रो ण जीवे नो ग्रकम्मग्रो विभक्तिभाव परिणमइ°, कम्मग्रो ण जए नो ग्रकम्मग्रो विभत्तिभावं परिणमइ ॥

२३. सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहरइ।।

## चउत्थो उद्देशो

### इदियोवचय-पर्दं

२४. कतिविहे ण भते ! इदियोवचए पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचिवहे इदियोवचए पण्णत्ते, तं जहा-सोइदियोवचए, एव बितिग्रो इदियउद्देसग्रो निरवसेसो भाणियव्वो जहा' पण्णवणाए ॥

२४. सेवं भते ! सेव भते ! त्ति भगवं गोयमे जाव विहरइ ॥

१. स॰ पा॰---ओग्गहे जाव घारणा।

४. म० शप्रश

२. कतिवण्णे कतिगधे (अ, क, ख, ता, म)।

४. प० १४।२।

३. म० पा०-एव जहा वारसमसए पचमुद्देसे ६. भ० शप्रश जाव कम्मओ।

जइ छप्फासे ? १ सब्वे कवखंडे सब्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निर्छे देसे लुक्खे, २ सन्वे कवखडे सन्वे गकए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसा लुक्खा, एव जाव १६ सच्वे कक्खडे सच्वे गरुए देसा सीया देसा उसिणा देसा निद्धा देसा लुक्खा, एए सोलस भगा, सब्वे कक्खडे सब्वे लहुए देमे सीए देसे उसिण देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्य वि सोलस भगा, सब्वे मउए सब्वे गहए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि सोलस भगा, सब्वे मउए सब्वे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि सोलस भगा, एए चउसिंह भगा, सब्वे कक्खडे सब्वे सीए देसे गरुए देसे लहुए देसे निद्धे देसे लुक्खे, एवं जाव सब्वे मउए सब्वे उसिणे देसा गरुया देसा लहुया देसा णिहा देसा लुक्खा, एत्थ वि च उसिंह भगा, १ सब्वे कक्खडे सब्वे निद्धे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे जाव सब्वे मउए सब्वे लुक्खे देसा गरुया देसा लहुया देसा सीया देसा उसिणा, एए चउसिंह भगा, सब्वे गरुए सब्वे सीए देसे कवलडे देसे मजए देसे निद्धे देसे लुक्खे, एव जाव सब्वे लहुए सब्वे उसिणे देसा कक्खडा देसा मज्या देसा निद्धा देसा लुक्खा, एए चजसिंह भगा, सब्वे गरुए सब्वे निर्दे देसे कवलडे देसे मउए देसे सीए देसे उसिणे जाव सब्वे लहुए सब्वे लुक्ले देसा कनखडा देसा मजया देसा सीया देसा उसिणा, एए चउसिंह भगा, सब्वे सीए सब्वे निद्धे देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहुए जाव सब्वे उसिणे सब्वे लुक्से देसा कक्सडा देसा मजया देसा गरुया देसा लहुया, एए, वजसिंह भगा, सन्वे एते छप्फासे तिण्णि चडरासीया भगसया भवति ।

जइ सत्तफासे ? १ सन्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिण देशे निद्धे देसे लुक्खे, सन्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिण देसा निद्धा देसा लुक्खा ४, सन्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसा उसिणा

एगत्तएहि। ताहे कर्याटेणं एगत्तएण, मडण्णं पृह्नाएण, एते नडमिंह भगा कायव्या। ताहे कर्याटेण पृह्नाएण, मडण्ण एगन्तएण नडमिंह भंगा कायव्या। ताहे एतेहिं चेव दोहि वि पृहत्तिह चडमिंह भंगा कायव्या जाव देगा क्वसडा देसा मडया देसा गक्या देगा लहुया देशा गीया देगा उनिणा देगा निद्धा देशा लुक्खा एसो अपिच्छमो भंगो। सब्वे एते अहुकार्ग दो छप्पन्ना भगस्या भवति। एव एते बादरगरिणए अणतपण्मिण् खब सब्वेगु सजोण्सु वारस छन्तडया भगस्या भवति।

### परमाणु-पद

३७ कतिविहे ण भते । परमाणू पण्णत्ते ? गोयमा । चउव्विहे परमाणू पण्णत्ते, त जहा —दव्वपरमाणू, खेत्तपरमाणू, कालपरमाणू, भावपरमाणू ।।

३८. दब्बपरमाणू ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउब्बिहे पण्णत्ते, त जहा—श्रच्छेज्जे, अभेज्जे, अडज्भे, श्रगेज्भे ॥

३६. खेत्तपरमाणू ण भते <sup>।</sup> कतिविहे पण्णत्ते <sup>?</sup> गोयमा <sup>।</sup> चउब्विहे पण्णत्ते, त जहा—ग्रणद्धे, ग्रमज्भे, ग्रपदेसे, ग्रविभाइमे ॥

४० कालपरमाणू '<sup>०</sup>ण भते <sup>।</sup> कतिविहे पण्णत्ते <sup>२०</sup> गोयमा <sup>।</sup> चउब्विहे पण्णत्ते, त जहा—ग्रवण्णे, ग्रगंथे, ग्ररसे, ग्रफासे ॥

४१ भावपरमाणू ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा । चडिव्वहे पण्णत्ते, त जहा—वण्णमते, गधमंते, रसमते, फासमते ॥

४२. सेव भते । सेव भते । ति जाव<sup>3</sup> विहरइ।।

# छट्ठो उद्देसो

## पुढिविश्रादीणं आहार-पद

४३. पुढविक्काइए ण भते । इमीसे रयणप्पभाए सक्करप्पभाए य पुढवीए ग्रतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे पुढविकाइयत्ताए उवविज्जित्त्, से ण भते । कि पुव्वि उवविज्जित्ता पच्छा ग्राहारेज्जा ? पुव्यि ग्राहारेता पच्छा उववज्जेज्जा ? गोयमा । पुव्यि वा उवविज्जित्ता पच्छा ग्राहारेज्जा एव जहा सत्तरसम्सए

१ म०पा०—पुच्छा।



- ४६ आउयाए ण भते ! सोहम्मीसाणाण सणंकुमार-माहिदाण य कप्पाण ग्रंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणोदिह-घणोदिहिवलएमु आउक्काइयत्ताए उवविज्जित्तए० ? सेस त चेव। एव एएहि चेव अतरा समोहग्रो जाव अहेसत्तमाए पुढवीए घणोदिह-घणोदिहवलएसु आउक्काइयत्ताए उववाएयव्वो। एव जाव अणुत्तरिवमाणाणं ईसीपव्भाराए य पुढवीए अतरा समोहए जाव अहेसत्तमाए घणोदिह-घणोदिहवलएसु उववाएयव्वो।।
- ५० वाजक्काइए ण भते । इमीसे रयणप्पभाए सक्करप्पभाए य पुढ्वीए अतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे वाजक्काइयत्ताए उवविजित्तए॰ ? एव जहा सत्तरसमसए वाजक्काइयज्देसए तहा इह वि, नवर—अतरेसु समोहणा नेयव्वा, सेस त चेव जाव अणुत्तरिवमाणाण ईसीपव्भाराए य पुढवीए अतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए घणवाय-तणुवाए घणवाय-तणुवायवल- एसु वाजक्काइयत्ताए जवविजित्तए, सेस त चेव जाव से तेणहेण जाव' उवव-ज्जेज्जा।।

प्र सेव भते ! सेव भते ! ति ।।

## सत्तमो उद्देशो

#### बंध-पदं

- ५२ कतिविहे ण भते । वधे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे वधे पण्णत्ते, त जहा—जीवप्पयोगवधे, अणतरवधे, परपर-वधे ।।
- ५३ नेरइयाण भते । कतिविहे वधे पण्णत्ते ? एव चेव । एव जाव वेमाणियाण ।।
- ५४. नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स कतिविहे वधे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे वधे पण्णत्ते, तं जहा—जीवप्पयोगवधे, ग्रणतरवधे, परपर-वधे ॥
- ४४. नेरइयाण भते! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कितविहे वधे पण्णत्ते ? एव चेव । एव जाव वेमाणियाण । एव जाव अतराइयस्स ॥

१. म० १७।७५-५०।

विषयत्वादुद्देशकत्रयमिदमतोऽप्टम (वृ)।

२. वाचनान्नराभित्रायेगा तु पृथिव्यव्यायु-

- ४६ ग्राज्याए ण भते । सोहम्मोसाणाण सणंकुमार-माहिदाण य कप्पाणं ग्रंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भिवए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणोदिह-घणोदिहिवलएसु ग्राज्यकाइयत्ताए जवविज्जित्तए० ? संस त चेव। एव एएहि चेव ग्रतरा समोहग्रो जाव ग्रहेसत्तमाए पुढवीए घणोदिह-घणोदिहवलएसु आज्यकाइयत्ताए जववाएयव्यो। एव जाव ग्रणुत्तरिवमाणाण ईसीपव्भाराए य पुढवीए ग्रतरा समोहए जाव ग्रहेसत्तमाए घणोदिह-घणोदिहवलएसु जववाएयव्यो।।
- ५०. वाउक्काइए ण भते । इमीसे रयणप्यभाए सक्करप्यभाए य पुढवीए अतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे वाउक्काइयत्ताए उवविजत्तए० ? एव जहा सत्तरसमसए वाउक्काइयउद्देसए तहा इह वि, नवर—अतरेसु समोहणा नेयव्वा, सेस त चेव जाव अणुत्तरिवमाणाण ईसीपटभाराए य पुढवीए अतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए घणवाय-तणुवाए घणवाय-तणुवायवल-एसु वाउक्काइयत्ताए उवविजत्तए, सेस त चेव जाव से तेणट्ठेण जाव उवविज्जाए।
- ४१. सेवं भते । सेव भते ! त्ति ।।

## सत्तमो उद्देसो

#### संध-पवं

- ५२ कितिविहे ण भते । वधे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे वधे पण्णत्ते, त जहा—जीवप्पयोगवधे, अणतरवधे, परपर-वधे ॥
- ५३. नेरइयाण भते । कतिविहे वधे पण्णत्ते ? एवं चेव । एव जाव वेमाणियाण ।।
- ५४ नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स कतिविहे वधे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे वधे पण्णत्ते, त जहा—जीवप्पयोगवधे, ग्रणंतरवधे, परंपर-वधे ॥
- ४५ नेरइयाण भते! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कितविहे वधे पण्णत्ते? एव चेव । एव जाव वेमाणियाण । एव जाव श्रतराइयस्स ॥

१. २० १७।७८-८०।

विषयत्वादुद्देशकत्रयमिदमतीऽप्टम (वृ)।

२. वाचनान्नराभिप्रायेण तु पृविव्यव्वायु-

# ग्रद्ठमो उहेसो

#### समयखेते स्रोसिपणि-उस्सिपणि-पदं

- ६२ कित ण भते । कम्मभूमीयो पण्णत्तायो ? गोयमा । पन्तरस कम्मभूमीयो पण्णनायो, त जहा पच भरहाइ, पच एरवयाइ, पच महाविदेहाइ।।
- ६३. कित ण भंते । अकम्मभूमीओ पण्णताओं ? गोयमा । तीस अकम्मभूमीओ पण्णताओ, त जहा—पच हेमवयाडं, पच हेरण्णवयाइ, पच हरिवासाइ, पच रम्मगवासाइ, पच 'टेवकुराओं, पच उत्तरकुराओं'।।
- ६४ एयासुण भते । तीसारा प्रकम्मभूमीसु श्रत्थि श्रोसिष्पणीति वा उस्सिष्पणीति वा ?

नो इणहे समहे ॥

६५ एएसु ण भते । पचसु भरहेसु, पचरा एरवएसु अस्थि ग्रोसप्पिणीति वा उस्सप्पिणीति वा ? हता ग्रत्थि । एएसु ण पचसु महाविदेहेसु नेवस्थि ग्रोसप्पिणी, नेवस्थि उस्स-प्पिणी, ग्रवद्विए ण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो !

#### पचमहन्वइय-चाउज्जाम-धम्म-पद

६६. एएसु ण भते ! पचसु महाविदेहेसु अरहता भगवतो पचमहत्र्वइय सपिडिक्कमणं धम्म पण्णवयित ?

नो इणहें समद्रे।

एएसु ण पचसु भरहेसु, पचसु एरवएसु, पुरिम-पिच्छिमगा दुवे अरहता भगवतो पचमहन्वइयं सपिडवकमण धम्म पण्णवयित, अवसेसा ण अरहता भगवतो चाउज्जाम धम्म पण्णवयित । एएसु ण पचसु महाविदेहेसु अरहंता भगवतो चाउज्जाम धम्मं पण्णवयित ।।

#### तित्थगर-पदं

६७. जबुद्दीवे ण भते । दीवे भारहे वासे इमीसे श्रोसप्पिणीए कित तित्थगरा पण्णता ?

गोयमा । चउवीस तित्थगरा पण्णता, त जहा—उसभ-ग्रजिय-सभव-ग्रभिनदण-

१. देवपुरुओ पच उत्तरपुरओ (अ, क, घ, २ पंचमहत्वइय पचाणुत्वइय (ता, स)। य, म)। ३ पचमहत्वद्य पचाणुत्वइय (ता)।

गोयमा ! जावतिए ण उसभरस अरहुओ कोसलियस्म जिणपरिमाए एवइयाइ सखेजजाइ आगमेस्साण चरिमतित्थगरस्म तित्थे अणराज्जिस्सति ॥

७४ तित्थ भते ! तित्थ ? तित्थगरे तित्थ ? गोयमा ! अरहा ताव नियम तित्थकरे, नित्थ पुण चाडवण्णे' समणसंघे, त जहा—समणा, समणीयो, सावया, सावियायो ॥

७५ पवयण भते । पवयण ? पावयणी पवयण ? गोयमा । ग्ररहा ताव नियम पावयणी, पवयण पुण दुवालसगे गणिपिडगे, त जहा—ग्रायारो •सूयगडो ठाण समवाग्रो विग्राहपण्णती णाया-धम्मकहाग्रो जवासगदसाग्रो ग्रतगडदसाग्रो ग्रणुत्तरोववाइयदसाग्रो पण्हावागरणाइ विवाग-स्य ॰ दिद्विवाग्रो ॥

### उगादीणं निग्गथधम्माणुगमण-पदं

७६. जे इमे भते । उग्गा, भोगा, राइण्णा, इक्खागा, नाया', कोरव्वा—एए ण प्रस्सि धम्मे ग्रोगाहित, ग्रोगाहिता ग्रहुविह कम्मरयमल पवाहेति, पवाहेता तग्रो पच्छा सिज्भित जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ? हता गोयमा । जे इमे उग्गा, भोगा, र राइण्णा, इक्खागा, नाया, कोरव्वा—एए ण ग्रस्सि धम्मे ग्रोगाहित, ग्रोगाहिता ग्रहुविह कम्मरयमल पवाहेति, पवाहेता तग्रो पच्छा सिज्भित जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति, ग्रत्थेगतिया ग्रण्णयरेसु देवलोएसु देवताए उववत्तारो भवति ।।

७७. कतिविहाँ ण भते <sup>।</sup> देवलोया पण्णत्ता ? गोयमा । चउव्विहा देवलोया पण्णत्ता, त जहा—भवणवासी, वाणमतरा, जोतिसिया, वेमाणिया ।।

७८ सेव भते । सेव भते । ति ॥

## नवमो उद्देसो

#### विज्जा-जंघा-चारण-पदं

७६. कतिविहा ण भते ! चारणा पण्णता ?

१. चाउवण्णादण्णे (व, स, वृ), चाउवण्णे ३. नाता (अ, क, व)। (वृपा)। ४. स० पा०—त चेव जाव अत।

२. गं॰ पा॰--श्रायारी जाव दिद्विवाओं।

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

णस्स जघाचारणलद्धी नाग लद्धी रामुग्पउजिन । ते तेणट्टेण' °गोगमा । एवं बुच्चइ ° — जघाचारणे-जघाचारणे ।।

- द्दः जघाचारणस्स ण भते । तिरियं केवितन् गितिविसन् पण्णते ? गोयमा । से ण इत्रो एगेण उप्पार्ण रुयगवरे दीवे रामोसरण करेति, करेता तिह चेइयाइ वदित, विदत्ता तओ पिडिनियत्तमाणे वितिर्ण उप्पार्ण नदीसर-वरदीवे समोसरण करेति करेता तिह चेडयाइ वदित, विदत्ता इहमागच्छड, श्रागच्छित्ता इह चेइयाइ वदित, जघाचारणस्स ण गोयमा । तिरियं एवितर् गितिवसर पण्णते ।।
- प्रधाचारणस्स ण भते । उड्ढ केवितिए गितिविसए पण्णत्ते ? गोयमा । से ण डग्रो एगेण उप्पाएण पडगवणे समोसरण करेति, करेता तिह चेदयाद वदित, विद्या तग्रो पिडिनियत्तमाणे वितिएण उप्पाएण नदणवणे समोसरण करेति, करेता तिह चेदयाद वदित, विद्या इहमागच्छद, ग्राग-च्छिता दह चेदयाद वदित, जघाचारणस्स ण गोयमा । उड्ढ एवितए गित-विसए पण्णते । से ण तस्स ठाणस्स ग्रणालोइय-पिडिक्कते कालं करेति ग्रत्थि तस्स ग्राराहणा । से ण तस्स ठाणस्स ग्रालोदय-पिडिक्कते कालं करेति ग्रत्थि तस्स ग्राराहणा ।।

८८ सेव भते । सेव भते । जाव विहरइ।।

## दसमी उहेसी

#### घ्राउय-पर्द

विकार के प्रति कि सोवक्कमाउया निरुवक्कमाउया ? गोयमा । जीवा सोवक्कमाउया वि, निरुवक्कमाउया वि ।।

१. म० पा० --तेणहेण जाव जघाचारणे।

२ म० पा०-एव जहेव विज्जाचारणस्स नवर तिमत्तपुतो।

३. पण्णत्ते, सेस त चेव (अ, क, ख, ता, ब, म, स)। ४. भ० १।५१।

गोयमा । नेरज्या कितमिचिया वि, यकितमैचिया वि, ग्रवनब्यगमैनिया वि ॥

६८ से केणहेण जाव प्रवत्तव्वगर्गाचिया वि ?

गोयमा । जे ण नेरड्या सलेज्जल्ण प्रतेमण्ण प्रविस्ति ते णं नेर्ड्या कतिसचिया, जे ण नेर्ड्या प्रसम्वेज्जल्ण प्रवेमणल्ण प्रविस्ति ने णं नेर्ड्या
प्रकतिसचिया, जे ण नेर्ड्या एवकल्ण प्रवेमणल्ण प्रविस्ति ने ण नेर्ड्या प्रवत्तव्वगसचिया। से तेणहेण गोयमा । जाव प्रवन्तव्वगरंचिया वि । एव जाव
धिणयकुमारा।।

६६ पुढिविक्काइयाण —पुच्छा । गोयमा ! पुढिविकाइया नो कित्सिचिया, ग्रकितसिचिया, नो अवत्तव्वग-सिचया।।

१०० से केणद्वेण भते । एव वुच्चड —जाव नो स्रवत्तव्वगसचिया ?
गोयमा । पुढविकाइया स्रसखेज्जएण पवेसणएण पविसति । से तेणद्वेणं जाव नो स्रवत्तव्वगसचिया । एव जाव वणस्सइकाइया । वेदिया जाव वेमाणिया जहां नेरइया ।।

१०१ सिद्धाण-पुच्छा। गोयमा । सिद्धा कतिसचिया, नो प्रकतिसचिया, ग्रवत्तव्वगसचिया वि॥

१०२. से केणद्वेण जाव अवत्तव्यगसचिया वि ? गोयमा । जे ण सिद्धा सखेज्जएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा कर्ति-सचिया, जे ण सिद्धा एक्कएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा अवत्तव्वग-सचिया। से तेणद्वेण जाव अवत्तव्वगसचिया वि ॥

१०३ एएसि ण भते । नेरइयाण कितसिचयाण अकितसिचयाण अवत्तव्वगसिचयाण य कयरे कयरेहितो प्रिप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ० विसेसाहिया वा ? गोयमा । सव्वत्थोवा नेरइया अवत्तव्वगसिचया, कितसिचया सखेजजगुणा, अकितसिचया असखेजजगुणा। एव एगिदियवज्जाण जाव वेमाणियाण अप्पा-वहुग। एगिदियाण नित्थ अप्पावहुग।।

१०४ एएसि ण भते । सिद्धाण कित्सिचियाण अवत्तन्वगमियाण य कयरे कयरेहितो'

• अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ?

गोयमा । सन्वत्थोवा सिद्धा कितसचिया, अवत्तन्वगसचिया सखेजजगुणा।।

वनस्पतमस्तु यद्यप्यनन्ता उत्पद्यन्ते तथाऽपि प्रवेशनमः विजातीयेभ्य आगताना यस्त-स्रोत्नादस्तद्वियक्षित, प्रसद्ख्याता एव

विजातीयेभ्य उद्वृत्तास्तत्रोत्यन्त इति सूत्रे उन्तम् (वृ) ।

र. स॰ पा॰-क्यरेहितो जाव विसेसाहिया।

३. म० पा० -- कयरेहितो जाव विसेसाहिया।



समज्जियाण य कयरे कयरेहिनो ' प्रापा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ?

गोयमा । सन्वत्थोवा नेरइया छक्करामिज्जिया, नोछक्कममिज्जिया सम्बेज्जगुणा छक्केण य नोछक्केण य समिज्जिया सम्वेज्जगुणा, छक्केहि समिज्जिया प्रमम्बेज्ज-' गुणा, छक्केहि य नोछक्केण य समिज्जिया सम्बेज्जगुणा। एव जाव थिणय-क्रमारा।।

११० एएसि ण भते । पुढिविकाइयाण छ स्केहि समिजियाण, छ स्केहि य नोछवकेण य समिजियाण य कयरे कयरेहितो प्राप्ता वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ?

गोयमा । सन्वत्थोवा पुढविक्काडया छम्कोहि रामिजिया, छम्केहि य नीछक्केण य समज्जिया सखेज्जगुणा । एव जाव वणस्सइकाउयाण । वेडदियाण जाव वेमाणियाण जहा नेरडयाण ॥

१११. एएसि ण भते । सिद्धाण छक्कसमिजियाण नोछक्कसमिजियाण जाव छक्केहि य नोछक्केण य समिजियाण य कयरे कयरेहितो' अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ?

गोयमा । सन्वत्थोवा सिद्धा छन्नेहि य नोछन्नेण य समन्जिया, छन्नेहि सम-जिया सखेज्जगुणा, छन्नेण य नोछन्नेण य समन्जिया सखेज्जगुणा, छन्कसम-जिया सखेजजगुणा, नोछन्कसमन्जिया सखेज्जगुणा ।।

#### बारससमिजियादि-पद

११२ नेरइया ण भते । कि वारससमिष्जिया ?, नोवारससमिष्जिया ? वारसएण य -नोवारसएण य समिष्जिया ? वारसएहि समिष्जिया ? वारसएहि य नोवारस-एण य समिष्जिया ?

गोयमा । नेरङया वारससमिज्जिया वि जाव वारसएहि य नोवारसएण य सम-जिज्ञया वि ॥

११३. से केणहेण जाव समिष्जिया वि ?

गोयमा । जे ण नेरइया वारसएण पवेसणएण पविसति ते ण नेरइया वारससमिष्जिया। जे णं नेरउया जहण्णेण एक्केण वा दोहिं वा तीहि वा, उक्कोसेण
एक्कारसएण पवेसणएण पविसति ते ण नेरइया नोवारससमिष्जिया। जे ण
नेरइया वारसएण अण्णेण य जहण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण
एक्कारसएण पवेसणएण पविसति ते ण नेरइया वारसएण य नोवारसएण य

१. स॰ पा॰ -कयरेहितो जान विमेसाहिया। ३ स॰ पा॰ - कयरेहितो जान विमेसाहिया।

२. सं० पा०-नगरेहिनो जाव विमेसाहिया।

ते णं नेरइया चुलसीतीएहि समिज्जिया। जे णं नेरइया नेगेहि चुलमीतीएहि य अण्णेण य जहण्णेणं एक्केण वा' •दोहि वा तीहि वा ०, उक्कोसेणं तेसीतीएण पवेसणएणं पविसति ते ण नेरइया चुलसीतीहि य नोचुलसीतीए य समिज्जिया। से तेणहेण जाव समिज्जिया वि। एव जाव थिणयकुमारा। पुढिविक्काइया तहेव पिच्छिल्लएहि दोहि, नवर—अभिलाओ चुलसीतीयो। एव जाव वणस्सइ-काइया। वेदिया जाव वेमाणिया जहा नेरइया।।

११६. सिद्धाण-पुच्छा ।

गोयमा । सिद्धा चुलसीतिसमिज्जिया वि, नोचुलसीतिसमिज्जिया वि, चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समिज्जिया वि, नो चुलसीतीहि समिज्जिया, नो चुलसीतीहि य नोचुलसीतीए य समिज्जिया।।

- १२० से केणहुण जाव समज्जिया ?
  - गोयमा ! जे ण सिद्धा चुलसीतीएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा चुलसीति समिष्जिया। जे ण सिद्धा जहण्णेण एक्केण वा दोहिं वा तीहि वा, उक्कोसेण तेसीतीएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा नोचुलसीतिसमिष्जिया। जे ण सिद्धा चुलसीतीएण अण्णेण य जहण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण तेसीतीएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समिष्जिया। तेणद्वेण जाव समिष्जिया।।
- १२१. एएसि ण भते । नेरइयाण चुलसीतिसमिज्जियाण नोचुलसीतिसमिज्जियाण'।
   सव्वेसि अप्पावहुग जहा छक्कसमिज्जियाण जाव वेमाणियाण, नवर—
  अभिलाओ चुलसीतीओ।।
- १२२. एएसि ण भेते ! सिद्धाण चुलसीतिसमिष्जियाण, नोचुलसीतिसमिष्जियाण, चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समिष्जियाण य कयरे कयरेहितो \* अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ° ? विसेसाहिया वा ? गोयमा । सन्वत्थोवा सिद्धा चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समिष्जिया, चुलसीतिसमिष्जिया अणतगुणा, नोचुलसीतिसमिष्जिया अणतगुणा।।
- १२३ सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव विहरइ।।

१. स० पा० - एकोण वा जाव उक्कोसेण।

२. पाव (अ, क, य, ता, व, म, स)।

३. पू०-भ० २०११०६।

४. स॰ पा॰-कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

४. भ० शापशा

|  |  | 4 |
|--|--|---|
|  |  | - |
|  |  |   |
|  |  |   |

६. ते णं भंते ! साली-वीही-गोधूम-जव-जवजवगमूलगजीव कालग्री केविचरं' होति ?

गोयमा ! जहण्णेण श्रतोमुहुत्त, उक्कोरोण श्रसखेज्ज काल ॥

से ण भते । साली-बीहो-गोधूम-जव-जवजवगमूलगजीयं गुरवीजीय, गुणरिव साली-वीही-जव-जवजवगमूलगजीवे केवतिय काल सेवेज्जा ? केविनयं काल गतिरागति करेज्जा ? एव जहा उप्पतुद्देगे । एएण अभिलावण जाव मणुस्म-जीवे, म्राहारो जहा' उप्पलुद्देमे, ठिती जहण्णेण मतामुहुत, उनकामेण वासपुहुत्तं, समुखाया, समोहया, उन्बट्टणा य जहा' उपालुद्दे ।।

श्रह भते ! सन्वपाणा जाव सन्वसत्ता साली-वोही-गोधूम-जव-जवजवगमूलग-

जीवत्ताए उववण्णपुव्वा ?

हता गोयमा । यसति यदुवा अणतखुत्तो ॥

सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

## २-१० उद्देसो

- श्रह भंते । साली-वीही गोधूम-जव- ॰ -जवजवाण —एएसि ण जे जीवा १० कदत्ताए वक्कमित ते ण भते । जीवा कथ्रीहिनो उववज्जति ? एव कदाहि-गारेण सच्चेव मूलुद्देसो अपरिसेसो भाणियन्यो जाव असति अदुवा अणतखुत्तो ॥
- सेव भते ! सेव भते ! ति ॥ ११
- एव खघे वि उद्देसम्रो नेयव्वो । एव तयाए वि उद्देसो भाणियव्वो । साले वि १२ उद्देसो भाणियन्वो। पवाले वि उद्देसो भाणियन्वो। पत्ते वि उद्देसो भाणि-यन्वो । एए सत्त वि उद्देसगा अपिरसेस जहा मूले तहा नेयन्वा । एव पुष्फे वि उद्देसओ, नवर —देवा उववज्जति जहा' उप्पलुद्देसे। चत्तारि लेस्साम्रो, म्रसीति भगा । ग्रोगाहणा जहण्णेण अगुलस्स ग्रसंखेज्जइभाग, उक्कोसेण ग्रगुलपुहत्त, सेसं त चेव।।
- सेव भते । सेव भते । ति ॥
- जहा पुष्फे एव फले वि उद्सम्रो अपिरसेसो भाणियव्वो । एव वीए वि उद्सम्रो । एए दस उद्देसगा ॥

१ केवचिर (ग्र, क, स, ब)।

२. म० ११।३०-३४।

३. भ० ११।३५।

४ म० ११।३७-३६।

५. स॰ पा०-वीही जाव जवजवाण।

६. भ० ११।२।

### पंचमो वग्गो

१८. ग्रह भते । उबखु-उबखुवाडिय-वीरण-उबकड-भमाग-म्ब'-गर-वेत्त-तिमिर-सतपोरग'-नलाणं—एएसि ण जे जीवा मूलताए वबकमति । एवं जहेब वसवग्गो तहेव एत्थ वि मूलादीया दग उहेसगा, नवर-- स्वाहंभे देवो उववज्जति। चतारि लेस्साग्रो, सस त चेव।।

# छट्ठो वग्गो

१६. ग्रह भते । सेडिय'-भितय'-कोतिय-दृहभ-कुस-पृथ्वग-पोदः त ग्रुजुण आसाढग-रोहियस-सुय'-विकीर"-भुस'-एरड-कुरुकुद'-करकर सुठ विभगु महुरतण" थुरग"-सिष्पिय-सुकितणाण—एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए ववकमिति ? एव एत्य विदस उद्देसगा निरवसेस जहेव वसवग्गो ॥

### सत्तमो वग्गो

२० म्नह भते । म्रव्भिष्ह' नोयाण' -हरितग-तंदुलेज्जग-तण-वत्थुल-पोरग' -मज्जार-पाइ -वित्लि' -पालक्क-दगपिप्पलिय- दिव्व-सोत्थिक-सायमंडुक्कि' -मूलग-सिर-सव-म्रविलसाग-जियतगाण-एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति० ? एव एत्थ वि दस उद्देसगा निरवसेस जहेव वसवग्गो ।।

```
१. मुडे (अ); सुठे (क, ख, ता)।
                                        ६. कुडकुरुकुद (ता)।
२. सतवोरग (ख)।
                                       १०. बहुरयरा (क, व), महुरयण (ख) ।
३. सेढिय (स)।
                                       ११. द्धरग (ता)।
४. भतिय (अ), भात्तिय (क); भति (ता);
                                       १२. अज्भरुह (क, ख, ता, व)।
   भतेय (व)।
                                       १३ वेताण (अ), वायागा (ख)।
५ पदेइल (अ); वोदइल (ता)।
                                       १४ वोरग (अ); चोरग (स)।
 ६. मुत (क, स, व, स)।
                                       १५ याइ (प, म)।
७. पमन्त्रीर (ता)।
                                       १६ विलि (ता); चिल्लि (व)।
 म्स (अ, क, ता, व)।
                                       १७. सायमंद्रविक (स, ता, म) ।
```

ب مولایت

,

٧.

- १७५ सो नेव जहण्णकाराद्वितीएगु उववण्णां जहण्येणं अंतीमृह्न, उत्तातिण वि श्रतीगुहुत्त । एव जहां सत्तामगमगो जाव' भवादेगो । कार्यादेशेण जहण्येण वाबीस वासगहरसाठ अनोमृहत्तमवगहियाठ, उत्तातिण अहार्गाठं वासगहरमाठ चडिह अतोमुहुत्तीह् अवभिष्ठयाठ, एवितय कार्य गेवेच्जा, एवित्य कार्य गितरा-गित करेज्जा हो।
- १७६ सो चेव उक्कोसकालद्वितीएमु उववण्णां जत्ण्णेण वार्वागवासमहरमद्वितीएमु, उक्कोसेण वि वावीसवासमहरसद्वितीएमु, एस चेव मत्तमगमगवत्तव्यया जाणि-यव्वा जाव भवादेगो ति । कालादेगेण जहण्णेण चोयार्लाम वासमहस्साठ, उक्कोसेण छावत्तर वाससयसहरम, एवितयं काल गेवेज्जा, एवितयं कालं गिति-रागित करेज्जा ६॥

१७७ जड ग्राडक्काडयर्णगदियतिरिक्खजोणिण्हिनो उववज्जंति —िक सुहुमग्राउ० ? वादरग्राउ० ? एव चडक्कग्रो भेदो भाणियन्त्रो जहा पुढविक्काडयाणं ॥

१७८ ग्राडक्काडए ण भते । जे भविए पुढविक्काडएम् उवविजत्तए, रो ण भते । केवइकालिंद्वतीएस् उववज्जेज्जा ?

गोयमा । जहण्णेण ग्रतोमुहुत्तद्वितीएसु उक्कोसेणं वावीसवाससहस्सद्वितीएसु उववज्जेज्जा । एव पुढविक्काइयगमगसिरसा नव गमगा भाणियव्वा, नवरं — थिवुगाविदुसिठए । ठिती जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उवकोसेण सत्त वाससहस्साई । एव ग्रणुवधो वि । एव तिसु वि गमएसु । ठिती सवेहो तद्वयछद्वसत्तमहुमनवमेसु गमएसु — भवादेसेण जहण्णेण दो भवगगहणाइ, उक्कोसेण ग्रद्ध भवगगहणाइ, सेसेसु चउसु गमएसु जहण्णेण दो भवगगहणाइ, उक्कोसेण ग्रसखेज्जाइ भवगगहणाइ । तितयगमए कालादेसेण जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ ग्रतोमुहुत्तमव्भिह्याइ, उक्कोसेण सोलसुत्तर वाससयसहस्म, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा । छट्ठे गमए कालादेसेण जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ न्यतोमुहुत्तमव्भिह्साइं ग्रतोमुहुत्तमव्भिह्याइ, उक्कोसेण ग्रहुत्तमव्भिह्याइ, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा । सत्तमे गमए कालादेसेण जहण्णेण सत्त वाससहस्साइ ग्रतोमुहुत्तमव्भिह्याइ, उक्कोसेण जहण्णेण सत्त वाससहस्साइ ग्रतोमुहुत्तमव्भित्वा गितरागित करेज्जा । अट्ठमे गमए कालादेसेण जहण्णेण सत्त वाससहस्साइ ग्रतोमुहुत्तमव्भिह्याइ, उक्कोसेण ग्रहुवीस वाससहस्साइ चउिह ग्रंतोमुहुत्तीह ग्रव्भिह्याइ, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा । ग्रहमे गमए कालादेसेण जहण्णेण सत्त वाससहस्साइ ग्रतोमुहुत्तमव्भिह्याइ, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा । नवमे[गमए भवादेसेण जहण्णेण दो भवगगहणाइ, उक्कोसेण अट्ठ भवगगहणाइ, जक्कोसेण अट्ठ भवगगहणाइ, जक्कोसेण अट्ठ भवगगहणाइ,

१. भ० २४।१७४।

वि, मिच्छादिद्वी वि, नो सम्मामिच्छादिद्वी । दो नाणा, दो प्रण्णाणा नियम । नो मणजोगी, वइजोगी कायजोगी वि । उवप्रांगो दुविहो वि । ननारि सण्णास्रो । चत्तारि कसाया । दो उदिया पण्णना, न जहा - जिहिनदिए य फासिदिए य । तिण्णि समुग्घाया । संस जहा पुढिविकाउपाण, नवर-ठिती जहण्णेणं अतोमुहुत्त, उवकोसेण वारस सवच्छराउँ। एव प्रणुवधो वि। सेन त चेव । भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाउ, उवकोरोण रारांज्जाउ भवग्गहणाउ । कालादेसेण जहण्णेण दो प्रतोमुहुत्ता, उवकोरोण गम्यज्जं काल, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेप्जा १॥

सो चेय जहण्णकालिंद्वतीएसु उववण्णो एस चेव वत्तव्यया सव्वा २॥ १८५

सो चेव उनकोसकालिहतीएस उववण्णो एस चेव विदयम्म लद्धी, नवरं— भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाड, उनकोसेण यह भवग्गहणाड। कालादेमेण जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ अतोमुहुत्तमव्भिह्याड, उनकोसेण यहासीति वाससहस्साइ अडयालीसाए सवच्छरेहि अव्भिह्याड, एवितय काल सेवेज्जा, १८६. एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ३॥

सो चेव ग्रप्पणा जहण्णकालद्वितीय्रो जाग्रो, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया तिसु १८७ वि गमएसु, नवर—इमाइ सत्त नाणत्ताइ—१ सरीरोगाहणा जहा पुढिवकाइ-याण २. नो सम्मिदिट्टी, मिच्छादिट्टी, नो सम्मामिच्छादिट्टी ३ दो ग्रण्णाणा नियम ४. नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी ४. ठिती जहण्णेण श्रतोमुहुत्त, उनकोसेण वि श्रतोमुहुत्त ६ अज्भवसाणा श्रपसत्था ७. श्रणुवधो जहा ठिती । सवेहो तहेव श्रादिल्लेसु दोसु गमएसु, तइयगमए भवादेसो तहेव अट्ठ भवग्गह-णाइ। कालादेसेणं जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ श्रतोमुहुत्तमव्यहियाइ, उनकोसेण श्रहासीति वाससहस्साइ चर्डाह श्रतोमुहत्तेहि श्रव्महियाइ, एवितयं काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा ४-६॥

सो चेव अप्पणा उनकोसकालद्वितीय्रो जाख्रो, एयस्स वि स्रोहियगमगसिरसा तिण्णि गमगा भाणियव्वा,' नवर—तिसु वि गमएसु ठिती जहण्णेण वारस सवच्छराइ, उनकोसेण वि वारस सवच्छराइ। एव अणुवधो वि। भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उनकोसेण श्रष्ट भवग्गहणाइ। कालादेसेण उवज्जिङण भाणियव्व जाव नवमे गमए जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ वारसिह सवच्छ-रेहिं ग्रब्भिहयाइ, उक्कोसेणं प्रद्वासीति वाससहस्साइ अडयालीसाए सवच्छरेहिं श्रव्भिह्याइ, एवितयं काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा ७-६॥

जइ तेइदिएहितो उववज्जिति० ? एव चेव नव गमगा भाणियव्या, नवर— आदिल्लेसु तिसु वि गमएसु सरीरोगाहणा जहण्णेण अगुलस्स असखेज्जइभाग,

१. म० २४।१८४-१८६।

वि, मिच्छादिद्वी वि, नो सम्मामिच्छादिद्वी। यो नाणा, दो अण्णाणा नियमं। नो मणजोगी, वइजोगी कायजोगी वि। उवधोगी दुनिहो वि। नतारि सण्णाम्रो। चतारि कसाया। दो इदिया गण्णना, न जहा — जिव्लिदिए य फासिदिए य। तिण्णि समुग्वाया। मेस जहा पुढिविन्ताइयाण, नवर — िठती जहण्णेण भ्रतोमुहुत्त, उवकोसेण वारस मंबच्छराउ। एव प्रणुवधो वि। गेमं त चेव। भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उवकोरोण सरोज्जाइ भवग्गहणाइ। कालादेसेण जहण्णेण दो भ्रतोमुहुत्ता, उक्कोरोण सखज्ज कालं, एविनय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा १॥

१८४. सो चेव जहण्णकालिट्टतीएसु उववण्णो एस चेव वत्तव्यया सव्या २॥

१८६. सी चेव उनकोसकालिंद्वतीएसु उववण्णो एम चेव यंदियस्त लद्धी, नवर— भवादेसेणं जहण्णेण दो भवग्गहणाड, उनकोसेण यह भवग्गहणाड। कालादेसेणं जहण्णेणं वावीस वाससहस्साड यतोमुहुत्तमव्भिह्याड, उनकोसेण यहासीति वाससहस्साइ अडयालीसाए सवच्छरेहि ग्रव्भिह्याड, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गतिरागित करेज्जा ३॥

१८७. सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्वितीयो जायो, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया तिसु वि गमएसु, नवर—इमाइ सत्त नाणत्ताइ—१. सरीरोगाहणा जहा पुढिविकाइ-याण २ तो सम्मिदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, नो सम्मामिच्छादिट्ठी ३ दो अण्णाणा नियम ४ नो मणजोगी, नो वडजोगी, कायजोगी ५. ठिती जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अतोमुहुत्त ६ अज्भवसाणा अपसत्था ७ अणुवधो जहा ठिती। सवेहो तहेव आदिल्लेसु दोसु गमएसु, तइयगमए भवादेसो तहेव अट्ठ भवग्गहणाइ। कालादेसेण जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ अतोमुहुत्तमब्भिह्याइ, उक्कोसेण अट्ठासीति, वाससहस्साइ चर्डाह अतोमुहुत्तिह अब्भिह्याइ, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा ४-६॥

१८८. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालिंद्वतीयो जाभ्रो, एयस्स वि श्रोहियगमगसिरसा तिण्णि गमगा भाणियन्वा, नवर—ितसु वि गमएसु ठिती जहण्णेण वारस सवच्छराइ, उक्कोसेण वि वारस सवच्छराइ। एव अणुवधो वि। भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेण ग्रद्ध भवग्गहणाइ। कालादेसेण उवजुजिऊण भाणियन्व जाव नवमे गमए जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ वारसिह सवच्छरेहि अन्भिह्याइ, उक्कोसेण प्रद्वासीति वाससहस्साइं अडयालीसाए सवच्छरेहि अन्भिह्याइ, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा ७-६॥

१८६. जइ तेइदिएहितो जनवज्जति० ? एव चेच नव गमगा भाणियव्वा, नवर— आदिल्लेसु तिसु वि गमएसु सरीरोगाहणा जहण्णेण ग्रंगुलस्स ग्रसखेज्जइभाग,

१. भ० २४।१८४-१८६।

